

श्रीः

# दुर्गासप्तशती

49 [2002] HE GANT

दुर्गाप्रदीप-गुप्तवती-चतुर्धरी-शान्तनवी-नागोजी मही जगचनद्रचन्द्रिका-दंशोद्धार इति सप्तटीकासंविक्टता ।

इयं

औरङ्गाबादनगरस्थ औदीच्य सहस्रज्ञातीय पण्डित व्यङ्कटरामात्मज हरिकृष्णशर्मणा

अतिश्रमात्संगृह्य पणशीकरोपाह्व लक्ष्मणात्मज वासुदेवशर्मद्वारा संशोधय्य सुम्बय्यां

20,000

मुद्रक एवं प्रकाशकः खोमराज श्रीकृष्णद्वास

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, बम्बई-४०० ००४

संस्करणः सन १९८९, संवत २०४६.

मूल्य 2100.00

© सर्वाधिकार \_ प्रकाशक द्वारा सुरक्षित.

मुद्रक और प्रकाशक:- में. खेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष-शीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई-४, के लिए दे. स. शर्मा, मेनेजर, द्वारा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, खेतवाडी, बम्बई-४ में मुद्रित।

\$91202



मुद्रक एवं प्रकाशकः

खेमराज श्रीकृष्णदासः,

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, बम्बई-४०० ००४.





बृहज्ज्योतिषार्णवकर्ता औदीच्यसहस्रज्ञातीय व्यङ्कटरामात्मज हरिकृष्णशर्मा.

भेनतिक करेर न कार्यक । सामग्र कार्य कार्य कार्य कार्य प्रमाण मा पावा व साम ( को नावार के कि कार्यक विवास के न principal definition and the conference of the first fewer of the रशाहीन द्वारामार्थ- बांबर क्षाप्त है। तसाई रहे वे वेदी जिल्ली वापनाहिनी है। है वे है क व समोवायम विकास स्वयंत्रातिका एक के विस्तान साथ है ने प्राणीने निर्माण वेतो पत्रे सु अवेता स्वरं सम्बंधित एक प्रमान् । इते हा बेलार बेलके वे प्रानार पत्रि न ने धार ( made) to a single to the street, where the best of the con-या गोगवाती विशे विर्वाटन अवसानित विशे क्या परेत्रस्य बेकोच्ये जानस्य नित्र विशे कीरेकोवर्थ-राज्यसम्बद्धिविक्तिः । तस्यनित अवायमः को मुस्तिविक्तीः सार्वस्थः । । । । कार्य जेवर्र गांव करिये व्यक्ति परित्यू । अभिजारतीय सन्तिये सन्त्राम् । के पूर्व अपन् । कृतान के लेक्स के बाव कर के महे कि कार के सुन तक सकता वासत कर कि कि कार्य के कार कर कर है। THE REAL PROPERTY OF THE PROPE मानवारत के तर व है कुण्यापका केरवात प्रधान भगवारत हुन के तर के वहने वहने है कि वह प मार्गेण विशेषा संबोद दिया। वर्षा वर्षा वर्षे होत्ये अधिक मृत्या । ४/३ THE COUNTY OF REAL RESIDENCE OF THE PROPERTY O कर्म मार्थित है कि है है है में कुछ मार्थित के लिए के कि कि कि कर में कुछ है जा कर है जा कर है जा है है है है मधीत है है किया किया । एक है एक है जो किया है वार्तावारिक व्यवस्था के पूर्व है के वार्तावार कर है है कि वार्तावार कर है के वार्तावार कर है कि वार् हैं है की विकास महिले मामार्थित है जिल्ली है आरंगावित है कह समावित में व वार्या है कोतातार वर्षी कृता संकार्य का । यह नामके वह क्षेत्र को कामानाम । ४० ।। ताम विवादि येदिन्यां सत्तिः पुण्योतिम्। देशान्य नार्थं स्थानं भागुरेतिः कुने वर्षे ना ०००॥ बारोति अपने निसं महास्थानसम्बद्धाः साथ असा अधि भी कान्यनं स्थानह The second of th the same of the first characteristic leaves a contract the same of the same beautiful and the same of क्षी मान के देनेत ने के विकास के विकास के विकास के विकास की स्वीति हैं में कि तो में के बेट में के विकास के विकास के विकास के कि का कि का का वारत अवका करों के मार्गित प्रवासाय के कारवामें इसि प्रवीति है के कारवान कि विकास वारत है कि वारत है कि कार्या भीता प्राप्तिक त्यानीपानकारीभूताप्रतिकित्याप्रतिकित्यानीभिक्षेत्रित स्थाताल विकास विकास विकास विकास विकास विकास

## विज्ञापनम्।

यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् । तावित्तष्ठिति मेदिन्यां संतितः पुत्रपौत्रिकी ॥ देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् । प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥



भोभो विद्वद्रमेसराः संततमाम्रायानुशासनपरिशीलन-तत्प्रतिपादितकर्मतन्त्रप्रवणस्वान्तलेनातिचतुराः, विदितमस्लेतत्तत्र-भवतां येयमन्यसाधननिकरनैरपेक्ष्येणापि यथावत्पठतामनुतिष्ठतां च चतुर्विधपुरुषार्थवितरणक्षमेति सिङ्गिष्डमधोषं जगित दुर्गासप्तश्वतीत्याख्यया वरीविति । विदिता चेयमाबालबृद्धमित्वलभूमण्डले भक्तकामकल्पदुष्टेति । सर्वत्र चास्याः पाठानु-ष्ठानादिकसोऽव्याहतः सत्क्षुण्णराजमार्ग इव दरीदृश्यते । संप्रत्यपि बहवः श्रद्धालवो विपद्रोगदुःखबन्धदुर्गमसंकटेषु तत्तद्धा-नाय तदातदा स्वयं विप्रद्वारा वास्याश्वरन्ति पाठं । तेन च केचन सूरयः पूर्णकामाः संतः प्रमोद्भरेणान्यानपीदमेव श्रेयःसा-धनमिति कुर्वन्त्येतत्प्रवणान् । एतावता सिद्धमस्याः सर्वतः श्रष्टाम् ।

#### उक्तं च लक्ष्मीतत्रे—

"सम्यक् हृदि स्थिता सेयं जन्मकर्माविक्तितः। एतां द्विजमुखाज्ञात्वा अधीयानो नरः सदा॥ विध्य निखिलां मायां सम्यग्ज्ञानं समश्रुते। सर्वसंपद आग्नोति धुनोति सकलापदः॥" इति।

पठित्षु केषांचित्संकल्पफलवेगुण्यमि दश्यते तत्र हेतुरविदितानुष्ठानविध्यनुसरणाहते नान्य इति साक्षेपं निश्चिनुमः। न चैतस्या अनुष्ठानमज्ञसुलभम्। यतः—

"क्वात्वा प्रारभ्य कुर्वीत हाकुर्वाणो विनश्यति । ततो क्वात्वैव संपन्नमिदमारभ्यते बुधैः ॥" इति ।

तथाच--

चरितार्धे तु न जपेज्जपंदिछद्रमवामुयात्" इति ।

अत एव तत्र ब्राह्मणवरणेपि-

"जितेंद्रियान्सदाचारान्कुलीनान्सत्यवादिनः। च्युत्पन्नांश्चण्डिकापाठरतान्लजादयावतः॥"

इत्यादिवचनजातैरस्याः पाठकमोऽतीव दुष्कर इति सर्वसंमतमेव । सप्तशत्यां तत्र तत्र पाठबाहुत्यं मस्त्रविभागविषये च पृथकपृथक्षतानि संति । व्याख्याद्यभिरिप यथाखमनीषं खव्याख्यासु बहुविधा व्यवस्थाऽकारि । परंतु तासां दौर्लभ्यातकचन कस्यचिद्विविदिषायामिष बुद्धिः कुण्ठीभूय परावर्तत इति तत्रतत्र शङ्कानामपरिहार्यलेनाज्ञानावरणं दढं सत्प्रावृणोति । सर्वसामान्यः पाठनियमस्तु—

"गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः।
अनर्थकोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः॥"

इति वेदाङ्गाप्र्यशिक्षोक्त'अनर्थज्ञ'पदेन यावत्पाठजपानुष्ठानादावर्थज्ञानमन्तरा नैवानुष्ठानसिद्धिः। प्रत्युत शुद्धाशुद्धविवे-चनादते कृतेपि पाठादौ फलवैगुण्यं दोषवाहुल्यं च दुर्वारमापतिति। दष्टे चैकवारं फलविघाते पुनस्तत्रादराऽसिद्ध्या स्वीयं दोष- मूलमचिन्त्यैवाविवेकिनः पराद्युखाः खदोषमन्यत्रारोप्य भ्रमन्ति। पुनश्च सांसारिकदुःखभागिनो दुःखतरङ्गमालिनी संसा रेऽसकृदहाँदवं निमजनोन्मजनं पारवश्येनानुभवन्ति । एतत्सर्वं कण्डचामीकरन्यायेन निकटवाँतन्यपि सप्तशताचिन्तामणा कान्तारश्रमणमिव वृथा परिश्रमन्तः क्रिश्यन्तीति मनसिकृत्य बहूनामेतदनुष्ठानप्रवणिषणानामर्थावगत्ये यथाशक्ति यथामनीषं साहायाकरणमपि श्रेयस्करमिति बहुकालमन्वेषणेन सप्तशत्युपरि टीकासप्तकमलाभि । तास्वङ्कनेन द्वित्राः प्रसिद्धाः काश्यन नाम्नैव श्रुतिपथमागता लोकेषु । नैतदविध काश्चन केषांचिल्लोचनिषयीवभूवुः । तासां सर्वासामपि प्रतिपद्यार्थज्ञीन्सासमये समकालमर्थावधृत्या तत्तत्पृथवपृथद्यतावधृतार्थस्य तत्रतत्र पाठान्तराणां वैशयेन सर्वेपि सानन्दाः कृतकार्याश्च भूयासुरित्येकस्मिन्नेव पुस्तके सप्तशतीस्थप्रतिश्लोकाधः सप्त टीकाः समावेशिताः सन्ति ।

श्रीमचण्डिकायाः प्रसादसिद्धयेऽनुष्ठानपद्धतिरवश्यमपेक्षिताप्यत्र ग्रन्थविस्तरभयात्र संगृहीता । साचान्यस्मिन्वृहज्ज्योति-षाणेवे धर्मस्कन्धे ६० षष्टिप्रकरणात्मके दुर्गोपासनाध्याये जपार्चनहवनाराधनानुष्ठानानां तत्रतत्र प्रमाणपुरःसरं विवरणं गुप्तवतीमतेन यथाश्रुतग्राहिमतेन च द्विविधं मन्त्रविभागादि च तत एवावगन्तव्यम् ।

संप्रति चैवं महता प्रयासेन संगृहीतमेतत्पुस्तकमन्यैरादर्शपुस्तकैश्व संयोज्य शोधनेन संस्कृतमस्ति तथापि केषांचितप्रत्य-न्तरालाभात्कचन मितमान्यात्कुत्रचिद्दर्यापाच निसर्गमानुषशेमुषीसुलभं स्खलितं विदुषामक्षिविषयमापतेचेत्तिर्दि गच्छतः स्खलनं न दोषायेति तत्स्खलितजातं हंसक्षीरन्यायेन शोधयन्तु सिहण्णवः सारग्राहिणो दयालवो वयमप्यस्य पुनःसंस्कर-णसमये शोधयाम इति सिवनयमभ्यर्थना ।

Ma ok intrict average red fee

THE PERSON NAMED ASSESSED TO PARTY.

fg 1202

श्रीः।

# दुर्गासप्तराती

गुप्तवत्यादिसप्तटीकासंवितता।

cores o



उपोद्धातः

श्रीगणेशाय नमः। वृषवाहनविघेशी हंसवाहं सरस्वतीं । खेष्टं श्रीबदुकं नत्वा पितरं व्यंकटं ततः ॥ १ ॥ श्रीगौतमकुलो-त्पन्नो ज्योतिर्विद्यंकटात्मजः । हरिकृष्णः करोत्यत्र दुर्गोपासनसंप्रहं ॥ २ ॥ अस्यामुपासनायां वै साधारणमपेक्षितं । तत्सर्व पूर्वमेवोक्तं विज्ञेयमिह चादरात् ॥ ३ ॥ पूर्वोक्तानां पदार्थानामत्र वक्ष्याम्यनुक्रमं । लक्षणं गुँरुशिष्याणां दीक्षाप्रहण-निर्णयः ॥ ४ ॥ पारीयणविधानं चाभिषेकस्य विधानकं । बीजीनी लक्षणं चैक पुरर्श्वयीविधिस्तथा ॥ ५ ॥ स्थानैसैय निर्णयश्वे-वार्सनस्य च विनिर्णयः । सुद्रीणां लक्षणाध्यायो मालानिर्णय एव च ॥ ६ ॥ जर्पस्य लक्षणं चैव ह्यजपीजपलक्षणं । ती-न्त्रिकं सानसंध्यादिनित्यंकर्मनिरूपणं ॥ ७ ॥ भूँशुँद्धिद्वार्रपूजादिदेहर्रक्षानिरूपणं । भूँतशुद्धिश्व प्राणानां प्रतिष्ठाविधिरेव च ॥ ८ ॥ न्यासीनां निर्णयश्चेव मार्टिकान्यासनिर्णयः । अनेकविर्धन्यासानां सप्रमाणं निरूपणं ॥ ९ ॥ अर्चनं द्विविधं चैव वामदक्षिणभेदतः । वामेन वा दक्षिणेन पूजनं तु यथारुचि ॥ १० ॥ पात्रीणां लक्षणं चैव पात्रीस्थापननिर्णयः । श्रद्धिः पर्दर्भकीरींणां या वामे परिकीर्तिता ॥ ११ ॥ पेरित्राणां प्रहणं चैव तिरस्केरीणपूजनं । अन्तैर्यागविधानं च वैश्वदेवनिरू-पणं ॥ १२ ॥ बहिर्यागविधानं च देवतापीठनिर्णयः । सर्वयन्त्रप्रतिष्टा च सापि भेदद्वयात्मिका ॥ १३ ॥ इष्टदेवस्थापनार्थ प्रथमं यम्ब्रपूजनं । वर्यायनेककार्येषु यानि यन्त्राणि सन्ति हि ॥ १४ ॥ तेषां चैव प्रतिष्ठा च यन्त्रं सिद्धिकरं यतः । अने-कविधपूर्वाया भेदलक्षणवर्णनम् ॥ १५॥ ग्रह्मधर्ण्टापूजनं च तन्माहात्म्यनिरूपणं । उपासनाप्रभेदेन भैस्मरुद्रीक्षधारणं ॥१६॥ गोपीचर्देनमाहात्म्यं तुलसीकाष्ट्रधारणं । निर्णयश्रैव संप्रोक्तो ह्यावहिनविसर्जने ॥१७॥ आसर्नस्य च ध्यानस्य तथा पाँचाध्य-निर्णयः । विधिरार्चैमनीयस्य मधुपकिस्य निर्णयः ॥ १८ ॥ विधिः स्नीनाभिषेकस्य जलाहर्गिनिर्णयः । वर्स्नस्य चोपवीर्तस्य तथार्लर्करणस्य च ॥ १९ ॥ गेन्धाक्षतांनां पुष्पांणां पत्रांणां च विनिर्णयः । धूर्पदीपविधीनं च नैवेदास्य विनिर्णयः ॥ २० ॥ फर्लताम्बूलयोश्वेव दक्षिणायाश्च निर्णयः । आर्रार्तिकमन्त्रपुष्पप्रदक्षिणीवनिर्णयः ॥ २१ ॥ प्रणामस्य प्रार्थनीयस्तिथिस्य च विनिर्णय: । अनुपूजाऽऽ वैर्णपूजा बर्लिदीनादिनिर्णय: ॥ २२ ॥ कुर्मारिकादिपूजायाः शक्तिपूजननिर्णय: । स्तोत्रीदिपठनं चेव तीर्थर्प्रहेणनिर्णयः ॥ २३ ॥ होमेस्य च विधानं वै कुर्ण्डमण्डपलक्षणं । तर्पर्णस्य मार्जनस्य द्विजैसंतर्पणस्य च ॥ २४ ॥ विधानं च पृथक्प्रोक्तं निर्णयश्च पृथकपृथक् । मन्त्रस्य शीघ्रसिध्यर्थे विधिरुक्तो मया नृणां ॥ २५ ॥ सर्वसिद्धिकरः साक्षान्म-क्रुंसंस्कारपूर्वक: । मुलिकाप्रहणे मन्त्रा दिशां निर्यम एव च ॥ २६ ॥ ऋतुमीसर्क्षवाराणां तिथीनां नियमस्तथा । अकेली-निर्णयश्चेव वन्दाप्रहणनिर्णयः ॥ २७ ॥ सिद्धार्यादिचकैमार्गशोधनं साधकेष्टयोः । शापोद्धारोत्कीलने च सूर्तेकादिविनि-र्णयः ॥ २८ ॥ नपुंसैकादिभेदाश्च मन्त्राणां ये प्रकीर्तिताः । पुरर्श्वरंणतः पूर्वकृत्यं यर्धान्तिमे तथा ॥ २९ ॥ तत्सर्वमप यन्थेऽस्मिन्पूर्वमेव प्रकीर्तितं । आवर्णदेवतानां च यजनार्थं विशेषतः ॥ ३० ॥ उद्घारश्चेव यन्त्राणां मन्त्रोद्धीरस्तथैव च । सर्वेषां चैव देवानां गार्येत्रीमन्त्रसंप्रहः ॥ ३१ ॥ चर्त्रपूँजाविधिश्चैव काम्येपूजाविधिस्तथा । नैमित्तिकार्चनविधिविशेषेण निरू-पितः ॥ ३२ ॥ गर्भार्थीनादिसंस्कारास्तान्त्रिकाश्च निरूपिताः । दीक्षितस्योपासकस्य ह्यन्त्येष्टिकैर्मनिर्णयः ॥ ३३ ॥ कौलमार्ग-प्रकेशिश्व कौर्रेखण्डनमेव च । पूजापराधाः संप्रोक्ताः स्विस्तिकादिनिरूपणं ॥ ३४ ॥ देवालयस्य मर्यादा सेवनं च निरूपितं । निर्णियश्वाधिकारस्य शब्देस्ष्टिनिरूपणं ॥ ३५ ॥ वर्डाम्रायस्य चौत्पत्तिः पवित्रदर्भेनार्चनं । मूर्तीनां लक्षणं चैव तपौर्मार्गनि-दर्शनं ॥ ३६ ॥ जातिसंरस्य चोपायाः प्रशंसा च निरूपिता । दुष्केर्मप्रायश्चित्तानि नित्यशीक्षाँनिरूपणं ॥ ३७ ॥ शरीरेस्य खरूपं च काँमैनाभेदनिर्णयः । पृथक्पृथक् तथाध्यायैः सर्वेषां निर्णयः स्फुटः ॥ ३८ ॥ परिभाषाभिधेऽध्याये केषांचित्रिर्णय-स्तथा । कृतस्तदनुरोधेन प्रयोगः सिद्धिदो नृणां ॥ ३९॥ अदृष्ट्वैव विधानं तु कृतश्चेत्रैव सेत्स्यति । एषां सर्वोपासनेषु ग्रुपयोगो भवेत्किल ॥ ४० ॥ तेषां सर्वपदार्थानां पूर्वमेव निरूपणं । कृतं तस्माद्विशेषेण दृष्ट्रोपासनमारशेत् ॥ ४१ ॥ सर्वे शाका द्विजाः प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः । आदिदेवीमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरं ॥ ४२ ॥ तस्मादादौ प्रयक्षेन गायत्रीं प्रयुतं जपेत् । पटलं पद्धतीवर्म तथा नामसहस्रकं ॥ ४३ ॥ स्तोत्राणि चेति पश्चानं देवतोपासने स्पृतं । कवचं देवतागात्रं पटलं देवता-शिरः ॥ ४४ ॥ पद्धतिर्देवहस्तौ तु मुखं साहस्रकं स्पृतं । स्तोत्राणि देवतापादी पश्चाक्षं पश्चिभः स्पृतं ॥ ४५ ॥ जपो

होमस्तर्पणं च मार्जनं विप्रभोजनं । आराधनं पत्रविधं देवतानां प्रकीर्तितं ॥ ४६ ॥ पत्राङ्गेः सहितं लेतद्दशाङ्गं कथ्यते बुधैः । हृदयं दीपदानं च स्तवराजादिकं तथा ॥ ४७ ॥ मालामन्त्रस्तथा कल्पः सर्वमेतद्रवीम्यहं । उपासना शराहेषु या प्रोक्ता पद्धतिः पुरा ॥ ४८ ॥ इष्टदेवार्चनार्थे वै द्वितीयार् च तत्स्मृतं । तस्योपयोगिकं ह्येतत्सर्वे पूर्व सयोदितं ॥ ४९ ॥ सविस्तरं च तद्दृष्टा कार्या पद्धतिरुत्तमा । सनिर्णयां च सर्वत्र ठिखामि यदि पद्धति ॥ ५० ॥ तदा ग्रन्थो महानेव भवेत्त-स्माच पूर्वतः । लिखिला निर्णयं पश्चात्पटलादिकमत्र वै ॥ ५९ ॥ प्रवक्ष्यामि विशेषेण प्रन्थानालोक्य यल्लतः । तस्यादाल-परो भूयात्खस्य सिद्धे न संशयः ॥ ५२ ॥ उपोद्धातप्रकरणं प्रथमं परिकीर्तितं । दुर्गामाहात्म्यं पाद्मोक्तं द्वितीयं च ततः परं ॥ ५३ ॥ देवी रहस्यतन्त्रोक्तं दुर्गापश्चाङ्गमीरितं । अष्टमं च प्रकरणं दुर्गाभुवनवर्णनं ॥ ५४ ॥ पश्चरत्नेश्वरीविद्या दुर्गा-स्तोत्रं ततः परं । ब्रह्मवैवर्तसंप्रोक्तं दुर्गाकवचमुत्तमं ॥ ५५ ॥ अष्टोत्तरशतं नामस्तोत्रं तस्त्रोक्तमेव च । रुद्रचण्डीप्रकरणं त्रयोदशममीरितं ॥ ५६ ॥ रुद्रयामलतन्त्रोक्तं सूक्तत्रयमतः परं । मालामन्त्रश्रण्डिकायाः श्लिनीमन्त्र एव च ॥ ५७ ॥ वनदुर्गोपनिषदं दुर्गोपनिषदं तथा । देवीमहिम्रस्तोत्रं च दुर्गास्तवमतः पर ॥ ५८ ॥ एकविंशे प्रकरणे दुर्गाकल्पः प्रकीर्तितः । मार्कण्डेयपुराणोक्तं सूक्तत्रयमुदीरितं ॥ ५९ ॥ चण्डिकाहृदयं चैव चण्डिकास्तोत्रमेव च । लघुदुर्गासप्तशतीस्तोत्रं कवचमेव च ॥ ६० ॥ कुब्जिकातन्त्रसंप्रोक्तं दुर्गास्तोत्रं ततः परं । गुरुकीलकसंज्ञं वै पटलं परिकीर्तितं ॥ ६९ ॥ तथा मन्त्रविभागक्ष संप्रोक्तोऽष्टप्रभेदतः । दुर्गायाः पटलं चैव नित्यदुर्गाविधानकं ॥ ६२ ॥ नवचण्डीविधानं च नवरात्रिविधानकं । शतचण्डीवि-धानं च सहस्रायुतलक्षकं ॥ ६३ ॥ दुर्गामखप्रयोगश्च दीपदानविधिस्ततः । नित्यार्चनप्रयोगश्च तथा नैमित्तिकार्चनं ॥ ६४ ॥ दुर्गादमनपूजा च पवित्रारोपणं तथा । एकचलारिंशके तु जयदुर्गाविधानकं ॥ ६५ ॥ दुर्गाषोडशनामाख्यं स्तोत्रं सार्थ ततः परं । श्रीजामदम्यसंप्रोक्तं दुर्गास्तोत्रं सविस्तरं ॥ ६६ ॥ तथा गणेशखण्डोक्तं दुर्गाकवचमेव च । दकारपूर्वकं स्तोत्रं दुर्गा-नामसहस्रकं ॥ ६७ ॥ नामावली च तस्यैव तथा चाष्टोत्तरस्य च । शतस्य नामावलिका दुर्गानीराजनं ततः ॥ ६८ ॥ श्रीदुर्गाब्रह्मकवचमर्गलाकीलकं तथा । न्यासाश्च रात्रिसूक्तं च दुर्गासप्तशती तथा ॥ ६९ ॥ देवीसूक्तं रहस्यानि दुर्गासंहार एव च । देवीगीता च संप्रोक्ता साक्षात्रिवीणदायिनी ॥ ७० ॥ एतत्सर्व मया पूर्व हरिकृष्णेन धीमता । ज्योतिषार्णवमध्यस्थे स्कन्धे वै धर्मसंज्ञके ॥ ७१ ॥ उपासनाख्ये स्तबके विस्तारेण निरूपितं । अतः परं चार्थबोधज्ञानार्थमिद मुच्यते ॥ ७२ ॥

#### गुप्तवतीटीकास्थः सप्तशत्युपोद्धातः।

श्रीगणेशाय नमः । श्रीरामं प्रतिपुष्कराभिधमहायक्षेण वेदत्रयव्याख्यानावसरे विशिष्य कथितं श्रीविष्णुधर्मोत्तरे । तां धेनुं समुपद्भयामि सुदुधामित्युग्गतं शङ्कराचार्ये शिष्यचतुष्टयेन सहितं वन्दे गुरूणां गुरुम् ॥ १ ॥ विधिविष्णुमुखामरोदयस्थि-तिनाशेषु शिवोऽप्यनीश्वरः । जगदम्ब तव लयं क्रमः क्षणमुद्दालकपुष्पभिक्षका ॥ २ ॥ कवचार्गले च कीलकमादी मध्ये त्रयोदशाध्यायी । अन्ते प्राधानिकवैकृतिके मूर्तित्रयं रहस्यानाम् ॥ ३ ॥ इति मार्कण्डेयपुराणाध्यायेषुनविंशतौ गुप्तान् । अ-र्थान् प्रकटीकुरुते भास्कररायोऽग्निचित् कतिचित् ॥ ४ ॥ सप्तशती छप्तस्तीराप्तवती सत्यतीव तप्तवती । मम त मतीरचितवती गुप्तवती नाम बिभ्रतीं विवृतिम् ॥ ५ ॥ काव्यव्याकृतितार्किकौंपनिषदेध्वेकैकविद्भिः कृताष्टीकाः सन्ति चतुर्विधा अपि चम-त्कारावहास्तद्विदां । ताश्चण्डीजपहोमतर्पणमुखानुष्ठांनमात्रोपयोग्यर्थज्ञानमभीप्सतां न विदुषां चित्ते चमत्कुर्वते ॥ ६ ॥ एतद्रन्ध-रसास्वादसामर्थ्य विदुषां यदि । किमिति प्रार्थनीयास्ते न चेत् प्रार्थनयापि किम् ॥ ७ ॥ कैः पृष्पैरक्षतान् दत्त्वा भूका भुवि निमन्तिताः । केन वा चम्पकेनार्धचन्द्रं दत्त्वा निराकृताः ॥ ८ ॥ यत् सप्तशत्यायुषि गुप्तवत्यामपेक्षणीयं तदवेक्षणीयम् । चण्डीसपर्य्याक्रमकल्पवल्लयां यत्तत्र गुप्तं तदिहास्ति क्रप्तम् ॥ ९ ॥ तत्रादौ वक्ष्यमाणार्थानुक्रमणीश्लोकाश्चतुर्दश लिख्यन्ते । मङ्गलाचरणं प्रन्थप्रतिपाद्यार्थसंप्रहः । ततश्रण्डीति शब्दस्य तदर्थस्य च निर्णयः ॥ १ ॥ तन्मन्तस्य नवार्णस्योद्धारस्तस्यार्थ-वर्णनम् । चण्डीस्तवेऽपि हृहेखा वाग्भवं चेतनी रमा ॥ २ ॥ कामः कामकला विघ्नो वाराही नारसिंहकाः । परा प्रासादत द्योगसर्वमङ्गलकालिकाः ॥ ३ ॥ नवार्णश्चेति सर्वेषां मन्त्रोद्धारप्रवेशनम् । संक्षेपेण नवार्णस्य साधनक्रमवर्णनम् ॥ ४ ॥ अङ्गाङ्गीमावनिष्कर्षश्चण्डीस्तवनवार्णयोः । ततः सप्तशतीशब्दस्तदर्थस्तत्प्रशंसनम् ॥ ५ ॥ शापोद्धारोत्कीलने च तत्स्तोत्र-पठनक्रमः । तत्पुरश्वरणं काम्यप्रयोगे बलिनिर्णयः ॥ ६ ॥ आवृत्तौ पाठवैचित्र्यमृलिजान् दक्षिणाक्रमः । कवचस्यार्गलायाश्व कीलकस्यार्थवर्णनम् ॥ ७ ॥ ततो रहस्यतन्त्रस्थगुरुकीलकलेखनं । तदर्थवर्णनं कात्यायनीतन्त्रस्य मुख्यता ॥ ८ ॥ तत्राद्य-पटलब्याख्या परोक्ताभासखण्डनम् । ततस्तत्संप्रहशतश्लोक्या अंशेन लेखनम् ॥ ९ ॥ स्तोत्राद्यचरितव्याख्या द्वितीयपटलस्य च । तत्संप्रहांशो व्याख्यानं मध्यमेऽथ चरित्रके ॥ ९० ॥ तृतीयपटलव्याख्या ततस्तत्संप्रहांशकः । तृतीयचरितेऽध्यायषट्-कमन्त्रर्थवर्णनम् ॥ ११ ॥ चतुर्थपटलव्याख्या ततस्तत्संप्रहांशकः । एकादशादित्रितयमन्त्राध्यायार्थवर्णनम् ॥ १२ ॥ अथ यामलतन्त्रोक्तः प्रकारस्तस्य संग्रहः । ततस्तन्त्रान्तरप्रोक्तसंप्रहांशसमापनम् ॥ १३ ॥ प्राधानिकरहस्यस्य व्याख्या वैकृति-कस्य च । ततो मूर्तिरहस्यस्येखनुकमणिका मता ॥ १४ ॥ तत्र चण्डीनाम परब्रह्मणः पट्टमहिषीदेवता । चण्डभानुश्चण्डवाद

इत्यादावियत्तानविच्छन्नाऽसाधारंणगुणशालिपरत्वेन चण्डपदस्य प्रयोगदर्शनात्, इयत्तायाश्च देशकालवस्तुकृतत्रैविध्येन तादशपरिच्छेदत्रितयराहित्यस्य परब्रह्मैकलिङ्गलातः यद्यपि चिड कोप इति धातोर्निष्पत्तिस्तदापि 'कस्य विभ्यति देवाश्व जातरोषस्य संयुगे' इत्यादिना । 'प्रसादो निष्फलो यस्य कोपोऽपि च निरर्थकः । न तं भर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिव क्षियः' इत्यादिना च महाभयजनकलेनैव कोपस्य साफल्योक्तेस्तादश एव कोपे चडिधातोर्मुख्यवृत्त्या प्रवृत्तेस्त-द्वशादेव 'नमस्ते रुद्रमन्यव' इत्यादिना प्रथमं मन्यव एव नमस्कारदर्शनात् 'भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद-मिश्रेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पश्चमः 'इत्यादिश्रत्या वाय्वादिभयजनककोपस्यापि परब्रह्मालेङ्गलमक्षतमेव । अतएव महद्भयं वज्रमुद्यत-मिति श्रुतौ वज्रपदेन ब्रह्मेव उच्यते, नायुधविशेषो भयजनकललिङ्गादित्युक्तमृत्तरमीमांसायां कम्पनादित्यधिकरणे। तस्माच्छ-ब्दात् पुंचोगलक्षणे ङीषि चण्डीति पदनिष्पत्तिः । तत्खरूपं चोक्तं रत्नत्रयपरीक्षायां दीक्षितैः । 'नित्यं निर्दोषगन्धं निरति-शयसुखं ब्रह्मचैतन्यमेकं धर्मो धर्मोति भेदद्वितयमिति पृथग्भूय मायावशेन । धर्मस्तत्रानुभूतिः सकलविषयिणी सर्वकार्या-नुकूला शक्तिश्चेच्छादिरूपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्त्वेक एव ॥ कर्त्रलं तत्र धर्मी कलयति जगतां पश्चसृष्ट्यादिकृत्ये धर्मः पुंरूपमाद्या सकळजगदुपादानभावं विभित्त । स्त्रीरूपं प्राप्य दिव्या भवति च महिषी स्वाश्रयस्यादिकर्तुः प्रोक्ते धर्मप्रभेददापि निगमविदां धींभवत् ब्रह्मकोटी' इति । एकमेव ब्रह्मानादिसिद्धया मायया धर्मा धर्मश्रेति द्विविधमभूत् सुध्यारम्भे यत् प्राथ-मिकमीक्षणं 'तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय' इति 'सोऽकामयत' 'तत्तपोऽकुरुत' इत्यादित्रिविधश्रुतिसिद्धं ज्ञानेच्छाकियासमध्या-त्मकलं स एव ब्रह्मधर्मः स च धर्म्यभित्र एव 'खाभाविकी ज्ञानबलिकया च' इति श्रुतेः तस्यैव धर्मलाच्छक्तिरिति संज्ञा। अत-एव 'अथातो धर्मजिज्ञासा' इति कौलोपनिषत्प्रथमसूत्रे जैमिनितन्त्रस्थप्रथमसूत्र इव न धर्मशब्दश्चोदनालक्षणार्थजबवस्तुपरः अपित ब्रह्मधर्मरूपचिच्छक्तिपर एव । तेन तत्र धर्मपदमपनीय ब्रह्मपदप्रक्षेपस्त्वविद्वषामेवेति समर्थितं तद्भाष्येस्माभिः । अ-स्यैव धर्मस्यान्या अपि संज्ञाः कथयता नागानन्दसूत्रेण धर्मस्वरूपमेव विशिष्य विवृतं, 'एष एव विमर्शिश्वितिः चैतन्यमात्मा खरसोदिता परावाव खातच्यं परमात्मौन्म् ख्यमैश्वर्य सत्तलं सत्ता स्फ्ररता सारो माद्यका मालिनी हृदयमूर्तिः खसंवित् स्पन्द इत्यादिशब्दैरागमैरुद्धोष्यते' इति । तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तानि तद्भाष्ये एव विवृतानि । स एव धर्मो महाविष्णु-भवानीभेदेन द्विविधो भूत्वा जगतः सृष्टिस्थितिलयितरोधानानुप्रहात्मककृत्यपश्चककर्ताऽभूत् । जपाकुसुमस्यैव रञ्जनकर्तृत्वे-Sपि रागाश्रयत्वेन मात्रा स्फटिकस्यैव गुद्धस्यापि धर्मिणः सानिध्यमात्रेण कर्तृत्वव्यवहारः । तद्गतो धर्मोSपि न जडो न जीवः अपि तु 'चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः' इत्यादिशक्तिसूत्रोक्तस्वरूपं ब्रह्मैवेत्युपनिषत्सिद्धान्त इति श्लोकद्वयस्य पि-ण्डितो निश्चयोतितोऽर्थः । अस्मदादीनां हि स्रष्टव्यपदार्थालोचनात्मिका ज्ञानेच्छाकृतिरूपा वृत्तिर्घटमहं जानामीत्यादि । भाविघटविषयकज्ञानाद्याकारभेदेन परस्परविलक्षणा त्रिविधा खयं जडा घना, जडस्य घनस्यान्तः करणस्य परिणामो, घनानामेव जडानां विषयीकाररूपसम्बन्धेनापि घनेनैव विशिष्टा, खयमपि परिच्छित्रा, परिचारेरपि परिच्छित्रेरेव युक्ता, परिच्छित्र-जडघनाहङ्कारसम्बन्धेनाध्याससिहता च । शुद्धब्रह्मणः प्राथमिकी वीक्षा तु सर्वाशे कोमलत्वात् वृत्तिरूपाऽप्यास्माकीनवृत्ति-धर्मराहित्यादत्यन्तविलक्षणा सती ब्रह्मकोटावेव निविशते इति भावः ॥ तदेतदुक्तं बृहद्वासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे द्वादशे संगें सृष्ट्यारम्भकालिकं ब्रह्मसत्तामात्रं प्रक्रम्य 'तदात्मनि खयं किश्चिचेत्यतामधिगच्छति । अगृहीतात्मकं संविदहंमर्श-नपूर्वकम् । भाविनामार्थकलनैः किश्विदृहितरूपकं । आकाशादणु शुद्धं च सर्वस्मिन् भाति बोधनम् । ततः सा परमा सत्ता सचेतश्वेतनोन्मुखी । चित्रामयोग्याभवति किश्वित्रभ्यतया तदा । घनसंवेदना पश्चाद्भावि जीवादिनामिका ।सम्भवत्याप्तकलना यदोद्यति परं पदम्' इत्यादि । तट्टीकायामपि, सन्मात्रस्य ब्रह्मणः 'स ईक्षत लोकानुस्जा' इति श्रुतिसिद्धमीक्षणभावं दर्शयति तदिति त्रिभिः 'अगृहीतात्मकं' अहङ्काराध्यासरिहतं अतएव संविन्मात्रेणाहंताविमर्शः 'सर्वस्मित्रपि' सञ्यविषयी-भाविनामरूपानुसन्धानांशेऽपि किश्विदेव संप्रक्तमिव। अतएव 'आकाशादण्वेव' न तु घनं 'अतएव' शुद्धमेव घनमालिन्या भावाद्रह्मैव चेत्यतां गच्छतीव सती 'सचेतश्चेतना' ईक्षणावृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यं तदुन्मुखी तत्प्रधाना सती किश्चिल्रभ्य-तया वाक्यविषयधर्मलाभेन तदा चित्रामयोग्या भवतीत्यर्थः । पश्चात्तु सैव वृत्तिश्चिरावृत्त्या घनीभूता सम्यगेव आत्तक-लना सूक्ष्मप्रपश्चात्मभावलक्षणपरिच्छेदप्राहिणी सती परं पदमपरिच्छित्रभूमानन्दात्मभावं यदा विस्मरित तदा भाविहिर-ण्यगर्भाख्यसमष्टिजीवादिनामिका भवतीत्याह धनेति । ईदृशेक्षणाद्यात्मकचण्डी चिदादिनामकसमष्टिवृत्तिरूपधर्मात्मकशुद्धब्रह्मा-भिन्नानां ज्ञानेच्छाकियाणां तिसुणां व्यष्टीनां महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मीरिति प्रवृत्तिनिमित्तवैलक्षण्येन नामरूपान्त-राणि । तादशनामरूपविशिष्टदेवतात्रयसमष्टिलं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य धर्मे चण्डिकेति व्यवहारः । एवं व्यष्टीनां वामा ज्येष्ठा-ऽतिरीदीति, परयन्ती मध्यमा वैखरीति, ब्रह्मा विष्णू रुद्र इति रूपभेदेन । समष्टेरपि अम्बिका शान्ता परेत्यादि संज्ञा अन-न्तास्तन्त्रान्तरादवगन्तव्याः । त्रितयसमष्टिलादैवैषा तुरीयेति शक्तिरहस्यादौ निर्दिश्यते । आचार्यभगवत्पादैरप्युक्तम् । 'गिरामाहुर्देवीं दुहिणगृहिणीमागमविदो हरे: पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां । तुरीया कापि लं दुरिंभगमनिःसीममहिमा महामाये ! विश्वं अमयसि परब्रह्ममहिषि' इति । अयमेव चार्थः प्राधानिकरहस्ये 'लक्ष्यालक्ष्यस्कूषा सा' इत्यत्राऽलक्ष्यप-

देन व्यक्तीकरिष्यते । ईदशानामरूपोपाधिकस्य शक्तिरूपब्रह्मण उपासनाप्रकाशकेषु बहुषु मन्त्रेषु द्वावत्युत्तसी । नवार्णः सम्बती चेति । तत्रायस्य चतुर्विशतिवर्णात्मत्वेऽपि व्यञ्जनानां खराङ्गत्वेन खातम्ब्येणाक्षरसंख्या व्यवहारानुपयोगिलेन 'एव वै सप्तद्शाः प्रजापतिर्यक्षेऽन्वायत्त' इत्यादाविव स्वरसंख्ययैव नवर्णता । अर्णशब्दोऽपि वर्णपरः सुवर्णे स्वर्णव्यवहारदर्श-नात् । वर्णशब्द एव च्युतकालङ्कारेण वकारप्रतीकारादेशप्रयोगस्तन्त्रेष्वेवेति कश्चित् । तदुद्वारस्त् देव्यथर्वशीर्षोपनिषदि । तत्रहि—'समें में देवा देवीसुपतस्थुः कासि त्वं महादेवि' इति देवानां प्रश्ने सित सा ब्रवीत् 'अहं ब्रह्मखरूपिणी' इत्यादिना बहुप्रकारै: सगुणनिर्गुणखरूपभेदाभ्यां देवोत्तरिते सति 'ते देवा अनुविश्रत्युपक्रम्य 'नमो देव्ये महादेव्ये' इति श्लोकमध्येण ऋगिभश्च नमस्कारादिकं निर्वर्ष्य श्रीविद्यामुद्धा तत्रस्य कूटत्रयस्यैव रूपान्तरेषु वाक्कामशक्तिबीजेषु श्रस्यन्तरेवबाला । घटकलेन प्रसिद्धेषु शक्तिबीजमात्रं प्रकारान्तरेण 'वियदीकारसंयुक्तम्' इत्यादिना । हल्लेखात्मकत्वेनोद्धृत्य । तादशबीजत्रय-घटितो नवाणों मन्त्र उद्भतः । तथा 'वाब्याया ब्रह्मसूस्तस्थात् षष्ठं वक्रसमन्वितं । सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टानृतीयकः । नारायणेन संमिश्रो वायुश्वाधरयुक्ततः । विचे नवार्णकोऽणुः स्यान्महदानन्ददायकः' इति । 'वाक' वाग्भवबीजम् । (ऐं) । 'माया' शक्तिः हृहेखेव (हीं) । 'ब्रह्मसूः' कामः (हीं) । 'तस्मात्' कामबीजात् तत्र प्रथमोपस्थितात् ककारात् 'बष्ट'मक्षरं चकारः त'द्वकेण' मुखक्तेन आकारेण समन्वितं (चा)। 'सूर्यो' मः 'अवाम श्रोत्रं' पश्चमखरः 'बिन्द्'रनुखारः (सुं)। 'टात्' टकारात् 'तृतीयको' वर्णो डकारः स च 'नारायणेना'SSकारेण संमिश्रः (डा) 'वायु'र्यकारः स चा 'धरेणाSधरोष्टेन द्वादशस्तरेण युक्तः (यै) । 'विश्वे' इति स्तरूपम् 'अणु'र्मन्त्रः महतामुपासकानामानन्ददायकः ब्रह्मसायुज्यप्रद इति तदर्थः । एतन्महिमातिशयो डामरादितन्त्रेषु द्रष्टव्यः । मन्त्रार्थश्च तत्रैव 'निर्धृतनिखिलध्वान्ते नित्यमुक्ते परात्परे । अखण्डब्रह्मवि-द्यायै चित्सदानन्दरूपिणि । अनुसंदध्महे नित्यं वयं त्वां हृदयाम्युजे । इत्यं विशदयत्येषा या कल्याणी नवाक्षरी । अस्या सहिमलेशोऽपि गदितुं केन शक्यते । बहुनां जन्मनामन्ते प्राप्यते भाग्यगौरवात् । एतमर्थे गुरोर्लब्ध्वा तस्मै दत्त्वा च दक्षिणाम् । आशिषं च परां लब्धवा मन्त्रसिद्धिमवाप्रुयात्' इत्यादि । अत्र प्रथमश्लोके सम्बुद्धित्रयं ततः चतुर्ध्यन्तं ततः पुनः संबुद्धित्रयन मिति सप्तिः पदैः क्रमेण मन्त्रे सप्तथा परिच्छेदः पदानां तत्तद्विभक्लन्तता तत्तदर्थाश्चेति कथितं । तद्तरार्धेनाकाङ्कि-तपदानामध्याहार उक्तः इतरत्सपष्टम् । सिंबदानन्दात्मकपरब्रह्मधर्मत्वादेव शक्तरिप त्रिरूपत्वम् । तत्र चिद्रपा महासरस्वती बाग्बीजेन सम्बोध्यते । ज्ञानेनैवाज्ञाननाशान्त्रिर्धूतनिखिलध्वान्तपदेन तद्विवरणं युक्तसेव । नित्यलं त्रिकालाबाध्यलं अत एव युक्तत्वं कित्यतिवयदादिप्रपद्यनिरासाधिष्ठानत्वं । एतेन सद्रूपात्मकमहालक्ष्मीरूपस्य हृहेखया सम्बोधनमिति व्याख्यातं । पर उत्कृष्टः सर्वानुभवसंवेश आनन्द एव तसीव पुरुषार्थलात् 'आत्मनः कामाय सर्व प्रियं भवति' इति श्रूत्या तदितरेशामपि तदर्थलेनानन्दस्यैव सर्वशेषितया परलात् स च मानुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तरं शतगुणाधिक्येन श्रुतौ बहुविधो वर्णितः तेषु परमातिशायी 'स एको ब्रह्मण आनन्द' इति परमावधिलेनाम्रात एव परात्परः, 'खात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्तिः' इति पुराणं च । तेन आनन्दप्रधानेन महाकालीसक्ष्यस्य कामबीजेन सम्बोधनमुक्तम् । चामुण्डाशब्दो हि मोक्षकारणीभूतनि-विकल्पकश्वतिविशेषपरः । तादथ्यें चतुर्थी । चमुं सेनां वियदादिसमूहरूपां डाति डलयोरैक्यालाति आदत्ते स्वात्मसात्कारेण नाशयतीति व्युत्पत्तेः । पृषोदरादित्वात् सर्वे सुस्थमित्याहुः । 'मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू' इत्यत्र पशूपदद्वि-वचनयोः स्वारस्थेन तूलमूलभेदेनाविद्याद्वयकथनेन 'यस्माचण्डं च मुण्डं च गृहीला लमुपागता। चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि' इत्यत्रापि तूलमूलाविद्ययोरादानमेव गृहीलेति पदेनानुद्य निर्वचनकथनादण्डब्रह्मविद्येत्येव चामुण्डापदस्यार्थो वर्णित इति सूक्ष्मदशां रहस्यम् । विश्वे इति तु वित् च इ इति पदत्रयात्मकं बीजक्रमेणोक्तानां चित्सदानन्दानां वाचकं संबुध्यन्तम् । अस्य स्त्री ई इत्सँस्य इस्त्रे सित 'इ' हे आनन्दब्रह्ममहिषि इत्यर्थः । वित्पदं ज्ञानपरं प्रसिद्धमेव । चकारोऽपि नपुंसकः सत्यपर इति योज्यं । अनुसंदध्महे इत्यादि शेषः । इत्यं च हे महासरस्वत्यादिरूपे चिदादिरूपे चण्डिके त्वां ब्रह्म-विद्याप्रास्यर्थे वयं सर्वेदा ध्यायाम इति मन्त्रार्थः फलितः । तस्यायं संप्रहः 'महासरखित चिते महालक्ष्मि सदात्मके । महा-काल्यानन्दरूपे त्वत्तत्वज्ञानसिद्धये । अनुसद्ध्यहे चण्डि वयं लां हृदयाम्बुजे' इति । यद्यपि श्रीमित्येव बीजं महालक्ष्म्याः प्रसिद्धं न हृष्टेखा तथापि हकारशकारयोरूष्मत्वेन साजात्यात्रातीव भेदः । अतएव 'हीश्र ते लक्ष्मीश्र पतन्यौ' इति श्रुतौ । शाखान्तरे द्वीपदस्थाने श्रीपदस्य पाठः । एवं स कामबीज एव लकारस्य स्थाने रेफयोजनेन कालीबीजतारस्तयोश्चान्त-स्यत्वेनैक्यात्रात्यन्तं भेदः । तत्त्रान्तरेषु कालीसरखत्योर्वास्तविकाभेदमभिप्रेत्य बीजयोर्वेपरीत्याद्भेदव्यवहारोऽपि दृश्यत इति द्रष्टव्यम् । अयं चार्यः प्राचीनैर्विणितप्राय एव सम्यक्परिष्कृत्योक्तः । वस्तुतस्तुलक्षणविरोधस्य छान्दसत्वेन वृषोदरादि-पाठकल्यनया च समाधानस्याविशेषादन्योऽपि प्रकारः सुवचः । चसु अदन इति धातोश्वासुरदनीयः पदार्थः । स च ब्रह्मा-तिरिक्तः सर्वोऽपि अत्ताचराचरप्रहणादित्यधिकरणे तथा निर्णयात् । तं डापयति उड्डापयति न विषयीकुरुते ब्रह्ममात्रवि-षियणीति यावत् । अथवा चकार एकाक्षरनिघण्दुरीत्या चन्द्रवाचक आह्नादप्रकाशगुणयोगादिह ज्ञानपर आनन्दपरो वा सन् ब्रह्मेव विक्ति । तदासमन्तान्मुण्डयतीति चामुण्डा । मुण्डनं नामाधारापेक्षया न्यूनसत्ताकवस्तुनिरासः । शिरश्वमीपेक्षया

न्यूनतादात्म्यवतामेव केशानां वपने प्रयोगात् । गौडपादीयभाष्ये तु शरीरराहित्यलक्षणमुण्डताया मुण्डकोपनिषत्त्रोक्त-शरीरविशेषवत्ताया अमुण्डतायाश्च सत्वाचामुण्डात्विमत्यर्थ इत्युक्तम् । अथवा चानां वुद्धीनां मुखानां वा मुण्डियव शीर्ष-सिव स्थिता, सर्वोत्तमा चरमवृत्तिरूपा ब्रह्मविद्येति यावत् । अथवा । चण्डिकारूपदेवतापर एव चासुण्डाशब्दः । अतएव अन्त्रान्ते विक्षजायायोजनेन होमे चामुण्डाया इदमिल्येव त्यागो विधिशब्दस्य मन्त्रत्वमित्यधिकरणन्यायसिद्धो युज्यते । चतुर्थीबलाच नमः शब्दस्यैवाध्याहारः । बीजत्रयमप्यव्ययरूपं चतुर्ध्यन्तमेव व्यष्टिदेवतात्रयवाचकमभेदद्योतकं । तद्विशेषणं विश्वे इत्यप्यखण्डमव्ययं मोचनार्थकं । खरादेराकृतिगणत्वात् । मन्त्रस्य पदखण्डशो न्यासप्रकरणे अस्य युगलस्य विभजनं विनेव न्यासविधानात् । भगमालिनी नित्या मन्त्रादिषु बहुषु तस्य प्रयोगसलेन तन्त्रोक्तार्थरीत्या निर्वाहाभावाच । ततश्च हे अम्ब बन्धनकारणीभृतामिमां रज्जुं प्रन्थिविसर्जनादिना मोचयेति स्त्रीसम्बोध्यकमोक्षप्रार्थनारूपो विशिष्टस्तदर्थः । यदापि दक्षिणामूर्तिसंहितायां भगमालिनीति मन्त्रस्थदेवतागणनावसरे 'अमोघां चैव विचां च तथेशीं क्रिन्नदेवताम्' इति पाठात् विचानामिका काचिद्देवतैवेलालोच्यते तदापि परिकरालद्वारेण साभिप्रायं चामुण्डाविशेषणं । मोचयतीलेव तदर्थः । तस्मि भेवार्थे कर्णाटभाषाविद्भिरान्ध्रभाषाविद्भिश्व शिष्टैः प्रयोगेण शक्तिग्रहसम्भवात् । 'पृणीयादिन्नाधमानायतव्यानिति' श्रुतौ तव्यपदस्य सूपादिभक्ष्यपरतायाः । नुवन्तं याश्रयामुपेति श्रुतौ नौतेर्दुःखपरतायाः । तासां वायुः पृष्ठे व्यवतंतेति श्रुतौ पृष्टपदस्य योनिपरतायाः । पढमश्री हंसपदमिति प्राकृतपिङ्गलसूत्रे मश्रीत्यस्य सुन्दरपरताया अन्यत्र च कर्णाटद्रविडान्ध्र-आषाप्रसिद्धैव । शक्तिनिर्णयस्य बहुशोऽङ्गिकत्वात्, पिकनेमाधिकरणस्यैतदर्थमेव विशिष्य प्रवृत्तेर्भष्टिचन्द्रोदयेऽस्माभिर्वणिः तत्वाच । भाषाणां संस्कृतापश्रंशत्वेनापेक्षितार्थे विरोधाभावे निर्णायकत्वसम्भवाच, तन्त्रोद्धतमन्त्रेषु भाषामिश्रणस्यापि बहुशो दर्शनेन चरणायुधादिदैवत्यमन्त्रेषु पुंकोलीत्यादिशब्दानां कुकुटादिष्विव प्रवृत्तेश्वेति द्रष्टव्यम् । कार्त्ये लक्ष्म्ये सरस्रत्ये च-ण्डिकायै नमोऽस्तु ते । अविद्यायापाशहृदयग्रन्थि विस्नस्य मुत्र मामिति तु मन्त्रार्थसग्रहः । रहस्यतन्त्रे तु महावाक्यस्येव जीवबह्मणोरभेद एव सन्त्रस्यार्थ इत्युक्तं तित्रवीहे गुरुचरणावेव शरणमिति दिक् ॥ अत्र प्रात्रः । तिसृणामि देवीनां तुरी-यया सहाभेदाऽविशेषेऽपि महालक्ष्म्या एव प्राधानिकरहस्ये 'सर्वस्याग्या महालक्ष्मीः' इत्यादिना तुर्यास्थाने गणनादितस्योः देव्योरेतजन्यत्वस्य कथनात् । महालक्ष्मीजननस्य पार्थक्येनाकथनाचोपास्यदेवतायास्तुरीयत्वेपि तस्यां रजःप्राधान्येनेतरग्-णयोर्न्यग्भावेनैव भावनमावस्यकमित्याहुः । तामेव च रीतिमाश्रित्य महालक्ष्मीबोधकहल्लेखाया एव नवार्णे प्रधानबीजत्वा-दथर्वशीर्षे तावन्यात्रेण पुनः खातन्त्रेणोद्धारस्यापि प्राधान्यध्वननार्थत्वात् । सप्तशतीस्तोत्रेऽपि प्रथमश्लोके विन्दुरहिताया अपि तस्या उद्घारेण समष्टिव्यष्टिभेदाचत्वारोऽपि मन्त्रा उद्धतप्राया इति वदन्तष्टीकाकारास्तदुद्धारप्रकारं देवीचन्द्रकलास्तवे दीक्षितैः प्रदर्शितमेव लिखन्ति । यथा---'सावणिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते Sहमः । निशामय तदुरपत्ति विस्तराद्गदत्तो सम' । अस्यार्थः । यः यकारादष्टमो हकारः सूर्यतनयोऽग्निः रेफः दिनान्ते सवितृतेजसोऽमौ निक्षेपेण पित्र्यस्य धनस्य पुत्रे नि-क्षेपदर्शनेन तत्सादृश्यादमी सूर्यपुत्रत्वम् । वर्णेः सहिता सवर्णा 'अजामेकां लोहितशुक्रकृष्णाम्' इति श्रुतिप्रसिद्धा मूलप्रकृतिः, तस्या वाचकत्वेन पुत्रत्वोपचारादिप्रत्यये सति सावार्णरीकारः तेन निर्विन्दुको ढींकारः सिद्धः, स मनुर्मन्त्रः कथ्यते देवीमन्त्रयोरभेदात् । तदुत्पींत तदवतारान् गदतो मम मुखानिशामयेति वर्णयन्ति । आर्षवाक्यानां सर्वतोमुखत्वादस्तु कथ श्रिद् युक्तमेवैतत् । वयंतु ब्रूमः अम् गत्यादिष्विति धातोर्निशासमतीति व्युत्पत्त्या निशाम् चन्द्रो बिन्दुः, अथेत्येतावानेव धातुः इट्किट्कटी गतावित्यत्र प्रश्लिष्टस्येकारस्य रूपं, सूर्यतनयशब्द एव वाऽवृत्याबिन्दुपरोऽपि; जलमण्डले सूर्यिकरणानां प्रवेशेनैव चन्द्रात्मतया परिणामेन 'पतिर्जायां प्रविशती'ति न्यायेन चन्द्रस्य सूर्यपुत्रत्वात् 'नवो नवो भवति जायमानः' इत्यस्यामृचि योऽहां केतुरुषसामप्र उदैति स एव देवेभ्यो भागं विदधत् पुनः पुनर्जायमानश्चन्द्रमा भवतीति कथनाच । अपि च चतुर्थस्वरस्य वर्णे बाच्ये स्त्रीलिङ्गाभावेन नदीसंज्ञाभावात्पश्चम्यां य इत्येवंरूपम् ईकारादित्यर्थः । दिग्योगपञ्चम्या ईकारात्परत इस्पर्थः । परित्यज्येति ल्यब्लोपे वा पश्वमी । तेन तत्परतोऽष्टमो द्वादशस्तरः । बिन्दुः पूर्ववत् इति वाग्भवो-द्धारः ॥ अपि च । यः अष्टम इत्येतयोरन्यतरस्य द्विरावृत्त्येकारात्परोऽष्टम ईकारात्प्र्वः कार्य इति वा । ईकाराद्ष्टमः तस्मा-दिप विलोमाप्टम इति वा व्याख्येयं । ततो मनुश्चतुर्दशस्तरः औकारः । तेनेयं त्र्यक्षरी त्रैपुरकंदाख्या विद्या । एतां प्रकृत्य तन्त्रराजे 'एषा त्रेपुरकंदा स्यात्' इति वचनात् । तन्त्रान्तरे त्यस्या एव चेतनीति नाम । एतदुद्धारो योगिनीतन्त्रे 'शिवाष्टमं केवलमादिबीजं भगस्य पूर्वाष्टमबीजसन्यत्। परं शिवान्तं मनुयुक् त्रिवर्णा संकेतिवद्या गुरुवक्रगम्या' इति । 'शिवा' ईकारः शिव उकार इति वा तस्या 'अष्टमं' तत्परतस्तमारभ्य वाष्टमं द्वादशस्त्ररात्मकं 'केवलं' विन्दुरहितं 'मगस्य' ऐकारस्य एकारस्य वा 'पूर्वाष्टमं' ततः पूर्वेषु तमारभ्य वा विलोमाष्टमं चतुर्थस्वरात्मकं । शिवोनुखारोऽन्ते यस्य तत् । ततो 'मनुयुक्' चतुर्दशखर-युक्ता त्र्यक्षरीविद्या श्रीदेवत्या 'संकेतगम्या' गोपनीयेति तद्याख्यातारः । तेन 'एं ई औं इति विद्यासिद्धाति । अपिच 'अकारः सर्ववर्णाप्यः प्रकाशः परमः शिवः । हकारो ८न्त्यकलारूपो विशर्माख्यः प्रकीतितः । अकारादि हकारान्तं मातृकामण्डलं त्विदम्' इत्यादिव्यवहाराह्नकारस्य लकारेन्तर्भावेन क्षकारस्य संयुक्तत्वेन पार्थक्याभावादूनपञ्चाशद्वर्णमातृकामण्डलमिति पक्षे

व्युत्कमेण गणनायां चतुर्थस्वरादष्टमः शकारः रेफेकारबिन्दवः पूर्ववदिति रमाबीजोद्धारः ॥ अपिच यो मनुः यकाराचतुर्दश ईकारो विन्दुश्वेति कामकलोद्धारः । अष्टम इति कादिनवकादिपरिभाषयैकपश्वाशदक्षरं । स च क्षकारः रेफौकारविन्दुभियोंगे नारसिंहोद्धारः ॥ गदतो ममेखत्र गकारः खरूपं । दतो दकारं परिखज्य 'मम' पश्चकद्वयं दशमो लकारः ओंकारबिन्दुयोगे बाराहीबीजोद्धारः ॥ यो मनुरीकाराचतुर्दशः ककारः तस्य लकारेकारबिन्दुयोगे कामबीजोद्धारः । ग इति स्वरूपस्य बिन्दु-योगे गणपतिबीजोद्धारः सवर्णः सकारः । आत्मन एव पुत्रत्वविवक्षायां स्वार्थे पर्यवसन्न इत्र् । सूर्यतनयो यमो हकारः मन्रीकारः । तत्परतो विसर्गान्तस्याऽनिचचेति प्रश्लेषेण परायाः प्रासादस्य तयोर्थोगयोरप्युद्धारा द्रष्टव्याः ॥ एवमन्यत्रापि-'मेधासि देवि बिदिताखिलशास्त्रसारा' इत्यत्र पादभेदेन वाक-सर्वमङ्गला-लक्ष्मीणासुद्धारः । शास्त्रशब्दो वेदपरः । शास्त्रयोनि-स्भादिति (वे॰ सू॰ २।३ अ॰ १ पा॰ १) व्याससूत्रादिषु व्यवहृतः । अखिलशब्देन त्रयी कथ्यते । तत्र व्यञ्जनानासविव-क्षितत्वादाद्य 'तयोरकारद्वयं मध्य इकारः सिद्धः । वेदत्रयाद्याक्षराण्यपि क्रमेण तथैव । तेषां मध्ये द्वयोः क्रमेण सन्धौ गुणे सत्येकारः । अवशिष्टयोर्व्युत्कमेण सन्धौ वृध्या ऐकारः । एवं साद्यस्क्रियपश्चत्रयालम्भसाहित्यन्यायेन मध्यभागे मिलितैर्वेद-त्रयादाक्षरैरेव वारभवबीजोत्पत्तेसात्र्वराजे सप्टं कथनात् । तदिदमखिलशास्त्रसारत्वम् । एतेन 'ऋक्सामयोर्यजुषि सन्धिवशा-दुरीण बीजं सरखित सकृत्तव ये जपन्ति । ते सत्यवाक्यमुनिवद्विदितत्रयीका आथर्वणादिकमवाप्य सुखीभवन्ति इति श्लोकोऽपि व्याख्यातः । सत्यवाक्यो नाम मुनिर्भयेनैकारमात्रोचारणेन वेदचतृष्टयमङ्गानि चाधिगतवानिति भगवतीपुराण-स्थाया आख्यायिकायाः पृथ्वीधराचार्येनिबन्धनात् । आथर्वणादिकमित्यस्य शमिति । तत्प्रथमाक्षरमित्यर्थः । सुखीभवन्तीति निश्चतं । मुक्ता भवन्तीति यावत् ॥ 'दुर्गासि दुर्गभवसागरनीरसंगा' इति तद्द्वितीयचरणे भवः शिवः । सकारः सागरो जलरूपो वकारः नै। असङ्गा व्यक्षनसङ्ग्हीना इति च । तेन स्वौ इति सर्वमङ्गलाख्या दुर्गा । तदुत्तरार्द्धे 'श्री: कैटआरि हृद-वैककृताधिवासा गौरि लमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा' इत्यत्र श्रीरिति कण्ठरवेणैवोद्धत्य तद्देवताध्यानस्थं विशेषणद्वयं कैटभारी-त्यादिना कथितं । 'भूयाद्वयो द्विपद्माभयवरदकरा तप्तगाक्षेयगौरी पद्माक्षीः पद्मनाभोरसि कृतवसितः पद्मगा श्रीः श्रिये नः । इलादितज्ञानश्लोकस्य पद्मसारादौ कथनात् । उद्भृतस्य बीजत्रयस्य बिन्दुयोगं तन्त्रेणाह शशिमौलीति स्पष्टोऽर्थः ॥ अपिच। 'तं साहा तं स्वधा तं हि वषट्कारस्वरात्मिका' इत्यत्र 'का'ककारेण सह रः रेफः । स्वरात्मिका स्वरेषु चतुर्थवती आ-त्माऽन्तरात्म-परमात्म-ज्ञानात्मनां चतुष्टयस्यात्मौपनिषदि पीठन्यासादौ च प्रसिद्धलात् ॥ 'खधा त्वमक्षरे नित्ये' इत्यत्र तकाराविवक्षया विमिति सुधाबीजं । 'त्रिधामात्रात्मिकास्थिता' इति प्रणवमुक्त्वा अर्धमात्रस्थितानित्येत्यनेन कालीबीजप्रण-वयोरर्धमात्रात्मकानुस्वारयोगमुपदिश्य 'यानुचार्या विशेषतः' इत्यनेन तदन्ते नादोऽप्युद्धृतः ॥ अपिच 'यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्व नहि वक्तुमलं बलं च । सा चिण्डका' इत्यत्र नवार्णमन्त्रगतानां चतुर्विशतिवर्णानामुद्धारः । मन्त्रे हि आकारायाश्वत्वारः खरा एकारादिद्वयं च । एतेष्वाकार ईकार ऐकारश्च द्विरावृता इति नव खराः । चलारो बिन्दवः । क-चढतामादिपश्चकं इकारश्वेति दश व्यञ्जनानि । तत्र चकारो द्विरावृतः । विचे इति प्रथमचकारस्य तकाररूपत्वात् संहत्य चतुर्विशतिः । तेषु वमतुलमिखनेन व्यञ्जनचतुष्टयं पश्चमखरो बिन्दुश्चेति षण्णां निर्देशः । अकारा उच्चारणार्थाः । भग एकारः षातीति वान् शत्रन्तः । तेन वायुर्यकारः । अनन्त आकारः । ब्रह्मा ककारः । ह र इति खरूपं । चकारोऽपि खरूपं । बकुं वाग्भवम् ऐकारः तस्य द्विरन्वयः । आचण्डिकैः 'आकारादिभिरिकारान्तैः पश्चभिरीकाराभ्यां च' सहिता सा चण्डिका, चिष्डकापदृद्दयस्य तुर्यस्वरवाचकस्य विरूपैकशेषः इपदात् । खार्थे कप्रस्ययेनेकार एक एव । लं चं इति बिन्दुद्वयस्य द्विार्द्वे-रन्वयः । इत्यं चतुर्विशतिवर्णाः । अनन्तादिपदत्रयस्य नवार्णमन्त्रद्रष्ट्रऋषिपरत्नेनापि पुनरन्वयादक्षराणि ऋषयश्च यस्या देव्याः प्रभा किरणसमृहः । बलं तलं च वक्तं नालं वाचामगोचरः । साखिलजगत्परिपालनाय आसुरभयनाशाय च मतिं करोतु इत्यन्वयः । एवं तृतीयचरित्रे त्रिपाद्रायत्रीमन्त्रा विभागानुषङ्गोद्भवाश्चिश्चिरावर्त्यमाना वक्ष्यन्ते ते च कात्यायनीतन्त्र-रीत्या द्वाविंशतिरेव। तन्त्रान्तरेषु धृतिपुष्ट्योरधिकयोराम्रानाचतुर्विंशतिः। ते प्रकृतमन्त्रवर्णानामेकैकस्योद्धारकाः। परन्तु बहुकोन शलेखनादिक्केशसापेक्षलानेह तदायासः प्रदर्शते ॥ एवमन्यत्राप्यम्बानुप्रहपात्रतातारतम्येन सर्वमिदं स्तोत्रं मन्त्रोद्धारगर्भित-मेव दृश्यते। उक्तं च वेदागमे 'निर्विशेषपरा मन्त्राः सविशेषपराश्च ये। प्रत्यध्यायं निगृढास्ते तेनेयं सर्वतः परा' इति। ईदशबह्वाश-येनैव 'चक्कुष्मन्तोऽनुपर्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः' इति रहस्योक्तिर्द्रष्टव्येति दिक् ॥ अयं च मन्त्रः स्वतन्त्रोपास्यः सप्तशस्यक्तं चेति विप्रकारोपास्तियस्य केचिदाहुः वैपरीत्यात् । सप्तशत्येव तु तद्विद्योपास्येति सप्टीकरिष्यतेऽनुपदमेव । उभयथापि नवा-र्णस्य संक्षेपेण साधनप्रकार इह वक्तव्य एवेत्युच्यते ॥ 'नवाक्षरस्य ऋषयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । छन्दांस्युक्तानि मुनिभिर्गायन्यु-जिगनुष्टुभः ॥ देव्यः प्रोक्ता महापूर्वाः काळी लक्ष्मीः सरस्वती । नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयोऽस्य मनोः स्पृताः ॥ स्याद्रक्तदन्ति -कादुर्गाञ्चासयो बीजसन्तितः।अप्रिर्वायुः सूर्यस्तलं फलंवेदत्रयोद्भवम् ॥ सर्वाभीष्टप्रसिद्धये विनियोग उदाहतः।ऋषिच्छन्दोदैव-तानि शिरो-मुख-इंदि न्यसेत् ॥ शक्तिवीजानि स्तनयोस्तलानि इदये पुनः । हीं चण्डिकायै व्यस्तेन सर्वेण च षडक्की' ॥ एते थ्यक्रां: समस्त्रें इति षड्भिरहृष्टादिन्यासो हृदयादिन्यासश्च कार्य इत्यर्थः । 'खिन्नेनी श्रूलिनीत्यादि पिंदला श्लोकपञ्चकं ।

आदां कृष्णतरं बीजं ध्यात्वा सर्वाङ्गके न्यसेत् ।। 'आदां' वाग्भवं, श्लोकास्तु सप्तशतीस्तोत्रस्थाः । 'विश्वातीतमहामन्त्रात् प्रोच्य श्लोकचतुष्टयम् । ध्याला सूर्यनिभं बीजं द्वितीयं सर्वतो न्यसेत्' । 'द्वितीयं' हृहेखा । क्वचित्तु चरणत्रयस्यान्यथा पाठः 'इत्लेन पाहि नो देवि' इत्यादिश्लोकचतुष्टयं पठिला सूर्यसदशमिति। तेन तदेव विश्वातीतमहामन्त्रपदस्य व्याख्यारूपम् । सूर्यस्य द्वाद-शकलास्तापिन्यादयः । तासु ककारादीनां कमेण द्वादशानां भकारादीनां व्युत्कमेण द्वादशानां च वर्णानां युग्मशो योगस्तन्त्रेषु विहितः । तासु नवस्यां विश्वानाम्यां कलायां अकारतकारयोर्योगसलेपि प्रकृते विश्वापदेन तकार एव विविक्षतः । तेन त-कारश्च्यं श्लोकमारभ्येत्यर्थः । कयापि विधया शप्तशत्यां तादशस्य श्लोकमन्त्रान्तरस्याऽभावादेव नातिप्रसिक्तः । एकं जमाह केशेष्विति श्लोके द्वात्रिंशदक्षरात् परतो व्यक्षनरूपो वा श्र्यत एव । 'इयं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः' इति श्लोके थ-कारयोगेन श्रुयते । 'हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् । अभ्यधावन्निशुम्भोथ' इत्यत्राभ्यधावदिति पदच्<mark>छेददशायां तकार</mark>-व्यक्तिरस्त्येव, 'चुक्षुभुः सकला लोकाः' इति श्लोकस्तु पूर्वोत्तरमञ्जयोक्तरपूर्वार्धरूपलादखण्डो मन्त्र एव न भवतीति कयापि रीत्या तकाराभावः शूलेनेति श्लोकमन्त्र एव, 'ततो देवा ददुस्तस्याः' इत्यर्धसद्भावपक्षे तु चुक्षुभुरित्यस्य निरासः । साम्प्रदायिक-व्याख्यानत एवेति गुप्तं रहस्यम् । 'सर्वस्वरूप इत्यादिश्लोकानां पश्चकं पुनः पठिला स्फटिकाभासं तृतीयं स्वतनी न्यसेत्'। 'तृतीयं' कामबीजम् । अत्र प्रथमतृतीययोबीजयोर्महासरस्त्रतीमहाकालीरूपयोः श्वेतकृष्णरूपलेपि वैपरीत्येन रूपनिर्देशो वास्तविकाभेदसलेन रहस्ये वक्ष्यमाणं सरस्वत्याः कृष्णाङ्गविष्णुजनकलं काल्याः श्वेताङ्गशिवजनकलं चाभिप्रेत्येति बोध्यम् । 'ततः षडक्षं कुर्वात विभक्तिर्मूलमम्ब्रकैः । एकेनैकेन चैकेन चतुर्भिर्युगलेन च । समस्तेन च मन्त्रेण कुर्यादक्षागि वढ सुधीः' ॥ अय ध्यानं । 'खद्गं चक्रगदेषुचापपरिघान् शूलं भुशुण्डी शिरः शङ्कं संदधतीं करैक्षिनयनां सर्वाक्रभूषाभृतं । नील्यझमदातिमा-स्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तीत्खिपते हरों कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॥ १ ॥ अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्म धनु:कृण्डिकां दण्डं शक्तिमसि च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं । शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरि-भमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥ २ ॥ घण्टां शूलहलानि शङ्कमुसले नक्तं धनुः सायकान् इस्ताब्जैर्द्धतीं बनान्त-विलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां । गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैलार्दिनीम् ॥३॥' इति ध्याला मनसांऽतर्यागं कृला बहिर्यागमपि यन्त्रे कुर्यात् । यन्त्रं यथा 'लिखेदष्टदलं पद्मं कुदूमागरुचन्दनैः । पद्ममध्ये लि-खेखकं षट्कोणं चण्डिकामयम् । षट्कोणचकमध्यस्थमाद्यं बीजत्रयं न्यसेत् । पूर्वादिकोणषट्के तु बीजान्यन्यानि विन्यसेत्'। बीजानीत्यनेन अन्येषामपि बिन्दुयोगेनैव लेख उक्तः । लेखस्तु प्रादक्षिण्येन दक्षिणाद्वामान्तमिति श्रेयम् । 'एवं कृत्वा जपे-लक्षचतुष्कं तद्दशांशतः । पायसान्नेन जहुयात्पूजिते हेमरेतसि' । इदमेकं पुरश्वरणम् । अथवा 'आश्विनस्य सितेपक्षे आर-भ्यामितिथि सुधी: । अष्टम्यन्तं जपेलक्षं दशांशं होममाचरेत्' । अमितिथि: प्रतिपत् 'प्रथमां पिबते वहिर्दितीयां पिबते रविरित्यायुक्तेः । उभयत्र मन्त्रान्ते खाहायोजनेन होमः । तर्पणं तु मन्त्रान्ते चण्डिका तृप्यत्विति योजनेन । अयमुभयवि-धोऽपि जपः सप्तशतीस्तोत्रेण संपुटीकृतो विधेयः । तदुक्तं डामरतन्त्रे 'मार्कण्डेयपुराणोक्तं नित्यं चण्डीस्तवं पठन् । पुटितं मूलमञ्जस्य जपेनाप्रोति वाञ्छितम् ' इति । पुटितमिति पाठे कियाविशेषणं । 'पुटितं' खसंपुटाकारता । तथा च सावो यथा मूलमञ्जजपस्य संपुटाकारो भवति तथा पठनान्मूलजपस्य यद्वाञ्छितं फलं तिसध्यतीत्वर्थः । ततश्च स्तवीय ऋष्यादिन्यास-पूर्वकं चरित्रत्रयं पठित्वा मध्ये स्वसङ्कल्पितसङ्ख्याऽनुसारेण सहस्रादिसङ्ख्याकनवार्ण जिपत्वा पुनश्चण्डीस्तवं पूर्ववत् पठेत् । परन्त्वेतदन्ते पुनर्मूलमष्टोत्तरशतमात्रं जावा निवेदनादिकं कुर्यात् । अयं जपोऽङ्गभूतो न प्रधानसङ्ख्यायामुपयुज्यत इति वि-शेषः । तद्प्युक्तं तत्रैव चरित्रत्रयस्य ऋष्यादीनुक्त्वा । 'एवं संस्मृत्य ऋष्यादीन् ध्यात्वा पूर्वोक्तमार्गतः । सार्थस्मृतिं पठेच-ण्डीस्तवं स्पष्टपदाक्षरं । समाप्तौ तु महालक्ष्मीं ध्यात्वा कृत्वा षडङ्गकं । जपेदष्टशतं मूलं देवतायै निवेदयेत्' इत्यादि । के-चित्तु मूल्मन्त्रस्य जपेन पुटितं चण्डीस्तवं पठित्रति प्रथमश्लोकं योजयन्तश्चरमश्लोके पुनर्विधानं संख्यामात्रपरमिति मन्यमानाः सप्तशतीस्तोत्रस्यैव मूलेन संपुटिताकारो विधीयत इलङ्गाङ्गभाववैपरीलमिच्छन्ति । तद्युक्तम् । बहुषु तन्त्रेषु नवार्ण प्रकृत्य तत्प्रकरणे सप्तशतीपाठविधानेन नवार्णजपस्य प्राकरणिकत्वेनान्याङ्गत्वायोगात् । तत्र विद्यमानायाः अपि स्तोत्रफळश्रुतेः प्र-याजफलश्रुतेर्वसन्तमेवर्तुनाम च रुन्ध इत्यस्या इवाविवक्षितार्थकत्वात् । मरीचिकल्पे—'रात्रिसूक्तं जपेदादौ मध्ये चण्डी-स्तवं पठेत् । प्रान्ते तु जपनीयं वै देवीसूक्तमिति कमः । एवं संपुटितं स्तोत्रं पूर्वोक्तफलदायकम् इसनेन वैदिकसूक्तइयेन संपटितायाः सप्तशत्या विधानाच । परन्त्वन्वारम्भणीयेष्टिवन्नवार्णस्य स्तोत्रजपप्रारम्भमात्राङ्गत्वं जपाधिकारितावच्छेदकत्वं चेति बोध्यम् । रहस्यं तु कीलकाध्याये साष्टीभविष्यति । अत्रापेक्षितः सामान्यविधिरन्ये विशेषा अपि कल्पवल्लीकौरैक्का इति तत एव सर्वमवगन्तव्यम् । इति नवार्णनिर्णयः ॥ ॥ द्वितीयस्तु चरित्रत्रयात्मकः श्लोकसमूहरूपो मन्त्रः । स च वामम-पुराणदेवीभागवतमार्कण्डेयपुराणादिषु लक्ष्मीतन्त्रादिषु च बहुविध उपलभ्यते । तथापि मार्कण्डेयपुराणस्थ एव त्रिसप्तत्यध्या-योत्तरं षडशीतितमाध्यायान्तमभिव्याप्तः 'सावणिः सूर्यतनयः' इत्यारभ्य 'सावणिर्भवितामनुः' इत्यन्तस्रयोक्समिरध्यायैः परिच्छिन्नैः श्लोकसमूहात्मको मालामन्त्रत्वेन प्राह्यः। पूर्वोक्तहामरतन्त्रवचनात्। वाराहीतन्त्र-कात्यायनीतन्त्र-मरीचितन्त्र-हरगौ-

रीतन्त्र-लक्ष्मीतन्त्रादीनां बहूनामेक्यकप्याच तस्यैवात्युत्तमत्वसिद्धेः तस्य पुरुषार्यत्वेन कृत्वर्यत्वादिना च पाठादिविधिर्यूल एव द्रादशेऽध्याये प्रदर्शयिष्यते । तन्त्रान्तरेषु च बहवो विधयः । अस्य सप्तशतीति व्यवहारस्तु न श्लोकसंख्यया । तेषां षद्-च्छतीतोऽपि न्यूनत्वात् । नापि कवचादित्रयरहस्यत्रययोमेंलनेन । संख्याधिक्यापत्तेः । तस्माच्छकारसकारयोरभेदात् स-सानां सतीनां देवीनां प्रतिपादनादेव तथा व्यवहारो नेयः । तुरीयैका महाकाल्यादित्रयं तिन्नामितविधुनत्रये देवीत्रयं चेति सप्तानामेव प्राथानिकरहस्ये प्रतिपादनादिति केचित् । तचिन्त्यम् । नन्दजारक्तदन्तीशताक्षीशाकम्भरीदुर्गाभीमाश्रामरीत्ये-तेषामि सप्तानां रूपाणां मन्त्र एव प्रतिपादनेन विनिगमनाविरहात् संख्याधिक्यापत्तेः । तस्पानपे एकमन्त्रात्मकस्यापि माला-मन्त्रस्य होसाङ्गेन सप्तशतथा विभजनाच्छतरुद्रियस्येवैकानेकमन्त्रात्मकले विरोधाभावात्तथा व्यवहारोपपत्तिः । मन्त्रविभजनेऽपि यदामलवाराहीकात्यायनीतन्त्राणां वैमत्यं तत् तन्मन्त्रव्याख्यानावसरे परिहरिष्यते । यदापि कात्यायनीतन्त्रे पश्चवातोत्तरसष्ट-सप्तति स्टोकाः यामलेत्वेकोनाशीतिः वाराह्यां तु सार्धाष्टाशीतिः कथिताः । उपपद्यते च वेदै शाखाभेदेनेव पुराणेषु कल्पभे-देन सनुपराशरहारीतादीनां बृद्धतरुणभेदेन तत्तत्स्यृतिवैलक्षण्यवत्पाठवैलक्षण्येऽपि प्रामाण्यं । ततश्च कवचस्य सार्धाः पश्चाशद-र्गलायांखयोविंशतिः कीलकस्य लचुगुरुभेदेन द्वैविध्यादाद्यस्य चतुर्दशाऽन्यस्य त्रयोविंशतिरित्येतेषां श्लोकानां वाराहीतन्त्रानुः मतस्तोत्र स्त्रोकैः सह मेलनेनैकोनासप्तशतीसम्पर्वते । रहस्यत्रयस्याङ्गले प्रमाणाभावेन तन्मेलनस्याप्रसक्तः एकन्यूनाधिक-भावस्यान्तरतेन तदनादरेण व्यवहारस्य पश्चाशात्पीठरूपिणीति ललितानाम व्याख्यानावसरेऽस्माभिः समर्थितलात् । कात्या-यनीतन्त्रोक्तविभागेऽपि द्वयोरन्त्ययोरिवैकस्य श्लोकस्यावृत्तेरपि सुवचलाद्वा । तथापि 'जपेत्सप्तशर्ती चण्डीं कृला तु कवर्च पुरा' इलादिना कवचमेलनाभावेऽपि सप्तशतीलप्रतीतेः कीलकद्वयप्रतिपाद्यस्याधस्याङ्गलेऽपि तयोरङ्गले रहस्यवदेव माना-भावाचीक एव प्रकारो निर्दोषः । 'कवचं बीजमादिष्टमर्गलाशक्तिरिष्यते । कीलकं कीलकं प्राहुः सप्तशत्या महामनोः' इति गौडपाद्धृतवचनादङ्गलेऽप्यदोष इति । यानि तु क्षचिदेशे साधीनि षट्शतानि किचित्तदधिकान्यपि श्लोकानां पठ्यन्ते तानि कालायनी भगवलेव जानाति परन्तु तन्त्रत्रयेऽप्यदृष्टानीति दिक् । एतस्यैवोत्तमत्वं तु तन्त्रान्तरे 'यथाश्वमेधः कतुषु देवा-नां च यथा हरिः । स्तवानामि सर्वेषां तथा सप्तरातीस्तवः'। तत्रापि कलावतिप्रशस्तः 'कलौ चण्डीविनायकौ' इति वचनात् । वाराहीतन्त्रे सर्वेषां स्तोत्राणां परशुरायशापमुक्त्वा तद्विरहितानि कतिचिद्रणितानि । 'भीष्मपर्वणि या गीता सा प्रशस्ता कली युगे । विष्णोर्नामसहस्राख्यं महाभारतमध्यगम् । चण्ज्याः सप्तशतीस्तोत्रं तथा नाम सहसकम् इत्यादि । आर्गवाख्येन रागेण शप्तान्यन्यानि कारणादित्यन्तेन । यद्यपि तन्त्रान्तरेऽस्यापि स्तोत्रस्य शिवशापः कीलनं चेति सिद्धिनिरोधकावुक्तौ त-थापि तत्रैव शापोद्धारोत्कीलनयोः कर्मविशेषयोस्तदङ्गलेन सक्नत्करणविधानादकरणे सिद्धिविरहोक्त्या तदावश्यकलपरौ तावर्थवादौ । तत्र शापोद्धारो यथा । त्रयोदशप्रथमौ द्वादशद्वितीयौ एकादशतृतीयौ दशमचतुर्थो नवसपश्चमावष्टमषष्ठाव-ध्यायौ पठित्वा सप्तममध्यायं द्वि:पठेदित्याकारकः प्रयोगः । उत्कीलनं यथा । आदौ मध्यमचरित्रं पठित्वा ततः प्रथमचरित्र ततस्तृतीयचरित्रं पठेदित्याकारकः । 'अन्त्या १३ द्या १ के १२ द्वि २ रुद्र ११ त्रि ३ दिग १० व्ध्यं ४ के ९ ष्वि ५ भ ८ त्तंबः ६ । अरबो ७ ऽरब ७ इति सर्गाणां शापोद्धारे मनोः कमः । उत्कीलने चरित्राणां मध्याद्यान्त्यमिति कमः'। अङ्को नवकः । इषुः पश्रमः । इभोऽष्टमः । 'ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिद्धाति' इति विहितं दानप्रतिप्रहनामकं महो-त्कीलनं तु कीलकाध्यायव्याख्यावसरे विशदीकरिष्यते । एवं सम्प्रदायज्ञस्य निर्दोषमुत्तमं कलौ शीघ्रसिद्धिदमिदमिति सि-द्धम् । एतद्वाचनकमो वाराहीतन्त्रे 'यावत्र पूर्यतेऽध्यायस्तावत्र विरमेत्पठन् । यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति प्रिये । पुनरध्यायमारभ्य पठेत्सर्वे मुहुर्मुहुः । अनुक्रमात्पठेदेव शिरःकम्पादिकं त्यजेत् । न मानसं पठेत्स्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते' ॥ कण्ठतः पाठाभावे तु पुस्तकोपर्यपि वाचयेत् ॥ तल्लेखनेऽपि विशेषः 'न खयं लिखितं स्तोत्रं नात्राह्मणलिपि पठेत्' इति । यतु 'आधारे स्थापियला तु पुस्तकं बाचयेत्ततः । हस्तसंस्थापनादेव भवेदर्धफलं ध्रुवमिति । तस्य व्यवस्थापि तत्रैव 'पुस्त-केऽवाचनं हस्ते सहस्राद्धिकं यदि । ततो न्यूनस्य तु भवेद्वाचनं पुस्तकं विना' । सहस्राच्यूनमन्त्रस्य पाठसले तु पुस्तकं विनैव वाचनम् । तदभावे आधारे पुस्तकस्थापनेनैव वाचनम् । सहस्राधिकस्य तु पाठसलेप्याधारस्थापितपुस्तकोपर्येव वाच निमिति वचनार्थः । प्रकृतस्तोत्रस्य सहस्राल्यूनलात् 'ततः कृताञ्जलिपुटः सुवीत चिरतैरिमैः' इति वैकृतिकरहस्ये विधानाच पाठाभावे पुस्तकस्थाधारस्थापनेनैव वाचनं । कण्ठपाठीकृत्य पुस्तकं विनैव तु कृताञ्जलितया पठनमुत्तमभिति द्रष्टव्यम् । अत्र सहस्रशब्देन द्वात्रिशत्खरात्मिकस्यैकैकानुष्टुत्वकत्यनेन तादशानुष्टुप्छन्दः सद्सं श्रेयमिति स्पष्टं । शक्तिसङ्गभतन्त्रराजे-'द्वात्रिश-ता खरैर्युक्त एको अन्थो निगवते । स एव गदितः श्लोकखारानेत्रसमुद्भवः' इत्यादिना तेन गवात्मकमालामन्त्रेष्वप्यस्य निय-मस्य प्रसरो ज्ञेयः । स्तोत्रपूर्वोत्तरभागपाठाभावे नैष्फल्यादिवचनानि शक्तिसङ्गम एव द्रष्टव्यानि ॥ 'ऋषिच्छन्दोदेवतादि पठेत स्तोत्रे समाहितः । यत्र स्तोत्रे न दश्येत प्रणवन्यासमाचरेत्' । डामरे-'सप्तशस्याश्वरित्रे तु प्रथमे पद्मभूर्मुनिः । छन्दो गायत्रमुदितं महाकाली तु देवता ॥ वाग्वीजं पावकस्तलं धर्मार्थे बिनियोजनम् । मध्यमस्य चरित्रस्य मुनिर्विष्णुष-दाहतः ॥ उष्णिक्छन्दो महालक्ष्मीदेवता बीजमदिजा । वायुस्तत्वं धनप्राप्त्यै. विनियोग उदाहतः । उत्तमस्य चरित्रस्य

ऋषिः शहर ईरितः ॥ त्रिष्टप् छन्दो देवतास्य महापूर्वा सरस्वती । कामो बीजं रविस्तत्वं कामार्थे विनियोजनम् ॥ हीं चण्डि-कायै व्यस्तेन समस्तेन षडङ्गको । वाक् अदिजा काम इति नवार्णप्रथमबीजत्रयध्यानादिकं नवार्णवत् । अस्य पुरश्वरणस्वरूपं सरीचिकल्पे-'कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्कृष्णचतुर्दशी । बृद्धौकोत्तरया जाप्यं पूर्वसंपुटितं तु तत् । एवं देवि मया प्रोक्तः पौरश्वरणिकः क्रमः । तदन्ते हवनं कुर्यातप्रतिश्लोकेन पायसम् । रात्रिसूक्तं प्रतिऋचं तथा देव्याश्च सूक्तकम् । हुलाऽन्ते प्रजपेत्स्तोत्रसादौ पूजादिकं मुने' इति । पूर्वाभ्यां पूर्वोक्ताभ्यां रात्रिसूक्तदेवीसूक्ताभ्यां संपुटितं । प्रतिश्लोकेनेति मन्त्रवि-भागोपलक्षणम् । काल्यायन्यादितन्त्रोक्तसप्तशतीविभागप्रन्थस्य हवनादिविधिं प्रति वाक्यशेषलेन तेनैव वैधपदस्यार्थनिर्णया-वर्यम्भावात् । यत्र दुःखेनेत्यादेः स्थलान्तरस्थस्याप्यप्रिहोत्रादिविधिशेषतास्वीकारेण स्वर्गपदार्थनिर्णयस्य वैदिकसम्मतलात् । होमसंख्या तु स्तोत्रस्य त्रिरावृत्तिरूपेति वृद्धाः । रात्रिसूक्तदेवीसूक्ते ऋग्वेदे शाकल्यसंहितायां प्रसिद्धे । तथेत्यनेन जपोक्त-कमः संपुटाकारो निर्दिश्यते । तच्छब्दस्य पूर्वपरामर्शिलात् । तस्य श्लोकपूरणमात्रार्थले तु द्वाभ्यामपि सूक्ताभ्यां त्रिरावृत्त-सप्तशतीहोमोत्तरमेव पाठकमानुसारेण होमः । विश्वेश्वरीं जगद्वात्रीमिति स्तवो रात्रिसूक्तम् । नमो देव्यै महादेव्या इति स्तवो देवीसूक्तमिति कश्चित् । तत्र । प्रतिश्लोकेन प्रतिऋचमिति प्रतिनियतनिर्देशविरोधात् । ऋकुसूक्तादिशब्दानां वैदिकमन्त्रेष्वेव रूट्या प्रसिद्धेः । मत्स्यसूक्तमिलादिकाचित्कतान्त्रिकव्यवहारस्य केवलयौगिकलेनोपपत्तेः । तेन ऋक्पदस्य श्लोके लक्षणेत्युक्तिरपि साहसमात्रं । समुद्रमनोध्यानादिविधौ बृहद्रथंतरपद्योः प्रतिनियतनिर्देशबलादेव लक्षणाव्यवस्थाया इव । प्रकृते क्लप्ताया एव शक्तेर्व्यवस्थादार्द्धास्य कैमुतिकन्यायेनैव सिद्धेः । यदि लेवमालोच्यते । 'विश्वेश्वर्यादिकं सुक्तं दृष्टं तद्रह्मणा पुरा । स्तुतये योगिनिद्राया मम देव्याः पुरन्दर । महिषान्तकरीसूक्तं सर्वसिद्धिप्रदं तथा । देव्या ययादिकं दिव्यं दृष्टं देवैर्महर्षिभिः । देवि प्रपन्नातिंहरे प्रसीदेलादिकं तथा । नारायणीस्तुतिर्नाम सूक्तं परमशोभनम् । अमुख्याः स्तुतये दृष्टं ब्रह्माद्यैः सकलैः सुरैः ॥ नमो देव्यादिकं सुक्तं सर्वकामफलप्रदम्' इति विशकलितवेषेण । पाश्चरात्रलक्ष्मीतन्त्रे व्यवहार-दर्शनादेतेषां स्तोत्राणामपौरुषेयलसिद्धान्ताच सुक्तर्चव्यवहारो युज्यत एवेति । तदा काल्यायनीतन्त्रमते विख्वेश्वरीमिति श्लोकातपूर्व ब्रह्मोवाचेत्यस्य पाठाभावात्तदुत्तरमेव तत्पाठाच लं स्वाहेत्यारभ्येव स्तोत्रारम्भः । तस्यं च योगनिद्रात्मकरात्रि-दैवत्यलान्मरीचितन्त्रे रात्रिसूक्तपदेन निदेश इति समाधेयम् । परंलेतत्तन्त्रमनुसरता विश्वेश्वरीमिति श्लोकोऽङ्गहोमद-शायां न होतव्यः । स्तोत्रान्तिमश्लोकस्य द्वेधाविभागोऽपि न कार्यः । देवीसूक्तेऽपि त्रेधाविभागोऽङ्गहोमे न विधेयः । प्रधानविशेषस्याङ्गविधावनन्वयेन प्रतिऋचमिति पदे लक्षणाकल्पने मानाभावादित्यवधेयम् । एवं सिद्धमन्त्रस्य कोडतन्त्रे । 'प्रत्येकावर्तनं देवि हयमेथेन संमितम् । त्रिरावृत्या लभेत्कामान्पश्चावृत्या रिपून् जयेत्' । काम्ये तु प्रयोगे विशेषः । कात्या-यनीतन्त्रे 'एकावृत्तादिपाटानां प्रत्यहं पठतां नृणाम् । संकल्पपूर्व संपूज्य न्यस्याङ्गेषु मनून्सकृत् । पश्चाद्विष्ठप्रदानेन फलं प्रा-प्रोति मानवः । बलिश्च ब्राह्मणादिभेदेन व्यवस्थयोक्तः कालिकापुराणे द्रष्टव्यः । तत्राशक्तानामपि तत्रैव 'कूष्माण्डमिश्चदण्डं च मद्यमासवमेव च । एते वलिसमाः प्रोक्तास्तृप्तो छागसमाः सदा' । छागसमाः पत्रविंशतिवर्षावस्थायितृप्तिजनकाः । 'अ-आविकानां रुधिरैः पश्चविंशतिवार्षिकीम् । तृप्तिमाप्नोति परमां शार्दूलरुधिरैस्तथा' इति तत्रैवोक्तेः । वस्तुतस्तु निहस्यादिति निषेधस्य संकोचमन्तरेणैव छागसमानतृप्तिसम्भवे छागबिल्जीह्मणैर्न कार्य एव । एवं मद्यासवे अपि नदेये । 'वरं प्राणाः प्रगच्छन्तु बाह्मणो नापयेत् सुराम्' इति बाह्मणो मदिरां दला बाह्मण्यादेव हीयते इति च वृहत्सङ्गमतन्त्रवचनात् । अतएव तत्प्रतिनिधिरिप कालिकापुराणे स्मर्यते 'अवस्यं विहितं यत्र मयं तत्र द्विजः पुनः । नारिकेलजलं कांस्ये ताम्रे वा विस्रजेन्मधु' इति । कात्यायनी-तन्त्र एव, 'उपसर्गोपशान्त्यर्थ त्रिरावृत्तं पठेन्नरः । प्रहृदोषोपशान्त्यर्थ पत्रावृत्तं वरानने । महाभये समुत्पन्ने सप्तावृत्तमुदीरयेत्' इत्यादिना फलभेदेन संख्याभेदाननेकानुकत्वोपसंहतम् 'अथवा बहुनोक्तेन किमनेन वरानने । चण्ड्याः शतावृत्तिपाठात् सर्वाः सिध्य-निश्च सिद्धयः' इति । इतोऽप्यिषकाः सहस्रचण्ड्यादयोऽन्यत्र द्रष्टव्याः । हरगौरीतन्त्रे । 'श्रीकामः पुत्रकामो वा सृष्टिमार्गक्रमेण तु। जर्यच्छकादिमारभ्य शुम्भदैत्यवथाबधि । आदिमारभ्य प्रजपेत्पश्चाच्छेषं समापयेत् । शान्त्यादिकामः सर्वत्र स्थितिमार्गक्रमेण तु । सावणिः सूर्यतनयः सावणिर्भविता मनुः । संकटे चान्त्यमारभ्य पश्चादादिसमापयेत् । इत्यादिकस्य कामनाभेदेन पाठवैचि-व्यस्य कतिपयश्लोकमात्रपाटेन तत्तत्प्रयोगवैचित्र्यस्य च विस्तरो डामरादितन्त्रस्थो प्रन्थान्तरेभ्य एवावगन्तव्यः । केरलासु एकंकस्मिन् दिवसे एकेंकमेव चरित्रं पठेदिति दिनत्रयेनैकावृत्तिरित्येकः पक्षः । चन्द्रा १ ८क्षि २ भू १ वेद ४ करे २ न्दु १ दस्र २ सङ्ख्याकानध्यायात् क्रमेण दिनभेदेन पठेदिति सप्तिभिदिनरेकावृत्तिरित्यन्यः पक्ष इत्याहुः । अत्र द्वितीयमेव पक्षं 'पाठोयं विप्रकारः' इति सप्ताक्षर्या संप्रहन्तो बहवस्तद्नुयायिनोऽनुतिष्ठन्ति च । 'कटपयवर्गभवैरिह पिण्डान्त्यैरक्ष्रॅररङ्काः । नेत्रे शुन्यं होयं तथा खरे केवले कथितः' इति प्रसिद्धपरिभाषया पकार-यकार-ककारा एकस्मिन् ठप्ररेफा द्वयोः विशब्द-श्रतुषुं सङ्कोचित इति । तत्र मूलतन्त्राणि त एव जानन्तु सन्त्यपि तानि तन्त्रवचनानि एकदिनेनेकावृत्यशक्तपराणि । अस्ति हि तादशोऽप्यस्य प्रयोगः कात्यायनीतन्त्रे मन्त्रविभजनान्ते, 'होमे स्वाहान्तिमा एते पूजायातु नमोऽन्तिमाः । तर्पणे तर्पया-म्यन्ता ऊहनीया बुधेर्मताः' इति वचनात्सप्तशतब्राह्मणभोजने प्रतिव्यक्त्येककमन्त्रेण काण्डानुसमयेन घोडशोपचाराणां पदा- र्थानुसमयेन च पन्नोपचाराणां वा कर्तुमशक्यतया खेच्छयाध्यायभेदेन वानेकदिनसाध्येकप्रयोगप्रसक्तो उक्तवचर्नावभजनिन-यमो विधीयत इति । अत्र खयं पठितुमसमर्थस्य प्रभोर्बाह्मणद्वारापि प्रयोग इष्टः । तत्पक्षे दक्षिणानियमः तन्त्रेषु 'पश्चखर्णाः शतावृत्तेः पक्षावृत्तेस्तु तत्त्रयम् । पत्रावृत्तेः स्वर्णमेकं त्रिरावृत्तेस्तदर्धकम् । एकावृत्ती पादमेकं देयाद्वा शक्तितो बुधः' इति सर्वे शिवम् । इति श्रीमद्भारत्युपाङ्कयगम्भीररायदीक्षितसूरिसूनुना भास्कररायदीक्षितमहाप्रिचिता रचितायां सप्तशतीटीका-गुप्तवतीसमाख्यायामुपोद्धातप्रकरणं संपूर्णम् । अथ पुरश्चरणप्रयोगः । दुर्गाप्रदीपे । जपेद् विल्वं समाश्रित्य मासमेकं तु यो नरः । हुला बिल्वदलैर्मासं मधुरत्रययोगतः ॥ हुला दशांशतो वापि कमलैः क्षीरसंयुतैः । धनदेन समां लक्ष्मीं प्राप्नुयादुत्तमां धुवम् ॥ इति । अथ प्रयोगान्तराणि काल्यायनीतन्त्रोक्तानि । प्रतिश्लोकमायन्तयोः मन्त्रं जपेन्मन्त्रसिद्धिः । सप्रणवयनुलो-मन्याहृतित्रयमादौ अन्ते तु विलोमं तदिखेवं प्रतिश्लोकं कृला शतावृत्तिपाठे अतिशीघ्रं सिद्धिः । प्रतिश्लोकमादौ जातवेदस इति ऋचं पठेत्सर्वकामसिद्धिः । अपमृत्युवारणायादावन्ते शतं त्र्यम्बकमश्त्रं जपेत् । प्रतिश्लोकं तन्मन्त्रजप इति वा । प्रति-श्लोकं शरणागतेति श्लोकं पठेत्सर्वकार्यसिद्धिः । प्रतिश्लोकं करोतु सानः शुभेत्यर्ध पठेत् सर्वकामावाप्तिः । स्वाभीष्टवरप्राप्त्ये एवं देव्या वरमिति श्लोकं प्रतिश्लोकं पठेत्। सर्वापन्निवारणाय प्रतिश्लोकं दुगें स्मृतेति पठेत्। अस्य केवलस्यापि श्लोकस्य कार्यानुसारेण लक्षमयुतं सहस्रं शतं वा जपः । सर्वाबाधेत्यस्य लक्षजपे श्लोकोक्तं फलम् । इत्थं यदा यदेति श्लोकस्य जपे म-हामारीशान्तिः । ततो वन्ने नृपो राज्यमिति मन्त्रस्य लक्षजपे पुनः खराज्यलाभः । हिनस्ति दैत्यतेजांसीत्यनेन सदीपबलिदाने षण्टाबादने च बालप्रह्शान्तिः । आद्यावृत्तिमनुलोमेन त्रयोदशाध्यायं पठिला ततो विपरीतक्रमेण द्वितीयां कृला पुनरनुलो-मेन तृतीयेखेवमावृत्तित्रये उक्तेषु प्रकारेषु शीघ्रं कार्यसिद्धिः । सर्वापत्तिनिवारणाय दुर्गे स्मृतेखर्घ । ततो यदन्ति यच दूरके इत्यृचं तदन्ते दारिद्यदुःखेल्पर्धमेवं कार्यानुसारेण लक्षमयुतं सहस्रं शतं वा जपः । कांसोऽस्मीत्यृचं प्रतिश्लोकं पठेल्रक्ष्मी-प्राप्तिः । मारणार्थमेवमुक्तवा समुत्पत्येति श्लोकं पठेन्मारणोक्तावृत्तिभिः फलसिद्धिः । ज्ञानिनामपि चेतांसीति श्लोकस्य जप-मात्रेण सद्यो मोहनमित्यनुभवसिद्धम् । प्रतिश्लोकं तच्छ्रोकपाठे लवस्यम् । रोगानशेषानिति श्लोकस्य प्रतिश्लोकं पाठे सकल-रोगनाशः, तन्मन्त्रजेपऽपि सः । इत्युक्ता सा भगवतीगम्भीरेति श्लोकस्य प्रतिश्लोकं पाठे पृथग्जपे वा विद्याप्राप्तिवीग्विका-रनाश्च । भगवत्या कृतं सर्वमित्यादि द्वादशोत्तरशताक्षरो मन्त्रः सर्वकामदः सर्वापन्निवारणथ । देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदेति श्लोकस्य यथाकार्ये लक्षायुतसहस्रशतान्यतमजपे प्रतिश्लोकं तन्मन्त्रपाठे वा सर्वापन्निशृत्तिः सर्वकामसिद्धिश्च । एषु प्रयोगेषु प्रतिश्लोकं दीपाप्रे केवलमेव वा नमस्कारकरणेऽतिशीघं सिद्धिः । प्रतिश्लोकं कामबीजसंपुटितस्यैकचलारिंशिद्दनं त्रिरावृत्तौ सर्वकामसिद्धिः । एकविंशतिदिनपर्यन्तमुक्तरीत्या प्रत्यहं त्रयोदशावृत्तौ वशीकरणम् । मायावीजपुटितस्य फट्पह्रवसिंहतस्य सप्तदिनपर्यन्तं त्रयोदशावृत्तौ उच्चाटनसिद्धिः । तादशस्यैव दिनचतुष्टयमेकादशावृत्तौ सर्वेापद्रवनाशः । एकोनपञ्चाशिद्दनपर्यन्तं प्रतिश्लोकं लक्ष्मीबीजसंपुटितस्य पश्चदशावृत्तौ लक्ष्मीप्राप्तिः । प्रतिश्लोकमेंबीजसंपुटितस्य शतावृत्त्या विद्याप्राप्तिरिति प्रत्येक-मन्त्रस्य प्रयोगाः । इति गुप्तवतीस्थसप्तशातीप्रयोगविधिः ॥

#### देवीकवचम् । मार्कण्डेय उवाच।

यहुं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यत्र कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्र्हि पितामह।। १।।

(गुप्तवती) श्रीगणेशाय नमः । ॐ सत्संप्रदायप्रथनाय तिष्ये शिष्येश्वतुर्भिः सह योऽवतीर्णः । उक्तो वृहत्सङ्गमतन्त्रराजे श्रीशङ्कराचार्यगुरुं तमीडे ॥ १ ॥ ब्रह्मा मार्कण्डेयं प्रति वक्ति । मार्कण्डेयस्तु कौष्ठुकिं भागुरिं प्रति वक्तीति पक्षिरूपेद्रीणमु-निपुत्रैजैमिनिमुनिं प्रत्युच्यत इति संवादिश्यितिः । तत्र कवचांशे ब्रह्माणं प्रति मार्कण्डेयस्य प्रश्नमाह । यहुह्ममिति । स्कृरिस्म्सर्वावयवावच्छेदेन रक्षाकरं कवचमित्यर्थः । लोके वर्मणः सर्वतनुत्रखदर्शनात् ॥ १ ॥

(प्रदीपः) ॐ नमो भगवत्ये । 'अङ्गहीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः । अङ्गषट्किवहीना तु तथा सप्तश्तीस्तुितः॥ तस्मादेतत्पिठिलैव जपेत्सप्तशतीं पराम् । अन्यथा शापमाप्नोति हानि चैव पदे पदे ॥ रावणाद्याः स्तोत्रमेतदङ्गहीनं निषेविरे । हता रामेण ते यस्मात्राङ्गहीनं पठेत्ततः'॥ इति कासायनीतन्त्रे कवचादित्रयरहस्यत्रयरूपाङ्गषट्कयुतस्यैव सप्तशतीस्तोत्रस्य पठनी-यलं श्रृयते तत्प्रामाण्याच कवचादित्रयं रहस्यत्रयं च तन्त्रान्तरस्थमेवाङ्गं भवति । तत्र कवचाशे ब्रह्माणं प्रति प्रश्नं करोति मार्कण्डयः । यद्गुष्मिति । लोके यत्परमं उत्कृष्टं गुष्णं रहस्यमस्ति तन्मे ब्र्हि । तत् किं ब्रह्मरूपं नेत्याह । सर्वरक्षाकरं येन सर्वेषामित । त्रणां पामरप्रभृतीनामित ताहशमित्यर्थः । ब्रह्म तृत्तमाधिकारिणामेव रक्षकं न सर्वेषामित्यर्थः । ननु सन्त्यन्यानि कवचानि लोके इति चेत्सत्यं सन्ति तथापि यद्भवता कस्यचित् कस्यापि नाख्यातं निधिवुद्धा स्थापितमस्ति तदित्यर्थः । तेन च निःसंशयमेव रक्षणं झटिति स्यादिति भावः । अन्यथा निधिवुद्धा तस्य रक्षणं निर्थकं स्यादिति । ननु किमित्युत्कृष्टं वस्तु मया देयमिति चेत्तत्राह । हे पितामह स्वसन्तितरक्षणार्थं पितामहेनावश्यं देयमित्यर्थः ॥ १ ॥

#### ब्रह्मोवाच ।

अस्ति गुब्बतमं विम सर्वभूतोपकारकम् । देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ॥ २ ॥

(गुप्तवर्ता) ॥ २ ॥ (प्रदीपः) उत्तरमाह । ब्रह्मोवाच । अस्ति गुह्मतमं विप्रेति । हे विप्र लया यत्पृष्टं तादशं देव्यासु देव्या एव कवचं पुण्यं एकं निधिबुद्ध्या स्थापितमस्ति तन्महामुने शृणुष्व । सर्वभूतोपकारार्थे प्रवृत्तलान्महामुने इति सम्बोधनम् ॥ २ ॥

मथमं शैलपुत्रीति दितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति क्ष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥ ३॥

(गुप्तवती) ॥ ३ ॥ (प्रदीपः) परंतु सा देवी नवमूर्त्यात्मिका ध्येयेत्यिभप्रायेण तासां मूर्तीनां नामान्याह । प्रथमं शैलपुत्रीति । नामज्ञाने जाते तद्वाच्याकारस्य प्रसिद्धलादेव ज्ञानं भविष्यतीति भावः । सर्वोत्तरेदवर्यवत्यिप भगवती शैलेन भक्तेनातितपश्चर्यया प्राधिता सती कारुण्यवशादितनीचमपि पुत्रीलं स्वीकृतवतीत्यहो भक्तवात्सल्यं कियद्वर्णनीयं भगवत्या इति कूर्मपुराणे प्रसिद्धम् । ब्रह्मचारिणीति । ब्रह्म सचिदानन्दरूपं तचारियतुं प्रापियतुं शीलमस्याः सा ब्रह्मचारिणी ब्रह्मरूप-प्रदेत्यर्थः । चन्द्रघण्टेति चन्द्रो हस्तगतायां घण्टायां यस्याश्चन्द्रवित्रमंला वा घण्टा यस्या इत्यर्थः । यद्वा आह्रादकारिणी देवी चन्द्रघण्टेति कीर्तितेति रहस्यागमोक्तेश्चन्द्रं घण्टयति प्रतिवादितया भाषते खस्याह्रादकारिलाभिमानेनेति चन्द्रघण्टा । चन्द्राप्यतिशयेन लावण्यवतीत्यर्थः । पटपुटेति दण्डकपठितस्य चुरादेर्घटिधातोभीषार्यस्य पचायचि रूपं । चन्द्रस्य घण्टा चन्द्रघण्टा वा । कूष्माण्डेति कुत्सित ऊष्मा सन्तापस्तापत्रयरूपो यस्मिन्संसारे स संसारो अण्डे मांसपेश्यामुदरूप्रपायां यस्याः त्रिविधतापयुक्तसंसारभक्षणकर्त्रीत्यर्थः । 'अण्डः पेशी च मुष्कं च' इति मेदिनी ॥ ३ ॥

पश्चमं स्कन्दमातेति पष्टं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ॥ ४॥

(गुप्तवती) ॥ ४॥ (प्रदीपः) स्कन्दमातेति । सनत्कुमारस्य भगवतीवीर्यादुद्भृतस्य स्कन्द इति संज्ञा 'भगवान्स-नत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते' इति छान्दोग्यश्चतेः । तथा च ज्ञानिभिरिष यदुदरे जन्माभिल्षणीयिमस्यित्शुद्धेस्यर्थः । का-स्यायनीति देवकार्यार्थं कात्यायनाश्रमे आविर्भूता तेन कन्यात्वेन स्वीकृतेति कात्यायनीति नाम भगवत्याः । अस्या निरन्तरं कुमारीत्वेन पत्यनधीनतया स्वतन्त्रत्वम् । कालरात्रीति सर्वमारकस्य कालस्यापि रात्रिर्नाशिकेत्यर्थः । प्रलये कालस्यापि ना-शात् । 'कृदिकारादिक्तनः' इति डीप् । महागौरीति । इयं च महामानिनी । नर्मोक्त्या शिवेन कालीत्युक्ते तपसा गौरवर्णस्य सम्पादितत्वात् । कालीपुराणे स्पष्टमेतत् ॥ ४॥

नवमं सिद्धिदा शोक्ता नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः । उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना॥ ५॥

(गुप्तवती) ॥ ५ ॥ (प्रदीपः) सिद्धिदेति । मोक्षदेखर्थः । इतीति शेषः । सिद्धिदेति नवमित्यन्वयः । नवदुर्गा इति । योगिनः कायव्यूहवदेकस्या एव दुर्गाया एते नवभेदा ये शास्त्रे ध्येयलेन प्रोक्तास्ते मया कीर्तिता इत्यर्थः । अत एव देव्यास्तु कवचिमत्येकवचनं संगच्छते । नाम्नां स्वकल्पितलशङ्काव्युदासार्थमाह । उक्तान्येतानीति । महात्मना सर्वज्ञेन ब्रह्मणैव वेदेनैवैतान्युक्तानीत्यर्थः ॥ ५ ॥

अग्निना दह्यमानस्तु शबुमध्ये गतो रणे। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥ ६ ॥

(गुप्तवती) अग्निनेति । यो नवनामानि पठेदिति शेषः । पठन्तमेकमपि वहवोऽन्ये ये शरणं गताः तेषां तस्य चानि-ष्टिनवृत्तिरिति श्लोकद्वयार्थः ॥ ६ ॥

(प्रदीपः) इत्थं कवचपाठे ध्येयं देवताखरूपं प्रदर्श्य तत्फले अविश्वासो नैव कर्तव्य इति कैसुतिकन्यायेनाह । अप्रि-नेति । योऽप्रिना दह्यमानो रणे शत्रुमध्ये च गतः सन् शरणं गत इति शेषः । अथ ये विषमे दुर्गमे चातिसङ्ग्दे भयार्ता भयपीडिताः सन्तः शरणं गताः ॥ ६ ॥

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे। नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥ ७॥

(गुप्तवती)॥ ७॥ (प्रदीपः) तेषां तस्य च भक्तिरहितेन स्मरणमात्रेणापि तजन्यं भयादिकं न भवतीत्याह । न तेषामिति ॥ ७॥

येस्तु अत्तया स्मृता नूनं तेषामृद्धिः प्रजायते । प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ॥८॥ ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना । माहेश्वरी दृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ॥ ९ ॥

(गुप्तवती) आर्तभिक्तिफलमुक्त्वा जिज्ञासुभक्तेः फलमाह । यैस्लिति । सिद्धिज्ञीनम् । आर्तानिष्टनिरासानुगुण एव सप्तमातृणां सार्वदिक उद्योग इत्याह । प्रेतसंस्थेत्यादिना ॥ ८ ॥ ९ ॥ (प्रद्विषः) येस्त भक्ता स्मृता भवित तेषां पूर्वोक्तं फलम् । ऋदिर्धर्मार्थकाममोक्षाणां च भवतीत्यत्र किमु वक्तव्यमि-त्याह। येस्त्वित। इदानीं देव्या अतिवात्सत्यं दर्शयित भक्त्युत्पादनार्थं प्रेतसंस्थेति। तत्र सप्तमातृणां वर्णनं श्लोकद्वयेन॥८॥९॥ ब्राह्मी हंससमाक्दा सर्वाभरणभूषिता। नानाभरणशोभाढ्या नानारकोपशोभिताः॥ १०॥ इस्यन्ते स्थमाक्दा देव्यः क्रोधसमाकुलाः। शक्षं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलायुधम् ॥११॥

(गुप्तवती) तेषां सिद्धिरिति पाठान्तरम् ॥ १० ॥ ११ ॥

(प्रदीपः) नानेति । वक्ष्यमाणा देव्यः दश्यन्त इति । सप्तमातृभिन्ना याश्र देव्यस्ता अपि भक्तरक्षणार्थ कोधसमाकुला रथमारूढा । जात्यैकवचनं रथानारूढा दश्यन्ते अर्थाद्देवादिभिरिति ॥ १० ॥ ११ ॥

खेटकं तोगरं चैव परशुं पाशमेव च । कुन्तायुधं तिशुलं च शाक्वीयुधमतुत्तमस् ॥ १२॥ (गुप्तवती)॥ १२॥ (प्रदीपः) तासामायुधान्याह । शक्कमिति ॥ १२॥

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताब वै॥ १३॥

(गुप्तवती) ॥ १३ ॥ (प्रदीपः) दैल्यानिति । ताः सप्तमातरश्च शङ्कां चक्रमित्यादिश्लोकोक्तानीत्थमायुधानि धार-यन्ति । किमर्थ दैल्यानां देहनाशार्थ भक्ताभयार्थ देवहितार्थ चेल्यर्थः । अयं भावः । अप्रार्थिता अपि एता महत्यो देवता जगद्रक्षणे वत्सलतयैव प्रवृत्ता मातृवत् ताः कुतो न मन्दभाग्येन स्वरक्षणार्थ प्रार्थ्यन्त इति ॥ १३ ॥

महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि । त्नाहि मां देवि दुःमेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी ॥ १४ ॥

(गुप्तवती) इत आरभ्य भक्तः प्रार्थयते महाबले इत्यादिना ॥ १४ ॥

(प्रदीपः) कवचपाठस्यादाविमं प्रार्थनामन्त्रं पठिला पश्चात्कवचं पठनीयं इत्यभिप्रायेणाह । महाबलेति । महद्वलं मा-याशिकरूपं यस्याः । महानुत्साहो जगद्रक्षणे यस्याः । महाभयं मृत्युरूपं तस्य ज्ञानदानेन नाशिनी । दुःप्रेक्ष्ये दुर्दर्शनीये । 'न संदशे तिष्ठति रूपमस्य' इति श्रुतेः । शत्रूणां कामकोधादिकानाम् ॥ १४ ॥

पाच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामित्रदेवता। दक्षिणे रक्ष वाराहि नैऋत्यां खङ्गधारिणी ॥ १५ ॥

(गुप्तवती) प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रीत्यादौ यत्र प्रथमान्तं देवीनाम लोटः प्रथमपुरुषथ । दक्षिणे रक्ष वाराहीत्यादौ यत्र संबुद्धयन्तं नाम मध्यमपुरुषथ । तत्र निर्विवाद एवाऽन्वयक्रमः । तत्तदुत्तरचरणे यथायोग्यं तत्तिक्रयापदयोरेवानुवृत्तिथ । यत्र तूर्ष्वे ब्रह्माणि मे रक्षेदित्यत्र संबुद्धिः प्रथमपुरुषथ तत्र भवती इत्यस्याध्याहारः । तुत्यन्यायेन प्रथमान्तमध्यमपुरुषयोः सलेऽध्याहृतस्य लिमत्यस्य विशेषणलेन प्रथमान्तपदं योजनीयम् ॥ १५ ॥

(प्रदीपः) प्राच्यामिति । प्राच्यां दिशि स्थिता ऐन्द्रीन्द्रशक्तिमी रक्षित्वित्यर्थः । प्राच्यां स्थितं मामिति वा । एवमुत्तरत्रापि शक्तिशक्तिमतोरभेदादिष्टरूपा देवताग्निशक्तिरित्यर्थः । अत्र रक्षित्वत्यनुवृत्तिः । वाराही वराना हन्ति स वराहो यमः आर्षः प्रयोगः । तस्य शक्तिर्वारही । अणन्तान् ङ्रीप् । यमशक्तिरित्यर्थः । दशदिक्पालप्रकरणात् । सप्तमात्रन्तर्गता वा वा-राही । हे वाराहि दक्षिणे देशे स्थिता लं मां रक्षेत्यर्थः । स्थितं मामिति वा । खङ्गधारिणी निर्ऋतिशक्तिरित्यर्थः । रक्षितिन्तस्य मध्ये विच्छेदादध्याहारः ॥ १५॥

प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी । रक्षेदुदीच्यां कौमारी ईशान्यां शुलधारिणी ॥१६॥

(गुप्तवती)॥ १६॥ (प्रदीपः) मृगवाहिनी। वायुदेवताया मृगवाहनलाद्वायुशक्तिरित्थर्थः। रक्षेदित्यनुवृक्तिः। कौमारी। कुत्सितो मारो मदो यस्य स कुमारः कुबेरस्तस्थेयं शक्तिः कौमारी दिक्पालप्रकरणात्। कौबेर्या रक्षणस्थानमप्रे वक्ष्यमाणमस्ति तथाप्येकस्या एव स्थानद्वयरक्षकत्वे बाधकाभावः। सप्तमात्रन्तर्गता वा कौमारी शूलधारिणी। ईशानश-क्तिरित्थर्थः॥ १६॥

ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रक्षेद्धस्ताद्वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षेचामुण्डा शववाहना॥ १७॥

(गुप्तवती)॥ १७॥ (प्रदीपः) ब्रह्माणीति। ब्रह्माणमानयित जीवयतीति कर्मण्यऽण्। हे ब्रह्माणि ऊर्ध्व स्थिता भवती में मां रक्षेदित्यर्थः। में ऊर्ध्व भागमिति वा। एवमिति दशदिक्पालदेवतावदेव। में इति शेषः। में मत्संविन्धनीर्दश-दिशश्वामुण्डा रक्षेदित्यर्थः। दशदिश्वस्थिता चामुण्डा मां रक्षेदिति पर्यवसितोऽर्थः। अन्यथा केवलदिशां रक्षणे प्रयोजनाभावः १७ जया में चाय्रतः स्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः। अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता।।१८॥

(गुप्तवती ) स्थातु तिष्ठतु ॥ १८ ॥

(प्रदीपः) जया शक्तिः स्थातु तिष्ठतु आर्षः प्रयोगः । मत्संरक्षणार्थम् ॥ १८ ॥

## शिलामुद्योतिनी रक्षेद्रमा मूर्घि व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भुवौ रक्षेद्यशस्विनी॥ १९॥

(गुप्तचर्ता) शिखामिति । उद्योतिनीनामिका देवी मम शिखायां स्थिता सती मच्छिखां रक्षेदिति रीत्या प्रत्यवयवं योजनीयम् । एवमुभयविधस्य मध्ये यदेव यत्र नोच्यते तदन्यतरत्तत्राध्याहार्यम् । यथाऽत्रैव प्रथमचरणेऽवस्थापनस्य द्वि-तीयचरणे रक्षणस्याध्याहारः । एवं सर्वत्र ॥ १९ ॥

( प्रदिपः ) शिखामिति । उद्योतिनीनामिका देवी मम शिखायां स्थिता सती मच्छिखां रक्षेदिति प्रत्यवयवं सर्वत्र योज-नीयम् । उमा मूर्प्रि व्यवस्थिता सती मूर्घानं रक्षेदित्यर्थः । एवं सर्वत्र यथायोग्यमध्याहार्यम् ॥ १९ ॥

तिनेता च श्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। शिक्षुनी चक्षुनीर्मध्ये श्रोतयोद्दीरवासिनी।। २०॥ कपोली कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शंकरी। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका।।२१॥ अधरे चाऽमृतकला जिह्नायां तु सरस्वती। दन्तान्रक्षतु कौमारी कण्डमध्ये तु चण्डिका।।२२॥ घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चित्रुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला।। २३॥

(गुप्तवती) ॥ २० ॥ २९ ॥ २२ ॥ २३ ॥ (प्रदीपः) नासिके नासिकापुटे इत्यर्थः । उत्तरत्र नासिकाशब्देन नासिकादण्ड इति ॥ २० ॥ २१ ॥ 'अधरे' अधरोष्ठ इत्यर्थः ॥ २२ ॥ २३ ॥

ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी । नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलक्वरी ।। २४ ॥ खन्नधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे बज्रधारिणी । हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्कलीषु च ॥२५॥

( शुप्तवती ) निलकों कण्टनालम् ॥ २४ ॥ २५ ॥ (प्रदीपः ) कण्टस्य बहिर्भागो बहिःकण्टः । निलकों कण्टना-लम् ॥ २४ ॥ स्कन्धमारभ्य कूर्परपर्यन्तो भागो वाहुस्तदारभ्याङ्गुलिपर्यन्तो हस्तः ॥ २५ ॥

नखाञ्छलेश्वरी रक्षेत्क्रक्षौ रक्षेत्रलेश्वरी । स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी ॥ २६ ॥ हृद्यं लिलता देवी खुदरे शूलधारिणी । नाभि च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्यंश्वरी तथा ॥ २७ ॥ भूतनाथा च मेहं च गुदं महिषवाहिनी । कट्यां भगवती रक्षेज्ञानुनी विन्ध्यवासिनी ॥ २८ ॥ जङ्घे महावला शोक्ता जानुमध्ये विनायकी । गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठेऽमितौजसी ॥ २९ ॥ पादाङ्गलीः श्रीधरी चपादाधस्तलवासिनी। नखान्दंष्ट्राःकराली च केशांश्वेवोर्ध्वकेशिनी ॥ ३० ॥ रोमक्षपाणि कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा । रक्तमज्ञावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ॥ ३१ ॥

(गुप्तवती) ॥ २६ ॥ २० ॥ २८ ॥ जहें इति । प्रोक्ता आगमादिषु प्रसिद्धेत्यादिदेव्या विशेषणं महाबलायाः ॥२९॥ पादाध इति भिन्नं पदम् । तलवासिनी पातालवासिनी ॥ ३० ॥ ३९ ॥

(प्रद्रिपः) कुक्षाविति सप्तम्यन्तपाटः प्राचीनसंमतः ॥ २६ ॥ २७ ॥ जानुनी विंध्यवासिनीति पाटः ॥ २८ ॥ प्रो-कागमादिशास्त्रेषु या महावला सेत्यर्थः ॥ २९ ॥ पादाध इति भिन्नं पदम् । तलवासिनी पातालतलवासिनीत्यर्थः । यद्यपि नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेदित्यत्र नखरक्षणमुक्तं तथापि यथैकस्या अपि देवतायाः स्थानद्वयरक्षकलं न विरुध्यते तथैव देवताद्वय-स्यैकस्थानिक्षितरक्षकले वाधकाभाव इत्यभिप्रायेण नखान्दंष्ट्राःकराली चेत्युक्तम् ॥ ३० ॥ ३९ ॥

आन्ताणि कालरातिश्व पित्तं च मुकुटेश्वरी । पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ।। ३२ ॥ (गुप्तवती) पद्म हृदयादिरूपमेव कोशो निवासस्थानं यस्य श्वासस्य तिस्मन्वाते स्थिता सती वातं रक्षितिति यावत् ॥ ३२ ॥

(प्रदीपः) आन्त्राणीति 'अम्धातोस्नेऽनुनासिकस्य क्वीति दीर्घः' 'पद्मकोशे' पद्म हृदयादिरूपमेव कोशो वासस्थानं यस्य श्वासस्य तस्मिन्वाते स्थिता सती तं रक्षलिति यावदिति केचित्। अप्रे प्राणानां रक्षणकथनात् 'पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चात्यधोमुखम् 'इति श्रुत्युक्तं हृदयमेव पद्मकोशशब्देन प्राह्ममित्यपरे। चूडामणिनाम्नी देवता रक्तामुखये प्रसिद्धा ॥ ३२ ॥ ज्वालाभुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु । शुक्तं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छतेश्वरी तथा ॥ ३३ ॥ अहंकारं मनो बुद्धं रक्ष मे धर्मचारिणि । प्राणापानौ तथा व्यानसमानोदानमेव च ॥ ३४ ॥ यश्चः कीर्ति च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चिक्रणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशूनमे रक्ष चण्डिके ॥३५॥ (गुप्तवती) ॥ ३३ ॥ अहंकारमिति । अत्र मनःशब्दिश्चत्तपरः। अन्तःकरणस्य मनसा सह चतुर्विधलात्तेन मनःशोक-

विनाशिनीत्यनेन न गतार्थता । अथवा मनसः शोकं विनाशयतीति व्युत्पत्त्या । स्तनी रक्षेन्महादेवीत्यस्य तदेव विशेषणलेन योज्यम् । व्यानसमानोदानमिति समाहारे द्वितीयान्तम् ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

(प्रदीपः) नखज्वालां नखिनष्ठं तेजः । अभेद्यानाम्नी देवता सर्वसंधिषु स्थिता सती सर्वसंधीनरक्षेदित्यर्थः । हे ब्र-ह्याणि भवती में शुक्तं रक्षेदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ हे धर्मचारिणि । अत्र लिमत्यध्याहारः । रक्षेति मध्यमपुरुषात् ॥ ३४ ॥ हे इन्द्राणि भवतीत्यध्याहारः ॥ ३५ ॥

पुतान्रक्षेन्महालक्ष्मीर्भायां रक्षत भैरवी। मार्ग क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता॥ ३६॥ रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु। तत्सर्व रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी॥ ३७॥ पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्न यत्न हि गच्छिति॥ ३८॥ तत्न तत्नार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्रामोति निश्चितम्॥३९॥ परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः॥ ४०॥ जैलोक्ये तु भवेत्पृज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्॥ ४१॥

(ग्रुसवती)॥३६॥३०॥ कववधारणस्य फलमाह। पदमेकिमिलादिना अधृतकवच इति शेषः॥३८॥३९॥४०॥४९॥ (ग्रद्गिपः)॥३६॥ रक्षाहीनिमिति। यत्थानं रक्षया हीनं भवित कुत इति चेत्कवचेन तु वर्जितं कवचे तस्य स्थानस्थोहो न कृतोऽतः तत्पर्व रक्ष मे देवि यतस्वं जयन्ती सर्वोत्कृष्टा पापनाशिनी भविस ॥३०॥ अथ पितामहः फलख्ति वकुमधिकारिणं प्रथममुपदिशति। पदमेकिमिति। यदि शुभमात्मन इच्छेत्ति स्व पुरुषः कवचेन रहितमेकं पदमि न गच्छेदिति। क्षणमात्रमपि देवीस्मरणं विना न क्षपणीयमिति तात्पर्यम्। तदुक्तं पुराणेषु। 'स्वपंस्तिष्ठन्त्रजन्मानं प्रलपन्भोन्त्रने रतः। कीर्तयेत्सततं देवीं स वै मुच्येत वन्धनात्' इति। इत्युपदिश्य फलं कथयित कवचेनेति ॥३८॥३८॥४०॥४०॥ यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः। देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्यं चापराजितः ॥४२॥ जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकाद्यः॥ ४३॥ स्थावरं जंगमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्नयन्नाणि भूतले ॥४४॥ मृचराः खेचराश्रेव जलजाश्रीपदेशिकाः। सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा॥४५॥ अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्र महावलाः। ग्रहभूतिशाचाश्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः॥ ४६॥ ब्रह्मराक्षसवेतालाः कृष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते॥ ४७॥ मानोन्नतिर्भवेद्राइस्तेजोव्दिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले॥ ॥ ४८॥ मानोन्नतिर्भवेद्राइस्तेजोव्दिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले॥

(गुप्तवती) ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ स्थावरं वत्सनाभादि । जंगमं सर्पादि । कृत्रिमं परस्परयोगजन्यं । यथा तुल्यपरिमा-णयोर्मधुसर्पिषोर्योगादिजम् ॥ ४४ ॥ कुलजादयो दुष्टदेवता जातिभेदाः ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

(प्रदीपः) दैनीकला चित्कला ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ अभिचाराणि परकृतानि ॥ ४४ ॥ कुलजादयो दुष्टदेवता जाति-भेदाः । औपदेशिकाः उपदेशेन तन्मात्रेण ये सिद्धान्ति ते क्षुद्रदेवताभेदाः । राज्ञः सकाशादित्यर्थः ॥४५॥४६॥४०॥४८॥ जपेत्सप्तश्वतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा । यावद्ध्मण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ॥ ४९ ॥ ताविष्ठिति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी । देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरिप दुर्लभम् ॥ ५० ॥ प्रामोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५१ ॥ इति श्रीदेवीकवचं समाप्तम् ॥

(गुप्तवती) जपेदिति । अत्र कवचं पुरा कृला सप्तशतीं जपेदिति विधौ कृलेति सप्तशलकृलस्यानुवादः । कवचसमाल्यया वचनान्तरैश्व कवचस्य चण्डीपाठाकृलसिद्धेः । पूर्व फलान्तरकथनं लवेष्टिन्यायेन बहिः प्रयोगान्तरस्वीकारात्र दुष्यति ।
यावद्भण्डलमिलादिस्तु पूर्णताफलश्रुतिवदर्थवादः । पुरेति पूर्वकालमात्रविधिः । ततश्राव्यवधानांशस्यात्राकथनात् सूक्तपुटितलस्य तु रात्रिस्क्तं पठेदादावित्यनेन विदरणात् । आदिमध्यान्तपदैः कमपदेन च विवृतस्य श्रौतकमलेन तद्वाधायोगाद्रात्रिस्कात्पूर्वमेव नवार्णस्य निवेशः । एवसर्गलास्तुतरेपीदं स्तोत्रं पठेला तु महास्तोत्रं पठेतरः इत्यनेनाकृतिक्षभावमात्रवीधनाद्य भुक्ला स्वो व्रजतीति क्लाप्रत्यस्य व्यवधानेऽपि प्रयोगादुक्तश्रौतक्रमाविरोधेन व्यवधानेऽपि तदुपपत्तेः । कवचार्गलयोस्तु पाठादेव क्रमबोधनाद्दशहोतृव्याहितिहिकारसामिधेनीनां दशहोतारं वदेत्पुरस्तात्सामिधेनीनां सामिधेनीरनुवक्ष्यन्व्याहतीः

पुरस्तानिद्धाति हिंकृत्य सामिधेनीरन्वाहेत्युक्तानामिव संकर्षणोक्तक्रमन्यायेन कवचार्गठानवार्णरात्रिसूक्तचण्डीस्तवानां क्रम उन्नेयः । स्तवजपसंख्यानन्तरमपि देवीसूक्तनवार्णरहस्यानां क्रम इति ज्ञेयम् ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां देवीकवचच्याख्या समाप्ता ॥

(प्रदीपः) अधुना सप्तशत्यङ्गलं कवचस्य विधत्ते। जपेदिति पुरा। प्रथमतः। धत्त इति अनन्तनागो यावद्भमण्डलं धत्ते धारयित तावदित्यर्थः॥ ४९॥ परमं स्थानं मोक्षरूपं ज्ञानद्वारा प्राप्नोति। नित्यं नियमेन। महामाया सर्वकारणमायाश्वल- व्रह्मरूपा तस्याः प्रसादतः। 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्'इति श्रुतेः। 'य एतां मायाशक्तिं वेद स मृत्युं जयित स पाप्मानं तरित सोऽमृतलं च गच्छिति 'इति श्रुतेः। 'अहमेव खयिमदं वदामि अष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः' इति श्रुतेश्व। 'पार्वती परमा विद्या ब्रह्मविद्याप्रदायिनी। विशेषेणैव जंतूनां नात्र संदेहकारणम्' इति सूतसंहितोक्तेश्व॥ ५०॥ ॥ ५९॥ कवचेऽस्मिन्सार्थपञ्चाशत्संख्याक्षोकसंब्रहः॥ इति प्रदीपव्याख्याने कवचव्याख्या समाप्ता॥

#### अथार्गलास्तुतिः । मार्कण्डेय उवाच ।

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥१॥

(गुप्तवती) जयन्तीति । मङ्गलेति मत्त्वर्थीयोऽच् ॥ १ ॥

(प्रदीपः) अथागंलाव्याख्यानम् । तत्र प्रथमतो देवताया उद्देश्याया गुणान्ध्यानोपयोगिन आह । जयन्तीति । जयन्ती सर्वोत्तृष्टेख्यं । गुणत्रयसाम्यावस्थोप्धिकब्रह्मरूपिण्या भगवत्याः सर्वकारणलात् । मङ्गला मङ्गं जननमरणिद्ररूपं सर्पणं भक्तानां लाति गृह्णाति नाशयित सा मोक्षप्रदा मङ्गलेत्युच्यते । 'न तस्य प्राणा उत्कामन्ती' इति श्रुतेः । काली कल्यति भक्षयित सर्वमेतत्प्रलयकाले इति काली । 'ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम्' इति श्रुतेः । मद्रकाली भद्रं मङ्गलं सुखं कलयित स्वीकरोति भक्तभ्यो दातुमिति भद्रकाली । भद्रकाली सुखप्रदेति रहस्यागमेऽर्थकथनात् । कपान्तिनी । 'कपालोऽस्त्री शिरोऽस्थि स्याद्ध्यदेः शकलेषु च' । इति मेदिनीकोशात् । ब्रह्मादीन्निहस्य तेषां कपालं गृहीला प्रलयकाले अटतीति । प्रपत्रक्षपम्युजं हस्ते यस्या इति वा । कपालिनी मल्य्यीय इनिः । प्रपत्राम्युजहस्ता च कपालिन्युच्यते परेति रहस्यागमात् । दुर्गा । दुःखेनाष्टाङ्गयोगसर्वकर्मोपासनारूपेण क्रेशेन गम्यते प्राप्यते सा दुर्गा । 'तां दुर्गा दुर्गमां देवी-मिति देव्यर्थविशरसः' । क्षमा भक्तानामन्येषां वा सर्वानपराधान्क्षमते सहते जननीलात्मातिशयकारुण्यवती क्षमेत्युच्यते । शिवा । चिदृपिणील्यर्थः । 'चिन्मात्राथयमायायाः शक्त्याकारे द्विजोत्तमा । अनुप्रविष्टा या संवित्रिर्विकल्पा स्वयंप्रभा ॥ सन्दाकारा सदानन्दा संसारोच्छेदकारिणी । सा शिवा परमा देवी शिवाऽभिन्ना शिवंकरी ॥' इति सूत्संहितोक्तेः । धात्री सर्वप्रपञ्चधारणकर्त्री । 'अहं रुद्रेभिर्वसुभिथराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरूणोभा विभम्यहिमिन्द्राग्री अहमदिवनोभेत्यादिश्रुतेः'। स्वाहा देवपोषिणी । स्वधा पितृपोषिणी । एतादृश्यूर्विक्तमहागुणवती या लमसि ततस्ते नुम्यं ममो नमस्कार एवास्तु केवलं । न तु तादृश्याः परिचर्यायां सामर्थमस्तीति भावः ॥ १ ॥

मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ २ ॥
महिषासुरनिर्नाशविधात्री वरदे नमः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ ३ ॥
बन्दिताङ्कियुगे देवि देवि सौभाग्यदायिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ ४ ॥

(गुप्तवती) मध्विति । विद्राविणी च सा विधातृवरदा चेति विग्रहः । रूपं खीयानां मोहनं द्विषां भीषणं लावण्यं या ॥ २ ॥ महिषेति । निर्नाशविधात्रीत्येकं पदम ॥ ३ ॥ ४ ॥

(प्रदिपः) मधुकैटभयोविद्राविणी नाशिनी च सा विधातुर्वरदा चेलर्थः । मधुकैटभनाशार्थं ब्रह्मणा स्तृता सती तसे यरं ददाविति कथा देवीभागवते प्रथमस्कन्धे प्रसिद्धा । रूपं रूप्यते ज्ञायते इति रूपं परमात्मवस्तु । रूपं भवेद्विन्दुरमन्दकान्तिरियागमात्तदेहि मह्यं मत्कृतनमस्कारेणैव प्रसन्ना सती तथा जयं जयत्यनेन परमात्मनः खरूपमिति जयो वेदस्मृतिराशिस्ततो जयमुदीरयेदित्यत्र प्रसिद्धस्तं देहि । यशो देहि। 'सहनौ यशः' इति श्रुतिप्रसिद्धं तलज्ञानसंपादनजन्यं यशस्ति हि । दिषो जिहे कामकोधादीनशत्रकृति नाशय ॥ २ ॥ महिषासुरित । महिषासुरस्य निर्नाशस्य विधात्री कत्रींत्यर्थः । वरदे इति पृथवपदम् ॥ ३ ॥ वन्दितित । ब्रह्मविष्ण्वादिभिर्वन्दितमङ्गियुगं यस्यास्तेषामेतदपेक्षया न्यूनोपाधिकलात् । भक्त्यन्तिशयेन देवीत्यस्य पुनरुक्तिः ॥ ४ ॥

रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ५ ॥

अचिन्त्यरूपचिरते सर्वश्रवृविनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिह ॥ ६ ॥ नतेभ्यः सर्वदा भक्तया चण्डिके प्रणताय मे । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहि॥ ७ ॥ स्तुवद्यो भक्तिपूर्व तां चण्डिके व्याधिनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहि॥८॥

(गुप्तवती) रक्तबीजस्य वधो यस्याः सकाशात्सेति विग्रहः ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

(प्रदीपः) रक्तबीजित । रक्तवीजस्य वधः कर्तव्यतयास्ति यस्याः सा । अर्शआयजन्तं । रक्तवीजवधकर्त्रीत्यर्थः । र-क्तबीजस्य वधो यस्याः सकाशादिति वा । अत्र शुम्भासुरेति श्लोकपाठोपपाठः प्राचीनैरव्याख्यानात्प्राचीनपुस्तकेष्वपाठाच्च ॥ ५ ॥ अचिन्त्येति । 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इति श्रुतेः । 'यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् । सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद' इति श्रुतेः ॥ ६ ॥ नतेभ्य इति । सदा सर्वदा भक्त्या नतेभ्यः प्रणतेभ्यो मे प्रणताय च रूपं देहीत्यन्वयः ॥ ७॥ एवं खु-वद्भय इत्यत्रापि ॥ ८ ॥

चिष्डिके सततं ये तामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा। १॥ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा। १०॥ विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि वलसुबकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा। ११॥ विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा। १२॥ विद्यादन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा। १२॥ प्रचण्डदेल्यद्पेध्रे चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा। १४॥ चतुर्श्वजे चतुर्वक्रसंस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा। १५॥

(गुप्तवती) ये लामर्चयन्ति तेभ्य इति शेषः ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ जनं भक्तजनं माम् ॥१३॥१४॥१५॥ (प्रदीपः) चण्डिके सततमित्यत्रापि तथैव ये लामर्चयन्ति तेभ्य इति शेषः ॥ ९ ॥ देहि सौभाग्यमित्यर्थान्मत्यम् ॥ १० ॥ विधेहीति । उचकैरतिशयेनोचं बलं मम विधेहि ॥ ११ ॥ १२ ॥ विद्यावन्तमिति । ब्रह्मविद्यावन्तं जनं स्वभक्तजनं कुरु अथ च रूपं देहीत्यर्थः ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्तया तथाऽम्बिके । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहा।१६॥ हिमाचलस्तानाथपूजिते परमेश्वरि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहि ॥ १७॥ सुरासुरिशरोरव्यनिष्ट्रष्ट्वरणेऽम्बिके । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहि ॥ १८॥ इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहि॥ १९॥

(गुप्तवती) ॥ १६ ॥ १० ॥ १८ ॥ इन्द्राण्या पतिसद्भावस्य पतिसत्ताया ज्ञानार्थं पूजिते । इन्द्रेण कालविशेषे कचि-स्सरिस कमलविसांतिश्वरं स्थितं तदा देव्याराधनेन पौलोम्या तत्स्थलं लब्धिमिति पुराणेषु प्रसिद्धेः । इन्द्राणीपितना सद्भावेन पूजिते इति वा ॥ १९ ॥

(प्रदीपः) कृष्णेन संस्तुते इति । इयं च कथा देवीभागवते प्रसिद्धा ॥ १६ ॥ हिमाचलसुतानाथः शिवस्तेन पूजिते ॥ १७ ॥ सुरासुरेति । अनेन च देवीस्वरूपर्शनेन निर्वेरताऽद्वेतभावो भवतीति ध्वनितम् । सुरासुरयोः सामानाधिकरण्यक- थनात् ॥ १८ ॥ इन्द्राणीति इन्द्राणीपतिनासद्भावेन पूजिते ॥ १९ ॥

देवि पचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिह ॥ २० ॥ देवि भक्तजनोद्दायदत्त्वानन्दोदयेऽस्विके । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिह ॥ २१ ॥ पत्नीं मनोरमां देहि मनोष्टत्तानुसारिणीय् । तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्धवाय् ॥ २२ ॥

(गुप्तवती) ॥ २० ॥ भक्तजनेषु ये उद्दामास्तेभ्यो दत्त आनन्दोदयो मोक्षो यया ॥ २१ ॥ तारिणी मार्कण्डेयपुरा-णप्रसिद्धया मदालसया वासिष्ठरामाणप्रसिद्धया चूडालया च तुल्याम् । आद्यया पुत्रस्तारितोऽन्यया पतिरेव तारित इति तत्राख्यानात् ॥ २२ ॥

(प्रदीपः) ॥ २० ॥ भक्तजनेषु य उद्दामास्तेभ्यो दत्त आनन्दोदयो मोक्षो यया ॥ २१ ॥ तारिणीमिति । मार्कण्डे-यपुराणप्रसिद्धया मदालसया वासिष्ठरामायणप्रसिद्धया बृङालया च तुल्या आद्यया पुत्रस्तारितो द्वितीयया पतिरेव तारित इति तत्राख्यानात् ॥ २२ ॥

#### इदं स्तोत्रं पठिला तु महास्तोत्रं पठेत्ररः। स तु सप्तश्वतीसंख्यावरमामोति संपदः॥ २३॥ इति देव्या अर्गलास्तुतिः समाप्ता।

(गुप्तवती) महास्तोत्रम् एतत्प्रधानभूतं सप्तशतीस्तोत्रं । सप्तशतीसंख्यावरं तजन्यपुण्यस्य यत्संख्या वरमानन्य-रूपं तदेव संपदामप्याप्नोतीत्पर्थः ॥ २३ ॥ इति गुप्तवत्यामर्गठास्तोत्रव्याख्या संपूर्णा ॥

(प्रदीपः) महास्तोत्रं सप्तशत्याख्यं। अनेन चार्गलास्तुतेरिप सप्तशत्यङ्गलं बोधितं। य एवमर्गलास्तुर्ति पिठला सप्तशती-स्तोत्रं जपित स तु स एव सप्तशत्याः संख्या जपसंख्या तया यजायमानं वरं फलं तत्प्राप्नोति नान्यः। संपदः संपदश्च प्राप्नोति। तस्मादवश्यमर्गलास्तोत्रं पठनीयमिति भावः। सिद्धिप्रतिबन्धकं पापमर्गलासदशलादर्गला तन्नाशकस्तोत्रस्थापि लक्ष-णयार्गलेति संज्ञा ॥ २३ ॥ त्रयोविंशतिसंख्यानां श्लोकानामत्र संग्रहः। इति प्रदीपव्याख्याने अर्गलाविवरणम् ॥

#### अथ देवीकीलकम् । ऋषिरुवाच ।

#### विशुद्धज्ञानदेहाय तिवेदीदिव्यचधुषे । श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ १ ॥

(गुप्तवती) विशुद्धेति । अयं च श्लोकस्तर्कचरणमीमांसावार्तिके प्रथमः । अत्रापि बहुभिः पठ्यते । शिवस्य सोमया-गस्य चेह श्लेषः । विशुद्धं निर्विषयकमध्ययनसिद्धं च । ज्ञानं चैतन्यं वेदार्थस्य च । त्रिवेदी वेदत्रयमैष्टिकपाशुकसौमि-कवेदिकात्रयं च । श्रेयो मोक्षः खर्गश्च । सोमार्थः चन्द्रोऽभिषुतसोमरसश्च ॥ १ ॥

(प्रद्ीपः) अथ कीलकविवरणम् । तत्र मार्कण्डेयऋषिः शिष्यानुपदिदेश । स संवादस्तन्त्रेषु कथित इति तन्त्रस्थमेवै-तत् । ऋषिरुवाच । मार्कण्डेयऋषिः स्वशिष्यान्प्रतीत्यर्थात् । कीलकं वक्तुं मङ्गलमाचरित मार्कण्डेयः । विशुद्धेति । निर्मल्ञानरूपायेत्यर्थः । त्रिवेदी वेदत्रयरूपं दिव्यं चक्षुर्यस्य तस्मै थ्रेयःप्राप्तेः कत्याणप्राप्तेर्निमत्ताय कारणाय सोमार्धघारिणे नमः अस्तित्यर्थः । अत्र केचिदयं श्लोकस्तर्कचरणमीमांसावार्तिके प्रथमोऽत्रापि बहुभिः पठ्यते परंलनार्ष इत्याहुः । वयं तु ब्रूमोऽत्रत्य एव स श्लोको मङ्गलार्थ वार्तिककारैर्णृहीत इति कृतो न स्यात् । न हि कुत्रचित्स्थितः श्लोको मङ्गलार्थमन्यत्र व गृहीतुव्य इति राजाज्ञास्ति । तस्मात्सर्वपुस्तकेषूपलम्भादार्ष एव श्लोक इति ॥ १ ॥

## सर्वमेतद्विजानीयान्यत्राणामभिकीलकम् । सोऽपि क्षेत्रमवाग्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २ ॥

(गुप्तवती) सर्वमेतत् कर्मकाण्डो ब्रह्मकाण्डसत्त्राणि वैद्यकादीनि कलाश्च कीलकं दानप्रतिप्रहाख्यकर्मविशेषादिरूपं च विना । जाप्ये चण्डीस्तवमात्रजपे तत्परः । क्षेमं नानाविधप्रत्यवायानां रोगाणां च परिहारम् ऐहिकामुष्मिकफलसमूहं च । एतदेव विवृणोति । सिध्यन्तीति । एतेन चण्डीस्तवेन । नित्यमित्यादिभिन्नं वाक्यं । परब्रह्मापि स्तोत्रमात्रेणैव सि-ध्यतीत्यर्थः ॥ २ ॥

(प्रदीपः) किमुवाच । सर्वमेतिदित । मन्त्राणां सर्वेषां अभिकीलकं वक्ष्यमाणरीत्या सर्वमन्त्रसिद्धिप्रतिबन्धकशाप-रूपकीलकनाशकलाहक्षणया सप्तशतीस्तोत्रमभिकीलकं तत् सर्व विजानीयात् उपासीतेत्यर्थः । नन्वन्यमन्त्रोपासनाभिः कि क्षेमं न भवति यतोऽत्रेवाप्रदः कियत इति चेद्भवत्येवत्यादः । सोऽपीति । तत्सप्तशतीस्तोत्रं विना सततं जाप्यतत्परः नानामन्त्राणां जपरूपे कर्मणि निरन्तरं निष्टा यस्य स तत्परो यस्तु पुरुषः सोऽपि क्षेमं सर्व क्षेमं कल्याणं प्राप्नोतीत्यर्थः॥२॥ सिध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यित।। ३ ॥

(गुप्तवती) ॥ ३ ॥ (प्रदीपः) सिध्यन्युचाटनादीनीति । एवं जपतत्परस्य पुरुषस्योचाटनादीन्यपि कर्माणि सिध्यन्ति तथा सकलानि वस्तून्यलभ्यानि सिध्यन्तौति । एवं सप्तशतीपाठरहितानामपि पुरुषाणां केवलमञ्जजपेन सिद्धिमुक्ला मन्त्रजपरहितानामपि पुरुषाणां केवलसप्तशतीपाठेनापि सर्वो सिद्धिमुपदिशति । एतेनेति । एतेन प्रकृतेन स्तोत्रमात्रेण सप्त-शत्याख्यस्तोत्रपाठमात्रेण स्तुवतां स्तोतृणां देवी भगवती सिच्चितनन्दरूपिणी सिच्चिति प्रसीदिति ॥ ३ ॥

### न मन्नो नौषधं तत्र न किंचिद्पि विद्यते। विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वग्रुचाटनादिकम् ॥ ४ ॥

(गुप्तवती) तस्माल्लघूपायात्मकचण्डीस्तवातिरिक्तानां प्रयाससाध्यानां सर्वविद्यानां वैयर्थ्यं प्रसक्तमित्याह । न मञ्ज इति । विद्यते लोकैस्तासामनादरेणोच्छित्रलादिति भावः । विनेति मन्त्राद्यन्वयि ॥ ४ ॥

(प्रदीपः) तस्य पुरुषस्य नान्यमन्त्रायुपयोग इत्याह । न मन्त्रो नौषधमिति । तत्र तस्य पुरुषस्य कार्यसिद्धौ न मन्त्र

उपयुक्तो भवति तथा नौषधं तथा न किश्विदन्यदिष योगसिद्धादिरूपं साधनं विद्यते उपयोगाय । किं तु जाप्येन विना तत्तन्मश्रुजपरूपकर्माभावेऽपि सर्वमुचाटनादिकमाभिचारिकं कर्म तथा समग्राण्यप्यभिलपणीयानि कार्याणि सिध्यन्ति केवलस्तोत्रमात्रेणेति । एतावत्पर्यन्तं सप्तशत्युपासनया केवलया सर्व कल्याणं भवति । तथा सप्तशत्यन्यमन्त्रोपासनयापि सर्व कल्याणं भवति । तथा सप्तशत्यन्यमन्त्रोपासनयापि सर्व कल्याणं भवतीति पक्षद्वयमुपपादितम् ॥ ४ ॥

## समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। कृत्वा निमन्नयामास सर्वमेविमदं शुभम् ॥ ५ ॥

(गुप्तचती) विद्यमानविद्याजातवैयर्थ्यशङ्कां निमन्त्रयामास विचारयामास । विचारमिभनीय दर्शयति । सर्वमिति । एषं कीलकिनिर्माणे कृते सित सर्वमिदं विद्याजातं शुभं सार्थकं स्यादिति चण्डीस्तवमात्रपाठेन कृतार्थाः सन्तो लोकाः सर्वाणि धर्मार्थकाममोक्षशास्त्राण्यत्यजन् । अतः कीलनिर्माणेन स्तवमात्रजन्यानां सिद्धीनां प्रतिदन्धः शिवेनेतरविद्यासार्थक्यार्थं कृत इति स्रोकचतुष्काशयः ॥ ५ ॥

(प्रक्षिपः) इत्यं पक्षद्वयमपीदमस्तीति या पक्षद्वयिषयिणी लोकानां शङ्का तां प्रथमतो हरः कृत्वा तच्छङ्कानिरासार्थे निमन्त्रयामास निमन्त्रितवानधील्लोकान् । तानागतानाह । किमिति एवं वक्ष्यमाणप्रकारेणेदं सप्तशत्याख्यमेव शुभमिति अत्र तानाहेति शेषः ॥ ५ ॥

#### स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच गुह्यं चकार सः । समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावित्रयत्रणाम् ॥६॥

(गुप्तचती) स्तोत्रमिति। चण्डिकायाः स्तोत्रं गुग्रमप्रचरदवस्थं चकार। क्वचित्प्रचारमात्रेण यलात्तल्लाभेऽपि तस्य पुण्यस्य तजन्यफलातिशयस्य या नसमाप्तिरनन्तता तामपि नियन्त्रणां नियन्त्रितां निगृहोपायां चकार ॥ ६ ॥

(प्रदीपः) अनन्तरं च चण्डिकायास्तु चण्डिकाया एव स्तोत्रं सप्तशत्याख्यं तच गुद्यमितरहस्यं चकार । पूर्वोक्तमन्त्रजप-ह्रपपक्षापेक्षया द्वितीयं पक्षमेव सारभूतं चकारेत्यर्थः । इति मार्कण्डेयेन तन्त्रोक्तं पूर्ववृत्तं कथितं पुनः शिष्यान् सप्तशतीमा-हात्म्यं कथयंश्छिवाभिप्रायं कथयति । यस्मादेतत्स्तोत्रपाटजन्यफलस्य न समाप्तिः कदापि भवति । तत्तन्मन्त्रजपजन्यपुण्यस्य तु समाप्तिरस्ति । तस्मात्तां पूर्वोक्तां शिवेन कृतां नियन्त्रणां प्रथमपक्षस्य सङ्कोचह्रपां यथावद् यथार्थमेव जानीध्वमिति शेषः॥६॥

## सोऽपि क्षेममवामोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥७॥

(गुप्तवती) न ह्येतावता सर्वथा स्तोत्रात् सिद्धिहानिर्मन्तव्या । गुरुमुखात्तादृशोत्कीलनोपायज्ञानशीलस्य तथानुष्ठितवतो यथा पूर्वमितरविद्यानैरपेक्ष्येणैव सिद्धिसम्भवादित्याह । सोऽपीति । तमुपायमेव प्रदर्शयति । कृष्णायामिति । यस्मिन्मासि नृतनार्जनं तस्मिन्मास इति शेषः ॥ ७ ॥

(प्रदीपः) सोऽपि क्षेममिति । सोऽपि तत्तन्मन्त्रजपकर्तापि एतत्स्तोत्रजपसहितश्चेदेव सर्व क्षेममवाप्नोति तस्मात्तं प्रयमपक्षं विहाय सप्तशतीपाठं एव सर्वेरादरः कर्तव्य इत्यर्थः । एतेनान्ये मन्त्रा अपि सप्तशतीपाठं कृत्वेव जपनीयाः अन्यथा तत्तन्मन्त्रफलप्राप्तिनं स्यादिति बोधितं । यत-एतत्सर्वमन्त्रसिद्धिप्रतिबन्धकनाशकं भवति तस्मादेव मन्त्राणामभिकीलकमेत-दिति पूर्वमुक्तमिति बोध्यम् । अभिकीलकं सिद्धिप्रतिष्टम्भकरं दोषरूपं । तन्नाशकत्वादस्यापि लक्षणयाभिकीलकत्वम् । नन्व-न्नापि नवार्णमन्त्रजपापेक्षास्त्यवेति चेत्सा शीघ्रफलार्थमिति बृमो न तु तिद्वना फलमेतस्य नास्तीति एतिद्वना तु तत्तन्मन्त्राणां फलमेव न भवतीति विशेषः ॥ ७ ॥

#### ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति । इत्थंक्षेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ॥ ८॥

(गुप्तवती) ददातीति । धातुद्वयेन मिलिला दानप्रतिग्रहनामकस्यैव कर्मणो विधिः । तत्स्वरूपं च गुरुकीलके व्यक्ती-भविष्यति ॥ ८ ॥

(प्रदीपः) परन्तु हे शिष्यास्तत्स्तोत्रं सर्वेषामप्यचिन्त्यफलप्रदं जातिमिति सर्वेऽपि सर्वेश्वरा भविष्यन्तीति ज्ञाला महादेवेन कीलितमस्तीत्याह । कृष्णायामिति । कृष्णचतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा कृष्णायां समाहित एकाप्रः सन् य उपासको निजं सर्वे धनं न्यायेनार्जितं देव्ये ददाति समर्पयति । हे देवि इत आरभ्येदं सर्वे धनं मदीयं तुभ्यं मया दत्तमस्ति इति समर्पयिति पश्चात् संसारयात्रानिर्वाहार्थे गृहाणेदं द्रव्यं मत्प्रसादभूतिमिति देव्या अनुज्ञां मनसा गृहीला तद्रव्यं प्रसादबुद्धा प्रतिगृह्मिति । गृहीला च धर्मशास्त्रोक्तमार्गेण तस्य व्ययं कुर्वित्ररन्तरं देव्यधीनो भवति तस्येषा सप्तशती प्रसन्ना भवति नान्यथा । इत्यंह्मेण कीलेन सिद्धिप्रतिष्ठम्भकरेण महादेवेन कीलितमस्ति । अयंच कीलकस्यार्थी रहस्यागमे गुरुकीलकपटले प्रदर्शितः अग्रे सप्टीकरिष्यामः ॥ ८ ॥

यो निःकीलां विधायैनां नित्यं जपित संस्फुटम्। स सिद्धः सगणः सोऽपि गन्धवीं जायतेऽवने।।९।। न चैवाप्यटतस्तस्य भयं कापीह जायते। नाऽपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवामुयात् ॥ १०॥ ज्ञाला प्रारभ्य कुर्वीत श्रकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञालैव सम्पन्निपदं प्रारभ्यते बुधैः॥ ११॥ सौभाग्यादि च यितंकिचिदृश्यते ललनाजने। तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यिषदं श्रमम् ॥१२॥

(गुतवती) ॥ ९ ॥ १० ॥ ज्ञानारम्भात्यागरूपं कमीह। ज्ञालेति। कुर्वीत न त्यजेत्। अकुर्वाणः त्यजन्विनस्यति सिद्धि-हीनो भवति ॥ ११ ॥ १२ ॥

(प्रदीपः) ताई किं कर्तव्यमिलाह । यो निःकीलामिति यस्मादेवं तस्माद्यो हि पुरुष एनां सप्तश्तीं पूर्वोक्तदानप्रति-प्रहकरणेन निष्कीलां विधाय स्फुटं यथा स्यात्तथा संजपित स एव सिद्धो भवित । स एव देव्या गणो भवित । सोऽपि स एवाऽवने सर्वजगद्रक्षणे गन्धवों वृहदारण्यके 'तस्यासीत् दुहिता गन्धवंग्रहीता'इति श्रुत्युक्तदेवताविशेषो गन्धवों जायते । स हि समर्थः सर्वजगद्रक्षणे इति ॥ ९ ॥ दष्टफलान्याह । न चैवाप्यटत इति । स्पष्टार्थमेवैतत् ॥ १० ॥ एतादशकीलकमज्ञाला पाठकर्तुर्दोषमाह । ज्ञालेति । पूर्वोक्तं कीलकं ज्ञाला तत्परिहारं प्रारम्य पाठं कुर्वीत । तत्परिहारमकुर्वाणो विनस्यित । यस्मादेवं तस्मात्कीलकं ज्ञालेव सम्पन्नं निर्दृष्टमिदं स्तोत्रं बुधैः प्रारम्यते । अत्र विनाशकयनं कीलकज्ञानस्यावश्यकलार्यमेव । यथाकथंचित्पाठस्यापि वचनान्तरैरनुज्ञानात् । तेन जाप्यमिति तेन हेतुनेत्यर्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥

शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिस्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः । भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्यमेव तत् ॥ १३ ॥ ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः।शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॥१४॥

### इति लक्ष्मीकीलकस्तोत्रं संपूर्णम्।

( गुप्तवती ) शनैरिति । अलरयेखर्थः । न तूपांशुखरेण मनसा वा वाचिकसप्टजपस्यैवावश्यकलोक्तेः ॥ १३ ॥ १४ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां लक्ष्मीकीलकव्याख्या समाप्ता ॥

(प्रदिपः) शनैस्तित । शनैः खकर्णगोचरं यथा स्यात्तथा पाठे यत्तिवित्सम्पत्तिरेव भवति । उच्चकैरुचैः पाठे तु ससम्रापि भवत्येव । तत उच्चकैरेवैतत्प्रारभ्यमित्यर्थः ॥ १३ ॥ इत्थं मुनिः कीलकविधि समाप्य जनानाक्रोशित । ऐश्वर्यमिति ।
परो सोक्षः कैवल्यमोक्षः । अहो मन्दभाग्या एते दृष्टिगोचरं चिन्तामणि कामदुघां भगवतीं विहाय खकल्याणार्य वराटिकामन्यदेवतोपासनारूपां किमर्थ गृह्गन्तीति ॥ १४ ॥ श्लोकाश्चतुर्दशैवात्र कीलके सम्प्रतिष्ठिताः । इति प्रदीपव्याख्यायां लक्ष्मीकीलकटीका समाप्ता ॥

## रहस्यतन्त्रस्थो गुरुकीलकपटलः।

#### शिव उवाच।

पुरा सनत्कुमाराय दत्तमेतन्मयानघ। संवर्ताय ददौ तच स चान्यस्मै ददौ च तत् ॥ १॥ सर्वत्र चण्डीस्तोत्रस्य प्राचुर्येण महीतले। ब्रह्मकाण्डः कर्मकाण्डस्तन्त्रकाण्डश्च सर्वथा ॥ २॥ अभूत्प्रतिहतोऽनेन शीम्रसिद्धिप्रदायिना। तदा तेषां च सार्थवयं कर्तुकामेन भूतले ॥ ३॥ दानप्रतिग्रहाख्येन मन्नोऽयं कीलितो मया। दानप्रतिग्रहाख्यं यत्तकीलकम्रदाहृतम् ॥ ४॥ तदारभ्य च मन्नोऽयं कीलिकेनास कीलितः। न सर्वेषां भवेत्सिध्ये ये कीलकपराच्युत्साः॥६॥ ये नराः कीलकेनेमं जपन्ति परया मुदा। तेषां देवी प्रसन्ना स्यात्ततः सर्वाः समृद्धयः ॥ ६॥ तत्त्रस्त्रतस्त्रदाग्नप्तस्त्रदासस्त्रत्परायणः। त्रन्नामचिन्तनपरम्त्रदर्थेऽहं नियोजितः॥ ७॥ मयार्जितमिदं सर्वे तव स्वं परमेश्वरि। राष्ट्रं बलं कोशगृहं सैन्यमन्यच साधनम् ॥ ८॥ तद्रियीनं करिष्यामि यत्रार्थे त्रं नियोक्ष्यसि। तत्र देवि सदा वर्ते तवाज्ञामेव पालयन् ॥ ९॥ इति संचिन्त्य मनसा स्वार्जितानि धनानि च। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः॥१०॥ समर्पयेन्महादेव्ये स्वार्जितं सकलं धनम्। राष्ट्रं बलं कोशगृहं नवं यद्यदुपार्जितम् ॥ ११॥

अस्मिन्मासि मया देवि तुभ्यमेतत्समार्पतम्। इति ध्याला ततो देव्याः मसादात्प्रतिगृह्य च ॥१२॥ विभज्य पश्चधा सर्वे त्र्यशान्स्वार्थं प्रकल्पयेत्। देवपित्रतिथीनां च क्रियार्थं लेकमादिशेत् ॥१३॥ एकांशं ग्ररवे दद्यात्तेन देवी पसीदति । तस्य राज्यं वलं सैन्यं कोशः साधु विवर्धते ॥ १४ ॥ नानारत्नाकरः श्रीमान्यथा पर्वणि वारिधिः । ज्ञाला नवाक्षरं मन्त्रं जीवब्रह्मसमाश्रयस् ।।१५॥ तत्त्वमस्यादिवाक्यानां सारं संसारभेषजम् । सप्तशत्याख्यमश्रस्य यावज्जीवमहं जपम् ॥ १६ ॥ कुर्वस्ततो न प्रमादं पामुयामिति निश्रयम् । कुला पार्भ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणी विनदयति ॥ १७॥ नाहं ब्रह्म निराकुर्यो मामा ब्रह्म निराकरोत् । अनिराकरणं मेऽस्तु अनिराकरणं मम ॥ १८॥ इति वेदान्तमूर्धन्ये छान्दोग्येऽस्य प्रपञ्चनात् । प्रारभ्य तत्परित्यागो न तस्य श्रेयसे यतः ॥१९॥ नाम्रस्वित्कुले तस्य जायते च कदाचन । न दारियं कुले तस्य यावत्स्थास्यति मेदिनी ॥२०॥ प्रतिसंवत्सरं क्रुयीच्छारदं वार्षिकं तथा । तेन सर्वमवाभोति सुरासुरसुदुर्लभम् ॥ २१ ॥ अन्यच यद्यत्कल्याणं जायते तत्क्षणे क्षणे । सत्यं सत्यिमदं सत्यं गोपनीयं प्रयन्नतः ॥ २२ ॥ प्रत्राय ब्रह्मनिष्ठाय पित्रा देयं महात्मना । अन्यथा देवता तस्से शापं द्यात्र संशयः ॥ २३ ॥

अत्रायं भावः । पित्रर्जितं विना खेनैव मन्त्रप्राप्युत्तरं यदान्नतनमर्जितं तदर्जनं माससम्बन्धिकृष्णचतुर्दश्यष्टम्यन्यतरिदवसे देवीनिकटे स्थिला देशकालौ संकीर्ल दानप्रतिप्रहाख्येन कर्मणा देवीं प्रीणयिष्य इति सङ्कल्प्य लत्प्रसूत इत्यादिश्लोकत्रयमधी-नुसन्धानपूर्वकं पठिला राष्ट्रं बलं कोशगृहमिति श्लोकमन्त्रेण देवीचरणयोर्दत्तमिवानुसन्धाय प्रसन्नया देव्याज्ञप्त इव पुनः प्रतिप्रहं विभाव्य तन्मध्ये पश्चमं भागं गुरवे तत्पुत्रादिभ्यो वा दलावशिष्टं चतुर्थाशं खेन कियमाणपश्चयज्ञादिधर्मव्ययार्थ निष्कास्येतरत्स्वार्थे यथेच्छं विनियोजयेत् । अत्रामान्तश्चान्द्रमासो प्राष्टाः । अमायामर्जितस्य तूत्तरमासे दानम् । मन्त्रे पूर्वे मासीत्यूहो यथान्यायं मन्त्रेण दानादावप्यूह्यः । इति दानप्रतिप्रह एकः । सर्वमन्त्रसाधारण्येन मन्त्रस्वीकारादि यावदायुषो भागत्रये प्रथमार्येकैकभागेष्वेवोत्पन्नभत्त्यतिशया उपासकाश्चिविधा अधममध्यमोत्तमलेन तन्त्रेषु गणिताः तद्विदां स्पष्टाः । प्रकृते तद्पवादमाह । ज्ञालेति । नवार्णमन्त्रं स्वीकृत्य महावाक्यसंवादिनं तदर्थं च गुरोर्बुद्धाधिकृतः सन्नयाविध यावजीवं सप्तशातीस्तवपाठं प्रमादेन सकृदिप न त्यक्य इति दढं सङ्कल्प्य तथैवानुतिष्ठेत् । अयं ज्ञानारम्भात्यागो द्वितीयः । तत्र छान्दो-**ग्यवाक्यं प्रमा**णयति । नाहमित्यादिना । आश्विनशुद्धप्रतिपदि चैत्रशुद्धप्रतिपदि च संकल्प्य नवम्यन्तं तत्कल्पोक्तविधिना पूर्जामहोत्सवो यथाशक्ति वा कर्तव्य इति च द्वयम् । एवं चलारि कार्याण्यप्रमादेन कुर्वतश्वण्डिकोपासकस्यैव सर्वाः सिद्धयः अन्यत्रेषद्प्यन्यथाले हानिरेवेति ॥ ७ इति श्रीगुप्तवत्यां रहस्यतन्त्रस्थकीलकविवरणपटलः ॥

#### सप्तरातीमञ्जविभागः।

अयायं शप्तशतीमन्त्रः श्लोकसंख्यामेदेन त्रिविधोऽपि व्यवस्थयेव त्रिभिस्तन्त्रीरवलम्बितोऽपि न शाखान्तराधिकरणन्यायेन कर्मण इव सर्ववेदान्तप्रत्ययन्यायेन विद्याया इवास्य मन्त्रस्याप्येक्यात् । ईषद्वैलक्ष-ण्यस्याप्रयोजकलात् । मनुचन्द्रादिश्रीविद्याभेदानां तन्त्रभेदेन विलक्षणतयोद्धृतानामर्थेक्यस्य मन्त्रविदां संमततायाः सेतुबन्धेऽस्माभिर्वर्णनाश्च । अतुष्ठाने परमैच्छिको विकल्पः प्रामाण्याविशेषात् । तथापि यामलादितन्त्रावलम्बितपाठयोर्मध्ये सप्तश्तसंख्यापूर्खर्थमेकत्र द्वात्रिंशद्वारं नवार्णः शरणीकियते । अन्यत्र श्वेताननेत्यादिनामषोडशकं द्विः शरणीकियत इति तयोः सकारादिर्नुकारान्तः सप्तशतभेदो मनुरिति गौण्या छष्टिन्यायेन व्यपदेशो दुर्वारः । कात्यायनीतन्त्रोक्तपाठावलम्बे तु मुख्य एव । एतदनन्तर्गतमन्त्रामेलनादित्यादिविशेषमध्यवस्य बहुभिः शिष्टेरयमेव पक्ष आहतः । सकारादिरिति तु मार्क-ण्डेयपदादिमकारोपलक्षणम् । प्रधानमन्त्राभिप्रायेण वा । उवाचपदाङ्कितमन्त्राणां तृतीयपटले पाञ्चमिकविभागसंख्यापिण्डकथना-वसरेऽङ्गमन्त्राश्च ते नवेति व्यवहारदर्शनात् । मकारादिरित्येव वा तत्र मुख्यः पाठः । परन्तु तन्त्रोदितमन्त्रविभागाशयं न्या-यगिमतमजानानै: कैश्वित्कचित्कचिदन्यथापि विभागो विणित इति तदपनोदाय तन्त्रार्थनिष्कर्षेण मन्त्रविभागं संप्रहपूर्वकं व्याख्यास्यामः । तत्र कात्यायनीतन्त्रेऽस्मिन्विषये विंशतितमाद्याश्वलारः पटलाः षष्टिश्लोकास्तेष्वाद्ये प्रथमाध्यायस्थमन्त्रविभ-जनपरे पटले त्रयोदशक्षोकाः । ईश्वर उवाच । मार्कण्डेय उवाचाद्यो मन्त्रः श्लोकात्मकास्ततः । व्योमादिवर्णमारभ्य द्विती-यखरसंयुतम् । नृपमित्यन्तिमा मन्त्रा भवन्त्यष्टादश प्रिये । व्योम हकारः तस्यादिवर्णः सकारः तं द्वितीयेन आकारस्वरेण संयुतं सार्वाणपदस्थमारभ्य प्रश्रयावनतो नृपमित्यन्तिमो येषां ते मन्त्रा अष्टादश भवन्ति । प्रिये इति शिवकृतं देवीसम्बो-

धनम् । यद्यपि ते सार्घा एव सप्तदशश्लोका भवन्ति न पूर्णा अष्टादश तथापि तेष्वेकोर्धश्लोकात्मको मन्त्रोऽस्तीति ध्वननेन मन्त्रसंख्याया अविरोधः । मध्येऽर्घश्लोकमन्त्रास्तु चतुर्विशतिरीरिता इति पटलान्ते निर्देशाच । इह श्लोकात्मका अष्टादशेत्यु-क्तिस्तु सप्तदशस्त्रीरुपदधातीतिवद्भमा नेया । श्लोकशब्दस्तु चरणचतुष्टयघटित एव पद्ये रूढलात । द्विचरणादेर्गाथाव्यवहा-रस्य सुख्यलेऽपि श्लोकव्यवहारस्य तावतैव परस्परान्वितकार्यप्रतिपादकलिनवन्धनस्य तादशस्थले सतोऽपि गौणलात् । अत एव ब्रह्मोत्तरखण्डे प्रयोगः । 'बहुनात्र किमुक्तेन श्लोकार्धेन वदाम्यहम् । ब्रह्महत्याशतं वापि शिवपूजा विनाशयेत्' इति । देवीभागवतेऽपि । 'वटपत्रशयानाय विष्णवे बालरूपिणे । श्लोकार्धेन तदा प्रोक्तं भगवत्याखिलार्थदम्' इति उपक्रम्य । 'सर्व खिल्वदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्' इति संक्षिप्तभागवतस्योक्तिः । अतएव तत्पुराणादिमपद्ये त्रिचरणात्मके 'सर्वचैतन्यरूपां, तामाद्यां विद्यां च धीमिह । बुद्धिं या नः प्रचोदयात्' इत्याकारकेऽपि गाथात्मकः श्लोक इति व्यवहारोऽपि गौण एव । अ-तएव मात्स्यादावस्य श्लोकस्य 'गायत्र्या च समारभ्भस्तद्वै भागवतं विदुः । यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ष्यते धर्मविस्तरः' इत्या-दिरेव व्यवहारो न श्लोकलेन । श्लोकलापायेऽपि चतुर्विशत्यक्षरात्मतया गायत्रीलानपायात् । तस्माचतुरूनाधिकचरणासु गाथासु श्लोकलाभावादष्टादशश्लोका इति प्रकृतव्यवहारः सृष्टिन्यायेनैव निर्वाह्यः । इदं तु विचार्यम् । तेषु कतमो मन्त्रोर्ध-श्लोकात्मक इति । तत्र कश्चिदाह सावर्ण्यायाः सप्तदशश्लोकमन्त्राः तदन्ते विद्यमानः 'प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्' इत्यर्धक्षोकात्मको मन्त्र इति । स प्रष्टव्यः सर्वादौ विद्यमानः 'सार्वाणः सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेऽष्टमः' इत्यर्धक्षोक एव कुतो न मन्त्र इति । पारिशेष्यन्यायादन्त्य एवेति चेत् प्रथमोपस्थितन्यायसूचीकटाहन्यायाभ्यामाय एवास्तु । ननु यो मनुरिति यच्छब्दस्य तदुत्पत्तिमिति तच्छब्दसापेक्षलेन तदुभयघटितश्लोक एकं वाक्यम् । मन्त्रलस्य परिपूर्णवाक्यलव्याप्य-तया साविणिरित्यर्थस्य साकाङ्कलेन निराकाङ्कलरूपपूर्णलाभावात्र मन्त्रलम् । अतएव यजुःषु निरवसानेष्वनियदावसानेषु चैकै-कमन्त्रलनिर्णयः 'अर्थेकलादेकं वाक्यं साकाह्नं चेद्विभागे स्यात्' इति जैमिन्युक्तलक्षणानुसारेणेष्टः । एकमुख्यविशेष्यकबोध-जनकले सति विभागे साकाङ्कलमिति तदर्थः । ततश्च यो मनुः तदुत्पत्तिमित्यनयोविभजने परस्पराकाङ्कानपायादुभयघटित-मेकं वाक्यमेवैको मन्त्र आस्थेय इति चेत् ताई 'यैनिरस्तो भवाँ हुन्धेः पुत्रदारादिभिर्धनैः । तेषु किं भवतः स्नेहमनुब-भ्राति मानसम्' इति श्लोकस्यार्धमन्त्रद्वयात्मतानापत्तिः । किंच लन्मते 'मम वैरिवशं यातः' इति मन्त्रोत्तरार्धस्य 'ये ममा-नुगता नित्यं प्रसाद्धनभोजनैः' इत्यस्य 'अनुवृत्ति ध्रुवं तेऽय कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्' इत्युत्तरमन्त्रपूर्वार्धेन साकाह्वतया तयोर-र्थयोरेकमम्त्रलापत्तिः । अय कारकाणां खाभाविकपरस्पराकाङ्कया यत्रैकिकयान्वयेन परिपूर्णता तदवान्तरमेकं वाक्यम् । ता-हशवाक्ययोरिप पुनराकाङ्कान्तरेणोत्थापितेनैकवाक्यतान्तरं यत्र कल्प्यते तन्महावाक्यम् । एवं महावाक्यादीन्युन्नेयानि । एकमन्त्रलं तूभयसाधारणैकवाक्यलमात्रव्याप्तम् । 'भगो वां विभजतु पूषा वां विभजतु' इत्यादीनामवान्तरवाष्ट्रयानां भिन्नमन्त्रलस्य 'ममाप्ने वर्ची विहवेष्वस्तु वयन्लेन्धानास्तनुवं पुषेम । मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्लयाध्यक्षेण पृतना जयेम' इत्यवान्तरवाक्यचतुष्टयात्मकैः प्रत्येकं परिपूर्णेश्वतुभिः पादैरेकमन्त्रलस्य च दर्शनात् । प्रकृते यत्तच्छ-ष्द्रयोः परिपूर्णस्यापि वाक्यस्य वाक्यान्तरैकवाक्यतानियामकाकाङ्गान्तरोद्दीपकलेन तदाकाङ्गापरिपूर्त्थभावेऽपि नावा-न्तरवाक्यलहानिः । यत्तच्छब्दमात्रनिरासे नैराकाङ्क्यानुभावात् । अतएव 'तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ वीहीणां मेध सुमनस्यमानः' इति तच्छब्दघटितस्याप्यर्धस्य स्योनं ते सदनं करोमीति पूर्ववाक्येनैकवाक्यताया अनावश्यकलान्यस्यभेदः स्वीकृतो मीमांसकै: । अतएव च 'महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः' इति द्वितीयश्लोकस्य यथेति यच्छव्यघटितस्य तथेत्यध्याहारेण निशामयेति पूर्वश्लोकेनैवैकवाक्यलेऽपि तस्याप्रयोजकलात् श्लोकाधिकस्य मन्त्रस्य कल्पने तन्त्रविरोधाच तावत एव भित्रमन्त्रतास्त्रीकारः । तेन न्यायेन यैनिरस्त इत्यर्धयोरिप भित्रमन्त्रत्वं युज्यते । अतएव यैः संमिति तत् श्लोका-दिमान्तिमाक्षररूपप्रतीकद्वयप्रहणेन द्वौ मन्त्राविति कण्ठरवेण तन्त्रोक्तिरुपपद्यत इति चेत् ताई सार्वाणिरित्यत्रापि यच्छन्दा-पनये नैराकाङ्कानुभवेनोक्तापत्तिरनिवार्या । न च विनिगमनाविरहः न्यायद्वयस्य नियामकलोक्तेः । न चायमस्ति नियमः पूर्णानां निवेशोत्तरमेवाधंस्य निवेश इति । षष्टिश्वार्धर्चश्चेति सार्धषष्टिसौरर्चगणने यत्राचक्रिरत्धर्चस्य 'क्चामशीतिः पाद-श्व' इति यावद्यवेदमन्त्रपारायणलक्षणे भद्रं न इति पादस्य च मध्य एव निवेशस्येष्टलात् । अभैवं सति लत्पक्षे निशामयेत्यारभ्य सप्तदशश्लोकानां सप्तदशमन्त्रत्वमनिर्वार्य पुनरर्धान्तरस्य मन्त्रत्वकस्पनं तन्त्रोक्तसंख्याविरोधापत्तेः । ततश्च निशामयेत्वर्धयोः स बभूवेत्यर्धयोश्व यथाकशंचिदेकवाक्यताकल्पनेन श्लोकमन्त्रलसम्भवेऽपि सुरथोनाम राजाऽभूदिति श्लोकोत्तरार्धस्थस्य तस्य पालयत इति षष्ट्यन्तस्य यस्य तत्रानन्वितस्य तदुत्तरश्लोकस्थशत्रुपदेनैवान्विततयाऽवान्तरवाक्यलस्येष भन्नेन कथमे-कत्र मन्त्रलम् । एवं बभूवृरित्यादिश्लोकत्रयस्य कथिवत् सम्भवेऽपि कोशो वलं चेति श्लोकस्थस्य मृगयाव्याजेनेत्यस्य तदुत्त-रश्लोकस्थेन जगामेत्यनेनैवान्वययोग्यलात् तत्रापि मन्त्रलभङ्गः । तस्मात् तदनुरोधाय ममाप्ते वर्च इत्यत्रैव प्रथमश्लोक एव महानाक्यात्मकैकमन्त्रलस्त्रीकारो युक्त इति चेत् अये किमेतावलेव दूरे तव दृष्टिर्धावित । लत्पक्षे ततोऽपि परतरेषु मद्धर्येस्तैरसद्दृत्तैरित्यादिषु बहुषु श्लोकेषु कथं मन्त्रलाभङ्गः । अथ तस्यानन्यगतिकलेन तत्तदुचितपदान्तराध्याहारानुषङ्गा-

दिना वाक्यपरिपृतिराश्रयणीया । इषेलेखादौ छिनद्मीलस्याध्याहारेणावान्तरवाक्यलस्वीकारदर्शनात् । अतएव द्वादकोऽध्याये पश्चपमार्घधपैश्वेति श्लोकद्वयस्यारण्ये प्रान्तरेवापीति श्लोकचतुष्ट्यस्याप्येकान्वयिलेनावान्तरवाक्यात्मकसञ्जद्वयाद्यात्मकले यक्तेऽपि प्रतिश्लोकं भित्रमन्त्रता लया खीकियमाणाऽनयैव रीत्या निर्वाह्या गत्यन्तराभावादिति चेत्सत्यम् । किं सुरथो नाम कोशो बलं चेति श्लोकयोरध्याहारादिकल्पना मद्भलेसौरित्यादिश्लोकेषु वेति विनिगमनाविरहः । अथ सप्तदशश्लोक्या आदा-वन्ते वार्धश्लोकाङ्गीकार इति पक्षद्वयेऽपि कविन्मन्त्रभङ्गस्यापततोऽध्याहारादिना निरासस्यावश्यकलेन युक्तितौल्याद्विकल्प इति चेत् भ्रान्तोऽसि । अनध्यवसायप्रयुक्तविकल्पोक्तेर्न्यायानभिज्ञतापिशुनलात् । ननु तस्य तैरभवयुद्धमित्यादीनां बहुना-मर्थानां खखघटकपदैरेव निराकाङ्काणामवान्तरवाक्यलात्तेष्वन्यतमस्य मन्त्रलकल्पनेऽपि विनिगमनाविरहो दुर्वार इति चेत् कस्यायं भारः । तेषु तादृशमेवार्धमन्वेष्टव्यं यत्र मन्त्रलपर्याप्तिस्वीकारे सित न कस्यापि मन्त्रलं भज्येत प्रत्युत चरमार्धस्य । तथाले तु द्वयोरेवाध्याहारकल्पनादिस्त्रीकार इत्यस्त्येव नियामकं । अणुरपि विशेषोऽध्यवसायकर इति न्यायात् । न हि प्रती-कविशेषमुपादायाऽर्धमन्त्रस्तन्त्रे निर्दिष्टः येन किं हि वचनं न कुर्यादिति न्यायेन बहुष्वेव कुछछिरङ्गीकार्या नाल्पयोरिति स्यात् । तद्भावे लेतदेव नियामकमापद्यत इति । अथ कोऽयं मन्त्रोर्घश्लोकमन्त्र इति सुहृद्भूला पृच्छामीति चेत् हंहो । सो-**ऽचिन्तयत्तदा** तत्र ममलाकृष्टमानस इत्यनेहि।अतएव पटलान्ते मध्ये चतुर्विशतिरित्युक्तौ मध्यपदस्वारस्यमुपपद्यते । अस्यैव मन्त्रलपर्यास्यधिकरणताङ्गीकारे एतत् पूर्वापरश्लोकानां सर्वेषां पूर्णता भवति । अथ तन्त्रे प्रतीकप्रहणेन निर्देशाभावे पारि-शेष्यक्रमप्राप्तमपि परित्यज्य खेच्छया कस्याप्यर्धमन्त्रलस्त्रीकारे कथमाश्वास इति चेत् न । ईदशसङ्कटस्थले न्यायानामेव निर्णा-यकलात् तेषां च जैमिनिप्रभृतिभिः परिशोधनेन विवेचितलात्।ईदशीमास्तिकतां खस्मिन् प्रकटयता लयापि त्रयोदशाध्याये सप्तानामेवार्धानां तन्त्रे कथनेऽपि समुदितसंख्याविरोधादिन्यायमनुसन्धायैव नवानामर्धानामङ्गीकारात्, तत्रैवैकादशानामर्धा-नामन्यरप्यक्षीकाराच । वस्तुतस्तत्र यथा तन्त्रं सप्तैवार्धश्लोका इति वक्ष्यतेऽस्माभिः । तस्मात्र्यायैः निर्णीतार्थेनाश्वासे सित लोके निर्णयकथैवोच्छियेतेति बहुव्याकुली स्यात् । ननु सर्वमिदं मन्त्रलक्षणे एकवाक्यलनिवेशसल एवोपपद्यते तत्रैव च मानं न पर्यामः । तच्चोदकेषु मन्त्राख्येति सूत्रे मन्त्रप्रसिद्धिविषयलस्यैव मन्त्रलक्षणस्य जैमिनिना कथनात् । नापि मन्त्रालवा-क्यलयोर्व्याप्यव्यापकभावः बाह्मणादिवाक्येषु मन्त्रंलाभावात्। हुंफडादिपदमन्त्रेषु वाक्यलाभावाचेति चेत्सत्यं । मन्त्रलवाक्य-लयोक्त्सर्गतः सिद्धस्य सामानाधिकरण्यस्य साकाङ्कपदमात्रे मन्त्रलपर्याप्त्यधिकरणतावेदकप्रमाणमन्तरेण वाधकायोगात्। तादशापनादकप्रमाणाभावसहकृतमन्त्रलस्य वाक्यलव्याप्यतानपायात् । अन्यथा मन्त्रान्तर्गतपदेषु लक्षणाङ्गीकारो न स्यात् । मन्त्रीरेव मन्त्रार्थः स्मर्तव्य इति नियमस्य पदवाच्यार्थस्मरणमात्रेण जपमन्त्रादाविव सर्वत्रोपपत्तेः । सति तु तात्पर्यविषयी-भूतवाक्यार्थपरले तदन्यथानुपपत्तिप्रसूतिलक्षणावसरात् । नन्वमये जुष्टं निर्वपामीत्यंशस्येव मार्कण्डेय उवाच खाहेति मन्त्रे साहापदस्यानुष्टियार्थप्रकाशलेन 'सवितुः प्रसव' इत्यादांशस्येव मार्कण्डेयादिपदानामदृष्टार्थलेन तेषां परस्परान्वितकार्थपरलाभा-वेऽपि न मन्त्रलस्य न वा तु दृष्टार्थलस्य भङ्ग इति चेत् न। सवित्रादिपदार्थप्रकाशनस्यादृष्टार्थलेऽपि सवितुरित्यादेर्निर्वपतिना सहै-कवाक्यतयैव कर्माङ्गताया वाक्यप्रमाणादवगतलेन तदंशे दृष्टार्थताऽनपायात्। अन्यथाग्निरिदं हविरज्ञुषतेत्यादाविदं हविरित्या-बंशस्यापि देवतायाः हविःस्वीकाराभावेनादृष्टमात्रार्थे तत्प्रकाशकलेनानेकदेवलविकृतौ मारुतसप्तकपालादौ वचनोहानापत्तेः। तसान्मार्कण्डेयो यस्यामाहात्म्यमुवाच तस्येव हविरिदं दत्तमितिरीत्याभासमानवाक्यार्थानुगुण्येनैव तत्तदुचितसम्बन्धवोधकप-दाध्याहारेण प्रकृतकर्मान्वयस्य सर्वत्र निर्वाहो युक्तो न पुनर्भासमानैकवाक्यलस्यापवादकबलवत् प्रमाणमन्तरेण खेच्छयैव भ-क्रेन मन्त्रलकस्पनं सुधियामुचितमित्यलं विस्तरेण ॥ वैश्यवाक्यं ततः श्लोका व्योमाद्यात् पश्चमन्त्रकाः । नृपस्योक्तिर्मान्तवर्णान द्वादशखरसंयुतात् । सकारो बिन्दुयुक्तोऽन्ते मन्त्रौ द्वावीदशौ मतौ ॥ व्योम हकारः तदाद्यात् सकारमारभ्य । ते च श्लोकाश्चन लार एव पश्चीकार्याः । अर्धश्लोकात्मकौ द्वौ मन्त्रौ श्लोकास्त्रय इत्यर्थः । यद्यपि वैश्योक्तिमेलनेनेयं संख्येति सुवचं तथापि पूर्व मार्कण्डेयोक्तिमन्तरेणैव संख्याकथनप्रायपाठात् पटलान्तेऽर्धश्लोकसंख्यावचनस्य तात्पर्यग्राहकलाचैवमेव व्याख्येयं । तो च किं तु तेषामिति चतुर्थश्लोकस्य पूर्वोत्तरार्धरूपावेव न तु चतुःश्लोक्या आद्यन्तार्धरूपौ परेणोक्तौ पुत्रदारीनिरस्तश्चेति चकार-खारस्थेन पूर्वार्थस्थोत्पन्नपदेनैवान्वयमानात् उत्तरार्धेनान्वये दारैः पुत्रैरित्यनेन पौनरुक्त्यापत्तेश्च । नृपस्योक्तिः राजोवाचेति मन्त्रः मान्तो यकारो द्वादशेनैकारखरेण संयुतस्तस्मात्तमारभ्य सं इति सबिन्द्कमक्षरं यावत् । द्वौ मन्त्रौ अर्धश्लोकात्मका-विति यावत् ॥ ततो वैश्य उवाचेति खरैकादश आदितः।वहिबीजं विन्दुयुक्तमन्ते स्थान्मनुपश्चकम् ॥ स्वरेष्वेकादश एकारः सन्धिरेकादशो भद्रा पद्मनाभः कुलाचल इति नन्दनकोशाच, विह्नबीजं रेफः । अत्रापि चतुर्ष श्लोकेष्वन्सौ द्वावर्धश्लोकमन्त्रौ नाद्यान्त्यी यैः संत्यज्येत्यस्य पूर्वेण सहान्वयायोगात् उत्तरार्धस्थतच्छब्दस्य हार्दे चेति कर्मणश्वानेनैवान्वेतुं योग्यलाच । एव-मुत्तरश्लोकेप्येतद्यत्पदयोर्द्रष्टव्यम् ॥ मार्कण्डेय उवाचकैः ततो मन्त्रत्रयं भवेत् । तादिवर्णं च भुवनस्वरयुग्वारुणान्तिमम् ॥ भुवनानि चतुर्दश । वारुणं वकारः । अत्राद्यावेव द्वावर्धश्लोकौ । उत्तरश्लोके कृत्वेत्यस्य समानकर्तृकोत्तरकालिकिकयान्तराकाङ्क-लेन तस्योपविष्टाविति पदेनोत्तरार्ध एव समर्पणात् तेनान्लार्धस्य मन्त्रान्तरलं नादर्तव्यम् ॥ राजोवाचेति षण्मन्त्रा आदि- तान्ताः शुभानने । अथोवाच ऋषिर्ज्ञानमस्तीत्यारभ्य पार्वति । सर्वेश्वरेश्वरीत्यन्ता मन्त्रा द्वादश कीर्तिताः ॥ भगवंस्तायिति पश्चश्चोक्यामायन्तयोरर्थयोः प्रत्येकं परिपूर्णलेप्ययं च निकृत इत्यादीनामुत्तरोत्तराधेनैव साकाङ्कलात्तदभङ्गायाद्यश्चोक एव द्वावधीत्मको मन्त्रो तयोर्यत्तच्छब्दकृतसाकाङ्कृताया अवान्तरवाक्यलाविरोधिलात्। ज्ञानमसीत्येकादशश्लोक्यां तु चरमश्लोका-र्धमेव मन्त्रद्वयं न तु प्रथमश्लोकार्ध । ज्ञानेऽपि सतीत्यादेरुत्तरार्धस्थकणमोक्षादिनैवान्वयात् अन्यत्रापि तथैव स्वारस्याच । उपान्त्यक्षोकस्य मन्त्रद्वयात्मलसम्भवेऽप्युवाचसामीप्येनैवार्घक्षोकद्वयस्यान्यत्र दृष्टस्याधिकस्याप्यत्र सम्भवतस्त्यागे मानाभावाच सवनीयपरवालम्भस्थलनिष्टस्य दैक्षानुबन्ध्यसामीप्यस्य प्रकृतावार्थिकस्यापि साद्यस्के तदादरेण निर्णायकलदर्शनात्॥ राजोबा-चाथ भगवनादावन्ते विदांवर । मन्त्रत्रयमिदं ख्यातं पश्चांदृषिरुवाच ह । नित्यैव सा जगचादौ प्रभुरन्तेष्टमन्त्रकः ॥ भगव-त्रिति श्लोकद्वये चरमावेवार्धश्लोको मन्त्रौ नलाद्यार्ध भवानित्यस्य ब्रवीतीत्यनेनैवान्वयात् । नित्यैव सेति सप्तश्लोक्यां तु प्रथ-मश्लोकपूर्वोत्तरार्धयोरेव पार्थक्यं न चरमश्लोकोत्तरार्धस्य योगनिद्रामित्यस्याभजदिति परेणैवान्वयात् । स नाभिकमल इत्सस्य लर्धत्रयात्मकैकमन्त्रसम्भवादेव दृष्टेत्यस्य स्थित इत्यनेनैवान्वयः यक्नान्तरश्र्न्यः सन्निति यावत् । अत्र स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजस इत्यर्धपाठः कचिद्रयते । स तु तन्त्रान्तरस्यानुगुण एव विश्वेश्वर्यादिकं सूक्तं दृष्टं तद्रह्मणा पुरेति वच-नात् ज्ञापकात् विश्वेश्वरीतः प्रागवं ब्रह्मोवाचेत्यस्य पाठाच । तथाप्येतत् तन्त्रानुसारिणा स नादर्तव्यः । अपित निद्रां भग-वतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुरित्येवेति प्रभुरन्त इत्यनेन ध्वनितं । प्रभुपदेन तेजसः प्रभुरित्यस्यैव परामशों न भगवान् प्रभुरित्यस्य । तदन्ते ब्रह्मवाक्याभावात् तावदष्टसंख्याया असम्भवाज्ञ ॥ अथ ब्रह्मोवाच ततस्त्वं खाहा तं खधादिमाः । महा-सुरान्तिमामन्त्रा मताः पश्चदश प्रिये ॥ लं खाहेत्यादिचतुर्दशक्षोक्यामन्त्यावेवार्धश्लोकौ मन्त्री नाद्यौ । तेन सह स्तुतिरूपेष श्लोकेषु सर्वेषायधीनां प्रत्येकं पूर्णलसम्भवेऽपि यच किश्वित् क्रचिदित्यादिश्लोकेषु खखोत्तरार्धेरेवान्वयखारस्यात् अव्यव-स्थितस्य शास्त्रार्थलायोगाच उवाचात्मकमन्त्रयोर्मध्यवर्तिनोऽर्धश्लोकात्मकमन्त्रद्वयस्यास्मित्रध्याये कापि व्यवधानादर्शनाच तादशस्थले आयन्तयोरेव व्यवहिताऽव्यवहितसाधारण्येन मन्त्रलमिति नियमस्य काण्वेनावलम्बितस्य निर्मूललाच प्रथमश्ची-कोत्तरार्धेऽपि पूर्वार्धावृत्तस्य लंकारस्यानुवृत्तिदर्शनमात्रेण पूर्वार्धान्वयिलस्वीकारात् । तेन प्रथमश्लोक एव वान्यत्रैव वा यथे-त्यादिश्लोकाविरोधेनैवार्धद्वयकल्पनाचोद्यानां नावकाशः । अणोरापि विशेषस्याध्यवसाये निमित्तलात् । यैर्निरस्त इत्यस्य सवै-तामरोत्यस्य चोवाचद्वयमध्यवार्तिलेन तत्रादिमान्तिमयोरर्धयोरेव मन्त्रलस्य क्षप्ततयैकत्र निर्णातशास्त्रार्थो सति बाघकेऽन्य-त्रापीति न्याय एव मूलमिति चेत्र । तन्त्रान्त्योपान्त्ययोराद्योपाद्ययोरव्यवधानेन मंत्रद्वयलक्ष्मोरपि सुवचलेनान्यत्र व्यवधान नापादकस्यादिमान्तिमोभयलस्य क्रप्ततावच्छेदकतानङ्गीकारात् ॥ ऋषिरेव स्तुतेत्याद्याः सप्त स्युः केशवान्तिमाः । ततो भग-वदुक्तिः स्याद्भवेतामित्युभौ मन् । अर्थापविश्विताभ्यामित्येतन्मन्त्रद्वयं शिवे । ऋष्युक्तिश्व तथेत्युक्तेत्यादिमन्त्रद्वयं भवेत् ॥ एवं स्ततेति श्लोकषटके चरमश्लोक एवार्धात्मकमन्त्रौ तत्र तावपीति प्रथमाधें जातावित्यस्याध्याहारेण पूर्णलसम्भवात् । एवं स्तते-व्यस्पार्थस्य मन्त्रत्वे उत्तरार्धस्थितस्य निहन्तुमित्यस्य पूर्वेणैव अन्वययोग्यलात् तदुत्तरान्वयायोग्यलाच मन्त्रलभन्नापत्तिः। एवं निर्गम्येत्यादेरिप ज्ञेयम् । विविताभ्यामिति श्लोकोत्तरं प्रीतौ खस्तव युद्धेन श्लाध्यस्तं मृत्युरावयोरित्यर्धमिषकं कविद् हत्यते तद्धिकमेव । वक्ष्यमाणायाः अध्यायश्लोकानामर्धश्लोकमन्त्राणां च समुदितसंख्याया विरोधापत्तेर्ज्ञापकात् । अत आवां जही-त्यर्थक्षोक एव मन्त्रः सार्धाश्रयः सार्धाश्रवार इत्यादौ त्रिचतुराणां पूर्णानां परत एवार्धनिवेशस्य लोकसिद्धलात्, अपवादकाभावे उत्सर्गसिद्धस्य त्यागायोगात्, विलोक्येत्यर्थस्य पूर्वार्थोक्तकर्मणैव साकाङ्कलाच । काण्वस्त उवाचद्वयमध्यवर्तिष्वेकस्यैवार्धश्लोकस्य सलेऽन्त्य एव ग्राह्य इति नियमं लोकतः सिद्धं खेन पूर्वमवलम्बितमपीह विस्मृत्य विश्वताभ्यामित्यर्धस्यैव मन्त्रलमुक्तवान्। अतएव काण्वानां बुद्धिरापातप्राहिणीति निजप्रथां नाकृथा वितथामन्ववर्तथाः कथमन्यथा अत्यल्पमिदमुच्यते । निर्मूछस्य नियमस्थावलम्बनेन सतोप्युत्सर्गस्य विनापवादं खेच्छयैव त्यागेन च मन्त्रविभाजकन्यायगन्धस्याप्यनाघ्राणेन च सेच्छयैव विभागविषयेऽपशब्दप्रचुराः कारिका निर्मितवति लयि विश्वासेनाद्य यावदनुतिष्ठतामास्तिकानामहो धर्मविष्ठवः कियान्व-र्णनीय इत्यहो गुरुदेवताभक्तिवैधुर्यमात्मनोऽनुमापयसीति दिक् ॥ सर्वे श्लोका इहाध्याये लष्टयुक् सप्ततिर्मताः । मध्येऽर्धश्लो-कमन्त्रास्त चतुर्विशतिरीरिताः । उवाचान्तास्तत्र बोध्या मन्त्रा भुवनसंख्यकाः । संइत्याइतयो ज्ञेयाश्रतुर्मिरिधकं शतम् ॥ अ-ष्टसप्ततावर्धश्लोकद्वयात्मकद्वादशश्लोक्यपनये षट्षष्टिरेव श्लोकमन्त्राः ब्रह्मा भगवानेकैको वैश्यमार्कण्डेयौ द्वौ द्वौ राजत्रयमृ-षिपश्वकं चेति चतुर्दशसंख्या उवाचान्तमन्त्रा इलर्थः । इति गुप्तवलां कालायनीतन्त्रे विशस्य पटलस्य व्याख्या समाप्ता ॥

#### मन्त्रविभागकारिकाः।

अयेतत्संग्रहश्लोका एकोर्नॉवशितः । ऋणिमष्टमदलैव लन्नाम जपतो मम । शिवे कथमपर्णेति रूढिभीरायते न ते ॥ १ ॥ श्रीचण्डीस्तवमन्त्राणां विभागः सप्तिभः शतैः । काल्यायन्यादितन्त्रेषु त्रिषु त्रेधा प्रकीर्तितः ॥ २ ॥ गुप्तवल्यां प्रकारास्ते न्यायैः संशोध्य दिशताः । तत्रयं भास्करेणेह शतश्लोकया निवध्यते ॥ ३ ॥ मार्कण्डेय उवाचेति मन्त्रः प्राथमिको मतः । सावण्यांचा

मुनिवराश्रमान्ताः श्लोकका दश ॥ ४॥ सोऽचिन्तयत्तदा तत्रेल्पर्धश्लोकात्मको मनुः । मत्पूर्वेरित्युपकम्य सप्तश्लोका नृपान्तिमाः ॥ ५॥ अथ वैश्यः समाध्याद्याः संस्थितान्तास्ततस्त्रयः । किं नु तेषां कथं ते किंमिल्पर्धश्लोकको मन् ॥ ६॥ राज्ञोवाच ततो यैसेविल्पर्धश्लोकमत्र्रको । वैश्योक्तिरेव मिलाद्या बन्धुष्वन्तास्ततस्त्रयः ॥ ०॥ तेषां कृते करोमीति द्वावर्धश्लोकमत्र्रको । मार्कण्डेयस्ततस्तौ समाधिः श्लोकार्धमत्र्रको ॥ ८॥ कृला तु ताविति श्लोको राजोक्तिर्भगविति । दुः-स्त्रायेत च मन्त्रौ द्वावर्धश्लोकात्मको मतौ ॥ ९॥ ममलाद्या मृदतान्ताश्रलारोऽथ ऋषेवचः । ज्ञानमस्तीत्युपकम्य मुक्तये तास्त्रतो दश ॥ १०॥ सा विद्येति च संसारेलप्यर्धश्लोकको मन् । राजोक्तिर्भगवन् केति श्लोको यत्तिदितः द्वयम् ॥ १९॥ अर्धश्लोकात्मकमृषिनित्यैवेति तथापि तत् ॥ द्वावर्धश्लोकमन्त्रौ स्तो देवानां कार्यमादितः ॥ १२॥ तेजसः प्रश्लुरित्यन्ताः श्लोकाः षट् ब्रह्मणोऽथ वाक् । लं खाद्या लं खपेलाद्याः श्लोकमन्त्राख्योदश ॥ १३॥ प्रबोधं चेति वोधश्लेत्यर्धश्लोकात्मको मन् । ऋषिरेवं स्त्रतेलादिविभ्वन्तं श्लोकपश्लकम् ॥ १४॥ तावपीत्युक्तवन्ताविल्पर्धश्लोकमनुद्वयम् । भगवांश्व भन्वतां किमन्येनेल्पर्धयुग्मकम् ॥ १५॥ ऋषिवाक्यं विश्वताम्यामिल्येकः श्लोकमन्त्रकः । आवां जद्दील्पर्धस्तिक्षेति श्लोकचोत्रमम् ॥ १५॥ १६ ॥ इल्लाक्तिर्शिकेरध्यायः प्रथमात्मनः । प्रथमस्य चरित्रस्य सर्वे मन्त्राश्चतुःशतम् ॥ १०॥ तेष्व्याचाः क्तिष्तराम्त्रा द्वेतस्त्रीकिरितराम्त्रा द्वेतस्त्रीकिरामन्त्रा द्वित्रस्त्राः । भवशिष्टाच्याः श्लोकार्याश्लोविश्लोविश्वतिरान्तिः । भ० ॥ वतुर्दशस्त्रः श्लोकार्याश्लविश्लोविरानिराः । अवशिष्टास्त्र ष्रोकमन्त्रा इति स्थितिः ॥ १९॥

अथ मन्त्राणां तत्र तत्रापेक्षितांशमात्रव्याख्या सापि कात्यायनीतन्त्रसम्मतानामेव श्लोकानां प्रदर्श्यते । ये तु तत्र तत्रा-धिका अपि श्लोकाः कचित् कचिदुपलब्धा इहास्माभिः कतिपये प्रदर्शयिष्यन्ते ते प्रकृततन्त्रानुसारिभिर्नोपादेयाः । इति गुप्तवत्यां पूर्वपीठिकादिनिर्णयः ॥

#### नागोजी भद्दीस्थः प्रयोगविधिः।

श्रीगणेशाय नमः । मार्कण्डेयेन कोष्ट्रिकं भागुरिं प्रति उक्तं स्तोत्रं जैमिनिं प्रति पक्षिरूपैर्मुनिपुत्रैहक्तं मार्कण्डेयपुराणे तद्यथामित व्याचक्ष्महे । तत्रादी व्याख्यास्यमानस्तोत्रे स्तूयमानदेवतास्वरूपं प्राधानिकरहस्याख्ये प्रन्थविशेषे उक्तं विविच्य दर्शते । तत्रादौ राज्ञः प्रश्नः । 'भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्रयोदिताः । एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्प्रधानं वक्तमहिसि' इति । अत्रैतेषामिति निर्धारणे षष्ठी । प्रकृतिं मूलकारणम् । तत्रोत्तरं तत्र लक्ष्यखरूपमाह । 'मातुलिक्षं गदां खेटं पानपात्रं च बि-भ्रती । नागं लिङ्गं च योनिं च । विभ्रती नृपमूर्धनि । तप्तकाश्चनवर्णाभा तप्तकाश्चनभूषणा' इति । अलक्ष्यखरूपमाह । 'शून्यं तदिखलं खेन पूरयामास तेजसा' इति । 'लिङ्गं योनिं च विभ्रती' इत्यनेनास्याः पुरूपलं स्त्रीरूपलं च ध्वनितम् । एतदेव रूपं शैवाः सदाशिव इत्याहुः । वैष्णवाः वासुदेव इति शाक्ताः महालक्ष्मीरिति । इयं महालक्ष्मीः कृटस्था प्रथममध्य-मोत्तरचरितत्रयदेवतासमष्टिरूपा सकलदेवीमाहात्म्ये देवतेति बोध्यम् । एषा शैवी वैष्णवी च । 'सदाशिवाङ्कमारूढा शक्ति-रिच्छाह्नया शिवा । महालक्ष्मीरिति ख्याता देवी सर्वगुणान्विता' इति शिवपुराणात् । लक्ष्मीतन्त्रे विष्णुशक्तिरूपया लक्ष्म्या शकं प्रति काल्यादीनां खावतारभेदलोक्तेश्व । एतच सार्वात्म्ये पर्यवस्यति । मायाविशिष्टं शुद्धं ब्रह्मेदं प्रधानतलस्थम् । ततो गुणत्रयविभागेनाह । 'भून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । बभार रूपमपरं तमसा केवलेन हि'। अत्र तमसः प्राधान्य-माश्रित्य केवलेनेत्युक्तिः । तद्रुपमाहः । 'सा भिन्नाञ्जनसंकाशा दंष्ट्राङ्कितवरानना । विशाललोचना नारी वभूव तनुमध्यमा । खङ्गपात्रशिरः खेटैरलंकृतचतुर्भुजा । कबन्धहारमुरसा बिश्राणाहिशिरः स्रजम्' । अस्याः रूपेण तामसलमुक्ला तदेव मोह-जनकलोपपत्तये ज्ञानकल्पाल्पलप्रदर्शनेनैव द्रढयति । 'सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा । नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमोनमः' इति । अतएव महालक्ष्मीरपरं रूपं बभारेत्यनेनाविरोधः । अनेन हि मूलशक्तरस्याश्च भेदो ध्वन्यते । ततो महालक्ष्मीराह । 'महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा । निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया । इमानि तव ना-मानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः' इति । इमां रुद्र इत्यन्ये व्यवहरन्ति । ततः 'तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः खरूपमपरं नृप । सला-ख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ । अक्षमालाङ्कराधरा वीणापुस्तकधारिणी । सा वभूव वरा नारी नामान्यस्यैव सा ददौ'। अस्याः सत्तप्रधानलं दर्शयितुं ज्ञानकलातिरोभावाभावो नामादिप्रश्राभावेन दर्शितः । 'महामाया महावाणी भारती बाक् सरस्वती । आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी' इति इमां विष्णुरित्यन्ये । श्वेतरूपधरत्वेनापि विष्णोः स्मरणात् । अत्र तमःसलयोः प्रविभागोत्तया महालक्ष्मीरेव खयं रजःप्राधान्येन स्थितेत्युक्तं भवति । इमां ब्रह्मेत्यन्ये । अलक्ष्यरूपं च सर्वमूलं चतुर्थं वेदितव्यम् । आसां च मूलशक्त्या अभेद उक्त एव । परस्परमपि तदभित्राभिन्नस्य तदभिन्नलमिति न्यायेन बोध्यम् । खखरूपांशेनावृतज्ञानलादासां तदभेदज्ञानमपि । एतास्तिस्रोपि कन्या एव । तत्समानकक्षपुरुषान्तरानुक्तेः । सर्वासां पुंच्नीउभयरूपता च । 'अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरखतीम् । युवां जनयतां देव्यौ मिथुने खानुरूपतः' इमा । आज्ञादानं संमतिरूपं बोद्धव्यम् । 'इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयम् । हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ। ब्रह्मन्विधे विरिश्वेति धातरित्याह तं नरम्। श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम्'। अत्र मात्रलं ततः प्रादुर्भाव-मात्रेण । 'महाकाली भारती च मिथुने सजतः सह। नीलकण्ठं रक्तवाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरम्। जनयामास नामानि तयोरिप वदामि ते । विष्णुः कृष्णो हषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः । उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शुभा । एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे' । पुरुषत्वमपीत्यर्थः । एताश्च न सर्ववेद्याः । तिकया च न सर्ववेदोत्याह । 'चक्षुष्मन्तो हि पश्यन्ति पश्य-न्ति ज्ञानचक्षुषः' इति । तत्र 'ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृप त्रयीम् । रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम् । तत्र खखपद्रया सहितास्ते क्रमेण ब्रह्मा सुष्ट्यधिकारं विष्णुः पालनाधिकारं रुद्रः संहाराधिकारं कृतवानित्यम्रे उक्तम् । इयं त्रयी महाकालीजन्यलात् कर्मतः तमोमयी । सितां स्त्रियमित्युक्ते रूपतः सलमयी । एवं च तमःसलयोस्तस्यां साम्यम् । ब्रह्मा च महालक्ष्मीजन्यलात् हिरण्यगर्भ इत्युक्तेः खरूपतः कर्मतश्च रजोमय इति । तत्र रजोद्वेगुण्यम् । विष्णुः सरस्वती-जन्यलात्सालिकः । कर्मतः कृष्णं च पुरुषमित्युक्तेः रूपतस्तमोमय इति । तत्र सलतमसोः समता । लक्ष्मीस्तु ब्रह्मवत्द्विगुणर-जोगुणा । रुद्रो महाकालीजन्यलात्कर्मतस्तमोमयः श्वेताङ्गमित्युक्ते रूपतः सलमय इति । तत्र सलतमसोः साम्यम् । गौरी तु सरस्ति जन्यलात् गौरीमित्युक्तेश्व कर्मतो रूपतश्च सलमयीति सलद्वेगुण्यम् । अतएव तत्तद्वणानुरूपस्रष्टृलादिकर्म तेषां । एवं च ब्रह्मविष्ण्वोः स्त्रीपुंमिथुनं मिलिला गुणत्रयमि । शिवमिथुने तु सलं त्रिगुणं एकगुणं तमः रजसः सर्वयाभाव इति तलम् । एते प्रथमा ब्रह्मादयः । तदम्रे एव ब्रह्मणो विष्णुरिति विष्णुधारा । रुद्रादुद्रस्तस्मात्पुना रुद्र इति रुद्रधारा । काल्याः सरखती सरखताश्व कालीति कालीधारा । सरखत्याः काली कालीतः सरखतीति सरखतीधारा । लक्ष्म्या लक्ष्मीः ततो लक्ष्मीरिति लक्ष्मीधारा । सर्वत्रापि गौरीकेशवौ लक्ष्मीब्रह्माणौ सरस्वतीशंकरौ चेति सहजौ । सर्वत्र ब्रह्मणः सरस्वती विष्णो-र्रुक्मीः शिवस्य गौरी पत्नीत्यात्सार्गकी रीतिः । सर्वेषां रूपकर्माणि मूलवदेव । कदाचित्कल्पभेदेन स्थानभेदेन वा लक्ष्मीतः कालीसरखत्यों सरखत्याः सकाशादितरे काल्याः सकाशादितरे । विष्णोर्बह्मरुद्रौ ब्रह्मणो रुद्रविष्णू रुद्रात् ब्रह्मविष्णू इत्यपि खेच्छादिवशात् । इति नानाप्रकारपुराणादिस्थसृष्टिकमे कश्चित्र विरोध इति । एते सर्वेपि सर्वज्ञलादिसकलशक्तिमन्तः । तत्तदिधकारनैयत्यातु किंचिज्ज्ञलादिव्यवहारोपि खस्बोर्ध्वब्रह्मादिनियमता च । एवं ये जीवाः उपासनादिकर्मणा तत्त्तह्रोके सारूप्यं प्राप्तास्ते तत्तलोकीयब्रह्मवासुदेवादिभिः समानाकारलात् ब्रह्मादिसंज्ञाभाजो जीवा एव । एषामपि कर्मानुरूपं तत्तद-धिकारभावलम्। एषां सर्वेषां मूलाभेदेन तदभेदस्य सले खात्मांशे आवरणहीनतया तैर्ज्ञानं। नच सार्वात्म्येन स्तृतिर्न विरुद्धा। एवं वा अण्डादिकादित्रह्मादीनां स्वप्रादुर्भूतब्रह्माभेदशापनायेव प्राधानिकरहस्ये मुख्यलक्ष्म्यादिजन्यब्रह्मादीनामेव अण्डस्रष्ट्र-ल-तद्भेदकल-तत्पालकल-तत्संहारकलादीन्यप्रे उक्तानीति बोध्यम् । 'खरया सह संभूय विरिन्नोऽण्डमजीजनत् । विभेद भगवान् रुद्रस्तद्रौर्या सह वीर्यवान्' इत्यादिना । एवं च पृथिवीतलाधिष्ठातभूतहरेर्योगनिद्रासंपादिकायास्तादस्या अपि महा-काल्या मूलशक्त्यभेदादेव 'तया विस्ञ्यते सर्व' 'सा विद्या परमामुक्तेः' इत्यादिना क्रियमाणा सार्वात्म्येन स्तुतिर्न विरुद्धा । एवं जडात्मिकायाः प्रकृतेश्वेतनरूपायाश्चिच्छक्तेश्वाधिष्ठात्र्याधिष्ठेययोरभेदं मला 'योगनिदा जगत्पतेः । सेषा प्रसन्ना वरदा' इलादिना तत्र जडचेतनयोः सामानाधिकरण्यं । अत्र मूलभूतजडशक्तेर्महामायाकुण्डलिनीलादिशब्दैर्व्यवह्रियमाणा या अधि-ष्ठात्री चिच्छक्तिरपि तदभेदान्महामायादिसंज्ञाभाक् । एवं तमोमयी कालीसंज्ञाशक्तिरपि निद्रा मोहादिभिः पुरुषज्ञानावरक-लान्महामाया इत्युच्यते । मूलशक्त्यभेदाच । सा चेयं शक्तिः मनोधिष्ठिता एव उपास्या। तत्र शक्तस्य शक्ति प्रत्याश्रयलेपि कार्योत्पत्तौ शक्तरेव प्राधान्यं । अतः शक्तिरुपास्येति व्यवहारस्य नानुपपत्तिः । एवं मुक्तिदातृत्वं सर्वाश्रयलादिव्यवहारोपि समंजसः । उपास्यलं च महाकाल्यादिद्वारा मूलशक्तरेवेति सर्व समंजसम् । अन्यच तत्रतत्र वक्ष्यामः । अस्याः शापोद्धारो-त्कीलने काल्यायनीतन्त्रोक्ते त्रयोदशाध्यायं पठिला प्रथमं पठेत् । ततो द्वादशद्वितीयौ तत एकादशतृतीयाविति कमेण पठेत् । सप्तमं द्विरिति शापोद्धारः । प्रथमं मध्यमचरित्रं पठिला ततः प्रथमतृतीयौ पठेदित्युत्कीलनं इति केरलाः ॥

अथ प्रसंगात्स्तोत्रविधिः । तत्र वाराहीतन्त्रे । 'आधारे स्थापयिला तु पुस्तकं वाचयेत्ततः । हस्तसंस्थापनाहेवि भवेदर्धफलं यतः । यावम पूर्यते ऽध्यायस्तावम विरमेत्पठेत् । यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति प्रिये । पुनरध्यायमारभ्य पठेत्सर्व मुहुर्मुहुः । अनुक्रमात्पठेहेवि शिरःकम्पादिकं त्यजेत्' । तथान्यत्र । 'प्रणवं पूर्वमुचार्य स्तोत्रं वा संहितां पठेत् । अन्त्ये च प्रणवं द्या-दित्युवाचादिपूरुषः । नमोन्तं च पठेत्स्तोत्रं वाचकं तु प्रशस्यते' । यत्तु कीलके 'शनेस्तु जाप्यमानेस्मिस्तोत्रे संपतिरुचकैः' इति तद्रत्युचैः पाठनिषेधकं त्वरानिषेधकं च । 'पुस्तके वाचनं शस्तं सहस्रादिधकं यदि । ततो न्यूनस्य तु भवेद्वाचनं पुस्तकं विना' । विनापीत्यर्थः । 'ऋषि छन्दोकं विन्यस्य पठेत्स्तोत्रं समाहितः । स्तोत्रे न दश्यते यत्र प्रणवं न्यासमाचरेत् । भीष्म-पर्वणि या गीता सा प्रशस्ता कळी युगे । विष्णोः सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं पापप्रणाशनम् । गजेन्द्रमोक्षणं चैत्र तथा कारुष्यक-स्तवः । नारसिंहं तथा स्तोत्रं स्तोत्रं श्रीरामसंज्ञकम् । देव्याः सप्तशतीस्तोत्रं तथा नामसहस्रकम् । श्लोकाष्टकं नैलकण्ठं शैवं नाम सहस्रकम् । त्रिपुरायाः प्रसादाख्यं सूर्यस्य स्तवराजकम् । पैत्रोरुचिस्तवो यश्च इन्द्राक्षीस्तोत्रमेव च । वैष्णवं च महान्त्रस्थाः स्त्रोत्रमिन्द्रेण भाषितम् । भागवाख्येन रामेण शप्तान्यन्यानि कारणात् । शुद्धेनाचलचित्तेन पठितव्यं प्रयक्षतः । न

स्वयं लिखितं स्तोत्रं नाब्राह्मणलिपि पठेत्। नच खयं कृतं स्तोत्रं तथान्येव च यत्कृतम् । यतः कलौ प्रशंसन्ति ऋषिनि भीषितं तु यत्'। क्वित्तु 'अष्टम्यां वा चतुर्द्श्यां कृष्णायां तु समाहितः । ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदिति' हित कीलकप्रन्थे । सप्तशतीप्रन्थे शिवशापतदुद्धारावुक्तौ । तथा वैकृतिकरहस्ये । 'ततः कृताञ्जलिभूला स्तुवीत चिरतैरिमैः। एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह । चरितार्थे तु न जपेजपंश्चिद्रमवाप्रयात्' इति । 'अर्गलां कीलकं चादौ जिपला क-वचं पठेत् । जपेत्सप्तशर्ती पश्चात्कम एष ऋचोदितः। इति(केरल)स्तोत्रपठनविधिः॥

॥ श्रीज्यति । सामविधिब्राह्मणेऽथ यः कामयते पुनर्न प्रत्याजायेयमित्यपुनर्भवमिधकृत्य तद्वसंधेयोस्याः मन्त्र उक्तः । 'रात्रिं प्रपये पुनर्भू मयोभूं कन्यां शिखण्डिनीं पाशहस्तां युवतीं कुमारिणीमादित्यः श्री चक्षुषेवान्तः प्राणाय सोमो गन्धा-यापः स्नेहाय मनोनुज्ञाय पृथिव्ये शरीरमिति'। अस्य रात्रौ जपमात्रात्सिद्धिः । अस्य फलं मरणकालज्ञानं परमफलं तु मोक्ष इति तत्रैवोक्तम् । अयं च देवीविषयो मन्त्रः । कन्यां कुमारिणीमित्यत्र प्रत्यभिज्ञानात् । रात्रिं तद्वूपास् । 'अस्यास्तनुस्त-मोद्वारा निशादिवसनाशिनी' इति देवीमुपकम्य हरिवंशोक्तः । पुनर्भूः असुरवधार्थ नानावतारप्रहणात् । अतएव मयोभूः प्राणिनां सुखदात्री । कन्या अजातपुंस्पर्शरितरभृष्या चातिसुन्दरीति शिवोक्तः । शिखण्डिनी मयूरिपच्छभूषणा मयूरकलापध्व-जा च 'भूषणेस्तु मयूराणामङ्गदायेश्व भाखरा । ध्वजेन शिखबर्हाणामुच्छितेन समावृता' इति हरिवंशोक्तः । पाशहस्ता अस्रवन्धनार्थ । तथा युवतिः नित्यं बाल्यवार्धकावस्थारिहता । कंसमोहनावतारे क्षणं शैशवाभिनयेपि तदानीयेव यौवनाविष्करणोक्तेः । एवभूताया राज्यभिमानिदेवतायाः प्रभावादादित्यश्वक्षुषे चक्ष्र् रिक्षतुं भवतु यक्षवान् भवत्विति क्रमेणार्थः । मन्द्रस्ति देवता अनुज्ञाय अनुज्ञामानं रिक्षतुं भवतु । पृथिव्ये शरीरिमत्यस्य विभक्तिविपरिणामेन पृथिवीशरीरायेत्यर्थः ॥

अथास्य सप्तश्तीलव्यवहारप्रयोजकसप्तशतहोममन्त्रविभागो दार्शतः काल्यायनीतन्त्रे । 'मार्कण्डेयऋषिः प्रोक्तो प्रथमक्षोकतः प्रिये । व्योमादिवर्णसंभूतो द्वितीयः खरसंयुतः । व्योम दकारस्तस्यादिः सकारः द्वितीयः खर आकार इल्पर्थः ।
'तृपान्तं प्रवदेन्मन्त्राः सर्वे वाष्टादश प्रिये । वैश्योवाच ततः श्लोका व्योमाद्याः पश्च मन्त्रकाः । व्योमाद्य आद्यो येषामिति
मृगनयनावत्समासः । तृपस्योक्तिर्मान्तवर्णों द्वादशखरसंयुतः । मान्तवर्णों यः सच द्वादशखरेण एकारेण युक्त आदिभूत इत्यर्थः । 'सकारो विन्दुसंयुक्तथान्ते स्तो मनुरिदशौं' २६ मनुर्मन् इल्पर्थः । वैश्योवाच पुनर्देवि खरैकादशआदितः । खरैकादशः
एकारः । विश्वीजं विन्दुयुक्तमन्ते स्यान्मनुपंचकम् । विश्वीजं रिमिति २० 'मार्कण्डेयऋषिप्रोक्तं मन्त्रत्रयमुदाहृतम् । तादिवर्ण
च भुवनखरयुग्वारुणं परम्' भुवनखर औं तद्युक्तं वारुणं वौद्दति । 'राजोवाचेतिषण्मन्त्रा भादितान्ताः शुभानने । अथोवाच
ऋषि ज्ञानमस्तीत्यादि सुरेश्वरि । सर्वश्वरेश्वरी वान्ते मन्त्रा वै द्वादश स्फुटाः । राजोवाचेति भगवानादिरन्ते विदावर । मन्त्रत्रयमिदं ख्यातं ततो ऋषिरुवाचद । नित्येव सा यदा चादा प्रभुरन्तेऽष्टमन्त्रकः । ब्रह्मोवाच ततश्वोक्त्वा लंखाद्वादिमहासुरैः ।
अन्ते पश्चदशैते स्युर्मन्त्राश्च परमेश्वरि । एवं स्तुत्यादिक्रष्युक्तिवान्त मन्त्राश्च सप्त वे । ततो भगवदुक्तिस्तु भवेदादिमनुद्वयम् । विश्वतेति च ऋष्युक्तिर्मन्त्रौ द्वौ परमेश्वरि । ऋष्युक्तिश्च तथेत्यादिमन्त्रद्वयमुदाहृतम् । सर्वे श्लोकास्त्विहाध्यायेऽष्टयुक्सप्ति च कमात् । मध्ये चतुर्विशतिका अर्धमन्त्राः प्रकीर्तिताः । सर्वाश्चाहृतयो ज्ञेयश्चतुरुत्तरकं शतम् । उवाचान्तास्त्वत्र
बोध्या मन्त्रा भुवनसंख्यकाः १४ ॥ इति प्रथमचरितिनर्णयोनाम विश्वतिमं पटलम् २० ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच । द्वितीये ऋष्युवाचेति नवषष्ट्याहुतिः कमात् ॥ २ ॥ ततस्तृतीयेऽध्याये तु ऋषिरुवाचदेशिके । पत्रित्रं शच वै मन्त्राः श्लोका क्षेया वरानने । देव्युवाचेति मन्त्रान्ते मन्त्रश्लोको मतः प्रिये । ऋषिरुक्तिः पुनः श्लोकाः पत्र मन्त्राः सनातनाः । एवमाहुतयस्तत्र चलारिंशचतुर्युताः ॥ ३ ॥ चतुर्थे कमतो देवि ऋष्युक्तिः षट्च विंशतिः । पुनस्तयेव ऋष्युक्तिः श्लोकौ द्वौ मन्त्ररूपिणौ । एवं स्तुतेति मन्त्रोयमतिगृद्धां सुपाचनम् । देव्युवाचेति वियतां मन्त्रोयं षोडशाक्षरः । देवा ऊचु-स्ततश्लोक्ला भगवत्या ऋतं वदेत् । मन्त्रोयं शतवर्णायो द्वादशोत्तरयुक् पुनः । ततो ऋषिरुवाचेति इतिप्रसादितितिवै । चतुः-संख्यास्तु ते श्लोका मन्त्रास्तावंत एविह । श्लोकाश्वतुर्थेऽध्याये तु षट्त्रिंशत्परमेश्वरि । अर्धमन्त्रद्वयेनेव चलारिंशद्वियुक्पुनः । एवं मध्यचरित्रस्य पंचाशच शतोत्तरम् । तथा पंचायुतं मन्त्रा महालक्ष्म्या विभेदतः । इति मध्यमचरित्रमन्त्रानिर्णय एकविंश-तितमं पटलम् २१ ॥ ४ ॥

ऋषिरवाचेति पुरा विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः । षण्मन्त्राः श्लोकरूपास्ते देवा ऊचुस्ततः परम् । नमोदेव्यादितः श्लोकाश्लिराहुनिः । नम्रमूर्तिभिः । विष्णुमायादितो आन्तिरूपांते त्रीणि षष्टियुक् । अवतारे पृथक्षत्रास्तेषां त्रिषष्टिराहुतिः । चितिरूपेण मन्त्रण आहुतित्रयमुचरेत् । एवं मन्त्रा अशीतिस्ते ऋषिरवाच इत्यथ । एवं स्तवादियुक्तानां लया कस्मान्न गृह्यते । मन्त्राः सप्तदशैते तु ऋष्युक्तिश्च निशम्येतिवै । इत्यादित्रितयैर्मन्त्रैः शुद्धभेदाः प्रकीर्तिताः । अथ दृतउवाचेति देविदैत्येश्वरः परम् । इत्यादिनवमन्त्राश्च पुना कषिरवाचह । इत्युक्तित्यादिमन्त्रेणेहैकेन च सरखित । देव्युवाचेतिश्लोकास्तु चलारो मन्त्रभेदतः । दृत्तोवाक्येति पुनरप्यविक्तिप्ति इत्यथ । मन्त्राश्चलारि विज्ञेया देव्युवाच ततः परम् । एवमेतद्वली श्लंभो सच युक्तं करो द्वया । इति मन्त्रद्वयं श्लोकावन्नमन्त्राश्च ते नव । एकोनिन्निशच्च शतादिधका मन्त्ररूपकाः । इति पन्नमोध्यायः ॥ ५ ॥ ऋषि-

रुवाजेस्वाकण्यं श्लोकाश्रवार ईरिताः । पुना ऋषिरुवाचेति तेनाज्ञप्तस्ततः परम् । अन्त्रत्रयमिदं प्रोक्तं देव्युवाचेति वे तदा देखेश्वरेण प्रहितो एकमन्त्रः प्रकीर्तितः । ततश्र ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोभ्यधावत । इत्यादि द्वादशश्लोकमेदास्ता देवता- हुतयः कमात् इति षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ऋष्युक्तिराज्ञ इत्यादित्रयोविंशतिमातरः । ऋषिरुवाच तावानीतौ मानुमेदद्वयं कमात् । सप्तविंशत्यत्र देवि भवन्त्याहुतयः कमात् । अत्राध्यायद्वये देवी धूझाक्षी तु प्रकीर्तिता । इति सप्तमोऽध्यायः॥७॥ ऋषिश्वण्डे च निहत इत्यध्यायावसानकम् । त्रिषष्ट्याहुतयः प्रोक्ता एका अधीहुतिः क्रमात् । रक्ताक्षीदेवता अष्टौ महाशाच्याः प्रकीर्तिताः । इत्यष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ राजाविचित्रमित्यादिश्लोकद्वयमुदाहृतम् । ऋषिश्वकार कोपं हि इत्यादिश्लोकरूपन्तः । एकचलारिशदिति आहुतिर्नवमे शुमे । इति नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ ऋषिर्निश्चम्भं निहतमित्यादिद्वयमत्रकम् । ततो देवीतिमन्त्रौ द्वौ एकैवाहंमनूत्तमौ । पुनदेव्येकमन्त्रोण व्यक्तमन्त्रा उदीरिताः । ऋषिततः प्रवृत्ते सार्धद्वाविंशतित्रयम् । द्वातिंनमन्त्रकत्र एको ध्यर्थमनुर्मतः । दशमे सिंहमासीना ग्रलपाशविधारिणी । मुख्या चतुर्भुजा बाणचापहत्ता श्चमेक्षणा । इति द्वाविंशतितसं पटलम् ॥ २२ ॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अधैकादशोध्यायः । ऋषिः सुनेधा विख्यातः प्रोक्तो देव्या हते शुभे । चतुर्ल्विशत्तथा श्लोका मिश्रास्तत्संख्यकाथ ते । ततो देव्येकमन्त्रण वरदाहं सुरेश्वरि । देवा ऊचुस्तथा सर्ववाधाप्रशमनं तथा । श्लोकेनैकेन देवेशि देव्युवाच ततः परं । वैवस्वतेन्तरे प्राप्तेत्यादिश्लोकाश्चतुर्दश । सार्धा सर्वाहुतिर्देवि पन्नाशत्पन्नसंयुता । वैष्णवी देवताह्यत्र महागरुडवाहिनी । इत्येकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ देव्युवाचेति च तत एभिः स्तवेश्व मां तथा । वृरेत्यर्धेन सहिता अष्टाविशतिरूपकाः । ततश्च ऋषिरुवाच इत्युक्तवा श्लोकमादितः । अर्धयुङ्नवभिः श्लोकमंश्वास्तत्संख्यका मताः । एवं तु द्वादशेध्याये एकचलारिशदाहुत्तयः इति द्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ ततस्वयोदशेध्याये ऋषिरुवाच इत्यथ । एतत्ते कथितं भूपेत्यादि सार्धत्रयं मनुः । मनुचतुष्ट-यमित्यर्थः । मार्कण्डेय उवाचेति इति तत्य वचोदितः । श्लोकषट्कं ततो देवी उवाच परमेश्वरी । यत्पार्थ्यते त्वया भूपश्लोकेनेकेन तोषकृत् । मार्कण्डेय उवाचेति ततो वक्ष्ये मनुत्रयम् । देव्युवाच पुनश्चेव स्वत्पश्लोकत्रयण वै । अर्धानामेव मन्त्र-त्याद्वत्यत्र पडाहुतिः । षट्संख्याहुतिरित्यर्थः । ततो मार्कण्डेय इति इति दत्ना तयोरिति । द्वौ मन्त्रौ पुनरुचार्य सावर्णिर्भविता मनुः । एकोनित्रशत्संख्याकाहुतिरत्र विधीयते । एवं त्रयोदशेध्याये होमत्रपंणकर्मणि । शतानि सप्तसंख्यानि तव प्रोक्तानि शैजले । सकारादिनकारान्तो मनुः परमदुर्लभः । स संप्रदायविधिना ज्ञातव्यो मम वक्षमे । अन्यथा विकलो मन्त्रः सत्यं सत्यं मयोदितम्' तत्र मन्त्रे स्वाहान्ता एते मन्त्रा नमोन्ताः तर्पणे तर्पयाम्यन्ताः इति त्रयोविश्विततमं पटलम् ॥ २३ ॥

केचित्तु मन्त्रं पठिला ततस्तदध्यायदेवतायै नम इति पूजनमित्याहुः । एवं होमाशक्तौ जयन्तीमन्त्रेणैव होम उक्तोऽन्यत्र पूजा चेति दिक् । कात्यायनीतन्त्रोक्तमन्त्रविभाग एवाभियुक्तैः सप्टीकृत्य दर्शितस्तथा हि । 'अष्टसप्तत्युत्तराणां श्लोकानां शतपत्रकम् । प्रोक्तं सप्तशतीस्तोत्रं तत्सप्तशतसंख्यया॥१॥ विभज्य जुहुयान्मन्त्रमिति कात्यायनीमतम् । मार्कण्डेय उवाचैकः सावर्णाद्यास्ततः परम् ॥२॥ श्लोकमन्त्राः सप्तदश अर्धश्लोकात्मकस्ततः । एकोनविंशदेवं स्युर्वेदयोक्तिविंशतिस्तथा ॥३॥ पुनरर्धे पुनः श्लोकत्रयमर्थे पुनर्भवेत्।पत्रविंशतिरेवं स्याद्राजाषिंद्वेशतिस्ततः॥४॥ अर्थश्लोकात्मकौ मन्त्रीमन्त्रसंख्या प्रकीर्तिता ॥५॥ पुनरर्धे पुनः श्लोकत्रयसर्घ पुनर्भवेत् । मार्कण्डेयः पुनश्रार्घश्लोकः श्लोकात्मकः पुनः ॥६॥ अर्घश्लोकात्मको मन्त्रों राजार्घश्लोकमन्त्रकः । मम्ब्राश्वलारिंशदेवं श्लोकमम्ब्रचतुष्टयम् ॥७॥ पुनरर्धमृषिश्वार्धश्लोकमन्त्राः पुनर्दश। पुनरर्धः पुना राजा एकोना षष्टिरुच्यते ॥८॥ पुनरर्ध पुनः श्लोकः पुनरर्ध पुनर्ऋषिः । पुनरर्ध पुनः श्लोकाः षण्मन्त्राः पुनरर्धकम् ॥९॥ निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः । इत्येव पाठो मन्त्राणामेकसप्ततिरुच्यते ॥ १० ॥ ब्रह्मार्घश्लोकमन्त्रोय श्लोकमन्त्राख्योदश । अर्घश्लोक ऋषिश्वार्घश्लोकः श्लोकास्तु पद्म वै ॥११॥ पुनरर्ध तु मन्त्राणां सपद्मनवतिः स्मृता । भगवानर्धमन्त्रेर्धे ऋषिश्लोकार्थकं पुनः ॥१२॥ श्लोकः पुनर्कः-षिश्लोकद्वयमन्त्रद्वयं भवेत् । श्लोकानामष्टसप्तत्या चतुर्भिरिषकं शतम् ॥१३॥अध्यायादावेव ऋषिरुवाचेति सकृन्मनुः । अष्ट-षष्टिमिताः श्लोकास्तावन्तो यनवः स्मृताः ॥१४॥ एकोनसप्ततिः सर्वेऽध्याये मन्त्रा द्वितीयके । आदावृषिरुवाचैकः पञ्चविशक्ततः परम् ॥१५॥ निहन्यमानाद्याः श्लोका मुखरागाकुलाक्षरम् । इत्यन्ता देव्यवाचैको गर्जगर्जेति चापरः ॥१६॥ श्लोका ऋषिरुवाचेति पुनश्च श्लोकपश्चकम् । चतुश्चलारिंशदेवं सर्वे मन्त्रास्तृतीयके ॥१७॥ भगवत्या कृतं सर्वमित्यर्धश्लोकमन्त्रकः । यदयं निहतश्लो-कद्वये देवी ततः परम् ॥१८॥ ऋषिश्लोकास्तु चलारो मनवः परिकीर्तिताः । षट्त्रिशच्छोककेऽध्याये चलारिशद्वयाधिकम् ॥१९॥ षट्सप्ततिश्लोकयुक्ते ऽध्याये मन्त्रास्तु पत्रमे । एकोनत्रिंशद्धिकं शतं कात्यायनीमतम् ॥२०॥ एको ऋषिरुवाचेति पुरा शुं-भादयश्च षर् । श्लोकमन्त्रास्ततो देवा ऊनुश्चैवाष्टमो मनुः ॥२१॥नमो देव्यादिकाः श्लोकाः पश्चमन्त्राः प्रकीर्तिताः । त्रयोदशैवं मन्त्रास्तु या देवीत्यादयोपि च ॥२२॥ एकविंशतिकाः श्लोका आन्त्यन्तास्तेषु मन्त्रकाः । प्रतिश्लोकं त्रयो मन्त्रा होयाः सर्वे त्रिष-ष्टिकाः ॥२३॥ पुनः श्लोकात्मको मन्त्रश्चिमन्त्रः श्लोककः पुनः । त्रयोविंशच्छ्लोककेषु मन्त्रा वै सप्तषष्टिकाः ॥२४॥ या देवी सर्वभू-तेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै इति प्रोक्तो विंशत्यक्षरको मनुः ॥२५॥ नमस्तस्यै इति प्रोक्तो द्वितीयश्वतुरक्षरः । अष्टाक्षरस्तृतीयोपि नमस्तस्यै नमोनमः ॥२६॥ एवं द्वात्रिंशतिश्लोकैईयं मन्त्रत्रयं बुधैः । पूर्वेस्नयोदशैर्मन्त्रैः सहाशीतिरुदाहृता ॥२७॥ स्तुता सुरेति च श्लोकद्वयं चैव पुनर्ऋषिः।पुनः सप्तदशश्लोका ऋषिः श्लोकत्रयं ततः ॥२८॥ दूतश्चेव नवश्लोका ऋषिरे-कोम्बिका ततः। एक इत्यस्पैकश्लोक इत्यर्थः । चतुःश्लोकी पुनर्दृतश्चतुःश्लोकी पुनः शिवा ॥२९॥ श्लोकद्वयं मिलिला तु चला-रिशानवाधिकम् । अशीत्यापि च संयोगे एकोनत्रिंशताधिकम् ॥३०॥ शतमेवं तु विशेयमाहुतीनां च पश्चमे । विशतिः श्लोक-संयुक्ते षष्ठेऽध्याये प्रकीतिताः ॥३१॥ सर्वे श्लोका मन्त्ररूपा देव्येकाय ऋषित्रयम् । चतुर्विशतिमन्त्राणामित्येवं परिकीर्तिताः ॥३२॥पश्वविंशति श्लोकयुक्ते ऽध्याये मन्त्रास्त सप्तमे। सर्वे मन्त्राः श्लोकरूपा ऋष्युवाच द्वयं ततः॥३३॥सप्तविंशतिरेवं तु मन्त्र-संख्या प्रकीर्तिता । सार्धेकषष्टिश्लोकाद्येष्टमेध्याये प्रकीर्तिता ॥३४॥ एकषष्टिश्लोकमन्त्रा अन्तेर्धश्लोकमन्त्रकः । आदावेको ऋषिश्वेव त्रिषष्टिर्मन्त्रसन्ततिः॥३५॥ एकोनचलारिंशद्भिः श्लोकेर्युक्ते समीरिताः । अध्याये नवमे मन्त्रास्तावन्तोथ मनुद्रयम् ।।३६॥ राजा ऋषिश्वेति चैकचलारिंशन्मनुस्लयम् । सार्थसप्तान्वितैर्विशक्षोकैस्त दशमेन्विते ॥३७॥ सप्तविंशतिमन्त्रास्त श्लो-करूपास्ततोन्तिमः । अर्धश्लोकात्मको मन्त्रो ऋष्युवाचद्वयं तथा ॥३८॥ देव्युवाचद्वयं चैव द्वात्रिशन्मन्त्रसंग्रहः । श्लोकानां सार्धपश्चाशज्ज्ञेयमेकादशे स्फूटम्॥३९॥पश्चाशच्छ्रोकमन्त्रास्तु अन्तेर्धश्लोकमन्त्रकः । शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि ॥४०॥ एषोर्धमन्त्र इत्याहः केचिदत्र विचक्षणाः । देवीद्वयमृषिश्वैको देवा एकमितीरितम्॥४१॥पत्राधिकास्तु पत्राशन्म-स्त्रा हेयाः परिस्फुटम्। अष्टित्रंशच्छ्रोकयुक्तेप्यध्याये द्वादशात्मके॥४२॥चलारिशच एकश्च मन्त्रास्तत्राहुतिद्वयम्। अर्धश्लोका-त्मकश्लोकाः सप्तत्रिंशन्मिता ऋषिः ॥४३॥ देव्युवाचेति चैकैकमेवं संख्या स्फुटोदिता । त्रयोदशे सार्धसप्तदशश्लोकाः प्रकी-र्तिताः॥४४॥ऋषिरुवाचेत्यारभ्य भोगस्वर्गापवर्गदा । इत्यन्ताः पश्चमन्त्रास्ते मार्कण्डेयस्ततः परम् १४५॥इति तस्य वचः श्रुत्वे-ल्पर्धमन्त्रस्तथा स्मृतः। श्लोकमन्त्रास्ततो ज्ञेयाः पश्चैवाप्यर्धपद्यकम्।।४६।।देव्युवाचेति मन्त्रोयं ततः श्लोकस्तु मन्त्रकः । मार्कण्डे-यस्ततो मन्त्रः श्लोकौ मन्त्रद्वयं ततः ॥४७॥ ततो देवी षडर्धानि सप्त मन्त्राः प्रकीर्तिताः । मार्कण्डेयस्ततो मन्त्रद्वयं मन्त्रत्रयं स्मृतम्॥४८॥आवृत्त्या लिधको मन्त्रः सावणिभीवता मनुः । एकोनित्रंशत्संख्याका मन्त्रा अत्र स्मृता वुधैः॥४९॥' केचित् । 'एकादशार्थाहुतयो द्वादश श्लोकमन्त्रकाः । उवाचवचनैः षड्विर्मन्त्रास्ते उक्तसंख्यकाः' इत्याहुः ॥५०॥ तत्र कात्यायनीतन्त्रवि-रोधः सप्ट एवेति दिक् ॥

अथ वाराहीतन्त्रे । 'चण्डीपाठफलं देवि श्णुष्व गदतो मम । एकावृत्त्यादिपाठानां प्रत्यहं पठतां नृणाम्॥१॥संकरूप पूज्यां संपूज्य न्यस्याङ्गेषु मनून्सकृत् । पश्चाद्वलिप्रदानेन फलमाप्नोति मानवः ॥२॥ न्यासप्रकारश्च नवार्णविधाने उक्तः । 'उपसर्गोप-शान्त्यर्थे त्रिरावृत्तं पठेन्नरः । ब्रह्दोषोपशान्त्यर्थे पत्रावृत्तं वरानने ॥३॥ महाभये समुत्पन्ने सप्तावृत्तमुदीरयेत् । नवावृत्त्या भवेच्छान्तिर्वाजपेयफलं लभेत्॥४॥' मुच्येत्प्राणार्तिजाद्भयादितिवा।राजवश्याय भूत्ये च रुद्रावृत्तमुदीयेत् । अर्कावृत्त्या काम-सिद्धिवेरिनाशश्च जायते॥५॥मन्वावृत्त्या रिपुर्वश्यस्तथा स्त्री वश्यतामियात् । सौख्यं पश्चदशावृत्त्या श्रियमाप्रोति मानवः ॥६॥ कलावृत्त्या पुत्रपे त्रधनधान्यागमं विदुः । राजभीतिविनाशाय वरैस्योचाटनाय च॥०॥कुर्यात्सप्तदशावृत्तं तथाष्टादशकं प्रिये । महारणविमोक्षाय विशावृत्तं पठेत्ररः॥८॥ पत्रविशावर्तनाच भवेद्वन्धविमोक्षणम् । संकटे समनुप्राप्ते दुश्चिकित्सभये सदा ॥९॥ जातिध्वंसे कुलोच्छेदे आयुषो नाश आगते। वैरियृद्धौ व्याधिवृद्धौ धननाशे तथा क्षये ॥१०॥ तथैव त्रिविधोत्पाते तथा चैवाति-पातके । कुर्याद्यक्षाच्छतं वृत्तं ततः संपद्यते शुभम् ॥११॥ विपदस्तस्य नर्यन्ति ततो याति परां गतिम् । श्रियो वृद्धिः शता-वृत्त्या राजवृद्धिस्तथा परा ॥१२॥ मनसा चिन्तितं देवि सिध्येदष्टीत्तराच्छतात् । शताश्वमेधयज्ञानां फलमाप्नोति सुवते ॥१३॥ सहस्रावर्तनाहक्ष्मीरावृणोति खयं स्थिरा। प्राप्तो मनोरथान्कामात्ररो मोक्षमवाप्रयात्॥१४॥यथाश्वमेधः कृतुषु देवानां च यथा हरिः । स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः॥१५॥'उत्पत्तिचरितस्तोत्ररूपत्रितयात्मकलात् । 'अथवा बहुनोक्तेन किमन्ये-न वरानने । चण्ड्याः शतावृत्तपाठात्सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः॥१६॥'एतास्त्रेव कामनासु तत्तत्संख्याकस्तोत्रपाठे विशेष उक्तो मरीचिकल्पे । 'रात्रिसूक्तं जपेदादी मध्ये सप्तशतीस्तवम् ॥१७॥ प्रान्ते तु जपनीयं वै देवीसूक्तमिति कमः । एवं संपुटितं स्तोत्रं पूर्वोक्तफलदायकम्॥१८॥'अत्र रात्रिसूक्तं देवीसूक्तं च वैदिके इति केचित्। रात्रिसूक्तं प्रथमाध्यायस्थं विश्वेषरीसूक्तं। देवीसूक्तं नमो देव्या इत्यादि पश्चमाध्यायस्थमित्यपरे । अन्योपि प्रकारस्तन्त्रोक्तः । 'कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्कृष्णचतुर्दशी । वृध्यैकोत्तरया जाप्यं पूर्वसंपुटितं तु तत् । एवं देवि मया प्रोक्तः पौरश्वरणिकः कमः । तदन्ते हवनं कुर्यात्प्रतिश्लोकेन पायसा' । प्रतिश्लोकेनेति काल्यायनीतस्त्रोक्तमस्त्रोपलक्षणम् । 'रात्रिसूक्तं प्रतिऋचं तथा देव्याश्व सूक्तकं' इति । पक्षान्तरे । ऋचिमत्युक्तमस्त्रोपलक्षणम् । 'हुलान्ते प्रजपेत्लोत्रमादौ पूजादिकं मुने' इति ।

अपरश्च । 'अथातः संप्रवक्ष्यामि नवरात्रविधानकम् । जपेदेकोत्तरां यृद्धिं दिनानि नव संख्यया । नवाक्षरीविधानेन संपूर ज्याथ विचक्षणः । सहस्रं प्रजपेन्मन्त्रं प्रत्येकं च यथाविधि । मध्ये चैकोत्तरां वृद्धि जपेद्देव्याः स्तवं मनुम् । हुला दशांशतो होमं तत्र सिद्धिं समाप्रुयात्'। अपरश्च 'जपेद्विल्वं समाश्रित्य मासमेकं तु यो नरः । हुला बिल्वदर्लैर्मासं मधुरत्रययोगतः । हुला दशांशतो वापि कमलैः क्षीरसंयुतैः । धनदेन समां लक्ष्मीं प्राप्नुयादुत्तमां ध्रुवम् । हरगौरीतन्त्रे 'श्रीकामः पुष्टिकामो वा सृष्टिमार्गक्रमेण तु । जपेच्छकादिमारभ्य शुम्भदैखवधाविध । आदिमारभ्य प्रजपेत्पश्चाच्छेषं समाचरेत् । शान्त्यादिकामः सर्वत्र स्थितियार्गक्रमेण तु । सार्विणः सूर्यतनयः सार्वाणर्भविता मनुः । संकटे चान्त्यमारभ्य पश्चादादिं समाप्येत्'। ब्राह्मणद्वारा करणेतु विशेष उक्तस्तत्रैव । 'पञ्च स्वर्णाः शतावृत्ते लक्षावृत्ते तु तत्रयम् । पञ्चावृत्ते स्वर्णमेकं त्रिरावृत्ते तदर्धकम् । एकावृत्ते पादमेकं द्याद्वा शक्तितो बुधः' इति ॥

अथ ऋष्यादि ॥ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्रीच्छन्दः । महाकाली देवता । नन्दा शक्तिः । रक्तदन्तिका बीजम् । अमिस्तलम् । महाकालीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः । उष्णिक्छन्दः । महालक्ष्मीर्देवता । शाकम्भरी शक्तिः । दुर्गा बीजम् । वायुस्तत्वम् । महालक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । अन्त्यचरित्रस्य शंकर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । महासरस्वती देवता । भीमा शक्तिः । भ्रामरी बीजम् । रविस्तत्त्वम् । सरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । शता-श्वतादौ कामनाभेदेन होमभेद उक्तः वाराहीतन्त्रे । 'हुनेत्प्रदीपिते वही तिलधानादितण्डुलान् । धर्मार्थकामसंबुद्धौ मोक्षार्थी पायसं हुनेत् । मारणे मोहने चैव तथोचाटनकर्मणि । हुनेन्मांसं त्रिमध्वाक्तं मोहने मधुपायसम् । स्तम्भने मातुलफलं वश्ये तु सितसर्षपान् । धर्मार्थकाममोक्षार्थं पूर्वाशाभिमुलो हुनेत् । मोहने मारणे चेव हुनेद्दै दक्षिणामुलः । उच्चाटने उत्तरास्य इत्याह भगवान्भवः' । कोडतन्त्रे । 'प्रत्येकावर्तनं देवि हयमेधेन संमितम् । त्रिरावृत्त्या लभेत्कामान्पवावृत्त्या रिपूज्जयेत्' इति सर्वेष्टसिद्धः । कात्यायनाय विद्यहे कन्यकुमारिधीमिह । तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् । इत्येतद्वायत्री यर्जुवेदे ॥

अथ गायत्रीप्रयोगान्तरं कालायनीतन्त्रे । पूर्वाह्ने षोडशाङ्गुलिसतं चतुरोत्रतं स्थिण्डलं कृला तत्र शुद्धगोषृतेनैकिस्स-न्पात्रे रुद्रवितिषु त्रयोदश दीपान्प्रज्वाल्य तेषु प्रथमदीपे प्रथमाध्यायदेवतामावाद्य आसनपाद्यादिगन्धदानान्तां पूजां कृत्वा पुष्पसम्पणसमये वक्ष्यमाणैनिविनः श्लोकेः प्रतिश्लोकं पुष्पाणि समर्पयेत् । ततः प्रथमाध्यायसमाप्तो वक्ष्यमाणश्लोकैः पुष्पाणि समप्ये धूपदीपौ दला पायसनेवेदां दला ताम्बूलं दक्षिणां च दला नीराज्य एकं ब्राह्मणं कुमारीं सुवासिनीं च भोजयेत् । संकल्पयेद्वा । एवं तत्तद्रध्यायदेवतावाहनादिब्राह्मणभोजनान्तं प्रलध्यायं कुर्यात् । अन्ते प्रभूतनैवेद्यादिभिर्महापूजा । अनुमहे पूर्वाह्म समाप्तिः निप्रहे पराह्मे । श्लोकास्तु विश्लेश्वरीं जगद्धात्रीं कुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंप्रयात् 'करोतु सा नः शुमहेतु र या सांप्रतं चोद्धतदेलतापर्तः ' ३ या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः करो तु सा नः शुमहेतुरी र प्रविवाधाप्रशमनं ५ अत्र वैरिनाशनमित्यत्र रोगनाशनमित्यावृहः । एवं देत्यतापितैरित्यपि सर्वमङ्गलयोङ ६ स्रष्टिस्थितिविनाशानां ० धरणागतदीनार्त ० ८ सर्वस्वरूपे सर्वेशे ० ९ एतेनुप्रहे नवश्लोकाः । वश्ये तु विशेषः ॐहीं रक्तचामुण्डे तूर्णं अमुकं मे वश्मानय स्वाहा । अनेन प्रत्यध्ययमाद्यन्तयोः पूजा सर्वान्ते अयुतमन्त्रश्च दशसाहस्नम् । होमयेत्वर्दतैलेन रक्तचन्दनराजिकाः। सहस्राहुतिमात्रेण राजानं वशमानयेत् । मधुना चाशोकपुष्पं रात्रौ हुला तु पूर्ववत् । चक्रवर्ती भवेद्वर्यश्रण्डीमन्त्रप्रभावतः। अन्ते शतं ब्राह्मणाः कुमार्यश्च भोजनीयाः । धर्मार्थं विल्वपत्रैः पूजा वश्यार्थं करवीरैर्जपाकुसुमैर्वा पुत्रार्थं तुलसीदलैः पुष्ट्यर्थं पङ्काः महाप्रयोगे तु षोडशमाषैः खर्णमूर्ति कृत्वा कलशस्थापनं कृत्वा तद्ये घटेर्गलयन्त्रे वा दीपं स्थापयेत् । यन्त्रमन्त्यं सर्वसाधारणं स्थापनं महत्व कार्ये कन्पश्चाहिनानि मध्ये चतुर्विशतिः तद्यंमत्ये ब्रह्मणस्त्रयो महत्कार्ये प्रयोगकर्तारः अल्पे एकः । निप्रहे तु सर्ववाधाप्रशमनमित्यस्याग्रे एवमुक्ला ससुरपत्येति पठेत् ॥

अत्र प्रयोगे क्वित्तर्पणमप्युक्तम् । त्रयोदशपात्राणि दुग्धेनापूर्याद्यन्तयोः पुष्पाञ्चिति दला प्रतिश्लोकं प्रथमाध्यायदेवतां तर्पयामीति प्रयोगेण तर्पयेत् । ततस्त्रयोदशस्त्रप्रिष्ठ कमात्तत्तदध्यायदेवता आवाह्य संपूज्य प्रतिश्लोकमोप्रथमाध्यायदेवतायै नमः खाहेति मन्त्रेण पायसेन जुहुयात् । प्रस्तद्वं यावत्प्रयोगसमाप्ति त्रयोदशब्राह्मणाः सुवासिन्यः कुमार्यः एकोनुपनीतोऽष्ट-वर्ष एक उपनीतश्च भोजनीयाः । परार्थे प्रयोगे तु सत्याः संतु यजमानस्य कामा इति प्रतिश्लोकं प्रत्यध्यायं वा पठेत् । इदं सर्वत्र परार्थे प्रयोगे तु बोध्यम् । अत्र त्रयोदशपात्रेषु त्रयोदशदीपा इत्युक्तमः पक्षः । एकपात्रे त्रयोदश दीपा इति मध्यमः । एकस्मिन्नेव पात्रे त्रयोदश दीपा इति देवता चेत्यधमः पक्षः । यथोक्तविधदीपेषु अक्षतपुञ्जेषु जलपात्रेषु अमिषु कुमारीषु वा कार्यः इत्युपवेशः ॥

अथ प्रयोगान्तराणि कात्यायनीतन्त्रोक्तानि ॥ प्रतिश्लोकमाद्यन्तयोः मन्त्रं जपेन्मन्त्रसिद्धिः । सप्रणवमनुलोमव्याहृतित्रयमादी अन्ते तु विलोमं तदिस्येवं प्रतिश्लोकं कृत्वा शतावृत्तपाठे तु शीप्रसिद्धिः । प्रतिश्लोकमादौ जातवेदस इति ऋचं पठेत् ।
अपमृत्युनिवारणायादावन्ते शतं त्र्यम्बकमन्त्रं जपेत् प्रतिश्लोकं तन्मन्त्रजप इति वा । प्रतिश्लोकं शरणागतदीनार्तश्लोकं पठेत्सर्वकार्यसिद्धिः । प्रतिश्लोकं करोतु सा नः शुमेत्यर्ध पठेत् सर्वकामाप्तिः । स्वाभीष्टवरप्राह्यै एवं देव्या वरं लब्ध्वेतिश्लोकं
प्रतिश्लोकं पठेत् । सर्वापित्रवारणार्थं प्रतिश्लोकं दुर्गेति पठेत् । अस्य केवलस्यापि श्लोकस्य कार्यामुसारेण लक्षमयुतं सद्द्रः
शतं वा जपः । सर्वाबाधित्यस्य लक्षजपे श्लोकोक्तं फलम् । इत्थं यदा यदेति श्लोकस्य जपे महामारीशान्तिः । ततो वत्रे
नृपो राज्यमिति मन्त्रस्य लक्षजपे पुनः राज्यलाभः । हिनस्ति दैत्यतेजांसीत्यनेन सदीपबिद्धाने घण्टाबन्धने च बालप्रहशान्तिः । आद्यावृत्तिमनुलोमेन त्रयोदशाध्यायं पठित्वा ततो विपरीतकमेण द्वितीयां कृत्वा पुनरनुलोमेनस्येव दशाध्यायं पठित्वा ततो विपरीतमावृत्तित्रये उक्तेषु प्रकारेषु शीघ्रं कार्यसिद्धिः । सर्वापत्तिनवारणाय दुर्गस्मृतेत्यन्तिर्धं ततो यदन्ति

यश दूरके इत्युचं तदन्ते दारिद्यदु:खेत्यर्धमेवं कार्यानुसारेण लक्षमयुतं सहस्रं शतं वा जपः । कांसोस्मीत्यृचं प्रतिश्लोकं पठेल्क्सीप्राप्तिः । मारणार्थमेषमुक्ला समुत्पत्येतिश्लोकं पठेत् मारणोक्तावृत्तिभिः फलसिद्धिः । ज्ञानिनामपि चेतांसीति श्लोक-स्तस्य जपमात्रेण सद्योमोहनमित्यनुमनसिद्धम् । प्रतिश्लोकं तच्छ्लोकपाठे त्ववश्यम् । रोगानशेषानिति श्लोकस्य प्रतिश्लोकस्य प्रतिश्लोकं पाठे पृथक् जपे वापि विद्याप्राप्तिः । भगवत्या कृतं सर्विमित्यादिद्वादशोत्तरशताक्षरो सन्त्रः सर्वकामदः सर्वापिश्वचारणश्च । देवि प्रपन्नातिहर इति श्लोकस्य यथाकार्ये लक्षायुतसहस्रशतान्यतमे प्रतिश्लोकं पाठे सर्वापित्रवृत्तिः सर्वकामाप्तिख । एषु प्रयोगेषु प्रतिश्लोकं दीपाप्रे केवलमेव वा नमस्कारकरणे शीघ्रं सिद्धिः । प्रतिश्लोकं कामवीजसंप्रिटितस्थै-कचलारिंशहिनेषु त्रिरावृत्ती सर्वकार्यसिद्धिः । एकविंशतिपर्यन्तमुक्तरीत्या प्रत्यहं त्रयोदशावृत्ती वशीकरणम् । मायाबीज-प्रिटतस्य फटबीजस्य पल्लवसहितस्य सप्तदिनपर्यन्तं त्रयोदशावृत्तौ उचाटने सिद्धिः । तादशस्यैव दिनचतुष्टयमेकादशावृत्तौ सर्बोपद्रयनाशः । एकोनपश्चाशहिनपर्यन्तं प्रतिश्लोकं बीजसंपुटितस्य पश्चदशावृत्तौ लक्ष्मीप्राप्तिः । प्रतिश्लोकसेंबीजसंपुटितस्य शताष्ट्रत्या विद्याप्राप्तिः । ॐन्हौँ नम इत्येतत्संपुटितप्रथमचरित्रस्य प्रतिश्लोकं पाठ आदावन्ते क्रमेण श्लोकान्ते विपरीतक-बेणेत्यर्थः । एवमप्रेपि द्वीनस इत्येतत्संपुटितो सध्यसचरित्रस्य श्लोकं प्रति वा पाठः । ॐक्षीं नस इत्येतत्संपुटितोन्त्यंचरि-श्रस्य पाठे शीघ्रं कार्यसिद्धिः । तत्र प्रथमचिरते सौः वीजेन षडङ्गन्यासः । त्रिगुणा तामसीत्यादिषड्डिः रहस्योक्तं ध्यानम् । तत्र प्रथमचरितस्य मार्कण्डेयऋषिः । अनुष्ट्पछन्दः । महाकाली देवता । नन्दाशक्तिः । सौ वीजम् । अप्रस्तत्त्वम् । इष्टसि॰। सध्यमचरित्रस्य सुमेघा ऋषिः । अनुष्टपुछन्दः । महालक्ष्मीर्देवता । शाकस्भरी शक्तिः । हीं बीजम् । वायुस्तत्त्वम् । इष्टसि-ष्ट्रार्थे । हींबीजेन षडहं सर्वदेवशरीरे इत्यादिसप्तभिः रहत्योक्तं ध्यानम् । उत्तमचरित्रस्य शिवऋषिः । अनुपूप्जगती । भहासरस्ति देवता । भीमा शक्तिः । श्लीं बीजम् । सूर्यस्तत्त्वम् । काम्यसि० । क्लीमिति षडङ्गं गौरीदेहात्समुद्भता इत्या-दिरहस्योक्तं ध्यानम् । ऐमिति बीजमाध्वरितस्थेत्यन्यत्र । द्वीमिति आधे श्रीमिति मध्यमे क्वीमित्यन्ते । एतान्येव क्रमेण तत्तरेवतापूजने इत्यन्यत्र ॥

अत्र सर्वकामनाभेदेन ध्यानभेद उक्तः । वश्ये रक्ततरं ध्यानं पौष्टिके कर्नुरं उन्नाटने धूम्नं मारणे कृष्णं संतानेच्छायां नी-लोत्पलदलस्थामं रत्नाकारं ध्यानं सर्वकामदं युद्धकल्पान्ताभिसमतया ध्यानं जलभयेऽपि ऋष्युक्तं ध्यानं विषादि भये पीयू-षदृष्टिपूतपूर्णचन्द्रसदशं । एकदिने संपूर्णपाठाशक्तौ पाठोयं विप्रकारकः । एवं क्रमेण सप्ताभिदिनैरेकावृत्तिः । एकेकं चरित्रमे-कस्मिन्दिने इति त्रिभिन्नों केरलाः । एतेषां मूलानि कात्यानीतन्त्रे दृष्टव्यानि ॥

तन्त्रान्तरे । अस्य सप्तशतीमालामन्त्रस्य । नारायण ऋषिः । गायत्रीछन्दः । शुस्भमदिनीरूपा दक्षिणामूर्तिर्देवता । क्षीं बीन्त्रम् । सोहं शक्तिः । दुर्गात्रीत्यों जपेवि । अन्यन्मोहो ज्ञानिनोरिप अङ्गुष्टाभ्यां ० हृदये । निद्रां भगवतीं विष्णोस्तर्जनीभ्यां स्वाहा । अन्यति देवाश्च मुदा मध्यमाभ्यां वषट् । अन्याज्ञ्ञान भुजे सख्ये अनामिकाभ्यां हुं । अन्हते तस्मिन्महावीर्ये किनिष्ठकाभ्यां वौषट् । अन्तिता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तं करतलकरपृष्टाभ्यां फिटत्युक्तं । संपूर्णसप्तशतीस्तीत्रस्य समा-किण्डयो ब्रह्मविष्णुशिवात्मा सुमेधाऋषिः । अनुष्टुप्जगत्यौ छन्दसी । चण्डिकामहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीरूपादेवताः । नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः । रक्ताक्षीदुर्गाश्रामयों बीजानि । अभिवायवर्कास्तलानि । इष्टार्थे विनियोगः । इति ब्रह्मोत्तरख-ण्डनान्नि किविक्षितितम् । अस्य स्तोत्रस्य श्लोकादिडामरतन्त्रेप्युक्तम् । अधुना देवि वक्ष्यामि मालामन्त्रं नवार्णजम् । यस्य स्मरणमात्रेण भुक्तिं सुक्तिं लभेन्नरः ॥१॥ ब्रह्मणा लेकवारेण श्लोकाः प्रोक्ताश्चतुर्दश । समाधिनान्ना प्रोक्तास्तु श्लोकाश्चादौ द्वि-वारतः ॥२॥ तथा वार्षेन सहिता भगवानेकमेकधा । त्रिधा प्रोक्ताश्च विद्ययैः सर्घ षट्त्रिशत्तेव हि । सार्ध न्यूना । षट्त्रिशत्तिः । द्विष्णुमायादितो श्लान्तिश्चानते आहुतित्रयम् । वितिरूपेण देयं तु आहुतीनां त्रयं प्रिये देवि तेषां सप्तशताहुतिः । विष्णुमायादितो श्लान्तिरूपान्ते आहुतित्रयम् । वितिरूपेण देयं तु आहुतीनां त्रयं प्रिये देति । एवं होमाशक्तौ जयन्तीमन्त्रेणेव होम उक्तोन्यत्र पूजा इति दिक् ॥

अधैतत्स्तोत्रस्य पाठे डामरकत्पोक्तो नवार्णसंपुटीकरणप्रयोगविधिः । तत्रादौ तदुद्धारः । ऐंबीजमादीन्दुसमानदीप्तिं हींसूर्यतेजोबुतिमद्भितीयम् । हींमूर्तविधानरतुल्यरूपं तृतीयमानन्त्यसुखाय चिन्त्यम् ॥ १ ॥ चांशुद्धजाम्बूनदकान्तितुर्यं सुंपश्चमं
रक्ततं प्रकल्प्यम् । डाषष्ठमुप्रातिहरं सलीलं यैसप्तमं कृष्णतरं रिपुप्तम् ॥ २ ॥ विपाण्डुरं त्वष्टममासि सिद्धं चेधूम्रवर्णं नवमं
विशालम् । ऐंदींह्रींचामुण्डायैविचे इति नवाक्षरो मन्त्रः । नाभिमात्रे जले सहस्रजपात्कविताशक्तिः । अयुतजपात् राजबन्धनसंकटादिभ्यो मोक्षः । अस्मित्रवाक्षरे मन्त्रे महालक्ष्मीर्व्यवस्थिता । तस्मात्सुसिद्धिः सर्वेषां सर्वदिक्षु प्रदीपकः ।
अतोत्र सिद्धादिविचारो नास्तीति ज्ञापितम् । नवाक्षरस्य ऋषयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । छन्दांस्युक्तानि मुनिभिगीयन्युष्णिगनुष्टुमः । देव्यः प्रोक्ता महापूर्वाः काली लक्ष्मीः सरस्वती । नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयश्च मुनिस्मृताः । स्यादक्तदन्तिका
दर्गान्नामयौ बीजसंचयः । शिमवायुमगस्ततं फलं वेदत्रयोद्धवस् । भगः सूर्यः । सर्वाभीष्टसिद्धर्थं च विनियोग उदाहतः ।

ऋषिच्छन्दोदैवतानि शिरोमुखहृदि न्यसेत् । शक्तिबीजानि स्तनयोस्तलानि हृदये पुनः । मन्त्राणां पह्नवो वासो मन्त्राणां प्रणवः शिरः । शिरःपछवसंयुक्तो मन्त्रः कामदुघो भवेत् । नमोन्तः शान्तिके पृष्टौ प्रणिपाते च कीर्तितः । वत्साकर्षण-होसेषु खाहान्तः सिद्धिदायकः । यन्त्रभञ्जनकार्येषु सुघोरभयनाशने । वषडन्तः प्रकल्प्यस्तु प्रहबाधाविनाशकः । उच्चाटने तु संप्राप्ते मन्त्रः फट्पल्लवान्वितः । एते पल्लववाससस्तत्तत्कर्मणि चण्डीपाठेपि श्लोकान्तादौ योज्याः । तथा न्यासहीनो अवे-न्मुको सृतः स्याच्छिरसा विना । अपहृवस्तु नमः स्यात्सप्तः स्यादासनं विना । गुरुं विना वृथा मन्त्रः श्रव्यजापस्तु श्रन्यकः । निर्वम्यो दुष्टदत्तः स्यादन्यबीजस्तु कीलितः । दुष्टदत्तः दुष्टाय दत्त इत्यर्थः । देवछन्दर्षिहीनो यः स तु प्रोक्तो सुजंगमः । मुकादयो सन्त्रा वर्ज्याः । वैदिके मन्त्रे न पहलादिविचारः । हीं चण्डिकायै इत्यनेनास्य मन्त्रस्य च षडक्रन्यासो न वा बी-जात्मकसमस्तमन्त्रेण च षडक्षम् । हृदयं नमः शिरसेखाहा शिखायैवषट् कवचाय हुम् नेत्रत्रयाय वौषट् अल्लाय फडिति कमः । अस्त्रं सर्वदिक्षु बोध्यम् । नवबीजमन्त्रास्ते चण्डिकातृप्यतामितिमन्त्रेण तर्पणम् । एवं होमादिष्वप्यूह्यम् । लिखेदष्टदलं पद्म कुङ्कसागरुचन्दनैः । पद्ममध्ये लिलेखकं षट्कोणं चण्डिकामयम् । षट्टोणचक्रमध्यस्थमायं बीजत्रयं न्यसेत् । तत्र मध्यवीजे महालक्ष्मीः तद्दक्षिणे महाकाली वामे सरखती पूर्वादिषट्रोणेषु बीजान्यन्यानि विन्यसेत् । इदं पूजायन्त्रं पद्मासनायन्यतमं आसनम् । तथा सप्तशतीश्लोकैन्यांसः । खिद्दानी शूलिनीत्यादिपठिला श्लोकपश्चकम् । आदां कृष्णतरं बीजं ध्याला सर्वाद्वके न्यसेत् । आद्यमैसिति । शूलेन पाहिनो देवीत्यादिश्लोकचतुष्टयम् । पठित्वा सूर्यसदशं द्वितीयं सर्वतो न्यसेत् । द्वितीयं दीमिति । सर्वस्वरूप इत्यादिश्लोकानां पत्रकं पुनः । पठिला स्फटिकाभासं तृतीयं खतनौ न्यसेत् । तृतीयं क्लीमिति । उक्तै-रेव श्लोकरावृत्तिद्वयेन षडङ्गन्यासोपि कचिटुक्तः । ततः षडङ्गं कुर्वीत विभक्तैर्मूलवर्णकैः । एकेनैकेन वर्णेन चतुर्भिर्युगुलेन च । समस्तेन च मन्त्रेण कुर्यादङ्गानि षट्सुधीः । ततः क्वचित् । एवं न्यासविधि कृत्वा सृष्टिसुद्रां विलोकयेत् । अर्ध्यपात्रं प्रतिष्ठाप्य पूरयेच्छुभवारिणा । गन्धपुष्पाक्षतांस्तत्र विन्यस्य नृपनन्दन । ध्याला मनसि सर्वार्थान्हस्तौ दलाभिमन्त्रयेत् । रक्षार्थ तस्य कर्तव्या चक्रसुद्रास्त्रसंयुता । अर्घोदकेन संस्कारं पूजाद्रव्यस्य पूर्ववत् ॥

अथ महाकाल्यादिदेवतात्रयध्यानम् । खङ्गं चक्रगदेषुचापपरिघान् शूलं भुशण्डीं शिरः पाशान् संदथतीं करैक्षिनयनां सर्वाष्ट्रभूषाभृताम् । नीलारमशुतिभास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौच्छियते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॥ १॥ अक्षस्रकृपरश् गदेवकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसि च चर्म जलजं घण्टां धुराभाजनम् । शूलं पाशसुदर्शने च द्रधर्ती हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमार्देनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥२॥ घण्टाशूलहलानि शङ्कमुसले चक्रं धनुः सा-यकं हस्ताब्जैर्देधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् । गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्रतीमनु भजेच्छुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॥ ३ ॥ ततः उक्तयन्त्रे पश्चोपचारैः पूज्याः । एवं कृत्वा जपेन्नक्षचतुष्कं तद्दशांशतः । पायसामेन जुहयात्प्रजिते हेसरेत्सि । एतदेवास्य पुरश्वरणम् । मार्कण्डेयपुराणोक्तं नित्यं चण्डीस्तवं पठेत् । पुटितं मूलमन्त्रस्य जपेदा-प्रोति वाञ्छितम् । शतमादौ शतं चान्ते जपेन्यन्त्रं नवार्णकम् । चण्डीसप्तशतीमध्ये संपुटोयमुदाहृतः । सकामैः संपुटो जाप्यो निष्कामैः संपुटं क्वित् । सप्तशत्याश्वरित्रे तु प्रथमे पद्मभूर्मुनिः । छन्दो गायत्रमुदितं महाकाली तु देवता । नाग्वी-जं पावकस्तत्वं धमार्थे विनियोजनम् । सध्यमे तु चरित्रेऽत्र मुनिर्विष्णुरुदाहृतः । उष्णिक् छन्दो महालक्ष्मीर्देवता बीजम-दिजा । वायुस्तत्त्वं धनप्रात्ये विनियोग उदाहृतः । उत्तरस्य चरित्रस्य ऋषिः शंकर ईरितः । त्रिष्टुप्छन्दो देवतास्य महान पूर्वा सरस्वती । कामो बीजं रविस्तत्त्वं कामाह्यै विनियोजनम् । कचित्तः संपूर्णस्तोत्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः । ब्रह्मविष्णुरुष्रा ऋषयः । महाकाल्यादयस्तिको देवताः । गायत्र्याधागनुष्टपछन्दांसि । ऐन्हींक्रीं बीजानि । चामुण्डा शक्तिः । अप्रिवायु-सूर्यास्तत्त्वानि । सर्वेष्टिसिद्धर्थे जपे विनियोग इत्युक्तम् । एवं संस्मृत्य ऋष्यादीन् ध्याला शर्वोक्तमार्गतः । सार्थे स्यूला पठेचण्डीस्तवं स्पष्टपदाक्षरम् । समाप्तौ तु महालक्ष्मीं देवीं ध्याला षडङ्गकम् । जपेद्रष्टशतं मूलं देवतायै निवेदयेत् । आदा-वन्ते अष्टशतं जपः । आश्विनस्य सिते पक्षे आरभ्याप्तितिथि सुधीः । अष्टम्यन्तं जपेलक्षं दशांशं होममाचरेदिति ॥

अध शतचण्डीविधिः । शंकरस्य भवान्या वा प्रासादिनकटे शुभम् । मण्डपं द्वारवेद्याद्यं कुर्यात्सध्वजतोरणम् । तत्र कुण्डं प्रकुर्वीत प्रतीच्यां मध्यतोपि वा । झाला नित्यक्तियां कृत्वा वृण्याद्दश वाडवान् । जितेन्द्रियान्सदाचारान् सुशीला- न्सत्यवादिनः । वाडवा ब्राह्मणाः । पश्वभिः सप्तभिर्वापि नवैकादशभित्यथा । अदीर्घदिवसैः क्षिप्रं विद्ध्याचण्डिकामखम् । अयुग्भवाद्यणेः कार्य शतावृत्तं सुसिद्ध्ये । त्रिपश्चसप्तनवभिर्दिनैः पक्षेण वा पुनः । देवीमाहात्म्यपाठं तु युग्मैविष्ठैः कृतं तु यत् । निष्फलं च भवेत्सर्वभृतिनाशमवापुयात् । इति वचनत्रयं कोडतन्त्रनान्ना पठ्यते तत्तु निर्मूलम् । अष्टभीनवमीचतुर्द्र- शीपूर्णिभासु यथा शतावृत्तिसमाप्तिर्भवति तथा आरम्भः कर्तव्य इति सांप्रदायिकाः । व्युत्पन्नांश्रण्डिकापाठरतांक्रज्ञाद्यवादतः । सधुपर्कविधानेन व्हर्णवश्चादिदानतः । जपार्यमासनं मालां द्वात्तेभ्योऽपि भोजनम् । ते ह्विष्यान्नमश्चन्तो मुश्चार्यगतयानसाः । भूमौ शयानाः प्रत्येकं जपेयुश्चण्डिकास्तवम् । मार्कण्डेयपुराणोक्तं दशकृतः सचेतसः । नवार्णे चण्डि- कामचां जपेयुश्वायुतं पृथक् । संपुटीकरणजपादिति शेषः । प्रत्येकं ब्राह्मणैः अयुतजपः कार्यः । जपमानः पूजयेच कन्या-

नां दशकं ग्रमम् । द्विवर्षाया दशाब्दान्ताः कुमारीः परिपूजयेत् । एकाब्दायाः प्रीत्यभावो रुद्राब्दा तु विवर्गिता । तासां कमेण नामानि कुमारी १ त्रिमूर्तिः २ कल्याणी ३ रोहिणी ४ कालिका ५ चण्डिका ६ शाम्भवी ७ दुर्गा ८ सुभद्रा ९ एतैरेव नाममञ्जेस्तासां पूजा । तत्र हीनाधिकाङ्गी त्रणयुक्ता अन्धका काणा कुरूपा केकरा रोमयुग्देहा दासिजारोगिण्यः इत्ये-वमाया वर्ज्याः । विप्रां सर्वेष्टसंसिद्धी यशसे क्षत्रियोद्भवाम् । वैश्यजां धनलाभाय पुत्रास्ये शृहजां यजेदिति । गन्धपुष्प-धूपदीपमस्यमोज्यैर्यथाशक्ति वस्नाभरणैश्च पूजिता । वेद्यां विरिचते रम्ये सर्वतोभद्रमण्डले । घटं संस्थाप्य विधिवत्तत्रावाह्या-र्चयेच्छिवाम् । तदमे कन्यकाश्वापि पूजयेद्राह्मणानपि । उपचारेस्तु विविधेर्नवार्णावरणेरपि । ततः । ॐकारः प्रथमं पीठं पूर्णपीठमतः परम् । तृतीयं कामपीठं च पूजयेत्संप्रदायतः । आग्नेय्यादिचतुर्दिश्च पूज्यं देवीचतुष्ट्यम् । जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता । पूर्वोक्तयस्त्रे पूर्वकोणे सरस्तती ब्रह्मा श्रीसहितो विष्णुर्नेऋत्ये उमया शिवो वायव्ये षट्कोणचक्रमध्य-स्थमध्यबीजे महालक्ष्मीः महाकाली महासरस्वती तद्दक्षिणवामयोः उदिक्सहो दक्षिणे महिषः षट्कोणेषु नन्दजारक्तदन्तिका शाकम्भरीदुर्गाभीमाश्रामर्यः सबिन्दुनामायवर्णायास्तारायाश्रासां नाममन्त्रः पूजादी । तारः प्रणवः । अष्टपत्रेषु ब्रह्माणीमाहे-श्वरीवैष्णवीवाराहीनारिंसहीऐन्द्रीचामुण्डा उक्तरीत्या नाममन्त्रैः पूज्याः । ततो विष्णुमायादिचित्यन्तास्त्रयोविंशतिदेवताः । प्रागादिकमेण केसरेषु पूज्याः ततो विष्णुमायाद्याः । क्षचित्तु एवम् विष्णुमाया १ चेतना २ बुद्धिः ३ निद्रा ४ धुधा ५ छाया ६ शक्तिः ७ तृष्णा ८ क्षान्तिः ९ जातिः १० लजा ११ शान्तिः १२ श्रद्धा १३ कान्तिः १४ लक्ष्मीः १५ पृतिः १६ वृत्तिः १७ स्मृतिः १८ दया १९ तुष्टिः २० पुष्टिः २१ माता २२ भ्रांतिः २३ तद्रपास्रयोविंशोक्ताः । तालमूले च संपूज्यमाधा-रादिचतुष्ट्यम् । आधारः कर्मशेषौच चतुर्थी पृथिवी नृप । गृहकोणेषु । गणेशः क्षेत्रपालो बदको योगिन्यः इन्द्राद्याश्चेति । एवं चतु-दिनं कुला पश्चमे होममाचरेत् । तत्र प्रथमेऽहि एकावृक्तिः द्वितीये द्वे तृतीये तिस्रः चतुर्थे चतुरः । प्रतिब्राह्मणं होमद्रव्याणि । पायसान्नैक्रिमध्वक्तेर्द्रोक्षारम्भाफलादिभिः । मातुलिङ्गेरिक्षुखण्डैर्नारिकेलैः पुरः स्थितैः । जातीफलेराम्रफलेरन्यैर्मधुरवस्तु-मिरिति । सप्तशस्या दशावृत्त्या प्रतिमन्त्रं हुतं चरेत् । अयुतं च नवर्णिन स्थापिते ५ मी विधानतः । कृत्वावरणं देवानां होमं तन्नाममन्त्रतः । कृत्वा पूर्णाहुतिं सम्यक् देवतामी विसञ्य च । अभिषिश्चेच यष्टारं वित्रीघः कलशोदकैः । निष्कं सुवर्णमथवा प्रत्येकं दक्षिणां दिशेत् । भोजयेच शतं विप्रा भक्ष्यभोज्यैः पृथग्विधैः । तेभ्योपि दक्षिणां दला गृह्णीयादाशिषस्ततः । एवं कृते जगद्भश्यं सर्वे नश्यन्त्युपद्रवा इति कुर्यादेवं विशुद्धात्मा चण्डीसाहस्रके विधिम् । विद्यावतः सदाचारान्त्राह्मणान्त्रणु-याच्छतम् । प्रत्येकं चण्डिकापाठान्विदध्युस्ते दिशामतात् । अयुतं प्रजपेयुस्ते प्रत्येकं नववर्णकम् । पूर्वोक्ताः कन्यकाः पूज्याः पूर्वमन्त्रैः शतं शुभाः । वेदाहमेवं संपाय होमं कुर्युः प्रयत्नतः । सप्तशत्याः शतावृत्त्या प्रतिमन्त्रं विधानतः । लक्षसंख्यं नवा-र्णेन पूर्वोक्तेर्द्रव्यसंचयैः । होतृभ्यो दक्षिणां दला पूर्वोक्तान्भोजयेद्विजान् । सहस्रसंमितान्साधून्देव्याराधनतत्परान् । एवं सहस्रसंख्याके कृते चण्डीविधौ नृणाम् । सिड्यत्यभीप्सितं सर्वे दुःखौधश्च विनश्यति । मारीदुर्भिक्षरोगाद्या नश्यन्ति व्यसनो-चयाः । एतद्दशगुणो विभिरयुतं प्रजपेयुस्ते इति । यस्याः प्रभावमतुलं श्लोकमुक्ला कृताञ्चलिः । द्याद्रोमिथुनान्यष्टावाचार्याय सुभक्तिमान् । चतुर्विशतिसंख्याकैर्हेमगद्याणकैः सह । एकैकं दशविप्रेभ्यो दद्याद्रोमिथुनं समम् । निष्कत्रयसमायुक्तं वस्त्रालं-कारभूषितमिति । यदात्कार्ये समुद्दिश्य कियते शतचण्डिका । तत्तत्तस्य महालक्ष्मीः सत्यमाशु प्रयच्छति । कचिद्वद्रयामले इत्युक्ता द्रव्यान्तराण्यपि होमे उक्तानि । तत्र प्रधानहोमः स्यात्रिमधूद्भृत उत्तमः । प्रधानद्रव्यमुद्दिष्टं पायसात्रं तिलास्तथा । यवैर्वा श्रीफलैर्दिव्यैर्नानाविधफलैसाथा । किंशुकैः सर्षपलिर्मिद्र्भेर्द्बाङ्करैस्तथा । करवीरै रक्तपुष्पै रक्तोत्पलसितैरपि । रक्त-चन्दनखण्डैश्र गुग्गुलैश्र मनोहरैरिति । अथ ब्रह्माण्डपुराणनाम्रा प्रत्यस्यायं श्लोकसंख्या कचिदुक्ता । तत्रायचरिताध्याये श्लोकैकाशीतिरुत्तमा । अथ मध्यचिरत्रे तु अष्टखेकसुसंख्यकाः । मध्यमायाश्चतुःसप्तचतुर्वेदखवेदकाः । अथोत्तमचिरत्रे तु षडिप्रिश्लोकभागितेति । अग्रीषोमाध्यायवती गीता सप्तशती स्पृता । तथा कवचार्गलाकीलकानामपि श्लोकसंख्या उक्ताः । श्रीवज्रकवचस्यापि त्रिपत्राशच्छ्रोकशालिता। अर्गला कीलके श्लोका द्यष्टाविंशतिसंख्यकाः । अथो रहस्यत्रयस्य त्रयो-ध्यायामनुध्रुवा इति च। तत्र कवचस्य चामुण्डा देवता। ब्रह्माऋषिः। अनुष्टृप्छन्दः। अङ्गन्यस्ता देव्यः सायुधा मातरो बीजम् । दिग्बन्धदेवतास्तलम् । अर्गलायाः विष्णुरनुष्टुप्छन्दः । नवार्णो मन्त्रः शक्तिः । मन्त्रोदिता देव्यो बीजम् । सप्तशतीमन्त्रस्त-लम् । कवचस्य शिव ऋषिः इतरदर्गलावत् । तथा प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । महाकाली देवता । नन्दजा शक्तिः । रक्तदन्तिका वीजम् । अप्रिसत्त्वम् । पौष्टिके विनियोगः । मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः । महालक्ष्मीर्देवता । शाक-म्भरी शक्तिः । दुर्गा वीजम् । उष्णिक्छन्दः । वायुस्तत्त्वम् । ईप्सितप्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः । उत्तरचरित्रस्य शिव ऋषिः । महासरस्तती देवता । छन्दावनुष्टुप्जगलौ । भीमाशक्तिः । भ्रामरी वीजम् । सूर्यस्तत्त्वम् । उचाटनादौ विशेषतो विनि-योग इति । तत्तु कात्यायनीतन्त्रोक्तमन्त्रविभागेन विरोधात् निर्मूलमिति ध्येयम् । इति श्रीमदुपाध्यायोपनामकशिवभट्टसुत-सतीगर्भजनागोजीभदृकृते मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतसप्तश्त्याख्यचण्डीस्तोत्रस्य व्याख्याने चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधिः समाप्तः ॥

इत्येवमादयः प्रयोगविधयः समाप्ताः॥

## सप्तश्ती।

#### प्रथमोऽध्यायः १

#### ॐनमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच।

(१ गुप्तवतीः) अथादौ चण्डीशब्दस्य विवरणम् । तत्र चण्डीनाम परब्रह्मणः पटमहिषीदेवता । चण्डभानुश्चण्डवाद इत्यादावियत्तानवच्छित्राऽसाधारणगुणशालिपरत्वेन चण्डपदस्य प्रयोगदर्शनात् । इयत्तायाश्च देशकालवस्तुकृतत्रैविध्येन तादशपरिच्छेदत्रितयराहित्यस्य परत्रह्मौकलिङ्गलात् । यद्यपि चिंड कोप इति धातोर्निष्पत्तिस्तदापि 'कस्य विभ्यति देवाश्व जातरोषस्य संयुगे' इत्यादिना । 'प्रसादो निष्फलो यस्य कोपोऽपि च निर्श्वकः । न तं भर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पितिमिव श्चियः' इत्यादिना च महाभयजनकलेनैव कोपस्य साफल्योक्तेस्तादश एव कोपे चिडधातोर्मृख्यवृत्त्या प्रवृत्तेस्त-द्वशादेव 'नमस्ते हद्रमन्यवे' इत्यादिना प्रथमं मन्यव एव नमस्कारदर्शनात् 'भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्माद-मिश्रेन्द्रथ मृत्युर्भावति पन्नमः 'इत्यादिश्रत्या वाय्वादिभयजनककोपस्यापि परब्रह्मिलङ्गलमक्षतमेव । अतएव महद्भयं वज्रम्दात-मिति श्रुतौ वज्रपदेन ब्रह्मैव उच्यते नायुधविशेषो भयजनकललिङ्गादित्युक्तमृत्तरमीमांसायां कम्पनादित्यधिकरणे। तस्माच्छ-ब्दात् पुंयोगलक्षणे डीषि चण्डीति पदनिष्पत्तिः । तत्खरूपं चोक्तं रत्नत्रयपरीक्षायां दीक्षितैः । 'नित्यं निर्दोषगन्धं निरति-शयसुखं ब्रह्मचतन्यमेकं धमां धर्माति भेदद्वितयमिति पृथाभूय मायावशेन । धर्मस्तत्रानुभृतिः सकलविषयिणी सर्वकार्या-नुकूला शक्तिश्वेच्छादिरूपा भवति गुणगणस्याश्रयस्त्वेक एव ॥ कर्तृत्वं तत्र धर्मी कलयति जगतां पश्चसृष्ट्यादिकृत्ये धर्मः पुंरूपमान्वा सकलजगदुपादानभावं विभाति । स्त्रीरूपं प्राप्य दिव्या भवति च महिषी खाश्रयस्यादिकर्तः प्रोक्ते धर्मप्रभेदाविप निगमविदां धार्मवत् ब्रह्मकोटी' इति । एकमेव ब्रह्मानादिसिद्धया मायया धर्मा धर्मश्रेति द्विविधमभूत् । सृष्ट्यारम्भे यत् प्राथ-मिकमीक्षणं 'तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय' इति 'सोऽकामयत' 'तत्तपोऽकुरुत' इत्यादित्रिविधश्रुतिसिद्धं ज्ञानेच्छाकियासमध्या-त्मकलं स एव ब्रह्मधर्मः स च धर्माभित्र एव । 'खाभाविकी ज्ञानवलिकया च' इति श्रुते:। तस्यैव धर्मलाच्छक्तिरिति संज्ञा । अत-एव 'अथातो धर्मजिज्ञासा' इति कौलोपनिषत्प्रथमसूत्रे जैमिनितन्त्रस्थप्रथमसूत्र इव न धर्मशब्दश्चोदनालक्षणार्थजडवस्तुपर: । अपित् ब्रह्मधर्मरूपचिच्छक्तिपर एव । तेन तत्र धर्मपदमपनीय ब्रह्मपदप्रक्षेपस्त्वविद्वषामेवेति समर्थितं तद्भाष्येस्माभिः । अ-स्यैव धर्मस्यान्या अपि संज्ञाः कथयता नागानन्दसत्रेण धर्मस्वरूपमेव विशिष्य विवृतं । 'एष एव विमर्शिश्वितिश्वेतन्यमात्मा-खरसोदिता परावाक खातच्यं परमात्मोन्मुख्यमैश्वर्यं सत्तवं सत्ता स्फ़रता सारो माहका मालिनी हृदयमूर्तिः खसंवित् स्पन्द इत्यादिशव्दरागमरुद्धोष्यते' इति तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तानि तद्भाष्ये एव विवृतानि । स एव धर्मो महाविष्ण-भवानीभेदेन द्विविधो भूत्वा जगतः सृष्टिस्थितिलयतिरोधानानुप्रहात्मककृत्यपश्चककर्ताऽभूत् । जपाकुसुमस्यैव रञ्जनकर्तृत्वे-Sपि रागाश्रयत्वेन मात्रा स्फटिकस्यैव गुद्धस्यापि धार्मणः सान्निध्यमात्रेण कर्तृत्वव्यवहारः । तद्गतो धर्मोऽपि न जडो न जीवः अपि तु 'चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः' इत्यादिशक्तिसूत्रोक्तस्वरूपं ब्रह्मेवेत्यपनिषत्सिद्धान्त इति श्लोकद्वयस्य पि-ण्डितो निश्वयोतितोऽर्थः । अस्मदादीनां हि स्रष्टव्यपदार्थालोचनात्मिका ज्ञानेच्छाकृतिरूपा वृत्तिर्घटमहं जानामीत्यादिः । भाविघटविषयकज्ञानायाकारभेदेन परस्परविलक्षणा त्रिविधा खयं जडा घना। जडस्य घनस्यान्तः करणस्य परिणामः । घनानामेव जडानां विषयीकाररूपसम्बन्धेनापि घनेनैव विशिष्टा । खयमपि परिच्छित्रा परिचारैरपि परिच्छित्रेरेव यक्ता । परिच्छित्र-जडघनाहङ्कारसम्बन्धेनाध्याससिहता च । ग्रुद्धब्रह्मणः प्राथमिकी वीक्षा तु सर्वाशे कोमलत्वात् । वृत्तिरूपाऽप्यास्माकीनवृत्ति-धर्मराहित्यादत्यन्तविलक्षणा सती ब्रह्मकोटावेव निविशते इति भावः ।। तदेतदुक्तं बृहद्वासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे द्वादशे सर्गे सृष्ट्यारम्भकालिकं ब्रह्मसत्तामात्रं प्रक्रम्य । 'तदात्मनि खयं किश्चित्यतामधिगच्छति । अगृहीतात्मकं संविदहंमर्श-मपूर्वकम् । भाविनामार्थकलनैः किश्चिदृहितरूपकं । आकाशादण शुद्धं च सर्वस्मिन् भाति वोधनम् । ततः सा परमा सत्ता सचेतश्चेतनोन्मुखी। चिन्नामयोग्या भवति किश्चिष्ठभ्यतया तदा। घनसंवेदना पश्चाद्भावि जीवादिनामिका। सम्भवत्याप्तकलना यदोद्यति परं पदम्' इत्यादि । तद्दीकायामपि । सन्मात्रस्य ब्रह्मणः 'स ईक्षत लोकानुस्जा' इति श्रुतिसिद्धमीक्षणभावं द्रशयति । तदिनि त्रिभिः । अगृहीनात्मकं अहङ्काराध्यासरहितं अतएव संविन्मात्रेणाहंताविमर्शः सर्वस्मिन्नपि सञ्यविषयी-भाविनामरूपानुसन्धानांशेऽपि किश्चिदेव संपृक्तमिव । अतएव आकाशाद्ण्वेवच न तु घनं अतएव अद्भमेव घनमालिन्या-भावाद्वद्वीव चेत्यतां गच्छतीव सती सचेतथेतना ईक्षणावृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यं तदन्मखी तत्प्रधाना सती किश्विक्षभ्य-

स्वा वाक्प्रवृत्तिविषयधर्मलाभेन तदा चिन्नामयोग्या भवतीत्यर्थः । पश्चानु सैव वृत्तिश्चिरावृत्त्या घनीभूता सम्यगेव आत्तक-स्वा सूक्ष्मप्रपञ्चात्मभावलक्षणपरिच्छेदप्राहिणी सती परं पदमपरिच्छिन्नभूमानन्दात्मभावं यदा विस्मरित तदा भाविहिरण्य-गर्भाख्यसमष्टिजीवादिनामिका भवतीत्याह । घनेति । ईदृशेक्षणाद्यात्मकचण्डी चिदादिनामकसमष्टिवृत्तिरूपधर्मात्मकछुद्धमद्धा-भिन्नानां ज्ञानेच्छािकयाणां तिसॄणां व्यष्टीनां महासरखती महाकाली महालक्ष्मीरिति प्रवृत्तिनिमित्त्वेलक्षण्येन नामरूपान्त-राणि । तादृशनामरूपविशिष्टदेवतात्रयसमष्टिलं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य धर्मे चण्डिकेति व्यवहारः । एवं व्यष्टीनां वामा ज्येष्टा-ऽतिरोद्दीति । पश्चन्ती मध्यमा वैखरीति । ब्रह्मा विष्णू रुद्ध इति रूपभेदेन । समष्टेरिय अम्विका शान्ता परेत्यादि संज्ञा अन-न्तास्त्रन्तान्तराद्वगन्तव्याः । त्रितयसमष्टिलादेवेषा तुरीयेति शक्तिरहस्यादौ निर्दिश्यते । आचार्यभगवत्पादैरप्युक्तम् । 'गिरामाहुर्देवीं दृहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्वितनयां । तुरीया कापि लं दुरिधगमनिःसीममहिमा महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी' इति । मार्कण्डेय इति । भागुरि प्रतीतिशेष इति केचित् । क्रचित्पुन्तकेषु तु । तपस्यन्तं महात्मानं मार्कण्डेयं महामुनिम् । व्यासशिष्यो महातेजा जैमिनिः पर्यपृच्छत । मार्कण्डेय महाप्राज्ञ सर्वशास्रवि-शारद । श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण देवीमाहात्म्यमुत्तमम् इत्याद्या पूर्वपीठिका दृद्यते ॥

(२ चतुर्धरी) ॥श्रीगणेशाय नमः ॥ एकमूर्तिरिप भित्रह्मिणी या जगजननपालनक्षये । काच्युतेश्वरतया विवर्तते व्रह्मश्वरामिस तां ॥ १ ॥श्रीचतुर्भुजधरामृतान्धसा चण्डिकासुचिरतं विविच्यते । धीरसार्थ इह तुष्यतां यतः कीरगीरिप सतां विनोदिनी ॥ २ ॥ प्रािक्क भगवद्वादरायणान्तेवासी जैमिनिर्महाभारतिवषयेषु चित्पदार्थेषु सन्दिहानो सार्कण्डेय-महिष्मुपगम्य प्राचक्षत । अथ नायमस्माकं कथाक्षण इति सर्वार्थाऽभिज्ञान्विन्ध्याचलिनवासिनश्चतुरः पिक्षणः पृच्छ इति सुनिनोपदिष्टोऽसाविष तथैवाकाषीत् । पुनश्च जैमिनिप्रश्नानुरोधात्सर्गादिपुराणाङ्गव्यान्यानावसरे तुरीयपुराणाङ्गव्याचिख्यासया मार्कण्डेयभागुरिसंवादात्मकिमितिहासमनुवर्तयतोऽष्टमं मन्वन्तरमुपक्रममाणा धर्मपिक्षण ऊचुः । मार्कण्डेय उवाचेति । मृक-ण्डोरपलं पुमान्मार्कण्डेयः । (मृगवत्कण्डनेवात्मयोगात् मृकण्डः । कण्डिके १ मृगव्यादयः । चिन्त्यः प्रत्ययः । मृगान्कण्डयति वा मृकण्डः । स्मार्कण्डयः । तस्यापत्यं मार्कण्डयः) । मङ्गलार्थश्चायं चिरंजीविनो ग्रन्थादावुपन्यासः॥१॥

(३ शान्तनवीं)॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ब्रह्मा यस्य हरिर्यस्य रहो यस्य व्यथात्रमः । नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥१॥ अव्युत्पन्नमुखान्धकूपपतिता गावो मुने: खिन्दते ताः प्रोद्धर्तुमहो यतध्वमभितः खखार्थवत्सोत्सुकाः । सूत्रैः पाणिनि-संभृतेरिततरामाकृष्यमाणाः पुनः स्तावः कामदुघा भवन्त्यपि तमस्तोमद्विषः सत्त्विषः ॥ २ ॥ ऐं-हींश्रीं पदभावितं जगददः सप्टुं खयं रक्षितुं संहर्तु समये क्षमामयमयीं ब्राह्मीं श्रियं चण्डिकाम् । आराध्यादिमशक्तिमार्तिदविनीं श्रीतोमरः शन्तनुर्मा-र्कण्डेयपुराणसिद्धमहिमा व्याख्याति विख्यायते ॥ ३ ॥ मार्कण्डेयपुराणोक्तं देवीमाहात्म्यमद्भतम् । अल्पाक्षरमनल्पार्थमपपाठ-पराच्युखम् ॥ ४ ॥ शुभंयुः शंतनुः शंयुः सत्कीतिस्तोमरान्वयः । व्याकरोति पराकृत्य कुव्याख्यानपरंपराम् ॥ ५ ॥ ॐन्नमश्रण्डिकायै। अवत्यस्मादुपासकं। अवति ब्रह्म चेति विगृह्म अव रक्षणादौ। 'अवतेष्ठिलोपश्च' इति मन्प्रत्ययः । तस्य प्रत्य-यस्यैव टिलोपः न प्रकृतेः।अन्यथाहि मिडलेव विदध्यात्। ज्वरत्वरेत्यादिना वकारस्योपधायाश्च ऊठौ द्वयोरूठोः सवर्णदीर्घते 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणः । 'कृन्मेजन्तः' इलव्ययमोम् । ॐ मिल्यनुमतौ प्रोक्तं प्रथमे चाप्युपक्रमे । ॐमिल्ये-काक्षरं ब्रह्म सर्वमन्त्राधिदैवतम् । गुर्वादिभजने दाने नमः स्यात्काप्यनादरे । चतुर्थी स्यात्रमोयोगात्रमस्वस्त्यादिसूत्रतः । चण्डि-कारी। चण्डते कुप्यते चण्डा चण्डी च। चण्डैव चण्डिका कोपना। 'बह्वादिभ्यश्च' इति वा डीप्। 'केणः' इति न्हस्वः। कुत्सिता शत्रुभिर्निन्दितेति संज्ञायां कन् । अथवा न्हस्वा दीर्घविलक्षणाकारा सूक्ष्मरूपतया दुरिधगमलात् । संज्ञायां कन् । अथवा चण्ड उप्रः तस्य स्त्री चण्डी । पूर्ववत्संज्ञायां कन् । अथवा चण्डते चण्डिका । संज्ञायां ण्वुल् । 'युवोरनाको' 'प्रत्ययस्थात्का-त्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः' इति इलम् । मार्कण्डेय उवाच । किंड मदे । मृगवत् कण्डते योगान्माद्यति मृकण्डुः । 'मृकण्डुादयश्वे'इत्युः । मृगान् कण्डयति मर्दयति वा मृकण्डु: । मृगस्येवास्य कण्डुरिति वा । पृषोदरादिलात्साधु: । 'वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वा चापरौ वर्णविकारनाशौ । धातोस्तदर्शातिशयेन योगस्तदुच्यते पत्रविधं निरुक्तम्' मृकण्डोरपत्यं पुमान् मार्कण्डेयः । शुभा-दिभ्यश्वेखपत्ये ढक् प्रत्ययः । कितिचेलादिवृद्धिः । 'ढेलोपो कद्भाः' इत्युकारलोपः । ढस्य एयादेशः । उवाच ऊचिवान् । स्वशिष्यायाष्ट्रममनूत्पत्तिहेतुमुक्तवानितियावत् । इह खलु ब्रह्मकल्पे चतुर्दश मनवः क्रमशः क्रमन्ते । तद्यथा । 'खायंभुवो मनुः पूर्व ततः खारोचिषो मनुः । औत्तमस्तामसश्चेव रैवतश्चाक्षुषस्तथा । षडेते मनवोऽतीता अथ वैवस्वतो मनुः । सावणीः पश्चरौच्यश्च भौलश्वागामिनस्लमी' । तत्र सवर्णायाः संवन्धिनः सुताः पश्चापि सावर्णाः सावर्णयो मनवः कथ्यन्ते । ततश्च स्वायंभुवाद्याः षट् सप्तमो वैवस्वतः अष्टमः सार्वाणः नवमो दशमः एकादशो द्वादशश्च सावर्णय एव । त्रयोदशो मनुरौच्यः । चतुर्दशस्तु मनुभोत्यः। इति चतुर्दश मनवः। तत्राष्टमस्य मनोः सावर्णेरुत्पत्ति खशिष्याय वेदयितुं प्रस्तौति मार्कण्डेयो भगवान् ॥

(४ नागोजीभट्टी)॥१॥

(५ जगधन्द्रचिन्द्रका) ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीहेरम्बं नमस्कृत्य गुरुन्नीलं सरस्ततीम् । प्रकाश्यते सप्तशती

मन्त्रहोमविभाजनम् ॥ १ ॥ कूर्माचलाव्धिराजेन्द्रज्ञानचन्द्रनृपात्मजः । श्रीकुमारो जगचन्द्रस्तत्सेव्यस्ति भगीरथः ॥ २ ॥ पुरोहितकुलोत्पन्नो हर्षदेवसुतो वुधः । तेनेयं कियते टीका श्रीजगचन्द्रचन्द्रिका ॥ ३ ॥ गोविन्दकारिकाणामावसध्याप्रिससे-विना । यलाच कियते अन्यश्चिरायुर्भवतात्त्रभुः ॥ ४ ॥ अनिर्वाच्यजगजन्मलयस्थेमश्रमाश्रयम् । सलायुपहितात्मानमाश्रये तसुमाश्रयम् ॥ ५ ॥ अनिर्वाच्यं वक्तुमशक्यमीदशं यजगद् भूर्भुवःखराख्य तस्य ये जन्मलयस्थेमानः सृष्टिनाशस्थितयस्तेषां अमी आन्तिस्तदाश्रयं तदाधारं यद्वा । अनिर्वाच्या ये जन्मलयस्थेमानस्तेषां भ्रमस्तदाश्रयं । यद्वा अनिर्वाच्यो यो जगजन्मयलस्थेमभ्रमस्तदाश्रयं । प्रियस्थिरेलादिना इमानिचि स्थादेशः । सत्वादिभिः सलरजस्तमोभिरुपहित उपा-थिविशिष्ट आत्मा यस्य तं । यद्वा सलाबुपहितश्चासौ आत्मा चेति । सगुणं निर्गुणं चेति भावः । उपपूर्वाद्वधातेर्हिरिति हिरादेशः । उमाया गौर्या आश्रय आधारभूतस्तम् । तस्यार्धाङ्गे स्थितंलात् । ईदशं तं शिवं आश्रये लस्वरूपेणोप-तिष्ठामि । श्रिञ् सेवायां ॥ विप्ननिर्विष्नकर्तारं दुरितप्रस्मृतिस्तवं । वन्दे विष्नहरं देवं प्रसन्नं करुणार्णवम्' इति ॥ ६ ॥ विद्यानामायत्तानां निर्विद्यस्य विद्याभावस्य कर्तारं विद्वितार विधातारं वा । 'अधीनो निघ्न आयत्तः' इत्यमरः । दरितद्यौ पापन्नी स्पृतिस्तवी स्मरणस्तवी यस्य स तम् । पापनामनि 'अंहोदुरितदुष्कृतम्' इत्यमरः । 'अमनुष्यकर्तके च' इति ठक् । प्रसन्नं संतुष्टम् । विघ्नं हरतीति विघ्नहरस्तम् । 'विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः' इत्यमरः । करुणायाः दयाया अर्णवः समुद्रस्तं ईदशं । दीव्यतीति देवस्तम् । गणेशमित्यर्थः । पचाद्यच् । वन्दे नमस्करोमि । वदि अभिवादनस्त-त्योः लट् चतुर्दशजनान्तःस्था या चतुर्दशरूपिणी। चतुर्दशोहिता मायाद्वाचतुर्दशनाच्छभा ॥ ७ ॥ चतस्रो दशा बाल्यकीसारयीवनवृद्धलाख्या अवस्था एषां ते चतुर्दशास्ते च ते जनाः प्रजाश्च तेषामन्तः अऽन्तःकरणे तिष्ठतीति चतुर्दश-जनान्तःस्था । चतस्रो दशा येषां ते चतुर्दशा जना इत्यर्थः । चतुर्दशभुवनानि वा । षोडशत्वपक्षे चतुर्दशतलानि वा । तद्वप-मस्या अस्तीति चतुर्दशरूपिणी तत्खरूपयुक्ता । 'अत इनिटनै।' इति इनिः । यद्वा तद्वपमती तच्छीला ताच्छीलिको 'णिनिः । रूप-यतीति रूपिणी। तेषां रूपिणी वा। गृह्यादिलादिनिः। नान्तलान् डीप्। चतस्रश्च ता दशा अवस्थाश्च ताभिरूहिता परित्यक्ता। सदैवैकरूपेण स्थितेत्यर्थः । अद्धा तलतः । 'तत्वे लद्धांजसा द्वयम्' इत्यमरः । चलारो दशना दन्ता यस्य स चतुर्दशनः तत्र अच्छा निर्मला भा कान्तिर्यस्याः सा चतुर्दशनाच्छभा । यद्वा चतुर्दशनश्व अच्छः स्फटिकश्च चतुर्दशनाच्छौ तद्वद् भा यस्याः सा । 'अच्छः स्फटिकभक्षकः' इति वैजयन्ती । यद्वा चतुर्दशनवत् अच्छा भा यस्याः सा ईदशी या माया अस्तीति शेषः । 'सुषि स्थः' इति कः । 'दशावस्थानेकविया' इत्यमरः ॥ प्रन्थादौ प्रन्थमध्ये प्रन्थान्ते मङ्गलाचरणं कर्तव्यमिति भाष्यात प्र-न्थकर्त्रा प्रन्थादी वस्तुनिर्देशात्मकं नमस्काररूपात्मकं च मङ्गलं कृतं 'आशीर्नमस्कियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्' इति स्मर-णात् । सलावुपहितात्मानमाश्रये तमुमाश्रयमिति । चतुर्दशोहिता मायाद्धा चतुर्दशनाच्छभेत्यत्र च वस्तुनिर्देशः । कमिति । वन्दे विष्नहरं देवमित्यत्र नमस्काररूपात्मकं चेति । नतु देवस्मरणादिना मङ्गलं भवत्येवेति लेखनं किमर्थमितिचेत् शिष्य-शिक्षार्थमिति । यथा गुरुभिर्मन्थादी लेखनं कृतं तथास्माभिरपि कर्तव्यमित्येतदर्थम् । उमाश्रयं आश्रये इति उभाभ्यां सायुज्यं सूच्यते । यथा वामाङ्गे उमास्ति तथा दक्षिणाङ्गेऽहं स्यामिति भावः । 'अष्टसप्तत्युत्तराणां श्लोकानां शतपत्रकम् । प्रोक्तं सप्तशतीस्तोत्रे तत्सप्तशतिसंख्यया । विभज्य जुहुयान्मन्त्रीरिति कात्यायनीमतम्'इति कात्यायनीतन्त्रस्य मतमित्यर्थः । तत्स-प्रशतिसंख्ययेत्यत्र द्वस्वेकारपाठिश्चन्यः । लोकप्रमादाद्वा कल्पनीयः । वयंतु सप्तगुणिता शतसंख्याऽनयेत्यर्थ इति ब्रमः । ननु सप्तशतानां समाहारः सप्तशती इति न संभवति । श्लोकगणनया अष्टसप्तत्युत्तरशततमे पत्रकमेव स्यात् । यद्वा सप्तसत्यो ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डा विद्यन्तेस्थामिति सप्तसतीत्युक्तेदमित्यादिप्रसङ्गात् । 'तालव्या अपि दन्त्याश्च शम्बश्करपांसवः' इतिवत्तालव्या अपि दन्त्याः स्युरित्यपि वक्तमशक्यलाच । कुत्रापि पतिव्रतावाचकस्य सतीशब्दस्य कोशेषु तालव्यादेरदृष्टलात् । तद्याख्यातृभिरिप दन्याः स्युरिस्यपि वक्तुमशक्यलाच । कवचार्गलाकीलकादि-विशिष्टस्य सप्तशतीमन्त्रस्य सप्तशताहुतयो भवन्तीत्यपि केचिदिति चेत्र । तेनापि न्यूनाधिकसंख्यासंभवात् दोषश्रवणाच । उक्तं च । 'यो मूर्खः कदचं हुला प्रतिवाचं नरेश्वरः । खदेहपतनं तस्य नरकं च प्रपद्यते । अन्धकश्च महादैत्यो दुर्गाहोम-परायणः । कवचाहुतिप्रभावेण महेशेन निपातितः' इति । अतः सप्तशतीमश्रहोमः कथं कर्तव्य इत्याशङ्कथाह । मार्कण्डेय उवाचेलेक इति । मार्कण्डेय उवाच इलोको मन्त्रः । 'बलिदाने नमोन्तश्च होमे विश्वप्रिया तथा'इलागमात् । मार्कण्डेय उवाच खाहा इलोको मन्त्रः॥

(६ दंशोद्धारः)॥ श्रीगणेशाय नमः॥ मदोन्मायदुद्दामदिग्दिन्तिगण्डोन्मदोन्मायदिन्दीवरालीविराजन् । अनायासमा-यासमायासपत्नः स पायादपायादुमायास्तनूजः॥ ९॥ विद्वत्कुलशिरोरत्नं नला तातं समासतः । दंशोद्धारं शप्तशास्तानीम् विदुषां मुदे ॥ २॥ इह खलु तत्रभवान् कृष्णद्वेपायनशिष्यो जैमिनिर्व्यासमुखादिखलं धर्मजातं श्रुलाप्यवशिष्टान् कांश्वि-त्प्रश्नान्प्रदुकामो भगवन्तं मार्कण्डेयं पृष्टवानिप मार्कण्डेयेन श्रीभगवद्ध्यानप्रवणिचत्तत्याऽवसराभावाद्विन्ध्याचलनिवासिच- तुःपिक्षद्वारा बोधितः । तेश्व पिक्षिभिर्मार्कण्डेयभागुरिसंवादमुपकम्य मन्वन्तरकथाप्रसङ्गेन सप्त मन्वन्तराणि निर्वण्याष्टमम-न्वन्तरचितं प्रोच्यते मार्कण्डेय उवाचेत्यादिना । मृकण्डोरपत्यं मार्कण्डेयः । शुभ्रादिलाद्वक् । ढेलोप इत्युकारलोपः ॥

#### सावणिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते इष्टमः । निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्भदतो मम ॥ १ ॥

(१ गुप्तवती) साविभिरिति । अष्टमः स्वायंभुवस्वारोचिषउत्तमतामसरवतचाक्षुपववस्वतादिनाम्नां चतुर्दशानां मध्ये । विस्तरात् प्रन्थवाहुल्येन ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी) सवर्णा छाया तस्या अपत्यं सार्वाणः। बाह्मादित्वादिन्। यद्वा अग्रजस्य वैवस्वतमनोः समानो वर्णो यस्य इति सार्वाणः। स्वार्थे तद्धिताभिधानात्। तथाच विष्णुपुराणे। 'छायासंज्ञासुतो योसौ द्वितीयः कथितो मनुः। पूर्वजस्य सवर्णासौ सार्वाणस्तेन कथ्यते'। सूर्यतन्यः सूर्यतनय इति दक्षसावण्योदीनां निरासार्थ। यः सार्वाणर्ष्टमो मनुः सुरथः कथ्यते तदुत्पित्तं निशामय जानीहीत्यर्थः। निशामयेति 'शम लक्ष आलोचेने' इत्यस्य चौरादिकस्य रूपं। 'शमोऽदर्शने' इति दर्शनेतर-विषय एव सानुवन्थसंज्ञाविधानाष्ट्रस्वाभावः। तदुत्पित्तामितिवाच्यवाचकभेदाभिप्रायेण। विस्तरात्प्रपचतः गदतः कथयतः ममेन्त्रपवादिषये कचि(दस्या)दुत्सर्गस्यापि समावेशात्पवम्यथं पष्टी अव्ययं वा पचम्यतं। यद्वा मम विस्तरान्ममशब्दप्रपचात्। 'विस्तारो विप्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः' इत्यभिधानात्। मम मुखाद्वा। अन्येतु ममगदतः ममवचनादित्यादुः। गद्यतेऽनेनेति गदो मुखं। गदनं गदो वचः। घवर्थे कः। तदन्तात् तस्॥ १॥

(३ शान्तनवी) ग्रणोति वियते वर्णते च वर्णनं च वर्णः । 'वर्णो द्विजादो ग्रुह्वादो स्तुतो वर्ण तु चाक्षरे' वर्णन स्तुत्या सह-वर्तमाना सवर्णा। अथवा आत्मभन्नी सवित्रा समानो वर्णो यस्याः सा सवर्णा। सवर्णयाः अपत्यं पुमान् सावर्णिः। 'स्त्रीभ्यो ढक्' इति ढकं वाधित्वा 'वाह्वादिभ्यथ्व' इति इक् प्रत्ययः। सावर्णाः पवेतितु प्रयोगः। संवन्धविवक्षया दाशरथो राम इति वदन्दतो क्षेयः। सूर्यस्य तनयः सूर्यतनयः। स कतमो मनुरित्यपेक्षायामाह। यो मनुः कथ्यते ऽष्टम इति। यच्छन्देनोच्यते योर्थस्तच्छन्दस्तस्य वावकः। यः पुराणक्षैवेवस्तमनोः सप्तमादनन्तरं सूर्यतनयः सावर्णिनाम मनुः कथ्यते सोष्टमो मनुर्भविष्यतीत्यर्थः । अष्टमत्वं विधेयं। सावर्णिरष्टमो मनुरित्येवोक्ते सवर्णायाः प्रागुक्तसामान्यव्युत्पत्त्या तादशः अन्यजोपि कश्चिन्मनुः स्यात् । अत उक्तं सूर्यतनय इति। सूर्यतनयोऽष्टमो मनुरित्येवोक्ते छायामुतोऽपि सूर्यतनयः शनेश्वरो मनुः स्यात्। अत उभयमुक्तं सावर्णिः सूर्यतनय इति। तस्य सावर्णेरष्टममनोरुत्पत्ति विस्तरात् शन्दप्रयाद्वादतो मम मुखं वा संमुखं निशामय। हे शिष्य दत्तावधानः सन् पर्यत्यय्थः। निशामय श्रण्विति तु कुव्याख्यां। तथाहि शमु उपशमे दिवादिः। शमलक्ष आलोचने चुरादिः। आभ्यां यथा-योगं णिचि 'अत उपथायाः' इति बृद्धौ। शमोदर्शने शमोणी दर्शनादन्यत्राथें मित्संज्ञो भवति। अमन्तत्वादेव मित्वसिद्धौ नियमार्थीयं योगः। मितां ह्वसः।शमयति व्याधि निवर्तयति निशामयति श्लोकान् श्र्पोति। दर्शनेतु मित्वाभावात् =हस्वत्वा-भावादत उपथायाद्विद्धरेव। निशामयति रूपं पर्यति निशामयति। चक्षुषा रूपं पर्यतीत्यर्थः। 'निःशर्करिमदं तीर्थं भारद्वाज निशामयं । चक्षुषा पर्यत्यर्थः। तथाच दुर्घटः। निशामयति हत्यात्तिमत्र निशामनं चक्षुःसाधनं ज्ञानमिति व्याख्यत् ॥ १॥

(४ नागोजीभट्टी) सार्वाणिरिति । सवर्णायाश्र्ष्ठायाया अपसं सार्वाणः । वाह्वादित्वादित्र् । विस्तराद्रदतो ममेति अपादानशेषत्विवक्षायां षष्ठी । निशामय जानीहि । चुरादे रूपं । तस्य 'नान्येमितोहेतो' इति मित्वनिषेधः । सूर्यस्य तनय इति दक्षसावण्यादिनिरासार्थं । यद्वा यः यकारादष्टमो मनुर्हकारस्तस्य विशेषणं सूर्यतनय इति । सचाग्निस्तेजस्वित्वेन तन्नेदिष्ठत्वात्तेन तद्वीजं
रेफो लम्यते । तद्वत्तं च हकारस्य लक्षणयोच्यते । तस्यैव विशेषणान्तरात्सावाणिरिति । सवर्णा लोहितशुक्रकृष्णवर्णसहिता प्रकृतिः
तस्या अपत्यवत्संवनिध तद्वाचक इकारः । तद्वत्त्वं लक्षणया अन्तिमो विन्दुस्तु श्लोके स्वरूपत एव निवेशित इति । ईन्हींइतिबीजं
लब्धं । तदुत्पत्तिं तन्मन्त्रं प्रतिपाद्यदेवताया उत्पत्तिं निशामयेति संवन्धः । यद्यपि एतदुपक्रमप्रश्ले 'अस्मिन् कल्पे सप्त येन्ये
भविष्यन्ति महामुने । मनवस्तान् समाचक्ष्वतेषु देवादयश्च ये' इत्येवोक्तं तथापि सार्वाणकाख्यानकथनोत्तरं मार्कण्डेयपुराणे
'सार्वाणकमिदं सम्यक् प्रोक्तं मन्वन्तरं तव । तथैव देवीमाहात्म्यं पृष्टमेतत्त्वोदितम्'इत्युपसंहारेण तद्विषये कोष्ठिकं प्रश्नस्यान्वमात् उपक्रमप्रश्लनिबन्धरूपलक्षणमिति बोध्यम् ॥ १ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) एवं प्रतिमन्त्रं खाहापदं देयिमिति निष्पन्नं। सावर्ण्याद्यास्ततः परंश्लोकमन्त्राः सप्तदश इति। ततः परं मार्कण्डेय उवाचेतिमन्त्रात्परं सावर्णिरित्ययं श्लोक आद्यो एषां ते सावर्ण्याद्याः। सावर्णिः सूर्यतनय इति प्रथमश्लोकः। मन्त्रस्तु द्वितीयो जात इत्यर्थः। श्लोकरूपमन्त्राः सप्तमिरिधका दश सप्तदश। तत्संख्याका वर्तन्त इति शेषः। तथाहि सावर्णिरिति २॥१॥

(६ दंशोद्धारः) सवर्णा छाया तस्या अपत्यं साविषः। वाह्वादेराकृतिगणत्वादिव्। निशामय जानीहि इयर्थः। शमोदर्श-ने। मित्वविधानादालोचनार्थस्य चौरादिकस्य रूपं। मम गदतः गदनं गदः। घञऽर्थे कविधानमिति कः। तस्माजानीहीत्यन्वयः। यद्वा गदतोममः। पश्चम्यर्थे षष्ठी । ममेत्रर्थे विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं वा। ममत्वमिति त्वप्रत्यप्रकृतिवत्। यद्वा गदतो मम विस्तरात् शब्दप्रपश्चात् । 'विस्तारो विष्रहो व्यासः सतु शब्दस्य विस्तरः' इत्यभिधानात्॥ १॥

# महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः। स वभूव महाभागः सावर्णस्तनयो खेः॥ २॥ (१ ग्रुप्तवती)॥ २॥

(२ चतुर्धरी) महामायेति । विसदशप्रतीतिसाधनं मया । तस्याश्च महत्वं सर्वविषयलमिति महामायेश्वरशक्तिः । सेविहि प्राणिनो मोहयति । तस्या अनुभावेनेदमस्य भूयादित्यनुकूलेच्छया यथा येन प्रकारेण मन्वन्तरं किंचिदधिकैकसप्ति चतुर्युगात्मकः कालः । तस्याधिपो राजा वभूवेति भाविनि भूतवदुपचारः । तथा तं प्रकारं निशामयेत्यनुषकः । यत्तदो(साह-चर्यनियमात्) नित्यसंबन्धात् । महानसाधारणो भागो भगसमुदायो यस्य स च । 'ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्येष षण्णां भग इतीरणा दिति विष्णुपुराणोक्तेः । रवेस्तनयः साविणिरिति संभ्रमेण पुनकिकः ॥ २॥

(३ शान्तनवी) स प्रसिद्धः सार्वाणः रवेस्तनयः महाभागः महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपो बभव तथा विस्तरतो गदीष्यामीत्यन्वयः । सात्यस्यां विश्वं माया।माकाभ्यामयच् । अथवा मान पूजायां चुरादिः । मानयितुमर्हा माया। पृषोदरादिलान्नलोपः । अथवा मा लक्ष्मीः माइति अयः शुभावहो विधिर्यस्याः सा माया महती चासौ माया च महामाया तस्याः परमशक्तेः अनुभावः प्रभावः तेन । अथवा महती चाद्या माया यस्याः सा महामाया तस्यामनुभावः मतिनिश्वयः अबाध्याध्यवसायः महामायानुभावः तेन। अथवा अः विष्णुः तस्य माया अमाया महती चासावमाया च महामाया तस्याः अनुभावः महासायानुभावः तेन । 'अनुभावः प्रभावे च सता च मतिनिश्चये' । अथवा अय गतौ अययति अर्पयतीति णि-जन्तात्पचाद्यचि स्त्रियां टापि अया आसमन्तादभिव्याप्ता मा लक्ष्मीः आमा आमाया अयाः आमाया । महैरुत्सवैरभिव्याप्तां मां लक्ष्मीं उपासकाय अययति अर्पयति वा शक्तिर्भवति सा महामाया तस्या अनु पश्चात् अबाध्याध्यवसायादनन्तरं भावः परमात्मतयानुसाधनं अनुभावः 'तं भावं भावयेद्योगी' इति स्मरणात् । 'भावः सत्ता स्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मस्य'॥ तेन । 'पश्चात्सादृश्ययोरनु' । मन्वन्तराधिपः । इह प्रकरणतः सप्तममनुजीवितकालात्परभूतो नवममनूदयात्पूर्वो यः कालः स मन्बन्तरशब्देन विवक्षितः । ततश्चान्तरशब्दो मध्ये वर्तते । मन्बोः सप्तमनवमयोरन्तरे मध्यकाले ब्रह्मणाधिकृतः रक्षकः प्र-जानां पतिरिधपो मन्वन्तराधिपः । 'अन्तरमवकाशाविधपरिधानान्तिधभेदताद्थ्यं । छिद्रात्मीयविनाबहिरवसरमध्येन्तरा-त्मनि च'। महाभागः । भज सेवायां भावे घत्र 'चजोः कुघिण्यतोः' महान्भागो भक्तिर्यस्य स महाभागः । अथवा भाष दीसी कर्तरि किए। भासते भाः। भासं धर्म वा गच्छति प्राप्नोतीति भागः। 'गमेर्डोऽन्यत्रापि दृश्यते' इति कर्तरि डः। महांश्वासौ भागश्चेति महाभागः । अथवा भासं परदेवतां गायतीति भागो मन्त्रः । 'आतोऽनुपसर्गे कः' । महान्भागो मन्त्रो यस्य स महाभागः । अथवा भगस्यैश्वर्यादेरिदं भागं भवितव्यतालक्षणं हेतु वस्तु । महत् भाग्यं यस्य स महाभागः । 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीरणा' 'भग श्रीकाममाहात्म्यवीर्यरत्नार्कः-कीर्तिषु'। तनोति कुलं तनयः । रूयते स्तूयते रविः तस्य ॥ २ ॥

(४ नागोजीअट्टी) महामायेति । विसद्दशप्रतीतिसाथनं माया । तस्या महलं च सर्वविषयलमिति महामाया ईश्वरश-क्तिः तस्या अनुभावः इदमित्थं भवलितीच्छा । मन्वन्तरं किंचिद्धिकैकसप्तितयुगात्मकः कालः। तथेल्यनेन तथा तं प्रकारं निशा-मयेल्यनुषङ्गो द्शितः । भागं भगसमूहः । 'ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्वैव षण्णां भग इतीर-णा'इति विष्णुपुराणात् । बभूवेति भूतवदुपचारः । तद्भवनस्यावस्यकल्योतनाय सावार्णस्तनयो रवेरिति संश्रमे पुनरुक्तिः॥२॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) महामायेति ३ ॥ २ ॥

(६ दंशोद्धारः) महामायेति । बभूवेतिभूतिनदेशस्तूपचारात् । यद्वा कल्पान्तराभिप्रायेणैतत् । एवमप्रेप्यूखम् ॥२॥

## स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्व चैत्रवंशसमुद्भवः । सुरथो नाम राजाऽभूत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ३ ॥

#### (१ गुप्तवती)॥३॥

(२ चतुर्धरी) अत्रेतिहासम्वतारयित । खारोचिषेन्तर इति । खरोचिषोऽपत्यं खारोचिष इति । खारोचिषो नाम द्वितीयो मनुः तद्धिकारोपलक्षिते खारोचिषे अन्तरे समये । द्वितीयमन्वन्तरे इतियावत् । 'मन्वन्तरं मनोः कालः' इति विष्णुपुराणदर्शनात् । पूर्वं कथाकालापेक्षया चैत्रोनाम खारोचिषस्य मनोः सूनुः तस्य वंशे संततौ समुद्भवो जन्म यस्य । नामेति प्रसिद्धौ । सुरथसंज्ञया प्रसिद्ध इत्यर्थः ॥ ३ ॥

( ३ शांन्तनवी ) अष्टमो मनुः कथ्यत इति प्राग्यः प्रस्तुस्तस्य सावर्णेः प्राग्जनननिदानतामहिमचरित्राणि वर्णयति मार्कण्डेयोऽनेन श्लोकेन । पूर्व प्रथमं खायम्भुवमन्वन्तरमपेक्ष्य द्वितीयमन्वन्तरलक्षणे खारोचिषेऽन्तरे खारोचिषमन्वन्तर-

कले पुराकत्ये चैत्रवंशसमुद्भवः पुरथो नामा प्रसिद्धः । समस्ते क्षितिमण्डले राजाभूत् अजनिष्ट । अवर्तत अवितेर्स्यः । सस्ते क्षितिमण्डले राजाभूत् अजनिष्ट । अवर्तत अवितेर्स्यः । सस्ते आत्मन इव ब्रह्मण इव रोचिः प्रभा यस्य सः खरोचिर्मनः । अथवा अः विष्णुः पुष्ठु अस्येव विष्णोरिव रोचिन्छि-विर्यस्य सः खरोचिः मनुः । खरोचिष इदं खारोचिषं तस्मिन्खारोचिषे । आगमशासमस्यानित्यलादैजभावः।'रोचिः शोचि-क्ष्मे ह्रीवे प्रकाशोइयोत आतपः' । अन्तमवसानं राति एहात्यन्तरं तस्मिन्कालविशेषे पूर्वकालं अपेक्षणिक्रयापेक्षा द्वितीया । चिती संज्ञाने । सर्वधातुभ्यष्ट्रन् । चेति जानाति धर्माधर्मप्रवृत्त्यप्रवृत्तीकर्त्तुमिति चित्रः किष्वद्राजा तस्यापत्यं पुमान् चैत्रः । शिवादिभ्योऽण् । तस्य वंशः संतानः । तस्मात्समुद्भवतीति चैत्रवंशसमुद्भवः । अथवा चित्र चयने । असिचिभिदिश-सिभ्यः कः । चीयते चित्रमद्भुतं कर्म तस्यायं चैत्रः तस्य राज्ञो वंशः तस्मात्समुद्भवः विद्यया जन्मना वा प्राणिनामेकलक्षणः संतानो वंश इत्युच्यते । रमन्तेस्मिन् रथः । शोभनो रथो यस्य सः सुरथः । 'नामप्राकाश्यसंभाव्यकोधोपगय-कुत्सने' । राजते इति राजा । अभूत् । भू सत्तायां छङ् । क्षितेर्भूमेर्गण्डलं चकवालं तस्मिन् ॥ ३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) खारोचिषे इति । खारोचिषाधिकारोपलक्षिते द्वितीयमन्वन्तरे पूर्विमिति कथाकालापेक्षया । चैत्र-स्तस्यैव मनोः सुतः । नामेति प्रसिद्धौ ॥ ३ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) खारोचिष इति ४ ॥ ३ ॥

(६ दंशोद्धारः) खारोचिष इति । खारोचिषे द्वितीयमन्वन्तरे । चैत्रः खारोचिषस्य सुतः ॥३ ॥

#### तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरसान्। बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा।।४॥

(१ शुप्तवती) कोलाविध्वंसिन इति । कोलेति क्षत्रियाणां कुलविशेष इति केचित् । कोलेति सुरथस्थैव राजधा-न्यन्तरमित्यन्ये ॥ ४ ॥

(२ चतुर्धरी) तस्येति । सम्यक् नीतिशास्त्रानुसारेण प्रजा लोकान् औरसान् धर्मपत्रीप्रभवान्पुत्रानिव पालयतस्वस्य शत्रवस्त्रया तादशा अत्युद्रिक्ता वभूनुः । के ते इत्यपेक्षायामाद् । कोलाविध्वंसिन इति । कोलेति अन्येषामेव काचिद्राजधानी तां विध्वंसितुमध्यासितुं शीलं येषां । विशब्देन धातोरन्यार्थकरणात् । तेन कोलाविध्वंसिनः कोलानिवासिनो
भूपास्तस्य शत्रवो विपक्षा वभूनुरित्यर्थः । तथा तादशा उदिक्ता इति यावत् । तदेति वा पाठः । अथवा कोलेति सुरथस्यैव
राजधान्यन्तरं तां ध्वंसितुमुपमिद्तं शीलं येषां ते तस्य शत्रवो भूपास्तथा वभूनुः । यथा कोलाविध्वंसिन इत्यन्वयः । अयवा तदा तत्काले तस्य शत्रवः कोलाविध्वंसिनो वभूनुः कोलां विध्वंसितवन्त इत्यन्वयार्थः केचिदाहुः । यद्वा कोलाः सूकरास्तान्नविध्वंसिन्त न खादन्ति ते कोलाविध्वंसिनो यवनाः । व्रताभिक्ष्ण्ययोक्षेति णिनिः । कोलानाम शस्त्रविशेषः तया विध्वंसितुं शीलं येषां ते । 'कोला शस्त्रप्रभेदे स्यात्' इत्यमरः ॥ ४ ॥

(३ शान्तनची) तदा तस्मिन्सारोचिषमन्वन्तरे काले औरसानुरसोत्पादितान् । उरसा निर्मितान् । 'उरसो यच' पुत्रानिव सम्यक् अनवयं यथा स्यात्तथा प्रजा लोकान्पालयतः दुःखेभ्यो रक्षतस्तस्य सुरथस्य राज्ञः कोलाविध्वंसिनो भूपाः शत्रवः शातियतारे वभूवृित्यन्वयः । को ब्रह्मा । अः विष्णुः । उः महेश्वरः । तान् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् काः लान्ति अर्च- यितुं गृह्मन्ति इति कोला ब्राह्मणादयः तान् आसमन्ताद्विध्वंसयन्तीति कोलाविध्वंसिनः रक्षोयोनयः । अथवा कोलाः सूकराः तान्नविध्वंसयन्ति इति कोलाविध्वंसिनो यवनाः । अथवा कोलान्सूकरान्विध्यिषे इति दीर्घः । कोलाविधः क्षत्रियादयः तान् ध्वंसयन्ति इति कोलाविध्वंसिनो यवनाः । ननुच कोलान्सूकरान् अवन्ति रक्षन्तिति कोलाविधः क्षत्रियादयः तान् ध्वंसयन्ति इति कोलाविध्वंसिनो यवनाः । ननुच कोलान्सूकरान् अवन्ति रक्षन्तिति कोलाविनो यवनाः तान् ध्वंसयति इति कोलाविध्वंसी तस्य कोलाविध्वंसिनः । सुरथस्यापि विशेषणमेनतस्यात् । असु यदीत्यं व्युत्पादेत । उत्तरश्चोके तु कोलाविध्वंसिमिरित्येतद्यवनविशेषणतया व्युत्पादयिष्यामः । उरसा निर्मितः । 'उरसो यच्च' 'औरसो धर्मपन्नीजः' इति स्मृतिः । पुत् अव्ययं नरकवाचि । पितरं पुन् नरकाच्यते पुत्रः । अथवा पून् पवने । पुनाति पुत्रः । पुवो च्हसक्षेति कन् । 'पुत्रः स्यादात्मसंभवः । पुत्रान्नो नरकाद्यस्यात्पितरं त्रायते सुतः । ततः पुत्र इति स्रोतः स्थावः इति स्मृतिः ॥ ४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तस्येति । सम्यक् नीतिशास्त्रानुसारेण । कोला सुरथस्यैव राजधान्यन्तरम् । तथा अतिशयेन कोलाविध्वंसिन इत्यर्थः ॥ ४ ॥

(५ जगबन्द्रचन्द्रिका) तस्य पालयत इति ॥५॥४॥

(६ इंद्रोद्धारः) तस्येति । कोलान्सूकरात्रविध्वंसन्ति ते कोलाविध्वंसिनो यवनाः । यद्वा कोलान्विध्यन्ति ते कोलाविधः 'निहृवृतिवृषि—' इति दीर्घः । क्षत्रियादयस्तान् ध्वंसयन्तीत्यर्थः । को ब्रह्मा अः विष्णुः उमेहेशः तान् लान्ति पूजार्थ गृह्वन्ति ते कोलाः ब्राह्मणास्तानासमन्तात् विध्वंसयन्तीति वा । यद्वा कोला शक्षविशेषस्तेन विध्वंसिनः । यद्वा कोला सुरथराजधानी तिह्यदंसिनः । यद्वा कोला येषामेव राजधानी तस्यां विध्वंसिनो निवासिनः । उपसर्गण धालर्थस्यान्ययालकरणात् ॥ ४ ॥

### तस्य तैरभवयुद्धमतिप्रवलदण्डिनः । न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविष्वंसिभिर्गितः ॥ ५ ॥

#### (१ गुप्तवती)॥ ५॥

(२ चतुर्धरी) तस्य तैदित्यादि । युद्धं संप्रहारः । दण्डी हस्त्यश्वादिसमूहः अत्यतिशयेन प्रवलोः दण्डो विद्यते यस्य स तस्य । अथवा धर्मशास्त्रानुसारी दण्डः प्रजासु विद्यते यस्य तस्य सुरथस्य राज्ञस्तैः कोलाविध्वंसिभिः सह युद्धं संहारोऽभवत् । अथवा अत्युचितदण्डकारिणः न्यूनैरल्पसाधनैरिप तैः सुरथो जितः भंगेनयोजितः। जयभङ्गयोर्देवाधीनलात्॥५॥

(३ शान्तनवी) तस्य अतितरां प्रकृष्टं बलं हस्त्यश्वरथपादातसन्नद्धं सैन्यं येषां शत्रूणां ते अतिप्रबलाः तान् दण्डयित इत्यतिप्रबल्डण्डी तस्य सुरथस्य तैः कोलाविध्वंपिभर्यवनभूपैः सह युद्धमभवत् । तस्मिन्युद्धे सुरथो राजा न्यूनैरल्पबलैरिप तैः कोलाविध्वंसिभर्यवनभूपैजितोऽभिभूत इत्यन्वयः । इह जित इति नायं जि जये इत्यस्य प्रयोगः । कस्य ति जि अभिभवे इत्यस्य । तदुक्तम् । 'जयिर्जयाभिभवयोराधेऽथेंऽसावकर्मैकः । उत्कर्षप्राप्तिराधोथों द्वितीयेऽथें सकर्मकः'इति । कोला नाम नगरी तां राजधानीं विध्वंसयन्तीति कोलाविध्वंसिनो यवनाः भूपास्तैः । अथवा कोलेति शस्त्रभेदः तया विध्वंसयन्तः कोलाविध्वंसिनः । सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले इति सुरथस्य यत्सार्वभौमलमुक्तं प्राक् तिद्दानीं नदै-वषशाच्छन्नभिरल्पैरथाकान्तः सागरान्ताखिलावनिवलयलात्तस्येति भावः ॥ ५ ॥

(४ नागोजीश्वर्षः) तस्य तैरिति । अतिप्रवलदण्डकर्तुः । छान्दसलात्कर्मधारयादिभिः । इदं पराजयनिमित्तं । न्यू-नैरल्पसाधनैः ॥ ५ ॥

(५ जगधन्द्रचन्द्रिका) तस्य तैरभवदिति ६॥५॥

(६ दंशोद्धारः) तस्य तैरिति । अतिप्रबलो दण्डोऽपराधिषु चतुर्थोपायो यस्य । हस्तो वा दण्डः । कर्मधारयान्मस्वर्थीयस्य निषिद्धलेऽपि मतुर्वाधक इति भाष्येण लाघवादस्य सूचितलात् । किसलयच्छेदयाशेयवन्त इतिवत्कर्मधारयादिष
सल्धिय इति इनिः । अतितरां प्रकृष्टं बलं येषां शत्रृणां तान् दण्डयतीति वा । जितः अभिभूतः । जि अभिभवे नतु जि
जये । तस्याकर्मकलात् । अति पिपितं इत्यतिप्रः । मूलविभुजादिलात्कः । अतिविरुद्धः बलदण्डः सैन्यसिष्ठवेशो
यस्येति वा ॥ ५ ॥

## ततः स्वपुरमायातौ निजदेशाधिपोऽभवत्। आकान्तः स महाभागस्तस्तदा मवलारिभिः ॥६॥

#### (१ गुप्तवती)॥६॥

(२ चतुर्धरी) ततः खपुरमिलादि । ततोऽनन्तरं खपुरमात्मराजधानीं वा निजदेशाधिपो मूलराष्ट्राध्यक्षः आक्रन्तो-ऽभिभूतः आच्छित्रदेशो वा ततस्तैराक्षान्तः खपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवदिल्यन्वयः । तदा प्रवलैस्तत्कालप्राप्तवलैः । अरिभिरित्यर्थः ॥ ६ ॥

(३ शान्तनची) ततएवाह । तदा तयुद्धविधिसमये ततः अभिभवाजितस्तैः प्रबलारिभिराकान्तः व्याप्तः अधि-क्षिप्तः स महाभागः सुरथः खपुरं आयातः सन् निजदेशाधिपोऽभवत् । खकीयपुरजनपदमात्राधिप एवासीत् नतु सार्व-भौम इत्यन्वयः । स ययि शत्रुभिराकान्तस्त्रथापि तदाकान्तिजनितोद्वेगोपगतवनवासिमुनिवरोपदिष्टमहामायैकसमाराधन-लब्धवरावाप्तव्यसाम्राज्यसंप्राप्तव्याष्टममनुलपदलक्षणभवितव्यतावाप्तिपात्रत्या महाभाग इतिविशेषणमर्थवदेव । तदुक्तं । 'सं-भवे व्यभिचारे च स्याद्विशेषणमर्थवत्' इति । दिश्यते देशः स्थानमात्रम् । ननु च नीवृजनपदो देशस्तु विषयः स्थानमात्रं तत्कथं देशप्रहणेनेह जनपदो लभ्यते तदभ्यधादमरः । 'नीवृजनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम्'इति । 'लंताथादि न पूर्वभाक्' इति च यत्पर्यभाषिष्ट । नैव दोषः । नीवृदादीन्पश्चैकार्थानाहुरपरेलित्याश्रयणात् । आत्मात्मीयज्ञातिधनवाची खशब्दः ॥६॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । ततः भङ्गानन्तरम् । तैः प्रबलैः अरिभः शत्रुभिराक्षान्त आक्रमितः महाभागः ख-पुरं आयातः । निजदेशाधिप एवाभवत् न सार्वभौम इत्यर्थः । भावे तजन्मभवजन्मान्तरीणमहाराज्यमिति बुद्धौ खीकृत्य महाभाग इत्युक्तम् ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततः खपुरमिति ७॥ ६॥

## अमार्थेबेलिभिर्दृष्टैर्दुबेलस्य दुरात्मभिः । कोशो वलं चापहतं तत्रापि स्वपुरे सतः ॥ ७ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥७॥

(२ चतुर्धरी) अमासैरिति। ततस्तस्य। सार्वविभक्तिकस्तस्। तत्र खपुरे अप्यमासैः कोशोऽपहतो वलं चापहर्ताम-सन्वयः। बिलिमः संजातबलैः दुष्टैर्जातप्रकोपैः दुर्बलस्य शत्रुक्षयितबलस्य दुरात्मभिः लोभायुपहतान्तःकरणैः कोशोऽर्थ-संचयः बलं सैन्यं॥ ७॥

(३ शान्तनवी) तत्रापि तन्मात्रे सपत्नाहृतभूचके गहिंते खपुरे सतो निवसतो दुर्वलस्य शत्रुभिर्गृहीतभूचकस्य प्रभुमन्त्रोन्साहशक्तिश्चत्यस्य सुरथस्य कोशो बलं च बलिभिर्बलवद्भिर्दुष्टैरुलिह्यतमर्थादैर्दुरात्मभिर्दुराशयैः राज्यं गृहीतुं कृतनिश्चयै-रमालैमिश्चभिः आपहृतं आत्मसात्कृतमित्यन्वयः । अमा सह समीपे वा भवा अमात्याः 'स्थीत्यसार्थ्यसैन्येषु बलं ना काकसी-रिणोः । कोशः स्वर्णादिलोहाष्टकसंप्रहः । 'सुवर्ण रजतं ताम्रं रितिः कांस्यं तथा त्रपु । सीसं कालायसं चैव ह्यष्ट लोहानि चक्षते' । आपहृतः कोशः अपहृतं च बलिमिति विगृह्य नपुंसकमनपुंसकेनैकवचास्यान्यतरस्याम् ' इति नपुंसकशेषः । एकवद्भावश्च । अपिशब्दो गर्हायां । दुरीषदर्थकुत्सनवैवर्ण्यासंभवलाभेषु । दुष्टैरिति । दुष वैकृत्ये । क्तः कर्तरि । वैकृत्यं रूपभद्गः ॥ ७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) अमात्यैरिति । ततः तस्य । सार्वविभक्तिकस्तिसः । तत्र स्वपुरेऽतिकोशोऽर्थसंचयः वलं सैन्यं चापहृतं आत्मसात्कृतं । दुष्टत्वं राजविषयद्वेषवत्त्वं दुरात्मत्वं राज्यलोभाकान्तत्वं दुर्वलत्वं क्षीणबलत्वं रिपुकृताभिभवात् ॥ ७॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अमासैरिति ८॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) अमार्त्येरिति । दुष्टैः कामकोधादिदोषयुक्तेर्दुरात्मभिः स्वामिद्रोहेण निन्दितान्तः करणैरित्यपीनहत्त्तयं। अपहृतमिति । नपुंसकमनपुंसकेन' इति नपुंसकशेषः । ततस्तस्य । सार्वविभक्तिकस्तिसः । सत इति वा पाटः । पञ्चम्यन्तं वा॥०॥

#### ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः । एकाकी हयमारु जगाम गहनं वनम् ॥ ८॥

#### (१ गुप्तवती)॥ ८॥

(२ चतुर्घरी) ततो मृगयेत्यादि । मृगयाव्याजेन मृगवधच्छलेन हतं स्वाम्यमाधिपत्यं च यस्य सः । एकाक्यद्विती-यः । गहनं दुर्गमं वनन् ॥ ८॥

(३ शान्तनवी) ततः अमालैरपहतकोशबललात् हृतस्वाम्यः अपहृतस्वामितः स मुरथो भूपतिः एकाकी असहायः केवलं मृगयाव्याजेन ह्यमारु गहनं निरन्तरव्याप्तलतादिपिहितोदरं काननं जगाम गतवानित्यन्वयः । मृग्यन्तेऽन्वेष्यन्ते प्राणिनो मृगादयोऽस्यां मृगया पापिदः तस्या व्याजः तेन आखेटकवृत्तिमिषेण मुनिवनोपगमनमेवात्र मुख्यं कार्य
नतु मृगयाचरणम् । मुख्यकार्यस्वरूपाच्छादनं व्याजः । स्वामिन ईश्वरस्य भावः स्वाम्यं । हतं स्वाम्यं यस्मात् स हृतस्वाम्यः । एक एव एकाकी । 'एकादाकिनिचासहाये' । 'एकाकी लेक एककः' । 'कलिलं गहनं समे' ॥ ८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । हतस्वाम्यः हताधिपत्यः । एकाकी असहायः ॥ ८ ॥

(५ जगयन्द्रचन्द्रिका) ततो मृगयेति ९ ॥ ८ ॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । ततोऽनन्तरमित्यर्थः । एकाकी असहायः । यद्वा न कमकं दुःखं एकं च तदक चैकाकं तदस्यास्तीत्येकाकी । 'एके मुख्यान्यकेवलाः' । कर्मधारयान्मलर्थीयस्तु प्राग्वत् । सुखार्थस्य कशब्दस्य नाक इत्यादावमान्त-स्यापि दर्शनान्मान्तस्यैव सुखार्थकत्वं नाशङ्कनीयम् ॥ ८ ॥

### स तत्राश्रममद्राक्षीद्विजवर्यस्य मेधसः । प्रशान्तश्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितम् ॥ ९ ॥

(१ गुप्तवर्ता) मेधस इति सुमेधोनामकमुनिविशेषस्य । लक्ष्मीतन्त्रे तु 'जन्मानि चिरतैः सार्ध स्तोत्रैवें वेंदवादिना । कथितानि पुरा शक्र विसष्ठेन महात्माना । स्वारोचिषेन्तरे राज्ञे सुरथाय महात्मने । समाधये च वैश्याय प्रणतायावसीदते' इत्युक्तं । अनयोरेकमन्यस्य विशेषणं वा द्वयोरिप नामले कल्पभेदेन वा समाधानम् ॥ ९ ॥

(२ चतुर्धरी) स तत्रेति । आश्रमं मुनिवासोचितं स्थानं द्विजवर्थस्य ब्राह्मणश्रेष्ठस्य मेधसो मेधोभिधानस्य । प्रशान्तैः पर्राह्मसाविरहितैः श्वापदैर्हिस्रपशुभिः आकीर्णमभिव्याप्तं । मुनेर्मेधसः शिष्या मुनिशिष्याः मुनयो मननशीलाश्च ते शिष्याश्चेति वा मुनयश्च शिष्याश्चेति वा तैरुपशोभितमलंकृतम् ॥ ९ ॥

(३ शान्तनवी) द्विजेति संबुध्यन्तम् । वर्य इति तु राजिवशेषणम् । मार्कण्डेयः खिशिष्यं संबोधयित । हे द्विज इतः सुरथचित्रकथाश्रवणश्रवणो भवेति । स वर्यः वयोंऽर्दः सुरथः तत्र तिस्मिन्वने सुमेधसो नाम मुनेः शिष्योपशोभितं, प्रशान्तश्वापदाकीणं आश्रममदाक्षीद्दशेंत्वन्वयः । मुनेशित सुमेधसो विशेषणं विधेयत्वेन । आश्रम्यन्ति तपस्यन्त्यत्रेत्वाश्रमः । द्वाम्यां मातृमौजीभ्यां जायते द्विजः । हे द्विज । सुष्ठु शोभना मेधा यस्य स सुमेधाः । 'नित्समित्त्वप्रजामेधयोः' इत्यसिन्यप्रययः । तस्य मुनेः तपःसामर्थ्यात्प्रशान्ताः संत्यक्तिहस्रता ये श्वापदा व्याधादयस्तैराकीणं व्याप्ताः । शुन इव पदानि येषां ते श्वापदाः । 'शुनो दन्तदंश्राकणककुदवराहलाङ्गलपदपुच्छेषु' इति दीर्घलं । वरं पुना राज्यावात्त्यप्रममनुलावात्तिलक्षणमर्हतीति वर्यः सुरथः । 'दण्डादिभ्यो यः' । अथवा 'छन्दिस च' इति यत् । छन्दोवत्पुराणानि भवन्ति । 'तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः स वरो मतः' । 'देवादृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्षीयं मनािकप्रये'। शिष्यवैदानधीयद्विरुपशोभितं शोभान्वितं संजातशोभम् ॥ ९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) स तन्निति । मेधा इति ऋषिनाम । वस्तुतो विराष्टस्य नामान्तरिमदम् । 'अमुख्याः सावताराया महालक्ष्म्या अमानुषं । जन्मानि चिरतैः सार्ध स्तोत्रैर्वा वेदवादिनां । कथितानि पुरा शक विसष्टेन महात्मना । स्वारोचि- वेऽन्तरे राज्ञे मुरथाय महात्मने । समाधये च वैद्याय प्रणताय च सीदते' इति लक्ष्मीतन्त्रोक्तेः । 'श्रीशस्तु रूपमास्थाय पुरा विप्रस्य मेधसः । स्वमायां ज्ञापयामास मुरथाय समाधये' इत्यन्यत्र । प्रशान्तत्वं पर्राहसाविरहत्वं । मुनिभिस्तिच्छप्यंश्व शो- भितमित्यर्थः ॥ ९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) स तत्राश्रममिति १०॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) स तत्रेति । मेधसः मेधोऽभिधानस्य । प्रशान्तैः परस्परत्यक्तवैरैः परहिंसारहितैर्वी श्वापदैर्व्याघादि-भिराकीर्णे । मुनेमेंधसः शिष्यैः मुनिभिर्मननशीलैर्वा शिष्यैरुपशोभितम् ॥ ९ ॥

## तस्थों कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः । इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे ॥ १०॥ (१ गुप्तवती) ॥ १०॥

(२ चतुर्धरी) कंचित्कालमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सचेत्यन्वयः । तेन मुनिना मेथसा सत्कृतः । पूजितः सन्नितश्चेत-श्वानियतदिग्देशं । मुनिवरेति भागुरेः संबोधनं मेधसो विशेषणं वा ॥ १० ॥

(३ शान्तनवी) तेन सुमेधसा सुनिना सत्कृतः आहतः पूजितः स सुरथस्तिस्मिन्सुनिवराश्रमे इतश्चेतश्च विचरन् परिश्रमन् कंचित्कालं तस्था स्थितवांश्चेत्यन्वयः । कालमिति कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सुनिषु वरः श्रेष्ठः सुमेधा सुनिस्तस्याश्रमे । अथवा स सुरथस्तिस्मिन्सुनिवराश्रमे तेन सुनिना इतः प्राप्तः अभ्यागतः सत्कृतश्च सन् कंचित्कालं चेतश्च स्वान्तं च विचरन् तपः क्षमं स्यात्र वेति विचिन्तयन् तस्थावित्यपरोऽन्वयः ॥ १०॥

(४ नागोजीभट्टी) तस्थाविति । कंचित्कालमिति कालाध्वनोरिति द्वितीया । इतश्वेतः अनियतिदग्देशम् । मुनि-वरेति भागुरिसंवोधनम् आश्रमविशेषणं वा ॥ १०॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्था कंचिदिति ११॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) तस्थाविति । चकारो भिन्नकमः । स चेत्यन्वयः । इतः प्राप्तः तेन मुनिना इतः अभिगत असिन-त्यन्वयः । मुनिवरस्याश्रमे । मुनिवरेति संवोधनं वा ॥ १० ॥

## सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममलाकृष्ट्चेतनः। मत्पूर्वैः पालितं पूर्वे मया हीनं पुरं हि तत्।। ११।।

#### (१ गुप्तवती)॥ ११॥

(२ चतुर्धरी) सोऽचिन्तयदित्यादि । ममेति षष्ट्यन्तप्रतिरूपकमव्ययम् । तस्य भावो ममलं ममेदमित्यभिमानः तेनाकृ-ष्टा वशीकृता चेतना बुद्धिर्यस्य । मत्पूर्वैर्मदीयप्राचीनपुरुषः । पूर्व प्राक्काले । पूर्वबद्धितीया ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवी) तदा मुनिसंदर्शनकाले तत्राश्रमे ममलाकृष्टमानसः मुरथः खचेतसाऽचिन्तयत् कुटुम्बं स्मृतवानि-त्यन्वयः । ममेति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं । ममेति भावो ममलं ममता । ममेदमिति मदीयताबुद्धिः तया आकृष्टं वशीकृतं मानसं स्वान्तं चेतो यस्य स तथोक्तः । किमचिन्तयदित्यपेक्षायामाह । पूर्व मत्पूर्वैमेतिपत्रादिभिः धर्मतः पालितं मत्कुलागत पुरं संप्रति विधिवशेन मया हीनं त्यक्तं तत् हि निश्चयेन ॥ ११ ॥

( अ नागोजीभट्टी) सोऽचिन्तयदिति । ममेति पष्ट्यन्तप्रतिरूपकमव्ययम् । तस्य भावो ममलं ममेदमिखभिमानः ते-

नाकृष्टा निवृत्तिमार्गादपकृष्टा चेतना बुद्धिर्यस्य सः । मत्पूर्वेः पूर्वजैरित्यर्थः । हिः पादपूरणे । उत्तरश्लोकेनान्वयः । मानस इति पाठेपि आकृष्टं मानसं यस्य ॥ ११ ॥

(५ जगश्चनद्रचन्द्रिका) सोऽचिन्तयदिति १२॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) सोऽचिन्तयदिति । ममेति पष्ट्यन्तप्रतिरूपकाद्भावे लप्रत्ययः ॥ ११ ॥

## मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा । न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः ॥ १२ ॥

#### (१ गुप्तवती)॥ १२॥

(२ चतुर्धरी) मद्रत्यैरिति । असद्दृत्तैरिति हेतुगर्भ विशेषणं । अतएव धर्मतः पाल्यते नवेति विकल्पः । धर्मतः उचितनीत्या । प्रसिद्धः प्रधानो मुख्यः । उक्तलिङ्गं त्यजन्त्यपीति न्यायात्पुंस्त्वं । तथा च रामायणे लङ्काकाण्डे 'ये प्रधानाः प्रवङ्गमाः' इति । यद्वा प्रधानानि महामात्रास्तैः सहितः । यद्वा सप्रधानो महामात्रसहितः ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवा) मद्भलैरिति । असद्दृत्तरसचरितेस्तमंद्र्लंमंदमाल्यप्रभृतिभिः पुंभिर्धमंतः धर्ममाश्रित्य दुःखेभ्यः पाल्यते कि नवेति सोऽचिन्तयत्सुरथ इत्यन्वयः। 'खान्ववायागतं वस्तु धर्माद्यथांपसाधनं । खान्ववायोद्भवाः सम्यक् पाल्नीयं हि धर्मतः' इति यमगीतातो युक्तेषा राज्ञः खपुरानुस्मृतिः । मत्यूवेः मत्यूवें मम वा पूर्वा मत्यूवांस्तः । पूर्वकालं भरणीयाः भृत्याः।भृत्रो संज्ञायां क्यप्। 'हिहेताववधारणे । यृत्तं पद्ये चिरत्रे त्रिष्वतीते दृढनिस्तले । धर्माः पुण्ययमन्यायस्त्रभावाचारसोमपाः । उपमायां विकल्पे वा' । स प्रधानः श्रूरः सदामदः मम वैरिवशं यातः गतः मद्रैरिगृहीतः मे हस्ती सांप्रतं कान् भोगान् लप्सते । किंतु भविष्यतीति तत्र जाने इति सोचिन्तयदित्यन्वयः । सुखेन अकृच्छ्रेण प्रकष्ण धीयते धार्यते पोष्यते च सप्रधानः । 'आतो युक्' इति ईषदुःसुषु कृच्छ्राकुच्छ्रायेपूपपदेषु दधातेर्युक् 'युवोरनाकौ' । स प्रधान इत्यपपाठः । स इति छेदेपि प्रधान इति न स्यात् । प्रदधाति प्रधानमिति नपुंसकलात् । यदभ्यधुः । परमात्मविप्रकृतिमहामात्रमुख्येषु प्रधानमज्ञहिङ्गमद्वयोरिति । प्रधानेनामात्येन सह वर्तते सप्रधान इति चत्तन्त्र । मम वैरिवशं यात इत्यनेन पौनकत्त्यप्रसङ्गात् । प्रसद्याक्तान्तराज्यलादमात्या एव हि वैरिण इत्यलं विस्तरेण । सदा सर्वदा मदो यस्येति सदामदः । यद्वा । स इति छेदः । सपदात् सः प्रसिद्धो मे हस्तीति संबन्धनीयं । दामानि द्यति खण्डयति इति दामदः । 'आतोऽनुपसर्गे कः' 'नपुंसि दाम संदाने' ॥ १२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) मङ्गृत्यैरिति । तथा पालने हेतुरसङ्गृत्तैरिति । प्रधानैर्महामात्रैः सहितः सप्रधानः शूरहस्तीति कर्मधारयः । किमवस्थ इति न जाने इत्यन्वयः ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मद्भृत्यैरिति १३॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः) मद्भृत्यैरिति । स प्रसिद्धः प्रधानो मुख्यः । पुंस्त्वमार्ष । यद्वा प्रधानेन महामात्रेण सहितः सप्रधान इत्येकं पदं । स प्रधान इति पाठे सुप्रधानाख्यः स प्रसिद्धः । दामबन्धनं द्यति खण्डयति इतिदामदः । मदोन्मत्त इत्यर्थः । 'आतो-नुपसर्गेकः । दाम्रा सह सदामा स्तंभस्तं दातीति समस्तं वा १२ ॥

## मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते । ये ममानुगता नित्यं प्रसाद्धनभोजनैः ॥ १३ ॥

#### (१ गुप्तवती ) ॥ १३ ॥

(२ चतुर्धरी) ममेति । वैरिवशं विपक्षपारतन्त्रयं यातः प्राप्तः । कान् कियतः कींद्शान्वा (भोगान्) उपलप्स्यते उपलभ्यत इति न जाने । साध्याहारोऽन्वयः । अनुगताः सेवकाः । प्रसादस्तुष्टिदानं । धनं वर्षदेयं दानं । भोजनं प्रति-दिनं देयं । यद्वा प्रसादोऽनुप्रहः धनं प्रीतिदानं भोजनं चेतनं च तैहेंतुभूतैरिति काकाक्षिवदुभयत्र संबध्यते ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) भुज्यन्त इति भोगाः । 'पालनेऽभ्यवहारे च निर्वेशे च पणे स्त्रियां । भोगः सुखे भुजंगानां शरी-रफणयोरपि' । जाने इति । ज्ञाजनोर्जा शिति । अनुपसर्गाज्ज्ञ इत्यात्मनेपदम् । ये नित्यं संततमनवरतं शश्वत्प्रसाद्धन-भोजनैः प्रसादैहचितदानैर्धनैर्वेतनरूपैभोजनैः मम अनुगता अनुजीविनः ॥ १३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ममेति । वशं पारतन्त्रयं । कान् कियन्तः कीदशान्वा न जाने इत्यस्यानुषक्षः । अनुगताः सेवकाः । सेवकले हेतुः प्रसादेत्यादि । प्रसादस्तुष्टिदानम् । धनं मासिकादिवेतनम् । भोजनं प्रतिदिनं दीयमानं तैः ॥१३ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) मम वैरिवशमिति १४॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः) ममेति । प्रसादोऽनुप्रहः । धनं प्रीतिदानं । भोजनं भृतिः । यद्वा प्रसादः प्रीतिदेयं । धनं भृतिः । भोजनं प्रत्यहं देयं तैः । ममानुगताः तएवान्येषामनुतृतिं कुर्वन्तीति काकाक्षिवदुभयत्रापि संबन्धः ॥ १३ ॥

## अनुरुत्ति धुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् । असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्।।१४॥

(१ गुप्तवर्ता) कुर्वन्त्यन्यमहीभृतामित्यनन्तरं कचिदेकः श्लोकोऽधिकः प्रक्र्यते 'मम भार्या वरारोहा पुत्रश्चातीव शोभनः । सद्मानि स्वर्गसदशान्यप्सरःप्रतिमाः स्त्रियः।' इति ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) अनुवृत्तिमिति । अनुवृत्ति सेवां । ध्रुविमिति वितर्के । असम्यगिति । आयात्तुरीयांशो व्ययः सम्यग्व्ययः । तत्त्रोऽन्यथा असम्यग्व्ययः । तत्त्र्छीलैस्तत्कारिभिः । अथवा असम्यग्व्ययशीलैस्तैः । दुर्व्यसनविषमव्ययशालिभिः ॥ १४ ॥

(३ शान्तनवी) अद्य इदानीं मद्विहीना अनाथाः सन्तः अन्यमहीभृतां मदितरमहीभृतां राज्ञां अनुवृत्तिं सेवां ध्रुवं निश्चितं कुर्वन्ति निश्चितमनुवृत्ति विद्धिति इति सोऽचिन्तयदित्यन्वयः। 'ध्रुवो भभेदे क्षीवं तु निश्चिते शाश्वते त्रिष्ठु'। अतिदुःखेन मत्पूर्वैर्मया च संचित उपार्जितः स सुवर्णादिद्रव्याणां कोशः राशिः। असम्यय्ययशीलैः । असम्यङ् विफलः व्ययः द्रव्योत्सर्गः शीलं खभावो येषां ते तथोक्तास्तैः। सततं व्ययं वित्तोत्सर्गं कुर्वद्भिः तैरमात्यप्रभृतिभिः करणैः क्षयं नाशं गिमध्यति प्राप्स्यति इति सोऽचिन्तयदित्यन्वयः। आहुश्च 'आगमे च व्ययाभावे व्ययं चानागमे कमात्। कोशस्य वृद्धिनाशौ स्तः तत्साम्ये पूर्वरूपता' इति । सततं संततं 'लुंपेदवश्यमः कृत्ये तुं काममनसोरिप । समो वा हिततत्योर्मासस्य पचि युङ्घवोः'। अत्यर्थं दुखं यिसस्तत् अतिदुःखं तेन कर्मणा। 'शीलं खभावे सद्दृत्ते'। व्यय वित्तसमुत्सर्गे । चुरादाव-दन्तः। व्ययनं व्ययः। यदभ्यधुः। 'वित्तत्योगं व्ययतिर्व्ययने गतौ' इति ॥ १४॥

(४ नागोजिभिट्टी) अनुवृत्ताविप एते एव हेतवः । ध्रुविमिति वितर्के । हा मां धिगित्यध्याहारः। असम्यगिति । तुरी-यांशाधिको व्ययः सम्यग्व्ययः । सततिमिति समस्तम् ॥ १४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) अनुगृत्तिमिति १५॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) असम्यगिति पृथक् पदं । एतदसम्यगित्यर्थः । यद्वा आयात् तृतीयांशव्ययः सम्यग्व्ययः । तद्रहि-तोऽसम्यग्व्ययः विटवेश्यादिषु वा तच्छीलैः ॥ १४ ॥

#### संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । एतचान्यच सततं चिन्तयामास पार्थिवः॥१५॥

(१ गुप्तवती) ॥ १५॥

(२ चतुर्धरी) दुःखेनेति। दुर्गतं खिमन्द्रियं यस्मित्रिति दुःखं। दुःखवशात् अदाक्षिण्यात् (१) खाल्यद्रादिति णलप्र-तिषेधः । 'सुखदुःखतिकयायां' इति धातुपाठात्केचित् दुःखेनेत्याहुः । संचित इति ॥ १५ ॥

(३ शान्तनवी) सः पार्थिवः सुरथः । एतच पूर्वोक्तं अतोन्यच सततं विस्तारितमन्तःपुरगतं पुरान्तरगतं दे-शान्तरगतं च स्वकीयं वस्तु सर्व चिन्तयामासेत्यन्वयः । सततिमत्यत्र स इति छेदः । ततं विस्तारितिमत्यर्थः । एकपदले तु सततं संततिमतिहि व्याख्यानं स्यात् । ततश्च सुरथश्चिन्तासंतिकाकान्तस्वान्ततया वक्ष्यमाणप्राप्तव्याष्टममनुत्वपदाव्यास्यै चिन्तानुकूलतया समाधानविधानविधुरः प्रसज्येत । 'वीग्नं तु विमलार्थकं 'विधुरं तु प्रविक्षेषे' 'विधुरो दुःखिते हीनाङ्गे च प्रकी-तितः' । ननुच सोऽचिन्तयदिति कियापदे कृते पुनश्चिन्तयमासेति वाचोयुक्तिनं युक्तिमतीति चेत् तन्न । उक्तं चानुकं च ममताकृष्टमानसत्या पुनः पुनश्चिन्तितमेवाचिन्तितमिवाचिन्तयद्वाजेतियुक्तिमत्येव तद्वाचोयुक्तिरिति । पृथिव्या ईश्वरः पृथि-व्यां विदितः ज्ञातश्च पार्थिवः । 'तस्येश्वरः' 'तत्र विदितः' इतिचेत्यत्र ॥ १५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) दुःखेनेति निर्विसर्गे पठन्ति । विसर्गलः । कोशो मूलधनं । अन्यदनुक्तमपि ॥ १५ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका) संचित इति १६॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) संचित इति । एतच अन्यच राज्यश्रष्टस्य मम पुनः कथं राज्यप्राप्तिरिति ततं विस्तीर्ण पुरान्त-रगतं च चिन्तयामास । सततिमित्येकपदले तु नैरन्तर्यार्थलेन निरन्तरिचन्तासंतानाकान्तलेन भान्युदयोपयोगिलतदिधका-रिलस्य वक्ष्यमाणस्याऽसङ्गत्यापत्तेः इहापि विप्रस्याश्रमः विप्रेति संबोधनं वा ॥ १५ ॥

### तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः। स पृष्टस्तेन कस्तं भी हेतुश्रागमने इत्र कः ॥ १६॥

(१ गुप्तवती) ॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) विप्रेति भागुरे: संबोदनं मेधसो विशेषणं वा। अभ्याशे निकटे स राजा एकं अद्वितीयं वैश्यं ददर्श। स वैश्यः तेन राज्ञा। भो इत्यामन्त्रणे। अत्र आश्रमे॥ १६॥

(३ शान्तनवी) स सुरथः तत्र तपोवने तथातथा तत्र खकीयं वस्तु विचिन्तयन् सन् विप्राश्रमाभ्याशे विप्रस्य सुमेधसो मुनेः आश्रमस्याभ्याशे निकटे देशे एकं कंचित् वैदयं तृतीयं द्वितीयं द्वित्रं च ददर्श दृष्टवानित्यन्वयः। तृतीयं आत्ममुन्यपेक्षया। द्वितीयमात्मापेक्षयेत्यर्थः। विशोऽपत्यं जातिवैद्यः। गर्गादिलाद्यञ्। ददर्शहेति कचित्पाटः। स इति तृ प्रकरणतो लभ्यते। 'तृहिचस्महवै पादपूरणे'। अश् व्याप्तौ। तालव्यान्तः। कर्मणि प्रञ्। अभ्यश्यते व्याप्यते अभ्याशः। एकं केवलमेकाकिनं। तेन सुरथेन स वैदयः पृष्टः। किपृष्ट इत्याह। भो अहो लं कः कोऽसि जातितः। किंच। अत्र मुन्याश्रमे तवागमने को हेतुः किं कारणमित्यन्वयः। अव्ययमेषभोशब्द इति भाष्यं। अथवैतद्भवच्छव्दस्य संबुद्धौ हपं। 'क्लोलयललोपेषु.....। सामान्योलेखतो ज्ञातमपि वस्तु विशेषतः। जिज्ञासमानो जिज्ञास्यं पृच्छन्नेवान्यदीप्सितं'। राजा वैदयं पुनः पृच्छति॥ १६॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत्रेति । विप्रेति भागुरिसंबोधनं मेधार्थकतयाऽश्रमविशेषणं वा । अभ्याशे निकटे । स वैश्यः ।

भो इलामन्त्रणे। अत्र आश्रमे॥ १६॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) तत्र विप्राथमेति १७॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः ) स पृष्ट इति ॥ १६ ॥

## सशोक इव कस्मान्तं दुर्मना इव लक्ष्यसे । इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितस् ॥ १७॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ १७॥

(२ चतुर्धरी) इष्टवियोगानुचिन्तनं शोकः । दुःखनिवन्धनश्चित्तावसादो दौर्मनस्यं । सशोकद्व उपहृतशरीरत्वात् । दुर्मनाइव कियाखस्थिरत्वात् । इतीदशमाकर्ण्य श्रुता । प्रणयोदितं विश्रम्भेणोदीरितं ॥ १७ ॥

(३ शान्तनवीं) भोः अहो लं कस्माद्धेतोः संशोक इव लक्ष्यसे संदृश्यसे सखेद इत प्रतीयसे। कस्माच हेतोः लं दुर्मना इव लक्ष्यसे विमनस्कइव लक्ष्यसे वीक्ष्यसे इत्यन्वयः। 'मन्युशोको तु शुक् स्त्रियां'। 'मन्युदेन्ये कतौ कृथि'। शोकेन सहवर्तमानः संशोकः। 'दुर्मना विमना अन्तर्मनाः स्यात्' इति कोशः। दुष्टं मनो यस्य स दुर्मनाः। इवेति साम्ये । शारदाश्रमिव पेल-वमायुरिति वत्। इतीत्थं प्रणयोदितं प्रणयेन प्रमणा उदितं कथितं तस्य भूपतेः सुरथस्य वचः आकर्ण्य शुत्वा ॥ १७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) सशोक इति । इष्टवियोगानुचिन्तनं शोकः । दुःखनिवन्धनश्चित्तावसादो दुर्मनादौर्मनस्यं ! सशोक इव उपहतशरीरलात् । दुर्मनाइव कियाखस्थैर्यात् । इत्याकण्येति । श्लोकः साष्टार्थः । प्रणयो विश्रम्भः ॥ १७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) सशोक इति १८॥ १७॥ मिलिला मन्त्रासु अष्टादश जाता इल्पर्थः॥ १७॥

(६ दंशोद्धारः) शोकः खजनवियोगचिन्तनं । दुःखकृतचित्तावसादो दौर्मनस्यं ॥ १७ ॥

## पत्युवाच स तं वैश्यः पश्रयावनतो नृपम् । वैश्य जवाच । समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले ॥ १८ ॥

#### (१ गुप्तवती ) ॥ १८ ॥

(२ चतुर्घरी) प्रत्युवाच प्रतिवचनं दत्तवान् । प्रथयावनतो विनयात्रम्रः ॥ १८ ॥

(३ शान्तनवी) स वैश्यः तं नृपं सुरथमुद्दिश्य प्रश्रयावनतः प्रश्रयेण विनयेनावनतो नम्नः सन् प्रत्युवाचेत्यन्वयः । सुरथकृतप्रश्नानां प्रत्युत्तरं वक्तं वाक्यमप्रहीदिति भावः । 'विश्रम्भयात्राप्रेमाणः प्रणयेन समार्थकाः' । धनिनां कुले उत्पत्नो-ऽहं समाधिनीम विख्यातः जात्या वैश्योऽस्मीत्यन्वयः । अनेन कस्त्रं भो इति प्रश्नस्योत्तरमुक्तं । 'इम्य आढ्यो धनी' 'कुलं गृहेऽपि वंशेऽपि' ॥ १८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) प्रथयो विनयः । मार्कण्डेयेन सुरथं प्रति ऋष्युक्तावनुदितायां भागुरेः कि वैदय उवाचेति जि-

ज्ञासामालक्ष्य मार्कण्डेय आह । वैश्य उवाच । समाधिरिति ॥ १८ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अर्धश्लोकात्मकतः एकोनविंशतिरवं स्युरिति। ततो अष्टादशमन्त्रानन्तरं अर्धश्लोकरूपो मन्त्रः। श्लोकपादद्वयात्मक इत्यर्थः । एवंप्रकारेण एकोनविंश एकेन ऊनो विंशो मिलिला एकाधिका दश मन्त्रा जाता इत्यर्थः । तथाहि प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं खाद्दा १९ । वैश्योक्तिविंशतिस्तथेति । तथा तेनैव गणनाप्रकारेण वेश्योक्तिवेंश्य उवाचेति कथनं विंशतिर्विंशतिसंख्याको मन्त्रः । वैश्य उवाच खाद्दा २० । पुनरर्ध इति । पुनः अर्थो अर्थात्मको मन्त्रः। श्लोकपादद्वयात्मको मन्त्र इत्यर्थः । तद्यथा । समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले खाद्दा २१ ॥ १८ ॥

(६ दंशोद्धारः )॥ १८॥

# पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः । विहीनः स्वजनैदीरैः पुत्रेरीदाय मे धनम् ॥ १९॥ (१ गुप्तवती )॥ १९॥

(२ चतुर्धरी) पुत्रदारैरिति । पुत्रेश्व दाँरश्व । चकारात्स्वजनेश्व निरस्तोऽधिक्षिप्तः । भरिंसत इति यावत् । असा-धुभिरिति हेतुगर्भे विशेषणम् । विहीनश्वेति । न केवलमिषक्षिप्तः । किंतु धनमादाय निरस्तो निःसारितः । एवमहं धनैदीरैः पुत्रेराप्तयन्धुभिश्व विहीनो वनमभ्यागत इत्यन्वयः । केचित्तु धनैरिति पुत्रदाँरेरित्यस्य विशेषणं । ते हि मम धनानि तैरेव धनमादायाहं विहीन इत्याहुः । आप्ताः सुहृदः। वान्धवो ज्ञातयः । पादानुतृत्तिनीमालंकारोऽयम् ॥ १९ ॥

( ३ शान्तनवी ) धनेषु लोभात् गार्ध्यात् असाधुभिः असजनैः पुत्रेश्व दारैश्व पुत्राणां दारैश्व निरस्तश्च निराकृतो-स्मील्यन्वयः । एतेन सशोक इव कस्मात्वं इति प्रश्नस्थोत्तरमुक्तं । खजनैर्वान्धवेश्व विहीनः रहितोऽस्मि । इत्यपि सशो-कोऽस्मील्यन्वयः । दारैः पुत्रैः आदायि मे धनं मदीयैर्दारैः पुत्रेश्व मे धनं आदायि गृहीतमिल्यन्वयः । अनेन दुर्मना इव लक्ष्यसे कस्मादिति प्रश्नस्थोत्तरमुक्तम् ॥ १९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) असाधुभिः पुत्रदारैर्धनलोभान्निरस्तः अधिक्षिप्तः । भर्त्सित इति यावत् । चादन्यैरपील्यर्थः । विहीनश्रेति । दारैः पुत्रैमें धनमादाय गृहिला धनैविहीनश्च । अंशस्याप्यदानात्तद्रहितः कृतोहम् ॥ १९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) पुनः श्लोकत्रयमिति । पुनः श्लोकत्रयं श्लोकत्रयात्मकाः प्रत्येकं त्रयो मन्त्राः इति । तथाहि पुत्रदारैरिति २२॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः) विहीन इति मे धनमादाय निरस्त इत्यन्वयः । अतएव धनादिभिविहीनः । आदायीति वा पाठः । आदायि गृहीतमित्यर्थः ॥ १९ ॥

### वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्राप्तबन्धभिः।सोऽहं न वेद्रि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्।।२०।।

#### (१ गुप्तवती)॥२०॥

(२ चतुर्धरी) स तथाविधोऽहं कुशलाकुशलात्मिकां ग्रुभामग्रुभां वा प्रवृत्तिं वार्तो ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) मदीयराप्तर्वन्धुभिः पुत्रमित्रकलत्रादिभिरपहृतथनो निरस्तथाहं दुःखी उद्विप्रमनाः सन् वनमभ्याग्तोऽस्मीत्यन्वयः । अनेन हेतुश्वागमनेऽत्र क इति प्रश्नस्योत्तरमुक्तं । तथाविधः सोहं अत्र वने संस्थितः सन् पुत्राणां च दाराणां स्वजनानां च कुशलाकुशलात्मिकां कुशलहृपां अकुशलहृपां च द्विविधहृपां ॥ २० ॥

(४ नागोजिभट्टी) धनहीनलादेवाप्तः सुहद्भिः बन्धुभिश्व निरस्तस्त्यक्तोऽहं वनमभ्यागत इत्यन्वयः । सो-ऽहमिति ॥ २० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) वनमस्यागत इति २३॥ २०॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २०॥

#### प्रदृत्ति स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः । किंनु तेषां ग्रहे क्षेममक्षेमं किं नु सांमतम्॥२१॥

(१ गुप्तवती) प्रवृत्ति वृत्तान्तम् ॥ २१ ॥

(२ चतुर्धरी) तामेव विविच्य दर्शयति । किन्विति । किमिति संदेहे । न्विति विकल्पे । तेषां पुत्रदारखजनानां गृहे कलत्रापत्यादी क्षेमं कल्याणं अक्षेममकल्याणं सांप्रतिमदानीं कथं किविधं । वृत्तं शीलं । सुता इत्युपलक्षणं । दाराः खजना-श्रेलिपि बोद्धव्यम् ॥ २९ ॥

(३ शान्तनवी) प्रवृत्ति वार्ता न वेद्यी न जानामीलन्वयः । संगतोऽत्रत्यैः । स्थितः संस्थितः । 'संस्थाधारे स्थितौ मृतौ' इति वा । दारशब्दः पुंस्थेव भूरुयेव कलत्रवाची । कुशलं चाकुशलं चातमा स्वभावो यस्याः सा तथोक्ता । 'शेषाद्विभाषा' इति कप् समासान्तः इत्वं च । किं नु इति छेदः । 'किं पृच्छायां जुगुप्सने' 'नुषृच्छायां विकल्पने च' । तत्र किमित्यनव्ययं च । संप्रत्येव सांप्रतं । 'प्रज्ञादिभ्यथ्व'इत्यण् । इह क्षेमलाश्रयो विकल्पः नुशब्देन सूच्यते । सांप्रतिमदानीं तेषां पुत्रादीनां गृहे किमिप क्षेमं नु वर्तते । अथवा सांप्रतिमदानीं तेषां पुत्रादीनां गृहे किं क्षेममक्षेममिप नु वर्तते इति तदुभयं न वेद्यीत्यन्वयः । क्षेमं वाऽक्षेमं वा न वेद्यीत्यर्थः । 'कुशलं क्षेममिश्रयां' । क्षिणोति हिनस्ति क्षेशान् क्षेमं ॥ २९ ॥

१ 'आदायि' इति शान्तनवीस्थः पाटः।

(४ नागोजीभट्टी) प्रवृत्तिर्वार्ता । ता एव विवृणोति । किन्वित । कि नु इति द्वयं विकल्पे । तेषां पुत्रदारस्वजनानां गृहे दारापत्यादौ ॥ २१ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) प्रवृत्तिमिति २४ ॥ २१ ॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ २१ ॥

कथं ते किंतु सदृता दुईताः किंतु मे सुताः। राजीवाच।

## यैनिरस्तो भवाँ खुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः । तेषु किं भवतः स्रोहमनुबन्नाति मानसम् ॥ २२॥

(१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी) यैनिरस्त इति । धनैहेंतुभूतैः । किमिति प्रश्ने । भवतः मानसं मनः स्नेहमनुबन्नाति आसंजयित॥२२॥ (३ शान्तनवी) ते सुताः सांप्रतं किं सद्वृत्ताः नु । अथवा ते सुताः सांप्रतं किं दुर्वृत्ताः नु इति तदुभयं कथं मे ज्ञयं स्पादित्यन्वयः । ते सुताः सांप्रतं सद्वृत्ता वा दुर्वृत्ता वा कथं मया ज्ञेया इति भावः । सत् साधु वृत्तं चिरतं एषां ते सद्वृत्ताः । अथवा सतामिव वृत्तं चिरतं येषां ते सद्वृत्ताः । दुष्टमसाधु वृत्तं चिरतं येषां ते दुर्वृत्ताः । अथवा दुष्टानामसजनानामिव वृत्तं चिरतं येषां ते दुर्वृत्ताः । 'इति दुर्देवतो वैद्याद्वृद्यात्पुत्रादिवन्धुतः । दुःखतः कथितं वाक्ययमाकण्यांचे पुनर्तृपः' । हे समाधे हे वैदय भवान् धनैः कारणैः छुट्धेर्पृत्रुभिः । यैः पुत्रदारादिभिर्दुवृत्त्ववन्धुभिर्निरस्तोऽभूत् तेषु भवतः मानसं । कर्तृ । स्नेहं किमनुवन्नाति किमर्थं करोतीत्यन्वयः । तादशेषु स्नेहनिवन्धनं जुगुप्सितं गर्हितं त्यजनीयं भवतेति भावः । यदाहुः भावतः स्निद्यति स्नेद्ये दुद्यते पुनः । सौजन्यं सुजने कुर्याद्दौर्जन्यमपि दुर्जने' इति । भवाँहुट्धेरित्यत्र 'तोर्लि' इति नकारस्य परसवर्णोऽनुनासिको लकारः ॥ २२ ॥

( ४ नागोजीभंट्टी ) कथं ते किविधास्ते । वृत्तं व्यवहारः । मुता इत्युपलक्षणं । राजोवाच । वैरिति । धनैरिति

भर्त्सनरूपे निरासे हेतुः । किमिति प्रश्ने ॥ २२ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) अर्ध पुनर्भवेदिति । पुनर्भूयोपि अर्धोऽर्धश्लोकात्मको मन्त्रो भवेत् । एवंप्रकारेण पञ्चविंशिति संख्या स्यादित्यर्थः । तथाहि । कथं ते किंनु सद्गा दुर्यताः किंनु मे सताः स्वाहा २५ । राजा षट्विंशितिस्तत इति । ततः पश्चविंशितिमन्त्रानन्तरं राजा राजोवाचेति मन्त्रः । षडिधका विंशितः पश्चविंशितः । अधिकैक इत्यर्थः । तथाहि राजोवाच्याहा २६ । अर्धश्लोकात्मकं मन्त्रद्वयमिति श्लोकस्य यैनिरस्त इत्यादेः पूर्वाधापरार्धमन्त्रद्वयं द्वी मन्त्रो भवतः । तथाहि यैनिरस्तो भवाँहुन्धेः पुत्रदारादिभिर्धनैः स्वाहा २७ । तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं स्वाहा २८ ॥ २२ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २२ ॥

#### वैश्य उवाच।

#### एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्रतं वचः । किं करोमि न बधाति मम निष्ठरतां मनः ॥ २३ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ २३ ॥

(२ चतुर्धरी) एवमिति अस्मद्रतमस्मद्विषयं । मम मनो निष्ठुरतां पारुष्यं न बध्नाति न भजत इत्यन्वयः ॥ २३ ॥ (३ शान्तनवी) वैश्य उवाच । यन्मद्रतमित्यपि कचित्पाटः सभ्यः । ममेत्येकवचनपाठौचित्यादस्मद्रतमिति पाटे राजाग्रे वैश्यस्य प्रश्रयावनतस्य सतः प्रागल्भ्यानौचित्यप्रसङ्गाच । हे नृप भवान् यन्मद्रतं वचः यथा प्राह प्रव्रवीति एतद्वचः एवमिद्रमित्यमेव । अथाप्यहं किं करोमि मम मनः । कर्त्र । निष्ठुरतां परुषतां न बध्नाति नाचरति नाश्रयति इत्यन्वयः । 'इवेत्यमर्थयोरेवं' अस्मान् गतं अस्मद्रतं अस्मत्र्यक् । मद्रतं मां गतं मद्रतं मत्पृथक् । अथवा अस्माभिर्गतं ज्ञातं अस्मद्रतं । मया गतं ज्ञातं अस्मद्रतं । गत्यर्था धातवो ज्ञानार्था अपि भवन्ति ॥ २३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) वैश्य उवाच । एवमिति । अस्मद्रतमस्मदीयविषयकम् ॥ २३ ॥

(५ जगद्यन्द्रका) वैश्यः पुनर्भवेदिति । पुनः वैश्य उवाच इति मस्त्रो भवेत् । तथाहि । वैश्य उवाच खाहा २९ । एकोनिर्निशदेव तु मन्त्रसंख्या प्रकीर्तिता इति । तु पुनः एवं गणनप्रकारेण एकेन ऊना निशात् एकोनिर्निशत् । अष्टा-विशात्मकाधिकैक इत्यर्थः । संख्यायते गण्यतेऽनया संख्या मन्त्राणां संख्या मन्त्रसंख्या । प्रकीर्तिता कथिता । पुनरर्भमिति । पुनर्भक्षीकात्मको मन्त्रो भवेत् । तद्यथा । एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्रतं वचः खाहा ३० । पुनः श्लोकत्रयमिति । पुनः श्लोकात्मकाः प्रत्येकं मन्त्राः । तथाहि । किंकरोमीति ३९ ॥ २३ ॥

१ 'भवान्यन्मद्रतं वचः' इति शान्तनवीसंमतः पाठः ।

(६ दंशोद्धारः) एवमिति । यस्माद्गतमित्यपि पाठः । मागतं मया गतं ज्ञातं वा । अस्मद्गतमितिपाठे तु प्रागल्भ्येन प्रथयभावः स्यादिति कश्चित् । वस्तुतस्तु 'अस्मदोद्वयोश्च' इति एकलेपि बहुलं युक्तमेव ॥ २३ ॥

## यैः संत्यज्य पितृस्त्रेहं धनलुब्धेर्निराकृतः । पतिस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः ॥ २४ ॥

(१ गुप्तवर्ता) ॥ २४ ॥

(२ चतुर्धरी) यैरिति। यैः पुत्रैर्दारैः स्वजनैश्च पितृह्मेहं पितहार्दं स्वजनहार्दं च संखज्येखन्वयः। निराकृतस्त्यक्तोऽसि। तेषु तथाविधेष्वपि मे मम मनो हार्दि सह्मेहं । धनछुन्धैर्निराकृतोपि सह्मेह एवेखेवकारोऽतिभिन्नकमे हार्दीत्यस्थानन्तरं दृष्ट्यः ॥ २४ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे राजन् पितृस्नेहं संखज्य धनलुट्धेर्थेर्मसुत्रैनिराकृतोऽस्मि तेष्वेव पुनमें मनः हादि वर्तते । किंच । पितस्वजनहार्द भर्तलक्षणं वन्धुस्नेहं संखज्य धनलुट्धेर्थेर्महारैनिराकृतोऽस्मि तेष्वेव पुनमें मनः हादि वर्तते । किं करोमी-स्वन्वयः । हृदयस्य स्वान्तस्य कर्म हार्दे । प्रेमस्नेह इति यावत् । युवादिलादण् । 'हृदयस्य हृहेखयदण्लासेषु' इति हृद्भावः । हार्दमस्त्यस्य तत् हार्दि मनः हृदयनिविष्टस्नेहोपेतं । स्नेहनिबद्धमिति यावत् । पितरेव भतेव खजनो वन्धुः तस्मिन् हार्दे स्नेहः पितस्वजनहार्दे तत् । 'लुट्धोऽभिलापुकस्तृणक्' ॥ २४ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) यैरिति । यैः पुत्रदारैः खर्जनेश्च पतिहार्दं खर्जनहार्दं च । हार्दं स्नेहः । तेष्विप तथाविधेष्विप मे मनः हार्देवेत्यन्वयः ॥ २४ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) पतिखजनेति ३२ ॥ २४ ॥

(६ दंशोद्धारः) यैः संत्यज्येति। यैः पुत्रदारस्वजनेश्व पितृक्षेहं पितृहार्दं भर्तृक्षेहं स्वजनक्षेहं च संत्यज्येत्यन्वयः। तेषु मे मनो हार्दि क्षेह्युक्तमेव। एवकारो भिन्नकमः। प्रीतिमिति क्वित्पाटः॥ २४॥

#### किमेतन्नाभिजानामि जानन्निप महामते । यत्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्विप बन्धुषु ॥ २५ ॥

#### (१ गुप्तवती)॥ २५॥

(२ चतुर्धरी) किमेतदिति । जानन् ज्ञानवानपि विगुणेष्वपि विरुद्धगुणेष्वपि यत् चित्तं प्रेमप्रवणं स्नेहानुबन्धि एतत् किमिति नाभिजानामीत्यन्वयः ॥ २५ ॥

(३ शान्तनवी) हे महामते राजन् विगुणेष्विप वन्धुषु प्रेमप्रवणं में चित्तिमिति जानन्निप यन्नाभिजानामि किमेत-दित्यन्वयः। अथवा हे महामते राजन्। यद्यस्मात्कारणात् बन्धुषु विगुणेषु असत्स्विप मे चित्तं प्रेमप्रवणं इति जानन्निप एतद्वारियतुं नाभिजानामि करोमि किमित्यन्वयः। अथवा हे महामते राजन् वन्धुषु विगुणेषु सत्स्विप यत् चितं प्रेमप्रवणं स्यात्। तिःकनाम कुत्सितं गाईतं इति जानन्निप नाभिजानामीत्यन्वयः। महती मितिर्यस्य स महामितः। हे महामते प्रेमणा प्रवणं प्रह्लं नम्नं अनुकूलं। 'प्रवणं कमनिम्नोर्व्या प्रह्लं ना वृ चतुष्पये' अगुणेषु अस्नेहेषु। विगुणेषु विस्नेहेषु॥ २५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) किमेतदिति । तेषां दोषं जानत्रिप यत् विगुणेष्विप बन्धुषु प्रेमप्रवणं चित्तं करोमि तिकिमिति कस्माद्धेतोरेतत्र जानामि इत्यन्वयः ॥ २५ ॥

(५ जगञ्चनद्रचिन्द्रका) यत्प्रेमप्रवणमिति ३३॥ २५॥

(६ दंशोद्धारः) किमेतिदिति । जानत्रिप न जानामि । किमेतिदिति प्रश्नः । यद्वा जानत्रिप विगुणेष्विप बन्धुषु यत्प्रेमप्रवणं चित्तं करोमि तिकिमिति कस्माद्धेतोर्न जानामि इत्यन्वयः ॥ २५ ॥

## तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते । करोमि किं यत्र मनस्तेष्वंमीतिषु निष्टुरम्।।२६॥ (१ गुप्तवर्ता)॥ २६॥

(२ चतुर्धरी) तेषामिति । कृते हेतोः निःश्वासः दार्मनस्यं च जायत इति यथावचनमन्वयः । अप्रीतिषु प्रीतिश्र्र्येषु यन्मनो न निष्ठुरं । अप्रीतिसुनिष्ठुरमिति पाठे अप्रीत्या सुनिष्ठुरं अतिनिष्ठुरं न जायत इत्यनुषज्यते । तत्कि करोमीत्यन्वयः॥२६॥

(३ शान्तनवी) करणं कृतिः कृतं । नपुंसके भावे क्तः । अथवा करणं कृतिः कृत् तस्यं । संपदादिलाद्भावे क्षियां किए । निर्गच्छिति श्वासो यस्मात्स निःश्वासः शोकः । दुस्थं मनो यस्य स दुर्मनाः तद्भावो दौर्मनस्यं प्रतिपक्षिणी नास्ति प्रीतियंषां ते अप्रीतयः । निष्टुरं कठोरं ।तेषां पुत्रादीनां कृते क्षेमलाभयोः संसिद्धिविषये संसिद्धिप्रयुक्त्येव मे निःश्वासः शोका-

१ 'अप्रीतिसुनिष्ट्रं' इति चतुर्धरीगृहीतः पाठः ।

हैन्यं दौर्मनस्य दुस्थितमनस्कलं च जायते । यदास्मात्कारणात् मिय अप्रीतिष्वपि तेषु पुत्रादिषु मे मनः निष्ठुरं कृरं न जायते । अतः करोमि किमित्यन्वयः । तदित्थं संप्रति सांसारिकचिन्तातः कान्दिशीकोऽस्मीति भावः । 'कान्दिशीको भयद्वतः' कां दिशं व्रजामि इति व्याकुलोऽस्मीति भावः ॥ २६ ॥

(४ नागोत्रीभट्टी) तेषामिति । तित्रिमित्तं यन्मे निःश्वासादिकं जायते अप्रीतिषु प्रीतिरहितेषु अपि तेषु यन्मे

मनो निष्ट्ररं न तिलंक करोमीत्यन्वयः ॥ २६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अर्थपुनर्भवेदिति । अर्थ अर्थश्चोकात्मको मन्त्रो भवेत् । तथाहि किं करोमि किं यत्र मन-सोखप्रीतिषु निष्ट्रं खाहा ३४ ॥ २६ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २६॥

#### मार्कण्डेय जवाच।

## ततस्तो सहितौ विम तं मुनि समुपस्थितौ । समाधिनीम वैदयोऽसौ स च पाथिवसत्तमः॥२७॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २७॥

(२ चतुर्धरी) तत इसादि । हे विष्र तं मेथसं समुपस्थिता उपसन्नां । पार्थिवेषु राजसु सत्तमः साधुतमः ॥ २०॥ (२ शान्तनवी) हे विष्र हे शिष्य समाधिनांग असा वैद्यश्र पार्थिवसत्तमः स सुरथश्च ता द्वाँ सहिता मिलिता हित-संयुक्ती वा संता तं प्रसिद्धं सुमेश्वसं नाम मुनि समुपस्थिता सम्यक् उपजग्मतुरिखन्वयः । तिष्ठतिरुपपूर्वा गत्वथापि । पार्थिवेषु सन् अतिशयेन पार्थिवसत्तमः ॥ २०॥

(४ नागोजीभट्टी) मार्कण्डेय उवाच । तत इति । सिहती मित्रलेन संगती समुपस्थिती समुपसर्वी ॥ २७ ॥

(५ जगज्ञन्द्रचिन्द्रिका) मार्कण्डेय इति । तथाहि मार्कण्डेय उवाव खाहा इत्येको मन्त्रः ३५। पुनश्चार्द्धश्चेक इति पुनर्र्यक्षोकात्मको मन्त्रश्च भवेत् । तथाहि ततस्त्री सहिता विप्र तं मुनि समुपित्यता खाहा ३६ । श्लीकात्मकः पुनिरिति । पुनः श्लोकात्मकः श्लोकात्मकः भ्लोकात्मकः पुनिरिति ।

(६ दंशोद्धारः) ॥ २७॥

## कृता तु तौ यथान्यायं यथाई तेन संविदम् । उपविष्टौ कथाः काश्चित्रकतुर्वैद्यपार्थिवौ ॥ २८॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २८॥

(२ चतुर्धरी) कृत्वेति । यथान्यायं यथागय यथागई यथाचारं तेन सुनिना सह संविदं संभाषां 'संवित्त्रियां प्रति-ज्ञायामाकारे ज्ञानसंकरे । संभाषायां क्रियाकाले संकेते नाम्नि भाषणे' इत्यभिधानात् ॥ २८॥

(३ शान्तनची) अल्पाच्तरलाद्वैरथन्य पूर्वनिषातः । अभ्यहितस्तु पाथिवः क्षत्रियलात् । यथान्यायं तु शश्रद्ध-णोक्तिविधमनतिकम्येव यथार्ह अर्ह पूज्यं गृद्धं अनिकम्येव यथाश्रमं तस्मै सुमेधसे सुनये संविदं संभाषणाद्याचारं कुला तेनापि प्रजितौ तदनुमत्या उपविष्टा संतो तौ वैर्यपाधिकौ काश्चित्स्वार्थपराः उचिताः कथाः उक्तीः चकतुः विद्धतुरिख-न्वयः । 'तु स्याद्धेदेऽवधारणे'। 'श्रीसंविज्हानसंभाषाकियाकाराजिनामसु'। 'प्रतिज्ञातोपणाचोरेष्वपि संविद्रप्रयुज्यते'॥ २८॥

( ४ नागोजीभट्टी ) कुलेति । यथान्यायं यथाशास्त्रं यथाई यथायोग्यं संविदं संभाषां उपविष्टी । अन्तर्भावितण्यर्थ-क्षेन । उपवेशितावित्यर्थः । तैनेति कर्तरि हृतीया । काश्चित्स्वपर्विषयाः ॥ २८ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अर्धक्षोकात्मको मन्त्र इति । अर्धक्षोकहपो मन्त्रः । तद्यथा उपविद्यौ कथाः काश्चिचक-तृर्वेद्रयपार्थिवौ स्नाहा ३८ ॥ २८ ॥

(६ दंशोद्धारः) कृलेति । यथान्यायं यथाशास्त्रं यथा है यथा महत्तु योग्यं संविदं भाषणं । काश्चित्स्वपरविषयाः॥२८॥

#### राजीवाच ।

#### भगवंस्तामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्य तत् । दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ॥ २९॥

(१ गुसवती) दुःखायेति । खिचित्तत्रयाभावसहकारिकं मनसि दुःखापादकं वस्तु किमित्यर्थः ॥ २९ ॥ (२ चतुर्धरी) भगविति । एकं वस्तु यन्मनसः खिचित्ते हिंदे आयत्ततो निरोधं विना मे मम मनसो दुःखाय दुःख-कारणं तद्वदखेल्यर्थः । वदस्तेति 'सर्वे विषयः छन्दिसः विकल्पन्ते' । इल्लान्सनेपदे । पुराणमपि कृषिप्रणीतलाच्छान्दसमेव । यद्वा यन्मे वदस्वेति । अत्राध आत्मनेपदं । मनोजयो हि न किमपि नरं दुःखाकरोति संकल्पविकल्पात्मकं चित्तम् । 'अ-धीनो निघ आयत्तः' इत्यमरः ॥ २९ ॥

(३ शान्तनद्धी) हे भगवन् हे सवैंश्वर्यसंपन्न हे मुने लां अहं एकं रहस्यं प्रष्टुमिच्छामि तत् वदस्व रहिस उपिदश । 'भासनोपसंभाषा'सूत्रेणोपमन्त्रणे रहस्युपच्छन्दने आत्मनेपदम् । यदस्यात्कारणात्स्वित्तायत्ततां विनावस्थानं मे मनसः दुःखाय भवतीत्यन्वयः । यदहं एकं रहस्यं लां प्रष्टुमिच्छामि तन्मयावश्यमाकर्णनीयं । अन्यथा तदाकर्णनाभावे स्वित्तायत्तलं न स्यात् । तदभावस्तु मे मनसः दुखाय स्यात् संशयापत्रलात् । तस्मात्तद्रहस्यं मया श्रोतव्यमेवेति भावः । 'ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्याध मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा' ॥ २९ ॥

(४ नागोजिभट्टी) राजोवाच । भगवित्रति । वदस्रेति यत्नार्थे आत्मनेपदम् । यत्नेन वदेत्यर्थः । एकं रहस्यं वदस्य । तदाह् । मे मनसः संकल्पात्मकस्थान्तः करणस्य खिनते निश्चयात्मके स्वस्रूपे आयत्ततां निरोधं विना दुः खाय यदित्यन्ययः । संकल्पविकल्पात्मकमेवमन्तः करणं न निश्चयात्मकमतो न मे तिन्नणयेऽधिकार इति भावः ॥ २९ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रिका) राजेति । राजोवाचस्ताहेत्ययं मन्त्रः ३९ । अर्धश्लोकमन्त्रक इति अर्धश्लोकस्पो मन्त्रः । त-यथा । भगवंस्त्तामहं प्रष्टुमिन्छाम्येकं वदस्व तत् स्वाहा ४० । मन्त्राश्वतारिशदेवभिति । एवं अकारेण नत्तारिशत् विशतिद्वयं मन्त्राः स्युः । श्लोकमन्त्रचतुष्टयमिति श्लोकस्पा ये मन्त्रास्तेषां चतुष्टयं । श्लोकस्पाः प्रस्तेकं चत्तारो मन्त्रा इत्यर्थः । तयथा दुःसायेति ४९ ॥ २९ ॥

(६ दंशोद्धारः) भगवित्रिति । वदस्वेति यत्रे । 'भासनोपसंभाषा' इत्यात्यतेपदं । यत्नेन वदेत्यर्थः ॥ २९ ॥

#### ममलं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वाखिलेष्वपि । जानतोऽपि यथाङ्गस्य किमैतन्भुनिसत्तमं ॥ ३० ॥

(१ गुभवती) राज्याङ्गेषु स्वाम्यमात्यसहत्कोशराष्ट्रदुर्गवलेषु सप्तसु ॥ ३० ॥

(२ चतुर्धरी) समलिमिति। राज्यस्येति । सुपां सुप् इति सप्तम्यथं षष्टी । मम राज्यादौ यन्मभलमेतिकिनिबन्ध-निमल्यथः । अन्यदाह । राज्यस्य राज्यिकियाया इति राज्योहेषु स्वाम्यादिषु । 'स्वाम्यमात्यसहत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च । राज्याहानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च' इति नामलिहानुशासनात् । अखिलेषु समस्तेषु ॥ ३०॥

(३ शान्तनवी) मुनिष्वतिशयेन सत् विपश्चित् मुनिसत्तमः । हे मुनिसत्तमः । जानतोऽपि उत्पन्नशानस्यापि गतराज्यस्य शत्रुहस्तगतसाम्राज्यस्य मे अखिलेष्वपि राज्याङ्गेषु यथाज्ञस्य जडस्येव ममलं ममता वर्तते किमेतत् इत्यन्वयः । विनिष्टराज्यस्य पुंसः राज्याङ्गेषु कि समलेन कृतं स्यादिति भावः । 'खाम्यमात्यमुहत्कोशराष्ट्रदुर्गवलानि च' इति सप्त राज्याङ्गानि । 'ववायथात्यैवैवं' ॥ ३० ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) दुःखहेतुलमाह । ममलमिति । राज्यस्मेति सप्तम्यर्थस्य शेषलिवक्सायां षष्टी । राज्ये इत्यर्थः । तेष्वमदीयलं जानतोऽपि मम यथा अज्ञस्य अज्ञस्येव राज्यादिषु ममलं एतिक । किनिबन्धनिमत्यर्थः । 'स्वा-स्यमात्यमुहत्कोदाराष्ट्रदुर्गवलानि च । राज्याहानि प्रकृतयः पीराणां श्रेणयोऽपि च' एषु स्वाम्यं प्रधानम् ॥ ३० ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) जानतोऽपि ४२ ॥ ३० ॥

(६ दंशोद्धारः)॥३०॥

## अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः ! स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति ॥ ३१ ॥

(१ गुप्तवती) निकृतः विश्वतः । अतिहादीं अतिशयस्नेहवान् ॥ ३१ ॥

(२ चतुर्धरी) अयमिति । अयं वैद्यः निकृतो दुःखीकृतः । उज्झितस्यक्तः । तथेति समुचये । अति अतिशयेन हादीं केहवान् ॥ ३१ ॥

(३ शान्तनवी) अयं वैरयश्र यद्यपि पुत्रैः निकृतः विप्रकृतः खिलीकृतः । तथा दारैः कलत्रैः भृत्यैरमात्येश्च उज्झीन्तः उत्सृष्टः । खजनेश्रीत्रादिभिवंन्धुभिरपि संखक्तः तथापि तेषु पुत्रादिष्ठ ममलेन अतिहादीं अतिस्नेहोपेतो वर्तत इत्यन्वयः । विस्नेहेषु पुत्रादिष्ठ ममलेनातिस्नेहवानिति भावः । 'निकृतः स्याद्विप्रकृतः' निःक्रियते खिलीक्रियतेस्म निकृतः । अथवा 'निकृतस्लमुजुः शठः' निकृणोति हिनस्ति निकृतः हिंसकोऽयममुजुः शठ इत्युज्झित इत्यर्थः । 'कुमृतिर्मिकृतिः शाश्यं' निष्कृत इत्यप्रस्तुतार्थकलादपपाठः । तथाहि निष्कृतिः प्रायिश्वितः । यदाहुः 'कामतो ब्राह्मणवधे जीवतो नास्ति

५ 'निष्कृतः' 'नि:कृतः' इति पाठौ शान्तनवीटीकायां संगृहीतौ विवृतौ च ।

निष्कृतिः' इति । प्रायश्वित्तिर्नास्तीत्वर्थः । 'प्रायश्वित्तिस्तु निष्कृतिः' । अथवा निर्थकः अतो निःकृतः । अथवा निष्कान्तः कृतात् करणात् राज्याद्वा निःकृतः ॥ ३१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) नाहमेव तथा अयमपीत्याह । अयं च निकृत इति । निकृतः तिरस्कृतः । उज्झितः त्यक्तः । नीत्युपसर्गपूर्वात्कृत्रः क्तः । तथेति समुचये ॥ ३१ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) खजनेन चेति । दृष्टदोषेऽपीति ४४ ॥ ३१ ॥

(६ दंशोद्धारः) अयं चेति । अतिशयेन हादीं स्नेहवान् ॥ ३१ ॥

## एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुः खितौ । दृष्टदोषेऽपि विषये ममलाकृष्टमानसौ ॥ ३२ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ३२॥

( २ चतुर्घरी ) एवमिति । विषये (वस्तुनि) पुत्रदारादौ ॥ ३२ ॥

(३ शान्तनवी) एषः वैश्यः एवं यथा उक्तः तथा अहंच दृष्टदोषेपि ज्ञातदोषेपि विषये ममलाकृष्टमानसौ आवां द्वाविष अत्यन्तदुः खितौ अत्यन्तं संजातदुः खौ वर्तामहे इत्यन्वयः । 'इवेत्थमर्थयोरेवं' । षित्र बन्धने विषिणोति बधाति विषयः । शब्दस्पर्शहपरसगन्धलक्षणः प्रामसमूहादिलक्षणश्च विषयः । दृष्टदोषलमधुवत्वं अन्ततो दुखः हेतुत्वं च । ममेति भावो ममलं तेनाकृष्टं मानसं ययोस्तौ तथोक्तौ ॥ ३२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) एवमिति । विषये राज्यपुत्रादौ ममलेनाकृष्टं विषयाधीनं कृतं मानसमन्तः करणं ययोस्तौ ॥ ३२ ॥

#### (५ जगचन्द्रचन्द्रिका)॥ ३२॥

(६दंशोद्धारः) एवमिति । दृष्टदोषे अर्जने अर्जितस्य रक्षणे दैवान्नाशेऽपि दृष्टः दोषो दुःखजनकलमस्मिन् ॥ ३२ ॥

## तैत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरिप । ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ ३३ ॥

(१ गुप्तवती) विवेकान्धस्य विवेकचश्चषा हीनस्य वा । ज्ञानाज्ञानयोः सामानाधिकरण्यं कथमिति प्रश्नार्थः ॥ ३३॥

(२ चतुर्धरी) तत्केनेति । ममास्य च ज्ञानिनोरप्यावयोः यन्मोहो ऽन्यथा प्रतिभानं भवति तत् एतत्केन कारणेनेत्यर्थः । नह्यस्मद्विधानां मोहो भवितुमहित इत्याह । एष इति । वस्तुतत्त्वपरिच्छेदो विवेकः । तत्रान्धस्य तद्विहीनस्येत्यर्थः । अथवा अविवेकेन अन्धस्य । अविवेकिन इति यावत् । एवंभूतस्यैवैतावती दशी मूढता भवति । नतु विवेकिनः तत्कथमावयोर्मोह इति भावः ॥ ३३ ॥

(३ शान्तनवी) हे महाभाग हे सुमेधोमुने ज्ञानिनोरप्यावयोर्नृपवेश्ययोमोंहो भवतीति यत् तदेतत् किमिसन्वयः। भगस्यैश्वयदिरिदं भागं महत् भागं यस्य स महाभागः। कयोर्ज्ञानिनोः को नु मोह इत्यत आह। हे मुने मूढस्य विवेकान्धस्य इदं सुस्ताय इदं दुःखायेति हिताहितपार्थक्ये विषये अन्धस्य मम च अस्य च सुरथसमाधिसंज्ञयोर्नृपवेश्ययोः एषा मूढता विवेकविहीनता मोहापन्नता भवतीति किमेतदित्यन्वयः। 'अचक्षुषि तमस्यन्धं जले तिमिरकृत्यपि'॥ ३३॥

(४ नागोजीमट्टी) तिकिमिति । ज्ञानिनोर्विषये दोषवत्त्वज्ञानवतोरिप । ममास्य चेति सर्वान्विय । उभयनिष्ठमोहस्यायु-क्तलमाह । यत् यतः एषा एतजातीया मृढता अविवेकान्धस्य अविवेकवतः भवति नतु दोषज्ञानरूपविवेकवत इति आवयोः सा युक्तेति भावः ॥ ३३ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) पुनरर्थमिति । पुनः अर्थ अर्थश्लोकात्मको मन्त्रः । तथाहि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्ध-स्य मूढतास्वाहा ४५ ॥ ३३ ॥

(६ दंशोद्धारः) तत्किमिति । भगस्येश्वर्यादेरिदं भागं महद्भागमस्य तत्संवृद्धिः । विवेकेऽप्यन्धस्य ममास्य च । यहा विवेकान्धस्य जनस्य या मूढता सा ज्ञानिनोरप्यावयोः कथिमिति प्रश्नः ॥ ३३ ॥

#### ऋषिरुवाच।

#### ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथकपृथक् ॥ ३४॥

(१ गुप्तवती) तत्र ज्ञानमात्रमूढलाभावव्याप्यं ज्ञानविशेषो वा। नाय इत्याह । ज्ञानमस्तीति । विषयगोचर इति पद-

१ 'तत्केनैतत्' इति चतुर्धरीटीकास्थः पाठः । २ 'विषयाश्च' इति पाटः । ३ 'जातिश्चैवं' इतिचतुर्धरीटीकास्थः पाटः ।

द्वयस्य सप्तम्याश्चेक एवार्थः। तथापि शब्दस्पर्शादिरूपो विशेषस्तत्सामान्यं तन्निष्ठो विषयतासंबन्धश्चेति त्रयपरलान्न पानरुचयं। ज्ञानं शब्दादिविषयसबन्धी भवत्येवेत्यर्थः। विषयश्च याति ज्ञानेन संबन्धी भवत्येव॥ ३४॥

(२ चतुर्धरी) अत्रोत्तरमिधित्यः ज्ञानिलाभिमानमेव तावत्तमुन्मूलियध्यन्कृषिरुवाच । ज्ञानिमिति । नतु ज्ञानमात्रस्य मोहवैयधिकरण्यं भवतोऽभिप्रेतं ज्ञानिवशेषस्य वा । आद्ये सर्वस्येव निर्मोहलप्रसङ्ग इत्याह । ज्ञानिमिति । समस्तस्य जन्तोः प्राणिमात्रस्यैव विषयगोचरे विषये घटपटादिविषये ज्ञानमन्तःकरणवृत्तिरस्ति । नच मोहाभाव इति वैषयिकज्ञानस्य न मोहवैयधिकरण्यमित्यर्थः । विपक्षे वाधकमाह । विषयश्र पृथिमित्रस्थभावः । एवं वक्ष्यमाणकमेण यथा गोब्राह्मणादिषु भेदेन याति पृथक् पृथक् भवति । एवं रूपरसादिविषयश्र पृथक् अभ्युपतिष्ठते । न भिन्नविषयज्ञानस्य मोहवैयधिकरण्यमुपपद्यते । 'अत्र को मोहः कः शोक एकलमनुपद्यतः' इत्यभेदज्ञानस्येव तथाभावश्रवणात् । ज्ञातिश्चैविमिति पाठे यथा रूपरसादिविषयश्र पृथक्पृथगेवं मनुष्यलादिज्ञातिरित्यर्थः । गोलब्राह्मणलादिभेदेन ज्ञातिश्च पृथग्भवति । तत्र यद्यपि ज्ञातिरेक्षा नित्या तथापि व्यक्तिभेदाद्विद्यते ॥ ३४ ॥

(३:द्वान्तनवी) हे राजन् समस्तस्य सर्वस्य जन्तोश्चेतनस्य प्राणिनः विषयगोचरे ज्ञानं युद्धिमात्रमस्ति इखन्वयः।
निह मोक्षे धीर्ज्ञानं विविक्षितं किंतु विषयगोचरे विषये शब्दादौ गोचरे इन्द्रियार्थस्य। तत्तदिन्द्रियजं ज्ञानं विद्यत एव तावनमात्रमिति भावः।विषिणोति बधातीति विषयः शब्दादिः।गावः इन्द्रियाणि चरन्त्यस्मिन् गोचरः।'गोचरसंचर' इति साधुलं।
यद्यपि 'रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी। गोचरा इन्द्रियार्थाश्च' इत्यभिधानात् य एव विषयः स एव गोचर इति
पौनरुचयं प्रतीयते तथापि इह दुःखितं सुरथं प्रति विषिणोति वधातीति विषयो दुःखहेतुरिन्द्रियं वशीकरोति गोचर
इति प्रदर्शनपरत्वादपानरुचयं द्रष्टव्यं। भगस्थैश्वर्यादेरिदं भागं महद्भागं यस्यासी महाभागः हे महाभाग राजन् एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण विषयाश्च विषयग्वत्तयश्च पृथक् विभिन्नाः यान्ति पार्थक्येन इन्द्रियगोचरतां व्रजन्ति। अथवा प्रसरन्ति संसरन्तीत्यन्वयः। 'विषयाश्च महाभाग जातिश्चेवं पृथक्पृथक्' इति पाठे जातिः सामान्यं रूपलगन्धलाद्यप्यनेकविधम्॥३४॥

(४ नागोजिश्विट्टी) अत्रोत्तरमाह। ऋषिरुवाच। ज्ञानमिति। ननु ज्ञानमात्रस्य मोहवैयधिकरण्यं तवाभिमतं ज्ञानिविशेषस्य वा। नाद्यः। सर्वस्यैव निर्मोहत्वप्रसङ्गादित्याह। ज्ञानमिति। अन्त्यस्तु तथापीत्यनेन खण्डियष्यते। विषिणोति बभ्रातीति विषयो बन्धकः। तद्वृपे गोचरे विषये ज्ञानं सर्वस्य जन्तोरस्ति। नच मोहाभाव इत्याह। विषयश्रेति। एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण पृथकुपृथक् भित्रप्रकारेण ज्ञानविषयत्वं यातीत्यर्थः॥ ३४॥

(५ जगज्ञन्द्रचिन्द्रका) ऋषिश्चेति । च पुनः ऋषिरुवाचखाहेत्ययं मन्त्रः ४६ । अर्धमिति । अर्धश्लोकात्मको मन्त्रः । तथाहि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे खाहा ४७ । श्लोकात्मका मन्त्राः पुनर्दशेति । पुनः श्लोकरूपा मन्त्राः दश पिक्कसंख्याकाः । तथाहि विषयश्चेति ४८ ॥ ३४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ज्ञानमात्रसले कथं मोहो मम इति राज्ञः प्रश्नमुचारयन् ज्ञानमात्रस्य मोहवयधिकरण्यं नास्ति । तथासित प्राणिमात्रस्य विषयज्ञानसलेन निर्मोहलप्रसङ्गादित्याशयेन ऋषिरुवाच । ज्ञानमिति । नेह मोक्षे धीर्ज्ञानं किंतु विषयगोचरे । विषिणोति वद्गातीति विषयः तस्मिन् गोचरे इन्द्रियार्थं इत्यर्थः । अतो 'गोचरा इन्द्रियार्थाश्च' इत्यमरादि-न्द्रियार्थवाचिगोचरशब्देन न पानरुत्तयं । आहारनिद्राभयमैथुनादिविषयज्ञानं प्राणिमात्रस्यास्ति । न तावता मोहनिवृत्तिः । तदिप ज्ञानं नैकविधं विषयभेदादित्याह । विषयश्चेति । विषयश्च रूपरसादिरेवं वक्ष्यमाणप्रकारेण याति उपतिष्ठते । चोप्यथें । यात्यपि गच्छिति चेत्यर्थेः । ज्ञातिश्चेति पाठे विषयवन्मनुष्यलादिजातिरपि पृथकपृथगित्यर्थः ॥ ३४ ॥

#### दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे । केचिदिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्ट्यः॥३५॥

(१ गुप्तवर्ता) दिवान्था इति । उल्कचटकविडालादयः क्रमात् । वेदान्तिनस्तु 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागितं सयमी' इत्यादिगीतार्थपरत्वेन योजयन्ति ॥ ३५ ॥

(२ चतुर्धरी) भिन्नलमेव प्रकटयित । दिवेति । केचित्प्राणिनः उल्लादयो दिवा दिनविषये अन्धाः ऐन्द्रियकज्ञान-हीनाः । अर्थाच रात्राबन्धाः अपरे वायसादयो रात्रावन्धाः केचित् । किंच उल्लादयः स्थावरादयश्च दिवा रात्रौ तुल्यदष्ट-योऽन्धा एव । तथा केचिद्राक्षसादयो दिवा रात्रौ तुल्यदृष्टयोऽनन्धा एवेत्यर्थः । एतेन ज्ञानमात्रस्य मोहवैयधिकरण्ये राज्यादौ उल्लादीनां मोहो न स्यात् । किंचुलुकादीनां सर्वथेव स्यादेवेति । स्वर्गाऽपवर्गपक्षव्याहितरिति भावः ॥ ३५ ॥

(३ शान्तनवी) सत्यपि वक्षुगांलके केचिचेतनाः प्राणिनः दिवान्धाः उल्ल्कादयः। तथा अपरे केचित्प्राणिनः काकादयः रात्रावन्धाः दृष्टिहीनाः इत्यन्वयः। केचिद्रवाश्वप्रभृतयः प्राणिनः यथा दिवा तथा रात्रौ च तुत्या दृष्टियंषां ते तुत्यदृष्ट्यो भवन्तीत्यन्वयः। पूर्व राज्ञा सुरथेन यत्पृष्टं यन्मोहो ज्ञानिनोरिप तिक्रमेतिदिति तत्रोत्तरमधाङ्गीकरेण ॥ ३५॥

दुर्गासप्तशती

( ४ नागोजीभद्री ) तदेवाह । दिवान्धा इति । केषांचिद्रछुकादीनां दिवा ज्ञानाभावः । केषांचित्काकादीनां रात्रौ । केषांचितिकचुलुकादीनां (उल्लुकादीनां) सर्वदा तथातथा तुल्यदृष्टयः। अन्धा अनन्धा इत्यर्थः। एवं च ज्ञानमात्रस्य मोहवैयधि-करण्ये दिनादौ उल्कादीनां मोहो न स्यादिति भावः । किंच राक्षसादीनां दिवा रात्रौ च विषयज्ञानवतां न कदाचिदिष मोहः स्यात् । किंचुलुका(उल्का)दीनां सर्वदैव मोहप्रसङ्ग इति । तेषामपि किंचिद्विषये मोहदर्शनात् । एवं च न ज्ञानमात्र-स्य मोहवैयधिकरण्यम् । नापि ज्ञानाभावस्य मोहसामानाधिकरण्यमित्युक्तं भवति । अत्र तथेति रात्रिसमुचये ॥ ३५ ॥

#### (५ जगबन्द्रचन्द्रिका) केचिहिवेति ४९॥ ३५॥

(६ दंशोद्धारः) उक्त स्फुटयति । दिवान्धा इति । केचित्प्राणिन उल्काद्यः । दिवान्धाः। अर्थाद्रात्रावनन्धाः । के-विच काकादयो रात्रावन्धाः । दिवा परयन्तीत्यर्थः । केवित्तु छुच्छुन्दर्यादयो रात्रौ दिवा चान्धा इत्याहुस्तत्र 'छुच्छुन्दरी गन्धमुखी दीर्घतुण्डी दिवान्धिका'इत्यमरेण दिवान्थलोक्तासथैवोपलभ्यमानलाच । केचिद्रानरमाजारादयो दिवा रात्री च तुल्य-दृष्टयोऽनन्था एव । दिवारात्राविति पदं देहलीदीपन्यायेनोभयत्र संबध्यते । अयं भावः । ज्ञानमात्रस्य मोहवयधिकरण्यं दुरुपपाद्यं । तथा सत्युरुक्त।दीनां रात्री ज्ञानसत्त्वेन काकादीनां च दिवा ज्ञानसत्त्वेन निर्मोहत्वापत्तेः । अतो न ज्ञानमात्रेण मोहनिवृत्तिः ॥ ३५ ॥

#### ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं नु ते नहि केवलम् । यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगाद्यः ॥३६॥

(१ गप्तवती) मनुष्यज्ञानं मृढलाभावव्याप्यमिति चेत्तत्राह । ज्ञानिन इति । ते केवलं ज्ञानिनो नहि । अज्ञानसमा-नाधिकरणज्ञानवन्त एवेलार्थः । ज्ञानस्याव्याप्यवृत्तित्वेन स्वभावसामानाधिकरण्याभावस्यवासिद्धेरिति तार्किकाः । वस्तुतस्तु 'तिद्वमुक्तस्तु केवली' इति शिवसूत्रे योगिविशेषनिष्टज्ञानविशेषस्य केवलमिति संज्ञया व्यवहारात्तस्य जानातिकियाविशेषण-लात्तस्येव च मूढलाभावव्याप्यलात्तादशज्ञानिनो भवादशाः सवेंऽपि न भवन्तीत्यर्थः । पशवो गवादयः । मृगा हरिणादय: ॥ ३६ ॥

(२ चतुर्धरी) अथ नासाभिः सर्वसत्त्वानां ज्ञानिलमभिप्रेतं किंतु मनुष्याणामेवेत्याह । ज्ञानिन इति । ननु भवन्मते मनुष्यमात्रस्य ज्ञानिलं मनुष्यविशेषस्य वा । तत्रायं खण्डियतुमुपक्रमते । ज्ञानिन इति । ते मतं सत्यं केवलं च । मनुजा ज्ञानिन एव निह किंत्रज्ञानिनोऽपीत्यर्थः । एवंचाज्ञानसंबिलतज्ञानेनापि ज्ञानित्ववैपरीत्यमेव न स्यात् । सर्वसत्त्वानां चाज्ञानित्वं तदवस्थमित्याह । यत इति । हिशब्दोऽवधारणे भिन्नक्रमः । यतः पश्चादयोपि ज्ञानिन एवेत्यन्वयः । तेष्वप्यज्ञानसंवित्तरस ज्ञानस्य संभवात् । पश्चवो प्राम्या गवाद्याः । मृगा आरण्याः हरिणादयः । अथवा ते मनुजाः केवलं ज्ञानिनो नहि किलन्य ज्ञानिनः सन्तीत्याह । यत इति । पथादीनामपि विषयज्ञानसंभवात् । गौरविरजोऽश्वोऽश्वतरो गर्दभो मनुष्यश्चेति सप्त थ्राम्याः पश्चवः । महिषवानरराक्षससरीसपरुरुषृषतसृगाश्चेति सप्तारण्याः पश्चवः ॥ ३६ ॥

( ३ शान्तनवी ) मनुजाः ज्ञानिनः सन्ति सत्यं। किंनु ते एव केवलं ज्ञानिनः। नहि। यतो मनुजेभ्यो ऽन्येपि सर्वे पशु-पक्षिमृगादयः ज्ञानिनः सन्त्येव हीत्यन्वयः । सर्वेऽपि मनुजादयः यथाविषयं यथोचितज्ञाना एवेति भावः । मनुजा मानवाः संति साधु सत्यं । 'नु स्यात् भेदेऽवधारणे' 'हि हेताववधारणे' 'अभावे नह्यनोनापि' । केवलं नियतमपरं क्रियाविशेष-णम् । इदानीं ज्ञानिलाविशेषात्प्राणिनां प्रतिनियतज्ञाननिबन्धनव्यवहारसिद्धिः कथं स्यादित्याशङ्कय तानुपपाद-यितुमाह ॥ ३६ ॥

( ४ नागाजीभट्टी ) ननु मनुष्या एव ज्ञानिलेनाभिमता इति चेत्तत्राह । ज्ञानिन इति । मनुजा ज्ञानिन इति ते मतं सखं । पृच्छति । ते केवलं ज्ञानिनः ज्ञानिन एव किंनु खयमेव वितक्योंत्तरयति । नहि । किंल्ज्ञानसंविलत्ज्ञानिन इत्यर्थः । एवं अज्ञानेन जानिलाभिमानस्लयुक्तः । यतः सर्वे पश्वादयोपि एवं सित ज्ञानिन एव स्यः । हिरिवार्थे भिन्नक्रमश्च । पशु-लेनैव सिद्धे मृगप्रहणं तद्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमित्यर्थः ॥ ३६ ॥

#### (५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) यतो हि ज्ञानिन इति ५०॥ ३६॥

(६ दंशोद्धारः) नतु प्राणिमात्रस्य ज्ञानिलं नास्माकमभिष्रेतं किंतु मनुष्याणामेवेति चेत्तत्र कि मनुष्या ज्ञानवन्त एवेति निर्धार्यते उत मनुष्या एव ज्ञानिन इति विकल्प्य पक्षद्वयं दृषयति । ज्ञानिन इति । सत्यं मनुजा ज्ञानिनः किंतु केवलं ज्ञानिनो निह । अज्ञानिमश्रलात् । एवंच मनुष्या ज्ञानिन एवेति निरस्तं । एतेन पश्चादीनां ज्ञानिलमेवेत्यपि न नियन्तुं श-क्यत इति स्चितं। किंच यत इति । पश्चादयोपि ज्ञानिन इति । मनुष्या एव ज्ञानिन इत्यपि निरस्तं । पश्चो प्राम्याः । मृगा अरण्याः । गद्वा मनुजा एव केवलं ज्ञानिनो नहि किंतु पश्चादयोपीत्यर्थः । तेषामि विषयज्ञानस्य सत्वात् । यदा मनजाः ज्ञानिनः शास्त्रीयज्ञानवन्तः सत्यं । परंतु केवलं विज्ञानरहितेन तेन किं। विज्ञानमनुभवः । तदुक्तं मोक्षधमें 'विज्ञानरहितं ज्ञानं नहि बन्धविमोचकं । नहि दीपस्य वार्ताभिस्तमो नश्यित तत्क्षणात्' ॥ ३६ ॥

#### ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम् । मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः॥३७॥

(१ गुप्तवती) उभयोर्मनुष्यतिरश्चोरन्यदपि आहारनिद्राभयमैथुनादिकमपि तुल्यमेव ॥ ३०॥

(२ चतुर्घरी) ननु ज्ञानविशेषस्तु मनुष्यमात्रे वसतीत्याह। ज्ञानं चेति। यदीदशं मृगपिक्षणां ज्ञानं तत्तादशमेव तेषां तादशां तिद्विधानां मनुष्याणामपि । मनुष्याणां पशुमनुष्ययोस्तुत्यं साधारणं। तत् तदेव तेषां मृगपिक्षणामपीत्यन्वयः। अन्यदाहारादिकमप्युभयोः पश्चादिमनुष्ययोस्तुत्यं साधारणमित्यर्थः। 'आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमतेत्पशुभिर्नराणाम् । ज्ञानं नराणामिथकं विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः'॥ ३७॥

(३ शान्तनवी) तेषां मृगपिक्षणां यत् ज्ञानं खभावजं खखजातिनियतं तत् मनुष्याणां मानुषलजातिनियतानां न । तेषां मनुष्याणां च यत् ज्ञानं खभावजं शास्त्रजमव्याहतज्ञानं च तत् मृगपिक्षणां न । तुल्यमन्यत्तथोभयोः । तथा तेन प्रकारेण प्रतिनियतं तत्तत्खजातिप्रयुक्तोपयुक्तविषयज्ञानादन्यत् यञ्ज्ञानं शरीरमात्रोपयोगि तत् उभयोर्मृगादिमनुष्ययो-राहारिनद्राविषयं तुल्यं समानिमत्यन्वयः । उभयेषामि तेषां मृगादिमनुष्याणां व्यवस्थिततत्तज्ञातिविषयनिवन्धनव्यवहार-पार्थक्यसंसिद्धेरसांकर्यमिति भावः।प्रागुक्तं राज्ञा यन्मोहो ज्ञानिषोरिष तित्वभेतिदिति तत्र किमाश्चर्यमित्याह सदृष्टान्तम्३७

(४ नागोजीभट्टी) तमेवार्थं मनुष्याणां पश्वादिभिस्तुल्यलप्रतिपादनेन द्रवयित । ज्ञानं चेति । यत् यादशं । तत् तादशं मनुष्याणां च यत्तेषां मृगादीनामित्यर्थः । अन्यदाहारभयमैथुननिद्राहपमिति उभयोस्तुल्यं साधारणमित्यर्थः ॥ ३७॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) मनुष्याणामिति ५१ ॥ ३७ ॥

(६ दंशोद्धारः) ननु सर्वेषां ज्ञानवन्वेषि मनुष्याणां विशेषोऽस्तीत्यत आह । ज्ञानं चेति । यन्मृगपक्षिणां वैष-यिकज्ञानं तदेव मनुष्याणां । चकारोऽवधारणार्थः । यद्यादशं मनुष्याणां तेषां मृगपक्षिणामपि तत्तादशमेव । तथान्यदाहा-रादिकं उभयोः पशुमनुष्ययोस्तुत्यं साधारणं । नतदिति पाठे यन्मृगपक्षिणां ज्ञानं स्वभावजं स्वस्वजातिनियतं तन्मनुष्याणां न । यन्मनुष्याणां शास्त्रीयं तन्मृगपक्षिणां न । शेषं यथोक्तमेव ॥ ३७ ॥

## ज्ञानेऽपि सति पश्येतान्पतङ्कांश्छावचञ्चषु । कणमोक्षादतान्मोहात्पीङ्यमानानपि क्षुधा ॥ ३८॥ (१ गुप्तवर्ता) ॥३८॥

(२ चतुर्धरी) मनुष्यमात्रस्य परवादिसाधारण्येऽर्थिकयासाम्यमस्तीत्याह । ज्ञानेपीति । एतान् ब्रह्माण्डोदरचरान् पतङ्गान् पिक्षणः शावचश्चषु अपत्यत्रोटिषु कणमोक्षादतान् आहारांशे निक्षेपयत्नान् । मोहान्ममललक्षणाद्वेतोः क्षुधा वुभुक्षया पीड्यमानानिष पर्य । वैषयिकज्ञानमोक्षयोः सामानाधिकरण्यं साक्षान्कवित्यर्थः । 'खगे विहंगविहंगविहंगमिविहायसः । शकुन्तपिक्ष्यक्रिकिशकुनतशकुनद्विजाः । पतिश्रपित्रपत्यपत्रपत्रपश्चरथाण्डजाः ' इत्यमरः । 'पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः पृथुकः शावकः शिद्यः' इत्यमरः । 'चश्चक्षोटिहमे स्त्रियां' इत्यमरः ॥ ३८ ॥

(३ शान्तनवी) हे राजन् ज्ञाने सत्यपि मोहात् ममत्यात् शावचत्रुषु शिशुत्रोटिषु कणमोक्षाहतान् आहतकणमोक्षान् क्षुधा बुभुक्षया पीड्यमानानिष एतान् पतङ्गान् विहङ्गान् परयेत्यन्त्रयः । ज्ञाने सत्यपीति । एते शावचत्रुषु निक्षेप्तत्यकणास्ते यद्यस्माभिरेव भक्षयरम् तिहं नृनं वयं क्षुधा न पीड्यामहे इति स्वार्थ जानन्तोषि (स्वयं क्षुधा पीड्यमाना अपि) मोहात् ममत्यात् वात्सत्याद्वा शावचत्रुष्वेव कणान् निक्षिपन्ति पिक्षण इति भावः । 'पतेरङ्गच् पिक्षणि' 'चत्रुस्त्रोटिरुभेस्त्रियौ' । आहताः कणमोक्षाः यस्ते कणमोक्षाहताः । वाहितास्यादिषु परनिपातः । कणमोक्षाहितानित्यपि कचित्पाठः ॥ ३८ ॥

(४ नागोजिभट्टी) अर्थिकयासाम्यमिष तयोरस्तीत्याह । ज्ञानेपीति । तद्भोजनेन नास्माकं तृप्तिरिति ज्ञाने सत्यपि । पतङ्गा इति निरनुस्वारम् ॥३८॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) कणमोक्षेति ५२ ॥ ३८ ॥

(६ दंशोद्धारः) तदेव स्पष्टयति । ज्ञानेसत्यपि क्षुधा पीज्यमानानप्येतान्पतङ्गानपक्षिणः मोहाद्वेतोः शावशत्रुषु कण-मोक्षे मक्ष्यनिःक्षेपे आहतान्पश्य । पतङ्गज्ञानस्य मोहसामानाधिकरण्यं दक्षितम् ॥ ३८ ॥

## मानुषा मनुजव्याघ साभिलाषाः सुतान्यति । लोभात्यत्युपकाराय नैन्वेतार्तिक न पश्यसि ॥ ३९॥ (१ गुप्तवती) ॥ ३६॥

(२ चतुर्धरी) मनुष्याणामपि इयमेव रीतिरित्याह । मानुषा इति । भो मनुजव्याघ्र मनुजश्रेष्ठ । व्याघ्रशब्द: श्रेष्ठ-

१ 'नन्वेते किं न' इति पाठः ।

वचनः । एते मनुष्याः सुतानप्रति साभिलाषाः साकाङ्का इति किं न पश्यसीति साध्याऽहारोऽन्वयः । प्रत्युपकाराय पोषणा-बुपकारार्ये लोभस्तस्मान्ननु । एतेन ज्ञानविशेष एव मोहविरोधी । स च मनुष्यविशेषनिष्ठ एवेति भवतोमीह उत्पद्यत एवेति भावः ॥ ३९ ॥

(३ शान्तनवी) हे मनुजव्याघ्र राजन् मानुषाः लोभात्प्रत्युपकाराय प्रत्युपकृतिलोभाद्वेतोः सुतान्प्रति सुतेषु विष-येषु कालान्तरे प्रत्युपकारमेतेऽस्मदर्थं करिष्यन्तीति साभिलाषाः सकामाः भवन्ति इति पादत्रयान्वयः । तत्र निदर्शनमाह । नन्वेतान् किं न पश्यिस । ननु भोराजन् लं एतान् लोके प्रसिद्धान् पिक्षमृगादीन् ममलात्सुतान्प्रति साभिलाषान् सादरान् किं न पश्यिस इति चतुर्थपादान्वयः । अहो राजन् एते पशुपिक्षमृगादयोपि किल प्रत्युपकारिक्षा अपि केवलं ममलादेव सुतान् प्रति साभिलाषाः सादरा दृश्यन्ते किसुत सानुषाः ममलाकृष्टमानसाः प्रत्युपकारगृप्रवः सुताम्प्रति साभिलाषाः स्युः । अतितरामेवेति भावः । मनुजोऽयं व्याघद्व श्रूरः श्रेष्टः मनुजव्याघः । 'उपितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इति समासः । 'स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुक्षवर्षभकुक्षराः । सिहशार्द्शनगाद्याः पुंसि श्रेष्टार्थगोचराः' । 'प्रश्लावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु' सुता-न्प्रति इति प्रतियोगे द्वितीया सप्तम्यथं । अत्रापि उपकृतपुत्रकर्तव्यप्रत्युपकारलोभात् पितरो मनुष्याः पुत्रवात्सल्यं कुर्युर्म-मलाच विशेषत इललं विस्तरेण ॥ ३९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) खशरीरापेक्षया बहिरङ्गेष्विप अतिप्रीतिरिति तेषु मोहज्ञानयोः सामानाधिकरण्यमुपपाय मनुष्येष्वप्याह । मानुषा इति । व्याप्रशब्दः श्रेष्ठवाची । मानुषाः लोभात्प्रत्युपकारलोभात् सुतानप्रति साभिलाषाः एते सुताश्च तु निश्चयेन प्रत्युपकाराय न भवन्ति । इदं कि न पश्यसीत्यर्थः । एवं पूर्वपूर्वव्यवहारं पश्यन्तोपि अप्रे अप्रे पुनः सुता- भिलाषा इति मोहज्ञानयोः सामानाधिकरण्यं तेष्वपीति भावः ॥ ३९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) लोभात्प्रत्युपकारायेति ५३॥ ३९॥

(६ दंशोद्धारः) एवं मनुष्याणामपीत्याह । मानुषा इति । लोभात्मुतान्प्रति सुतविषये कालान्तरे प्रत्युपकारं एते करिष्य-न्तीति प्रत्युपकाराय साभिलाषाः । निरभिलाषा अपि पश्चादयः केवलं ममलादेव साभिलाषा दशन्ते किसुत मानुषाः प्रत्युप-कारागृभ्रव इति भावः । एतेन मोहविरोधि ज्ञानं वैषयिकज्ञानात्पृथक् तदभावाद्भवतोर्मोह इति ध्वनितम् ॥ ३९ ॥

#### तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः । महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणः ॥ ४० ॥

१ (गुप्तवती) न द्वितीयः। सर्वेषां तदभावादित्याह। तथापीति ॥ ४०॥

(२ चतुर्धरी) नर्ववमिष सर्वेषां ज्ञानिवशेषाय प्रवृत्तिः सुलभेत्याह । तथापीति । तथा वैषियकज्ञानमोहयोः सामानाधिकरण्यस्य साक्षात्कारे सित मोहगतें मोहस्याकारे । विषयज्ञाने इतियावत् । अस्वीये स्वीयज्ञानं ममता सैव आवर्तोऽम्भःसंभ्रम
इव यस्मिन् । ममता हि विषयज्ञानं पुनः पुनरावर्तयित । महामायाप्रभावेण कर्न्ना निपातिताः निक्षिप्ताः । मानुषा इत्यनुषज्यते । तेषां विशेषणं संसारिध्यतिकारिण इति । अपूर्वदेहेन्द्रियवासनासंवन्धः संसारस्तस्य स्थितये कर्तु कर्माण्याचिरतुं
श्रीलं येषां प्रवृत्तिमार्गाणामित्यर्थः । संसारिध्यतिकारिणो विष्णोर्महामायाप्रभावेनेति वा । 'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः'
इत्यमरः ॥ ४० ॥

(३ शान्तनवी) यर्वाप अमी मानुषा यथा प्रत्युपकारार्थं पुत्रान् पालयन्ति तद्वत् मोक्षार्थमपि यतन्त एव। तथापि संसारस्थितिकारिणा महामायाप्रभावेण ममतावतें मोहगतें निपातिताः इत्यन्वयः । ममता आवर्त इव ममतावर्तः । मोहः गर्त इव मोहगर्तः । तत्रतत्र च महत्याः मायायाः प्रभावः सामध्यं सर्वाकलनशक्तिविजृम्भणं तेन । अथवा महामायां प्रति पूरयति महामायाप्रः । स चासौ भावश्चेति तेन । भावः सत्तात्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु । संसारस्य स्थितिप्रवाहनित्य-तयावस्थानं । न कदाचिदनीदशं जगदिति भावाभावावपि जगद्रृपौ (बन्धमोक्षावपि जगद्रृपौ) संसारस्थावेव । संसारस्थिति करोतीति तच्छीलः संसारस्थितिकारी तेन ॥ ४० ॥

(४ नागोजोभट्टी) नन्वेवंविधव्यवहारदिशनां संसाराद्विरिक्तः कृतो नेत्यत आह । तथापीति । एवंविधलोकव्यवहारसाक्षात्कारो ययप्यस्ति तथापीत्यर्थः । महामायाप्रभावेन कर्त्रा । ममता ममेदिमिति बुद्धिरेव भ्रामकलादावर्त इवावर्तः । संसारे पुनःपुनरावर्तकः यत्र तादशे मोहगर्ते निपातिताः मानुषाः संसारिक्षाति तामेव कुर्वन्ति नतु ततो विरज्यन्त इत्य-र्थः । 'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः' ॥ ४०॥

(५ जगबन्द्रचन्द्रिका ) महामायेति ५५ ॥ ४० ॥

(६ दंशोद्धारः) नन्वेवंसित सर्वेषां मोहनिवर्तकं ज्ञानं कुतो न भवतीत्याशङ्कथाह । तथापीति । यद्यपि स्नेहादि-दुःखं जानन्ति तथापि महामायाप्रभावेण कर्त्रा मोहगतें निपातिताः सन्तः संसारस्थितेः कारिणः करणशीलाः । तथाच महामायावृतानां तज्ज्ञानं दुरुदयमिति भावः । यद्वा संसारस्थितिकारिणः ईश्वरस्य महामायाप्रभावेणेति संबन्धः । तथा चेटशी ईश्वरेच्छैव हेतुः । अन्यथा सर्वेषां पारमार्थिकज्ञानोदये सर्वेपि मुक्ताः स्युः । तथाच संसारस्थितिरेव भज्येतेति भावः॥४०॥

## तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । महामाया हरेश्वेतत्तया संमोह्यते जगत् ॥ ४१ ॥

(१ गुप्तवती)॥ ४१॥

(२ चतुर्धरी) उपसंहरति । तदिति । तत्तस्मादत्र भवन्मोहे विस्मयोऽसंभावना न कार्यो न करणीय इत्यर्थः । यस्मात्तया महामायया एतत् जगन्मोद्यते । ननु कासौ महामायेत्वाह । योगेति । महामायानाम हरेरीश्वरस्य योगनिद्रा परमानन्दमयी शक्तिः । जगत्पतेरिति भगवतो मोद्यकोटिवहिर्भावसूचकं विशेषणं ॥ ४१ ॥

(३ शान्तनवी) चशव्दो हेतो। यतः महामायेति या अनादिः प्रसिद्धास्ति भगवती एषा जगत्पतेर्हरेविष्णोर्योगनि-द्रेति कथ्यते। तया जगत् संमोद्यते मोहाय संप्रयुज्यते मोहपरायणं कियते। तत्तस्माज्ज्ञाने सत्यिष पुत्रादिषु ममलं कथं जायते इति अत्र विस्मयो न कार्य इत्यन्वयः। विस्मयो मोहः। योगो निद्रेव योगनिद्रा निःप्रपन्नात्मावगमो योगस्तद्धान-ठक्षणो विषयेभ्यश्वित्तपृत्तिनिरोधो विवक्षितः। नतु साक्षात्रिद्रा अखप्रलादेवानां। 'योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु' 'अपूर्ववस्तुलाभेऽपि भेषजेऽपि चरेपि च'। 'मम माया दुरत्यया'इति भगवद्वचनात्॥ ४१॥

(४ नागोजिभट्टी) ननु मायाया आश्चर्ययं शक्तिरत आह । तदिति । योगनिद्रा तमःप्रधाना शक्तिः । एतज्जगत्तया संमोद्यत इत्यन्वयः । जगत्पतिलेन तस्य मोह्यकोटिवहिर्भावः मूचितः ॥ ४१ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका ) महामाया हरेरिति ५५ ॥ ४९ ॥

(६ दंशोद्धारः) उपसंहरति । तन्नात्रेति । कासौ महामायेखत आह । योगनिदेति । परमानन्दशक्तिरिखर्थः ॥४१॥

#### ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ ४२ ॥

(१ गुप्तवती) ज्ञानिनामपि केविलनामपि। अन्येषां किमुतेति तात्पर्यम्॥ ४२॥

(२ चतुर्धरी) न केवलं प्रवृत्तिमार्गाणामसौ मोहिका भवति किंतु ज्ञानिनामपीताह । ज्ञानिनामपीति । ज्ञानिनां ज्ञानिविशेषवतामपि चेतांसि अन्तः करणानि सा प्रसिद्धा महामाया भगवती अचिन्त्यमिहिमा देवी द्योतनशीला हि यस्मात् वलात्स्वशक्तितः आकृष्य विवेकाद्यावर्त्य मोहाय प्रयच्छिति मोहानुगामीनि मोहानुकूलानि करोति । भवद्विधानां का क-धेति भावः ॥ ४२ ॥

(३ शान्तनवी) महामायायाः प्राधान्यमाह । हि यम्मात् अनादिः प्रसिद्धा वैष्णवी महामाया भगवती ऐश्वर्यादियुता अतः सा देवी खेच्छया दीव्यन्ती सती ज्ञानिनामिप उपनिषदुत्यज्ञानिनामिप पुंसां चेतांसि बलात्सामध्यादाकृष्य मोहाय संसारिकलाय ममलाय प्रयच्छति ददाति । चित्तानि ममलाधीनानि करोति इल्लेन्यः । 'स्थौल्यसामध्यसैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः' । दाणो यच्छः शिति ॥ ४२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) भवादशानां संसारिणां का वार्ता। अपक्षकषायाणां योगिनामिष सा मोहिकेत्याह । शानिनाम-पीति । आकृष्येत्यस्य विवेकादित्यादि । मोहाय प्रयच्छिति मोहवन्ति करोतीत्यर्थः । एवं च स्वकर्तव्यस्ष्टिवृद्ध्ये एवंप्र-भावा सेत्यर्थः ॥ ४२ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) बलादाकृष्येति ५६॥ ४२॥

(६ दंशोद्धारः) न केवलं विषयिण एव मोहयति किंतु ज्ञानिनोऽपीति केमुतिकन्यायेनाह । ज्ञानिनामपीति ॥४२॥

## तया विस्रुज्यते विश्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् । सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति सुक्तये ॥ ४३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४३ ॥

(२ चतुर्धरी) तयेति । तया मूलप्रकृतिरूपया विश्वं जगचराचरमिति पर्यायरशेषावान्तरं कार्यजातमित्रप्रेति । मो-हाय प्रयच्छतीत्युक्तं । ततश्च प्रायेणा(श्रेयो)नुपपत्तिप्रसङ्ग इत्याह । सैषेति । सा वन्धकारणमि एषा भगवती प्रसन्ना उपासनेन प्रीता सती नृणां मुक्तये कार्यव्यूह(द्वयवि)ध्वंसाय वरदा भवतीत्यन्वयः ॥ ४३ ॥

१ 'हरेश्वेषा तया' इति पाठः शान्तनव्यादिसंमतः।

(३ शान्तनवी) तया देव्या चराचरं विश्वं विस्त्रयते विशेषण स्त्रयते उत्पाद्यते। अथच तया देव्या तदेव चराचरं जगत् अविसञ्यते न त्यज्यते किंतु रक्ष्यते। अथच सैषा या देवी मृणां पुंसां वरदा भवति। अपसमाऽवरदा भवति। अथच सैषा देवी मृणां भक्तानां प्रसन्ना सती मुक्तये च भवतीत्यन्वयः। तया विस्रज्यते तया अविसञ्यते इत्यकारप्रशेषो विवक्षातो ज्ञेयः। अ इत्येतत् पृथगव्ययं। 'अमानोनाप्रतिषेधवचने' इति स्मरणात्। अभ्यधुश्च। 'अभावे नह्यनोनापि' इति। चरतीति चराचरं जंगमरूपं विश्वमित्यर्थः। 'चरिष्णु जङ्गमचरं त्रसमिगं चराचरं'। 'चरिचलिपतिवदीनां द्वित्वसव्याक्ष्याभ्यास्य वा' चरादीनां पचाद्यचि द्विभावोऽभ्यासस्य अगागमश्च। अग्विधानसामध्याच हलादिःशेषो न। अन्यथा आकारादेश एव वक्तव्यः स्यात्। नचेह चरा चाचरा चेति विगृह्यकवद्भावेन विश्वविशेषणं। चराचरमित्येतदितिशङ्गनीयं। विश्वम्रहणादेत्रजग्रहणादेव वा तत्सिद्धः पानरुक्तयप्रसङ्गात्। नहि स्थावरजग्रमात्मकादन्यद्विश्वस्य शब्दवाच्यं वास्ति तस्मात् चराचरितह जगममेव विवक्षितं। विश्वजग्रच्छव्योरिह भिन्नवाक्यस्थया विवक्षितत्वादपानरुक्तयं। समं सवं 'विश्वमशेषं कृतसं समस्ति-निक्तिलाविलानि निःशेषं' 'विष्टपं भुवनं जगत्'। गच्छतीति जगद्विश्वं 'जगतस्याद्विष्टपं क्षीवं वार्यां ना जङ्गमे त्रिपुं रहति स्वकाश्वः॥ ४३॥

( **४ नागोजीभट्टी** ) विश्वं समस्तं । नन्वेवं मुक्तिर्दुर्लभैव स्यात्तदाह । सैषेति । मोहकारणमृषि सा उपासनादिभिः स्वापितनित्यकर्मादिभिश्व प्रसन्ना मोक्षाय वरदा भवति ॥ ४३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) सेषा प्रसन्नेति ५७॥ ४३॥

(६ दंशोद्धारः) तामेव विशिनष्टि द्वाभ्यां । विस्तज्यते उत्पाद्यते । यद्वा अकारप्रश्लेषेण अविस्रज्यते न त्यज्यते । 'अमानोना प्रतिषेधे' ॥ ४३ ॥

## सा विद्याऽपरमा मुक्तेहेतुभूता सनातनी । संसारवन्थहेतुश्र सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ४४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४४ ॥

(२ चतुर्धरी) एकस्यापि (अकृष्य) वन्धमोक्षोभयकारणलं समर्थयति । सेति । विद्या ब्रह्मज्ञानलक्षणा । परम-पुरुषार्थसाधनलात् । संसार एव वन्धस्तस्य हेतुः । चशब्दाद्विद्यारूपावसा(१)यनित्याशुचिऽदुःखानात्मसु(किमित्य)शुचि॰ सुखात्मख्यातिः । सर्वेषां ब्रह्मादितृणान्तानामीश्वरी प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापारा । ईश्वर्यव्याहतेच्छा । सर्वेश्वराणां ब्रह्मादिनां ईश्वरीति वा । सर्वेश्वरेति राज्ञः संबोधनं वा ॥ ४४ ॥

(३ शान्तनवी) इह महामाया अविद्यारूपा वन्धहेतु: । विद्यारूपा तु मुक्तिहेतुरिति प्रतिपाद्यते । तत्र अविद्यापक्षे तावत् सा प्रसिद्धा देवी अविद्या विद्येतरा । यद्वा वेत्ति वित् ब्रह्मज्ञानसंपन्नः ततोऽन्यः अवित् सांसारिकः तं याति अविद्या । कींद्रशी अविद्या। अपरमा परा उत्कृष्टा मा मोक्षलक्ष्मीः ततोऽन्या अपरमा। अथवा न विद्यते परा उत्कृष्टा मा मोक्ष-लक्ष्मीर्यस्याः सा अपरमा । अथवा अः विष्णुः तस्येव अपरा उत्कृष्टा मा मोक्षलक्ष्मीर्यतो भवति सा अपरमा । अथवा अः विष्णुः परमः परोऽन्योधिकरणभूतो यस्याः सा अपरमा । पुनः कीदशी । अविद्या अमुक्तेहेंतुभूता न विद्यते मुक्तिर्यस्मात्रि-वर्गात्सोऽमुक्तिः त्रिवर्गो धर्मकामार्थलक्षणः क्षयस्थानवृद्धिलक्षणो वा त्रिवर्गः तस्य हेतुभूता । पुनःकीदशी अविद्या असनातनी न सना सदाभवा असनातनी । अनादिरिप खविद्या विद्याविनिवर्तनीयलादिनला अध्रवा । पुनः कीदशी अविद्या सर्वेश्वरी सर्वे र्दश्वराः ईशनशीलाः खामिनः खखामिभावसंबन्धसंवन्धिनो भवन्ति । यतः सा सर्वेश्वरी अखिलप्रपञ्चरूपा सैवेश्वरी ऐश्वर्यसंपन्ना अतएव सा संसारबन्धहेतुः संसार इति बन्धः तस्य हेतुः कारणं । अथवा सर्वेषां लोकानां ईश्वराः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः तेषां ब्रह्मा-दीनां ईश्वरी ब्राह्मी वैष्णवी माहेश्वरीति व्यपदेशतस्तत्र तद्वशीकृत्यौचित्या । स्वामिनीति यावत् । पुनः कीदशी अविद्या सा अ: विष्णु: तेन सह वर्तमाना । विष्णुमायेत्यर्थः । चकारेण विद्यारूपापि महामायेति पक्षः समुचीयते । तथाहि । सा वैष्णवी माया सैव विद्या अतीतप्रपञ्चब्रह्मगोचरा उपनिषदुत्थज्ञानरूपा। अथ वेत्ति वित् आत्मज्ञानं याति विद्या। पुनः कीटशी विद्या परमा परात्मात्मतलगोचरलादुत्कृष्टा । पुनः कीदशी विद्या । सनातनी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुतेर्ब्रह्मस्पलान्नित्या । ब्रह्मत-लगोचरलोपचारोचित्यापि । शाश्वती 'शाश्वतसु ध्रुवो नित्यसदांतनसनातनाः' । 'सायं चिरं'इत्यादिना टगुः तुट् टिलात्ङीप् । पुनःकीदृशी विद्या । सर्वा संपूर्णा विश्वरूपा । पुनःकीदृशी विद्या ईश्वरस्य ईश्वरी ईश्वरेश्वरी । ईश्वरस्यापिहि स्वरूपिदृह्छुत्वौचि-त्यावाप्तव्यत्वादवश्याश्रयणीयत्वात्तस्याः । 'स्थेशभासिपसकसो वरच्' इतिवरिच । ईष्टे इति ईश्वरः । ईश्वर इति रूपं । अश्वते अश्रू व्याप्ती । व्याप्नोति इति विगृह्य ईश्वरीति भवति । अश्लोतेराशुकर्मणि वरट्चेचोपधाया इत्यौणादिको वरट् । पुनःकीदशी । विद्या संसारवन्धहेतुः। पुंसां मुक्तेः कारणभूतेत्यर्थः। संसारबन्धरूपस्य हेता गंता संसारवन्धहेता तस्य संसारबन्धहेतुः वंसः मुक्तेमांक्षस्य हेतुभूता । 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्'इति सिद्धान्तश्च । विधैव मुक्तिनिदानमिति तात्पर्य । हेतुरिति । हि गतौ । तृति षष्टिका विकास कि प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । 'कर्ति तु प्राप्ति । अविद्या अहंमितः । विद्या तु मोक्षफलं ज्ञानम् । सुरयः सुमेधसं मुनि महामायामहिमानं प्रष्टुं वाक्यं ऊचे ॥ ४४॥

(४ नागोजिभट्टी) नन्वेकस्यैव वस्तुनः वन्धमोक्षोभयहेतुतानुपपन्नेत्यत आह । सा विद्येति । सर्वेश्वरस्येश्वरी ईश्वर-लसंपादिका । अतो न काचिदसंभावना तस्यामित्यर्थः । किंच विद्याविद्योभयरूपलादिप नैतदसंगतिरित्याह । परमा उत्तम-पुरुषार्थसाधनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञानरूपा सैव सनातनी अनाद्यनन्ता च संसारवन्धहेतुरविद्या च सैवेत्यर्थः । एवंच चित्रडप्र-कृत्युभयात्मकलादुभयहेतुता उपपन्नेति भावः ॥ ४४ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) पुनरर्ध इति । पुनः श्लोकरूपो मन्त्रः । तथाहि संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी खाहा ५८ ॥ ४४ ॥

(६ दंशोद्धारः) सेति । एवंच विद्याऽविद्याविभेदेन सैव मोक्षमोहकर्त्रीति भावः ॥ ४४ ॥

#### राजीवाच।

#### भगवन्का हि सा देवी महामायेति यां भवान् । ब्रवीति कथग्रुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज।।४५॥

(१ गुप्तवती) भगवित्रति । का कथं किमिति खरूपोद्भवप्रभावाणां प्रश्नः ॥ ४५ ॥

(२ चतुर्धरी) पूर्वं हरेर्योगनिदा महामायेति संक्षेपेणोक्ता तां पुनर्विस्तरा(जिगमिषया)जिज्ञासिषू राजोवाच । भग-वित्रति । भगं सम्यग्ज्ञानं विद्यते यस्मिन् । व्रवीतीति पूर्वेणान्वयः । कर्म चास्याः किमित्यन्वयः ॥ ४५ ॥

(३ शान्तनची) हे भगवन् हे द्विज सुमेधः सुने भवान् यां महामायेति व्रवीति आह । का हि सा देवी । सा च कथं केन प्रकारेण उत्पन्ना उदभूत् । अस्याः देव्याः कर्म च कि । पराक्रमश्च कः इत्युवाच राजेत्यन्वयः । 'इतिहेतुप्रकरण-प्रकर्णदिसमाप्तिषु' । पुनः पृच्छिति राजा ॥ ४५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) विशेषजिज्ञासया पुनः पृच्छति । राजोवाच । भगवित्रिति । का किंजातीया । कथं केन प्रकारण । अस्याः कर्म च किम् ॥ ४५॥

(५ जगच्चन्द्रचिन्द्रिका) पुना राजेति । पुनः राजोवाच खाहेति मन्त्रः ५९ एकोना पष्टिरुच्यत इति एकेन ऊना पष्टिः विश्वतित्रयमुच्यते । पुनरर्धमिति पुनरर्ध अर्धश्लोकात्मको मन्त्रः । तथाहि भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् स्वाहा ६० । पुनः श्लोक इति पुनः श्लोकः श्लोकात्मको मन्त्रः । तथाहि व्रवीतीति ६१ ॥ ४५ ॥

(६ दंशोद्धारः ) तस्या विशेषजिज्ञासया पृच्छिति । भगवित्रत्यादिद्वाभ्याम् ॥ ४५ ॥

## र्यत्मभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। तत्सर्वे श्रोतिमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदां वर ॥ ४६॥

(१ गुप्तवती) तदेव पुनः पृच्छित । यत्प्रभावेति । किंप्रभावेत्यादिर्थः ॥ ४६ ॥

(२ चतुर्भरी) यत्स्वभावेति । यत्स्वभावा यहक्षणा यत्स्वरूपा यदाकारा यदुद्भवा यत्कारणिका । त्रह्मविदां वेद-ज्ञानां (ब्रह्मज्ञानिनां) ॥ ४६ ॥

(३ शान्तनवी) हे ब्रह्मविदांवर श्रेष्ठ लत्तः सकाशात् तत् सर्व श्रोतुमिच्छामि । तदिति कि । सा देवी यत्प्रभावा यत्सामध्या यत्स्वरूपा यदाकृतिः यदुद्भवा यदुत्पत्तिका च । तस्याः देव्याः मामध्ये कीदृशं किस्वरूपं कीदृशं च प्रादुर्भवन्नमिति प्रश्नतात्पर्य । यतः लत्तः । 'आख्यातोपयोगे' इत्यपादानता । यः प्रभावो यस्याः सा । यत् खरूपं यस्याः सा । यः उद्भवो यस्याः सा तथोक्ता । ब्रह्म विदन्ति ब्रह्मविदः तेषां मध्ये वरः । 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः । ब्रह्मवेदो ब्रह्म तपो ब्रह्म ज्ञानं च शाश्रतं । ब्रह्मन् इति संबुध्यन्तः पाटः किचत् ॥ ४६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) यत्स्वभावेत्यादिना । स्वभावस्यरूपोत्पत्तिकारणप्रश्नत्रयं । ब्रह्मविदांवर इत्यनेन ऋषिप्रोक्तसर्वप्रक-रणस्य श्रुतिशिरोनुयायित्वं स्फुटितं ॥ ४६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) पुनरर्धमिति। पुनः अर्थ अर्धश्लोकात्मको मन्त्रः । तथाहि तत्सर्वे श्रोतुमिच्छामि लत्तो ब्रह्मविदां वर स्वाहा ६२ ॥ ४६ ॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ४६ ॥

१ 'यत्स्वभावा' इति चतुर्धरी-नागोजीभद्दीसंमतः पाठः ।

#### ऋषिरुवाच ।

## नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्विमिदं ततम् । तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां सम ॥ ४७ ॥

(१ गुप्तवती) निस्येव सेत्यादिना रूपं देवानामित्यादिनोत्पत्तेरौपचारिकलं चोक्ला प्रभावं वक्तुमारभते ॥ ४७ ॥

(२ चतुर्धरी) अत्रोत्तरमृषिरुवाचेति । तत्रायन्तौ पक्षौ समाधत्ते । नित्यो प्राक्प्रध्वसाभावश्च्या । द्वितीयेप्याह । सेति । यितिनित्सष्ट्यादिकर्मजातमाप्यते (प्रतीयते) तत्सर्वमस्या एवेत्यर्थः । सर्वनामः प्रसिद्धाभिधायित्वात् । तुरीयेप्याह । जगदिति । जगदेव मूर्तिः (व्यक्ताकारा) व्यक्तिराकारो यस्याः । सर्वत्रेव सद्र्थविहीनप्रत्ययार्थावगमात् । तृतीयेप्याह । तयेति । इदं सर्वं तया ततं व्याप्तमिति । चित्त्वभावासावित्यर्थः । उत्पत्त्याद्यभ्युपगमेनाह । तथापीति । ममेत्यव्ययं ।
सत्त इत्यर्थः ॥ ४७ ॥

(३ शान्तनवी) अथ मुमेधा ऋषिरुवाच। हे राजन् जगन्मूर्तिः सा देवी नित्येव। तया देव्या इदं लोकमयं सर्व ततं कृतं। सातु केनापि न तता न कृता। तथापि लोकोपकारार्थं तत्समुत्पत्तिः तत्प्रादुर्भावो बहुधा अनेकेः प्रकारैर्मम वाचो युक्तितः लया थ्रूयतामित्यन्वयः। जगत् जगति वा मूर्तिः कायो यस्याः सा तथोक्ता। तस्याः समीचीना उत्पत्तिः तत्समुत्पत्तिः। 'मूर्तिः काठिन्यकाययोः'॥ ४७॥

(४ नागोजीभट्टी) उत्तरयति । ऋषिरुवाच । नित्यैवेति । जगन्मूर्तिरित्यनेन जगदतिरिक्तमुख्यशरीराभावो ध्व-नितः । जगदाश्रयभूता शक्तिरित्यर्थः । केनेति जातिप्रश्लोत्तरं खरूपप्रश्लोत्तरं च । तया सर्वमिदं ततिमत्यनेन खभावोत्तरं । सृष्टिखभावा सेत्यर्थः । ततं विस्तारितिमत्यर्थः । व्याप्तमितिच इत्यर्थकस्य चित्त्वभावा चेत्यर्थः । सृष्टीत्युपलक्षणं । नित्ये-त्यनेन मुख्योत्पत्तेरभावात्कारणस्य सुतरामभावेन गौण्यौ कारणोत्पत्तीति दर्शितं । ते उत्पत्तितत्करणप्रश्लोत्तरं तत्समुत्पितः गौरी सा । ममेत्यपादानस्य शेषत्वविवक्षायां षष्टी । मत्त इत्यर्थः ॥ ४७ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) पुनः ऋषिरिति । पुनः ऋषिरुवाच खाहेति मन्त्रः ६३ । पुनरधिमिति । पुनः अर्धे श्लो-कार्थे पादद्वयात्मक इत्यर्थः । तथाहि नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्विमिदं ततं खाहा ६४ । पुनः श्लोकाः षट्मन्त्रा इति पुनः श्लोकाः श्लोकरूपाः षट् मन्त्राः षट्संख्याका मन्त्रा इत्यर्थः । तथाहि तथापीति ६५ ॥ ४७ ॥

(६ दंशोद्धारः) अत्रोत्तरमृषिरुवाच । नित्यैवेति । का यत्स्वरूपेत्यनयोरुत्तरं जगन्मूर्तिरिति । किमस्याः कर्म यत्स्वभावेत्यस्योत्तरं तया सर्वमिदं ततिमिति । कथमुत्पन्ना । यदुद्भवेत्यस्योत्तरं नित्यैवेति । तथापीत्यादिचेत्यृह्यम् । ममे-त्यव्ययं प्राग्वत् ॥ ४७ ॥

#### देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥४८॥ (१ ग्रुप्तवती)॥४८॥

(२ चतुर्धरी) ननु नित्यायाः समुत्पत्तिरिति विप्रतिषिद्धमेतिदित्यत आह । देवानामिति । आविर्भवति प्रकटी भवति ॥ ४८ ॥

(३ शान्तनवी) सा देवी देवानां कार्यसिद्धार्थ यदा आविर्भवित प्रकाशते तदा सा देवी नित्यापि सती लोके उत्पन्ना लब्धजन्मेति अभिधीयते कथ्यते । जनतयेत्यन्वयः । आत्मवचनादात्मरूपलाद्भावरूपलादकृतकलाच नित्यलं तस्या इति भावः । 'प्रकाशे प्रादुराविः स्यात्' । आविर्भविति प्रकाशते इत्यर्थः । नियतं भवा नित्या । नेर्प्रुवेत्यप् । 'गता-नुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः । सतीमप्यसतीमाह सीतां रक्षःक्षयाश्रयात्' 'सहजो यः समुहासः क्षीराब्धेः सोपि मंस्यते । चन्द्र इत्यत्र किं कुर्मो गतानुगतिकं जगत्' ॥ ४८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देवानां कार्यसिद्धार्थमिति । सर्वकर्मप्रश्लोत्तरम् । अनेनैव देवप्रार्थनया आविर्भावस्य ध्वननात् कथमुत्पन्नेत्युत्तरमपि ॥ ४८ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) उत्पन्नेतीति ६६॥ ४८॥

(६ दंशोद्धारः) ननु नित्यलोत्पत्त्योः परस्परं विरोध इत्याशंक्यौपाधिकी उत्पत्तिरिति दर्शयितुमवतारप्रयोजकमिति-हासं प्रस्तौति । देवानामित्यादियावद्ध्यायसमाप्ति ॥ ४८ ॥

### योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते । आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्यशुः ॥ ४९ ॥

(१ गुप्तवती) योगनिद्रामित्यादिना । विष्णोरप्येषा मोहिकेति प्रदर्शनायानेनैव पदेन विशेष्यनिर्देशः । तेन परि-कराङ्करोऽलंकार इति काव्यविदः । शेषं सपिविशेषं कल्पान्ते सर्वनाशसमये आस्तीर्य तावन्मात्रस्यैवावशिष्टलध्वननाय शेषपदेन निर्देशः ॥ ४९ ॥ (२ चतुर्धरी) अत्रापीतिहासमवतारयति । योगेति । योगिनद्रां खेच्छोपात्तां निद्रां विष्णुरीश्वरः शेषमनन्ताहिमास्तीर्य तल्पीकृत्य अभजत् अध्यास्ते । कल्पान्ते ब्रह्मदिवसाऽवसाने भगवान्समप्रगुणावरोधः । तथाच विष्णुपुराणे । 'उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागितं गतिं । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति' । प्रभुरप्रतिहतेच्छः ॥ ४९ ॥

( ३ शान्तनवी ) कल्पान्ते प्रलये ब्रह्मादीनां निशावसाने जगित भुवने एकाणिवीकृते एकाणिवत्वेन कृते सित एको-दकपूरत्वेनावस्थापिते सित भगवान् ऐश्वर्यादिसंयुतः प्रभुः सामी विष्णुः व्यापको नारायणः शेषं अनन्तं फणीश्वरं आस्तीर्य प्रसार्य पत्यंकीकृत्य यदा योगनिद्रां अभजत् योगनिद्रामिवासेवत । तदा तिस्मिन्काले योगनिद्रोपलिक्षिते काले विष्णुकणमलोद्भृतौ घोरो भयंकरौ मधुकेटभाविति विख्यातो नाम्ना कथितौ द्वौ असुरौ सुरिविद्विषौ ब्रह्माणं विष्णोर्नाभिकमलस्थं वेधसं हन्तुं हिंसितुं उद्यतौ उद्युक्तौ उन्मुखावभूतामिति श्लोकयुग्मान्वयः । योगनिद्वैव ध्यानाङ्गनिद्रा तां । वेवेष्टि व्याप्नोति विश्वं विष्णुः । जगम्यते जगत् तिस्मन् । यस्मित्रणन्ति अम्भांसि सन्ति बहूनि सोऽर्णवः । 'अर्णसो लोपश्च' इति वः । एकः केवलोऽर्णवः समुद्रः पूर्णो यस्मित्तत् एकाणवं । जगत् प्रलयतः प्राक् सप्ताणंवलेन जगद्यवस्थापितं । प्रलये तु एकाणिव्या एकाणिव्या ऐकाणिव्यं । ब्राह्मणादिलात् ध्यञ् वृद्धिः । क्रियां एकाणिव्यमेव ऐकाणिवी । 'विद्गौरादिभ्यश्च' इति डीप् । तया एकाणिव्या एकाणिव्यने कृतं व्यवस्थापितं जगत् तिस्मन् । अथवा विधिना अभूततद्भावविवक्षायां सप्ताणिवमनेकाणिवं जगदेकाणिवं कृतं निर्मितं रचितं एकाणिवीकृतं तिस्मन् जगत्येकाणिवीकृते । अथवा नित्यया भगवत्या जगत्येकाणिविकृते सतीति मुक्तसंशयः पाठः । 'संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि' 'कल्पः शास्त्रे निधी न्याये संवर्ते ब्रह्मणो दिने'। कल्पस्थान्तोऽवधिः कल्पान्तः तिस्मन् । मन्यतेऽहमेव शुरः इति मधुः । 'मधुः पुंस्यसुरे चित्रे मधुके सुरभाविष । क्षीवं त्रह्मा तं विष्णोः कर्णां तयोर्मलं ततः उद्भृतौ ॥ ४९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) कथं देवप्रार्थनया तत्कार्यसिद्धार्थमवतार इति जिज्ञासायां तां निवर्तयितुं मोहकारणस्यैव च राज्ञः पृष्ठलेनादौ मोहिकायास्तमोगुणप्रधानाया अवतारं वक्तुमितिहासमाह । योगनिद्रामिति । कल्पान्ते ब्रह्मदिनान्ते योगनिद्रां तामसीं शक्ति भगवान् । 'उत्पत्ति प्रलयं चव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामिवद्यां च स वाच्यो भगवानिति' इत्युक्तलक्षणः । तेन भूतानां प्रलयकालं ज्ञाला सेयं पालनव्यवहारितरोधानमन्तरा तदसंभवं मला खपालनव्यवहारितरोधान्यकां तामसीं शक्ति अभजत् । पटेनेव तयात्मानमाग्नतवानित्यर्थः । प्रभुरित्यनेन खेच्छया तदङ्गीकारः । नतु तया ब-लादस्यावरणमिति ध्वनितं । अत एव योगनिदेत्युक्तं । इतरजननिद्रावत् मोहपारवश्यापादनीभवति लीलया सखीवह्यो-चनपिधानमात्रं करोति । तदुक्तं हरिवंशे 'सखी सर्वसहस्येषा माया विष्णोः शरीरजा । सेषा नारायणमुखे स्थिता कमललो-चना' इति । तेन अतः खखरूपज्ञानावरकलं प्रदर्शितम् ॥ ४९ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) आस्तीर्येति ६७॥ ४९॥

(६दंशोद्धारः) योगनिद्रामिति । एकः केवलोऽर्णवः पूणां यस्मिन्नित्येकाणवं प्रलयात्प्राक् सप्तार्णवलेन व्यवहितं तस्य भावः ऐकार्णवी । ब्राह्मणादिलात्ध्यञ् । षिलान्डीप् । 'हलस्तद्धितस्य' इति यलोपः । तथाकृते व्यवस्थापिते । एकार्ण-वे कृते इति पाटः सुगमः ॥ ४९ ॥

## तदा द्वावसुरों घोरों विख्यातों मधुकैटभौ । विष्णुकर्णमलोक्क्तों हन्तुं ब्रह्माणसुद्यतौ ॥ ५० ॥ (१ ग्रप्तवती) ॥ ५० ॥

(२ चतुर्धरी) ब्रह्माणं विराविं ॥ ५० ॥

(३ शान्तनवी) पूर्वश्लोके एवास्य श्लोकस्य व्याख्यास्ति ॥ ५० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तदेति । मलोद्भृतावित्यनेनानयोरिततामसलं सूचितम् । इतरत्सपृम् ॥ ५० ॥

(५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका) विष्णुकर्णेति ६८॥ ५०॥

(६ दंशोद्धारः) तदेति । मन्यतेऽहमेव ग्रूरः इति मधुः । कीढस्येन्द्रगोपस्येव भा प्रभा यस्य तत्कीटमं कर्णमलं तत्र भवः कैटभः ॥ ५० ॥

## स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा पजापतिः। दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो पसुप्तं च जनार्दनम्।।५१।।

(१ गुप्तवती) इयं च योगनिद्रा प्रथमचरित्रदेवता महाकाल्येव । तमोगुणप्रधानलात् । पूर्व एवंसुतेखनेन तामसी-परलेन सुतेरुपसंहाराच्य ॥ ५१ ॥

(२ चतुर्धरी) प्रजानां पतिनियन्ता ॥ ५१ ॥

(३ शान्तनवी) विष्णोर्गिकमले स्थितः स प्रजापितः ब्रह्मा तावसुरौ च उम्रौ दृष्ट्वा जनार्दनं च प्रसुप्तं योगिनद्रापन्नं दृष्ट्वा एकाम्रहृदयस्थितः सन् । हरेविष्णोः प्रवोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां तां योगिनद्रां महामायां तृष्टाव स्तृतवान् ।
इति श्लोकयुग्मान्वयः। नाभिरेव कमलं तत्र वा नाभिः कमलमिव तत्र वा नाभौ कमलं तत्र स्थितः उपविष्टः ब्रह्मा। विप्रोपि
कश्चित्स्यात् अत उक्तं प्रजापितिरिति । प्रजापितमंतुरिप स्थात् अत उक्तं ब्रह्मेति । अर्द हिसायां चुरादिः । जनान्
अर्द्याते हिनस्ति जनार्दनः । अर्द गता याचने च । भवादिः । जनान् अर्दति गच्छित । पृत् स्तुतौ । स्तुवनिक्रयाफलं
स्वरक्षालक्षणं। ब्रह्मण एवेत्यात्मनेपदे सति तृष्टावेति पाटः । अथवा स्तवनिक्रयाफलं पारंपर्याद्वरक्षणे लक्षणमेवेतियुक्तं परस्मैपदं तृष्टावेति । यदुक्तं देवानां कार्यसिद्धार्थमाविभवितं सा यदेति । हरेः प्रवोधनार्थायेति तु यद्यपि अव्यवहितं स्तवनक्रियाफलं साक्षात्प्रयोजनमथापि प्रयोजनं दैत्यवधविधिद्वारकं पारम्पर्यावयुतं देवसरक्षणमेव स्तवनिक्रयाफलं । एवं अद्वितीयमग्रं प्रमुखं हृदयं स्थान्तं यस्य स एकाग्रहृदयः अनन्यमनस्कः स्थितः निष्कम्पः । अथवा एकं अद्वितीयमग्रं प्रधानं हृत्
चित्तं यस्य स एकाग्रहृत् । अये ग्रुभावहे विधा देखवधलक्षणे विषये स्थितः दत्तावधानः अयस्थितः । हरेनेत्रेण चक्षपा
प्रमाणेन कृतः आलयः असंक्षेतः अनाशः अमोक्षो वा यस्याः सा तथोक्ता । अथवा हरे परमात्मनो नेता प्रापितितः
वेदान्तः हरिनेता तेन अकृतः आलयः गृहं प्रति नियतं स्थानं यस्याः सा तथोक्ता ता । प्रवोधनमेवार्थः प्रयोजनं
तस्म प्रबोधनार्थाय । ब्रह्मा तावत्तां स्तोतुं स्वयमेव प्रतिजानीते प्रतिज्ञां करोति ॥ ५१ ॥

(৪ नागोजीभट्टी) तत्र ब्रह्मा केल्यत आह । स नाभिकमले इति । प्रजापतिनियन्तेति ब्रह्मणो विशेषणं । प्रमुप्तं स्वक्तपालनव्यवहारम् ॥ ५१ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) दृष्टा ताविति ६९ ॥ ५१ ॥

(६ दंशोद्धारः) स नाभीति। ब्रह्मा कथन वित्रः स्यादतः प्रजापतिरिति। दक्षप्रजापत्यादिव्यायृत्तये ब्रह्मीत वोध्यं ॥ ५९ ॥

## तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः। विवोधनार्थाय हरेहिरिनेत्रकृतालयाम् ॥ ५२॥ (१ गुप्तवर्ता) ॥ ५२॥

(२ चतुर्धरी) तुष्टोवित । एकाग्रहृद्योऽनन्यनिष्ठान्तः करणः स्थितः स्थिरः । हरिनेत्रकृतालयामिति नेत्रयोरेव निद्राया अभिव्यक्तेः । वस्तुतस्तु सर्वाङ्गा स्थितेव सा ॥ ५२ ॥

(३ शान्तनवी) पूर्वक्षोके एव व्याख्यातास्य श्लोकस्य टीका ॥ ५२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तुष्टावेति । स एकाप्रमनविच्छत्रं हृदयं यस्य स तादृशः स्थितः सिन्नत्यर्थः । हृदयस्थित इत्यतः शर्परे खिर वा विसर्गलोपः । वियोधनार्थाय पालनव्यवहारप्रवृत्त्यर्थ । नेत्रेत्युपलक्षणं । सर्वोङ्गस्थितवात्तस्याः । लोके नेत्रयोरेव भूयो निद्राभिव्यक्तिमन्वात् नेत्रेत्यक्तिः ॥ ५२ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिकाः) विवोधनार्थायेति ७० ॥ ५२ ॥

(६ दंशोद्धारः) तुप्टावेति । एकाप्रेण हृदयेन स्थितः । यद्वा एकाप्रहृत् अये देखवधे जगत्पालनरूपे ग्रुभवियाँ स्थितो दत्तावधानः । हरिणा नेत्राभ्यां कृत आलयो यस्याः ॥ ५२ ॥

## विश्वेश्वरीं जगदात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् । निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥५३॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५३ ॥
(३ चतुर्धरी) कथं तां तुष्टावेत्याह । ब्रह्मोवाच । विश्वेश्वरीमिति । जगद्वात्रीं जननीं । स्थितिर्जन्म संहारो नाश्व्य तत्कारिणीं स्तामि वाचा पूज्यामि । विरतेन्द्रियप्रदेशे मनोलयो निद्रा । विष्णोनिद्रां स्तामीत्यन्वयः । अतुलमसाधारणं तेजो यत्य । किचतु स्तामीत्यादिपद्यार्थस्थाने निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुरिति पिटला ब्रह्मोवाचेति पटन्ति । तत्रश्च तुष्टा-वेत्यनेवान्वयः । अतुलां अनन्यसमां (सा अतुला तां कस्य तेजसः इति वा लमन्येन समां) तेजसो ज्योतीरूपस्य विष्णोः प्रभुरिति ब्रह्मणो विशेषणं । तेजसः प्रभुः ब्रह्मेति वा । तेजसः अतुलां पूरणार्थे करणे षष्टी । वा न विद्यते तुला यस्याः सा अतुला कस्य तेजसः इति वा ॥ ५३ ॥

( ३ शान्तनवी ) ब्रह्मा तावत्तां स्तोतुं खयमेव प्रतिजानीते प्रतिज्ञां करोति । विश्वेश्वरीमिति । अतुलं असदृशं तेजो यस्य सः अतुलतेजाः तस्य अतुलतेजसः विष्णोध्यानस्पां निद्रां स्तौमि नौमि । 'तेजः प्रभावेदीप्तौ च बले शुकेऽपि कीर्तितं । तेजः असहनलेऽपि । यदाहुः । 'अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् । प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहतं । कीदृशीं योगनिद्रां । विश्वेश्वरीं विश्वस्य ईश्वरीं व्यापिकां जनयित्रीं । अश्लोतेराशुकर्मणि वरट् चोपधायाः । पुनः छेदे तु कीदृशीं ।

जगद्धात्रीं जगतो धारियत्रीं पोषियत्रीं च। पुनः कीदशीं। स्थितिसंहारकारिणीं स्थितिसर्गसंहारमध्यमावस्थां कुर्बाणां। संहारं च सर्गस्थित्युत्तरावस्थां कुर्वाणां। 'सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीत्ये'। पुनः कीदशीं। भगवतीं षडैश्वर्यसंगतां। जगिदिति छेदे तु धात्रीमिति ताच्छीत्ये तन्योगे नलोकाव्ययसूत्रेण षष्टीनिषेधात् कर्मणि द्वितीयान्तं जगिदिति। एतेन विष्णुयोग-निद्देव जगत्सर्गस्थितिसंहारकारिणी बाह्यी वैष्णवी माहेश्वरीमयी शिक्तरिति स्तुतितात्पर्यं सूचितं॥ ५३॥

(४ नागोजिभट्टी) योगनिदायाः मूलशक्तयभेदं मला विशेषयति । विश्वेश्वरीमिति । तत्त्वमेव विविच्याह । जगद्धात्रीमित्यादि । धात्रीं जननीम् । अनेन जगदुत्पित्तिस्थितिलयकर्तृलं ब्रह्मालिङ्गं दिशतम् । अतुलामित्यन्तानि विष्णुनिद्राविशेषणानि । तेजसः प्रभुरिति ब्रह्मविशेषणं । तत्स्तुत्यत्वेनात्युत्कर्षोऽस्या ध्वनितः । विष्णुमोहकतया इतरमोहकलमनाश्चर्यमित्यपि
ध्वनितम् । आयातोऽर्थः वस्तुतो विष्णोरिति । राहोः शिर इति वत् पष्टी । विष्णुरूपां निद्रामित्यर्थः । ब्रह्मापि सर्वेश्वरः
सर्वशक्तिमान् लोकानुत्रहाय स्वयं मोहित इव दुःखनिवृत्तये इव भगवतीं स्तौति । ऋषेः सर्वज्ञलादि चैषां सर्वात्मलं सर्वशक्तीनामुपक्रमे दिशितमेवेति न कश्चिद्विरोधः ॥ ५३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रिका) पुनर्धकमिति। पुनः अर्थकं अर्थक्षोकात्मको मन्त्रः। तद्यथा निद्रां भगवतीं विणोरतुलां तेजसः प्रभुः स्वाहा ७१। इत्येव पाठो मन्त्राणामेकसप्ततिहच्यते ॥ ५३॥

(६ दंशोद्धारः) विश्वेश्वरीमिति । प्रभुर्त्रह्मा । तेजसो विष्णोरतुलामनुपमां निद्रां तुष्टावेति पृवेणान्वयः । तेजसः प्रभुर्त्रह्मोतिवा । तेजसां प्रभुरिति पाठे तेजसांदीप्तिमतीं । कचित् 'स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः' इति पाठः । तत्रानुपमतेजसो विष्णोनिद्रां स्तौमीत्यर्थः । अत्र च विश्वेश्वरीमित्यारभ्येव स्तुतिः । अतएव तदुत्तरं ब्रह्मोवाचेति न पठ्यते किंतु पाठोऽयमसांप्रदायिकः । कात्यायनीतन्त्रोक्तवत्प्रमाणमन्त्रविभागविरोधात् ॥ ५३ ॥

#### ब्रह्मोवाच ।

### तं स्वाहा तं स्वधा तं हि वपद्भारस्वरात्मिका । मुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता५४

(१ गुप्तवती) 'एँकव शक्तिः परमेश्वरसं भिन्ना चतुर्था विनियोगकाले । भोगं भवानी पुरुषेषु विष्णुः कोपेषु काली समरेषु दुर्गा' इतिवचनादिभिः विष्णुकालिकयोरेकमूर्तिलान्मधुकैटभहननमि तेन वेषेण कालिकयेव कार्यमिलाशयेन तामेव स्तौति । लं खाहेत्यादिना । खाहा देवगणानां तृप्तिकरी । खथा पितृगणानां । खानाजिहीते खान् धत्त इति व्युत्पत्तिरिप संभवति । नलव्ययमात्र इति । तेन नमः खाहाये खधाये इति प्रयोगोप्युपपत्र इति वयाकरणाः।वषट्कारः वषडिति शब्दः वाषडिलादेराश्रावयेत्यादिसप्तदशाक्षयां वोपलक्षणं । तेन सर्वयज्ञात्मिकेत्यर्थः । 'सप्तदशप्रजापितयंज्ञेऽन्वायत्त' इति श्रुतेः । खरात्मिका खर्गात्मिका । सकलकर्मफलोपलक्षणमेतत् । अकारादिख(र)हपेति तु बहवः । मुधा मोक्षो ज्ञानफलमि खमेवेत्यर्थः । अक्षरे प्रणवे नित्ये इति संबुद्धिः । अक्षरे परत्रह्मणीलौपनिषदः । 'अक्षरं ब्रह्म परमम्' इति गीतासु । 'अक्षरमम्ब-रान्तपृतेः' इत्यधिकरणे च तथा दर्शनादिति भावः । त्रिधा अकारोकारमकारात्मना मात्रार्थमात्रे तदीयाऽव्यक्षनकालो॥५४॥

(२ चतुर्धरी) लिमित । खाहा देवहविर्दानमन्त्रः । स्वधा पित्रहिवर्दानमन्त्रः । वपट् कियतेऽत्रेति वषट्कारो यज्ञः तदात्मिकाः तत्स्वरूपाः खराः 'उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराश्चयः' इति शिक्षोक्तास्तदात्मिका । सुधा देवतीर्थं । हे अक्षरे उपचयापचयविपरिणामहीने । नित्ये जन्मविनाशहीने । एतेन सन्मात्रलमिभिप्रेति । केचित्तु अक्षरे क्षररिहते दशा-विपये । किंच नित्ये अकृत्रिमसत्त्वमात्रस्थिते । त्रिधामात्रात्मिकास्थितेति योजयित । त्रिधा त्रिप्रकारा या मात्रा ह-स्वदीर्घष्टुताः अकारउकारमकारलक्षणा इति । जाग्रन्खप्रसुपुप्त्यिममानी विश्वतेजसप्राज्ञाभिधेया तदात्मिका तत्स्वरूपा तत्स्वभावा च लम् ॥ ५४ ॥

(३ शान्तनवी) अशेः सरत् सलकलपलानि। 'अक्षरं वर्णनिर्माणं वर्णमप्यक्षरं विदुः। अक्षरं नक्षरं विद्यादक्षरं श्रुतितोययोः'। अश्राति त्रीन्लोकान्भुंक्ते भृतात्मकलादक्षरा। अश्रुते व्याप्नोति विश्वात्मकलाच्च अक्षरा। यद्वा क्षरित संचिति क्षरं। न क्षरं अक्षरं ध्रुवं। अक्षरा ध्रुवा। अतएव हे अक्षरे हे ध्रुवे हे निल्ये हे शाश्रुति हे देवि। लं खाहा देवतोहेशेन द्रव्यत्यागर्जानतदेवतातृप्तिरूपत्वेन आस्थिता अङ्गीकृता। प्रतिज्ञातािस शाक्षेण। अव्ययं खाहेति। यदभ्यधुः 'खाहा देवहिव-दाने श्रीषद्रौषट्वपट्खधेति'। यद्वा लं खाहेति देवहिवर्दानमन्त्ररूपािस। यद्वा लं खाहेत्वेवमित्स। स्वाहालं देवखरूपेलार्थः। यद्वा लं खाहािस हुत्भुक्षियािस। सुष्टु आहूयते स्वाहा। सास्त्यस्याः इति वा खाहा। 'खाहाप्राप्यनलिप्रया'। यद्वा आकारः। स्यात्यतामहः। लं सुष्टु अं पितामहं ब्रह्माणं जिहीषे गच्छित खाहािस त्रय्यिस ब्राह्मयि । 'आतोऽनुपसर्गे कः'। हे देवि लं खधा पित्रुहेशेन दीयमानद्रव्यजनितृतिहित्ति । यद्वा लं खधेलेवमित्स खधात् खघेति मन्त्रतो भुनाना। पितृरूपा-सीलर्थः। यद्वा 'अकारो वासुदेवः स्यात्' सुष्टु अं वासुदेवं दधािस पोषयित स्वधािस लक्ष्मीरिस। हे देवि हि यतः लं

वषट्कारोसि अतः वषडिन्द्रायेति वषट्कारभागिन्द्र इति लं इन्द्राण्यसील्यर्थः। यद्वा हे देवि लं हि लमेव वषट्वारोसि। वषट्कारो यजमानः ऋतिक्वासि। 'हिहेताववधारणे'। हे देवि लं खरात्मिका खः खर्ग आत्मा यस्याः सा खर्गरूपासि। यहा वं परलोकात्मासि । 'खरें परे च लोके खः' । यद्रा लं खरात्मिकासि उदात्तलादिरूपासि । अथच निषादर्षभादिखरा-त्मिकाप्यसि । अथवा वषट्कारस्वरात्मिका इत्येकं पदं । वषट्कारयति स्वःफलरूपं वषट्टारं तपः प्रयोजनं अत्मा यस्याः सा वषटकार प्रवर्तक स्वर्गरूपफलात्मासि। हे देवि तं सुधासि अमृतरूपासि। यद्वा हे देवि तं सुधामित्स सुधात् असि। हे देवि लं त्रीन लोकान वेदान त्रीन देवान ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् वा दधासि इति त्रिधासि। यद्वा त्रिधामासि त्रीणि धामानि गृहाणि भुवनलक्षणानि देहानि ब्रह्मादिरूपाणि तेजांसि चन्द्राकांप्रिरूपाणि प्रभावरूपाणि च त्रिशक्तिलक्षाणि यस्याः सा त्रिधामा। हे देवि लं त्रात्मिका। त्रेङ् पालने त्रायते त्राः विष्णुः किष्। त्राः आत्मा स्वभावो यस्याः सा विष्णुरूपासि। यद्वा संपदा-दिलाद्भावे किए। त्राणं त्राः पालनं आत्मा स्वरूपं यस्याः सा पालनरूपासि। यद्वा। हे देवि त्वं त्रिधा त्रिभिः प्रकारैः एक-मात्रद्विमात्रत्रिमात्ररूपखरा(परपर्याया) परंपरया अवर्णात्मकदुखदीर्घष्टतभित्रमात्रा आत्मा यस्याः सा त्रिधामात्रात्मिका खरवर्णरूपासि स्थितासि अस्थितासि च। यद्वा त्रिधा त्रिभिः प्रकारैज्ञां द्वीवैष्णवीमाहेश्वरीरूपाः मातरः आत्मा खरूपं यस्याः सा त्रिशक्तयाकृतिस्त्रिधामात्रात्मिकेयं विष्णुयोगनिद्रास्थितेति त्रिधामात्रात्मिका । ॐकाररूपेति च । मात्रा अकारः उकारः मकारश्चेति तदात्मिका तत्खरूपैति कश्चिदोम्पदगतवर्णानभाद्गीत् तच पापात् पापीयः । ईटशीमोम्पदव्यु-त्पत्तिमत्सूत्रामन्धस्यान्धलप्रस्य विनिपातः पदेपदे इत्यन्धपरंपरापारंपर्यपर्यागतामन्धकुक्रदीगतिमिव पदेपदे स्खलन्तीं प्रति कियदेव तुष्यामः कि। यहा तुष्यामः । कियद्वा तुष्यामः । तथाहि । वर्णेषु ये वर्णेकदेशा वर्णान्तरसमानाकृतयस्तेषु तत्कार्य न भवति। तच्छायानुकारिणो हि ते न पुनस्त एवेति पृथक्प्रयलनिवर्त्यं हि वर्णमिच्छन्त्याचार्याः। दशिता चास्माभिः ओम्पद्व्युत्पत्तिरोंनमधण्डिकार्यं इत्यत्रावनेष्टिलोपधेति सूत्रत इत्यलं विस्तरेण ॥ ५४॥

(४ नागोजीभट्टी) कथं तुष्टावेसत आह । ब्रह्मोवाच । त्यमिति । स्वाहा देवदानमन्त्रोऽप्तिपत्नी च । स्वधा पितृदाममन्त्रः पिद्यन्त्री च । वषट् क्रियते यत्र स वषट्कारो यत्रः यत्रदेवाह्मानमन्त्रथ । स्वराः पोडश आदयस्तदात्मिका च । मुधा
देवात्रं । अक्षरे उपचयापचयपरिणामहीने आभ्यां सत्तामात्ररूपत्नं । त्रिधामात्रात्मिका हस्वदीधप्तुतरूपा । अर्धमात्रा व्यक्तनरूपा । अविशेषकलाद्धन्यलिङ्गितया अनुचार्यत्नं तदा लिङ्गिता नु तथेति बोध्यम् । त्रिधेत्यतो विशेषत इत्यन्तेन प्रणवरूपता चोका । मात्रात्रयमकारोकारमकारात्मकम् । तद्व्यंमर्थमात्रा । तत्र मात्रात्रयम् जाग्रतस्वप्रमुषुप्त्यभिमानिविश्वतंजसप्राक्तामिधेयम् । अर्धमात्रा तु वेदान्तवाक्यार्थभूतिनत्यमुक्ततुरीयाभिधेया । तदुक्तम् । 'व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाऽव्यक्तसंज्ञिता । मात्रा तृतीया चिच्छक्तिरर्धमात्रा पर पदं दित । त्यमेवेति । सा त्यमेवेति पूर्वान्वयित्वम् । सावित्री तत्सविनुरिति ऋक् । तदिधिष्टात्री तद्वाच्या चेत्र्यं । हेदेवि लं परा उत्कृष्टा जननी सर्वजनकलात् । सर्ववार्जननी परा च ॥ ५४॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ब्रह्मोत । ब्रह्मोवाचखाहेत्येको मन्त्रः ७२ । अर्थ इति अर्धश्लोकात्मको मन्त्रः । तथाहि लं खाहा लं खधा लं हि वषट्कारखरात्मिकाखाहा ७३ । अथ श्लोकमन्त्रास्त्रयोदश इति । अथ त्रिसप्ततिमन्त्रोत्तरम् श्लोक-मन्त्राः श्लोकह्या मन्त्राः त्रयो अधिका दश त्रयोदश तत्सख्याका वर्तन्ते इति शेषः । तद्यथा मुधालमिति ७४ ॥ ५४॥

(६ दंशोद्धारः) लं खाहेति। अक्षरे उपचयाऽपचयद्दाने नित्ये जन्मनाशरिहते। खाहा देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागजनितदेवतातृप्तिरूपा देवहविदानमञ्जरूपा वा। खधा पित्रुद्देशेन दीयमानद्रव्यजनितपितृतृप्तिरूपा मन्त्ररूपा वा। वषट्कारेति
षषट्कारो यजमानस्तदृपा मन्त्ररूपा वा। खरात्मिका खर्गरूपा उदात्तादिरूपा निषादादिरूपा वा। सुधा अमृतरूपा। यद्वा
सुधामत्सि सुधा। तीन् लोकान्त्रद्धादीन्वा दधासीति त्रिधामात्रात्मिका अकारादिरूपा। यद्वा त्रीणि धामानि तेजांसि सूर्यचन्द्राप्रिरूपाणि भुवनानि वा आसमन्तात् त्रायसे इति त्रिधामात्रा स आत्मा यस्याः सा पालनरूपासि। यद्वा त्रिधामात्रा दस्वदीर्घप्रताः अकारउकारमकारा वा तदात्मिकेत्यर्थः ॥ ५४॥

# अर्थमात्रास्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः । तमेव सा तं सावित्री तं देविं जननी परा ५५

(१ गुप्तवती) अनुचार्या अर्धचन्द्ररोधिन्यादिध्वन्यष्टकरुपा । तत्खरूपं च योगिनीहृद्यव्याख्यायां विवेचितम-स्माभिः । सावित्री सविद्रदेवत्या गयत्री ॥ ५५ ॥

(२ चतुर्भरी) या नार्धमात्रास्थिता । नित्या अपरिणामिनिर्विशेषतो मात्रात्रयवैलक्षण्येनानुचार्या वेदान्तवाक्यार्थ-लक्षणमुक्तयभिमानिनी तुरीयाभिधा या सा लमेव । एतेन प्रणवरूपा लमेवेति विवक्षितं । तथाचाह भगवान् दत्तात्रेयः । 'अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयं । एता एव त्रयो मात्राः सलराजसतामसाः । निर्गुणा योगिगम्या च अर्धमात्रा च

१ 'देवंजननी' इति चतुर्धरीव्याख्यातः पाठः ।

संस्थिता । गान्धारीति च सा ज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया । पिपीलिकागितसर्का प्रमुक्ता मूर्ध्रि लक्षिता' इति । तथा 'भात्रा-धार्थस्ततः (स्तथा) श्रोत्रं विज्ञेयाः परमार्थतः । व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाऽव्यक्तसंज्ञिता । मात्रा दृतीया चिच्छक्ति-रर्थमात्रापरं पदं इति । 'इस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया दीर्घसंज्ञिता । तृतीया तु धुतार्थाख्या वचसः सा न गोचरा' इति । सावित्री गायत्री ऋक् । देवि द्योतनशीले परा उत्कृष्टा ज्ञननी लं। इतरा हि जननी कचित्कदाचित्किचिदेव जनयित । लं तु न तथेल्थः । देवजननीति पाटे देवानां माता अदितिस्लिमिति ॥ ५५ ॥

(३ शान्तनवी) पूर्व त्रिधामात्रात्मिका इति विशेषणेन अकारादिखरूपमात्कात्मतोक्ता। अर्थमात्रालमिखनेन तु ककारादिव्यञ्जनरूपमातकात्मतोच्यते । हे देवि त्वं अर्धमात्रा अर्ध मात्रायाः अर्धमात्रा सा व्यञ्जनवर्णस्वरूपमातका लभेव । 'अर्घ नंपुसकम्'इति समासः । तदुक्तं 'एकमात्रो भवेद्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते । त्रिमात्रस्तु ध्रुतो ज्ञेयो व्यजनं चार्घमात्रकं' इति । अथवा पूर्व त्रिधामात्रात्मिकेत्यनेन ॐमात्मकलं विवक्षितं । तत्र ॐ इति द्विमात्रे दीर्घलात् । मकारस्त्वर्धमात्रः व्यञ्जनलात् । एवं त्रिधामात्रात्मकता । अथवा अभभ्यादानमिति सूत्रतो वेदादिप्रारम्भे 'अआव्रमीळे पुरोहितं' इत्यादौ अम्राच्दे अं ३ इति छुनः । एवं त्रिधामात्रात्मकता । अथवा प्रणवष्टेरिति सूत्रेण यज्ञकर्मणि 'अपां रेतांसि जिन्वतो ३म्' इत्येवं पादस्य वा अर्थस्य वा अन्त्यस्याक्षरस्य ॐ३म्राब्दिश्चमात्र आदिश्यते । एवंविधा त्रिधामात्रात्मकता । तत्र ॐ-३म्शब्दे मकाररूपायाः अर्धमात्रास्थिता । नित्या ध्रवा मोक्षं सूचयन्ती व्रिशेषतः । अनुचार्या परमात्मरूपलात् । 'यतो बाचो 'निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'इति श्रुतेविशेषतः लक्षणीया सा अर्धमात्रा लमेव। अर्धमात्रया सूचिता या मुक्तिः सा लमेवेति भावः । अर्धमात्रायामर्थरूपतया स्थितेत्यपि व्याख्यानं । अथच अं विष्णुं याति अया रमा सा त्वमेव । अथच वदेः किए । वदतीति उत्वाचकः शब्दः । न विद्यते उत्वाचकः शब्दो यस्याः सा नुत् 'यतो वाचो निवृर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह दित श्रुतेः चरितुं गन्तुं प्राप्तुमहाचार्या । अनुच सा चार्या च अनुचार्या परब्रह्मता सा लमेव । हे देवि लमेव संध्यासि संध्यायन्त्यस्यां संधीयते अहोरात्रौ वाऽस्यां संध्या पितृप्रसूः पितृणां मातासीतियावन् । अथवा हे देवि लमेव मानित्री सवितुरियं सावित्री ऋगसि । अथवा सा प्रसिद्धा मावित्री । वैष्णवीशक्तिरसीतियावत् । यद्वा सविता देवता यस्याः सा तदादिव्याहतिरहिता ऋक् सैव व्याहतिसहिता गायत्रीत्युच्यते । हे देवि लमेव वेदजननी गायत्र्यसीतियावत् । नि-त्यस्यापि सतो वेदस्य गायन्युपदेशपुरःसरत्वादध्ययनसमये गायन्युपदेशानुदयाद्वेदाध्ययनविध्यनुदयः इति गायन्युपदेष्टेव सती वेदाध्ययनं जनयति इत्यध्येयाध्ययनैक्योपचारौचित्यतो वेदं जनयति वेदजननी वेदस्य वा जननी वेदमाता गायत्री-त्युक्तं । हे देवि त्वं परासि श्रेष्टासि । यद्वा पु पालनपूरणयोः । पिपति परा वेदाश्च जनाश्च वेदजनाः । वेदजनानयन्ति सौख्यं प्रापयन्तीति वेदजन्यो ब्राह्म्याद्यास्तेषां परा पालियंत्री च लमेवासि । देवजननीति पाठे देवानां जननी लमेव परा उत्तमा । यद्वा वेदजननीं गायत्रीं पान्ति वेदजननीपाः ऋपयः ब्रह्मादयो वा तान् रक्षितं रासि गृह्मासि वेदजननी परा लमेवासि ॥ ५५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अस्य व्याख्या पूर्वश्लोके द्रष्टव्या ॥ ५५ ॥

(५ जगखन्द्रचिन्द्रका) लमेव संध्येति ७५ ॥ ५५ ॥

(६ दंशोद्धारः) अर्धमात्रेति। अर्धमात्रा व्यञ्जनस्या। विशेषतोऽन्संवन्धंविनाऽनुचार्या स्फुटमनुचार्या। यद्वा अर्ध-मात्रा प्रणवस्था विशेषतो मात्रात्रयात्पृथक्लेनानुचार्या। यथोक्तं 'अकारश्च तथोकारो मकारश्वाक्षरत्रयं। एता मात्राः पुन-स्तिक्षः सलराजसतामसाः। निर्गुणा योगिगम्यान्या चार्धमात्रा च संस्थिता । गान्धारी चव सा ज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया' इति । सावित्री सविता देवता यस्याः व्याहृतिरहिता गायत्री वेदजननी सव्याहृतिका गायत्री । नित्यस्थापि वेदस्य गाय-त्र्युपदेशं विना अध्ययनानधिकाराद्वेदाध्ययनजनकलाद्वेदजननी वेदमात्रलव्यवहारात् । यद्वा वेदाश्च जनाश्च तात्रयं सौक्यं प्रापयन्ति ता वेदजनन्यो ब्रह्माद्यास्तेषां परा पालियत्री । पृ पालने । पिपतीति परा । पचाद्यच् । देवजननीति पाठेऽदिति-रूपा ॥ ५५ ॥

# त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्स्रज्यते जगत्। त्वयैतत्पाल्यते देवि लमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ ५६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५६ ॥

(२ चतुर्धरी) अन्ते प्रलयसमये अस्ति भक्षति । आत्मसात्करोपीत्यर्थः । अतस्त्वं सर्वथा सर्वसंहर्त्री ॥ ५६ ॥ (३ शान्तनची) इह हि पाटकमादर्थकमो बलीयानिति सष्ट्यायुपकम्योच्यते । हे देवि त्वया ब्राह्मया शक्ता एतत् जगत्सज्यते उत्पायते । हे देवि त्वया वैष्णव्या शक्ता एतत् जगत् पात्यते दुःखाद्रक्ष्यते । हेवि त्वं रौद्री शक्तिः

१ 'धार्यते सर्व' इत्यपि पाट: ।

सती एतत् जगदन्ते अवसाने अस्सि खादसि संहरसि । तदित्यं सर्वदा पुनःपुनः क्रमशः सर्गस्थितिसंहारलक्षणं त्रिविधा-वस्थापमं एतत् विश्वं वस्तुतस्लयैकयापि ब्राह्मीवैष्णवीरीद्रीतिव्यपदेशभेदभिन्नया शक्ता धार्यते । आत्मशक्त्यामधिकरण-रूपायां विश्वमाधेयी(त्येवं ) क्रियते लयेवेति तात्पर्य । सर्व ददासीत्यन्वयः ॥ ५६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) सर्व जगत् लयंव धार्यते । सर्वधारणशक्तिमती लमेव । अप्रे एतत्पदानि सर्वपरामर्शकानि ।

अत्सि आत्मसात्करोषि । तथ ब्रह्मलिङ्गं दर्शितम् ॥ ५६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) लयैतत्पाल्यत इति ॥ ७६ ॥ ५६ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ५६॥

# विसष्टौं सृष्टिक्या तं स्थितिक्या च पालने। तथा संहतिक्यान्ते जगतोऽस्य जगन्मये।। ५७॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५७ ॥

(२ चतुर्धरी) विष्ण्यौ स्षष्टिकाले । पालने स्थितिकाले । जगन्मये जगदृपिणि । वाहुलकलादामप्रत्ययः । यद्वा जगन्ति मयन्ते जायन्ते अस्यां । मय गतौ । अथवा जगित मयो निलयो यस्याः । डुमीज् प्रक्षेपणे इत्यस्य रूपं ॥ ५७ ॥

(३ शान्तनवी) इह जगन्मये इति पाटः । मय गतौ । मयते जानाति मया । पचाद्यचि स्त्रियां टाप् । जगतो मया जगन्मया । तत्तंबुद्धौ हे जगन्मये हे भुवनके हे मर्वके । सर्वे गत्यर्थाः धातवः प्रयोगात् ज्ञानार्थाः । जगन्मयि इति पाठिप संबुध्यन्तमेव । देव्यानया स्रष्टव्यत्नेन पालनीयत्नेन संहर्तत्वेन च देवीकर्तकजगत्कमंकतत्तत्त्त्त्रगादिक्रियाविषयभूताजगतो हेतो-रागता जगत्सर्गादिव्यापारमुद्दिस्यागता प्रादुर्भूता देवी जगन्मयीत्युच्यते । 'तत आगतः' इत्यविकृत्य 'मयड्वा' इति सूत्रेण हेतुभ्यो मनुष्येभ्यश्च मयट्पत्ययः । तत आगत इत्यं जगतो हेतोरागता देवी जगन्मयी । टिलात् डिप् दस्यः । अथवा 'तत्प्रकृतवचने मयट्' प्रकृतं प्रस्तुतं उच्यतेऽस्मित्रिति प्रकृतवचनं । तदिति प्रथमासामर्थ्यात् प्रकृतवचनेऽभिषेये मयट् । जगत् प्रकृतं प्रस्तुतं कर्तव्यलेनोच्यते अत्यां जगन्मयी देवी । अथवा 'समूहवच्च' इति मयट् । कर्तव्यानि वहुनि जगन्ति उच्यन्ते अत्यां जगन्मयी तत्तंबुद्धौ न्हस्यः । हे देवि हे जगन्मयि भुवनके । अथवा हे जगन्मयि जगन्निर्मातुमागते जगि क्रिमाणकारणादागते लं अस्य जगतः विषये विशेषतः मष्टी उत्पादने विषये मष्टिस्त्रम्योः सहित्तसंहर्त्योधाभेदेनाति- तथा अन्तेऽवसाने संहारे विषये संहतिस्या चासि इत्यन्वयः । स्रष्टिस्त्रम्योः पालनपालयित्र्योः संहतिसंहर्त्योधाभेदेनाति- शयोक्तिः । देव्याः सर्वात्मकलेन वा सरूपकथनं हेयं । अथच हे देवि जगन्मयि ब्रह्माणि वर्तते इति व्यपदेशमात्रं । स्थ्यादिकं तु लमेव तत् लमेवच करोषि नाहमिति नम्रोक्तिरप्यवसेया ॥ ५०॥

(४ नागोजीभट्टी) लयैतत्पाल्यते सध्यादिकियारूपापि लमेवेत्याह । विस्पृत्राविति । सप्तम्यन्तानि तत्काललाक्षणि-कानि । तथेति । जगदृषे इत्सर्थकं । जगन्मये इत्यत्र छान्दसत्वात् ङीवभावः ॥ ५७ ॥

(५ जगबन्द्रचिन्द्रका) तथा संहतीति ७७ ॥ ५७ ॥

(६ दंशोद्धारः) विस्रष्टाविति । जगन्मये जगद्वे । मयटिष्ठलात्डीपि प्राप्ते आर्षलादाप् । यद्वा दुमीय् प्रक्षेपे । अस्मादेरिव । मयः प्रक्षेपः । जगतो मयोऽस्यामित्यर्थः । मय गतावित्यस्माद्वा पचाद्यवि बोध्यम् । गत्यर्थानां ज्ञानार्थलात् हे भुवनहे ॥ ५७ ॥

# महाविद्या महामाया महामेथा महास्मृतिः । महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ ५८॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५८॥

(२ चतुर्धरी) महाविद्या महावाक्यलक्षणाविद्या । महती सर्वविषया माया अन्यत्रान्याकारावभासिनी शक्तिर्महामाया । मूलाविद्येति यावत् । महामेधा सकलात्मावधारणक्षमा धीशक्तिरित्यर्थः । स्मृतिः धर्मशास्त्रं ततो महती महास्मृतिः । वेदवि-द्येतियावत् । महामोहा महान् रागस्तदा(श्रय)स्पदलात् महामोहा संसारशक्तिः । महादेवी इन्द्रादिलोकपालकर्मस्त्ररूपा । महासरी हिरण्याक्षादिखरूपा ॥ ५८ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं महती विद्या परब्रह्मगोचरज्ञानरूपासि । हे देवि लं महती अविद्या अनिर्वचनीयाविद्या प्रपश्चपिरज्ञानरूपासि । हे देवि लं महती माया अनात्मन्यात्मेतिबुद्धिरात्मन्यप्यनात्मेति बुद्धिर्माया । हे देवि लं महामेधा महती धारणावती धीर्बुद्धिः महती अमेधा अधारणावती धीः । हे देवि लं महास्पृतिध्यानरूपा महती अस्पृतिः अध्यानरूपा । हे देवि लं महामोहा महाममता महाअसमता च । हे देवि लं भगवती ऐश्वर्यादियुतासि तथा अभगवती अनैश्वर्य-युतासि च । हे देवि लं महादेवि महादेवस्य स्त्री । हे देवि लं महेश्वरी महतीश्वरी व्यापनस्वभावा । अश्लोतेराश्चकर्मणि

वरट्चेचोपधायाः । अथ च महती विद्या यस्यां सा मुक्तिः । महती माया अविद्या यस्यां सा अमुक्तिः । इत्थं महामेधा-स्मृतिः महास्मृतिरिष्टदेवतोपासना । महामोहा तृष्णा अस्मृतिर्मूच्छी निद्रा च ॥ ५८ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) महाविद्या महावाक्यलक्षणा । महामाया सिचदानन्दे आत्मिन संसारिलरूपानर्थावभासहेतुमूल-विद्या । महामेधा भगवतः सर्वज्ञलशक्तिः । महास्मृतिः विधेः सृष्ट्यनुकूलातीतकल्पगतसकलवस्तुस्मृतिरूपा देवरूपा च । महा-मोहेति संसारस्य मूलकारणरागरूपमोहस्वरूपा । महादेवी सकलदेवशक्तिरूपा । महासुरी हिरण्याक्षादिशक्तिरूपा ॥ ५८ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) महामोहेति ॥ ७८ ॥ ५८ ॥

(६ दंशोद्धारः) महाविद्येति । महाविद्या 'तत्त्वमिस'इति महावाक्यजन्या विद्या महती ब्रह्मादिमोहिका मायाऽवि-द्याशक्तिः । महती मेधा बुद्धिश्व । महती वेदादिविषया स्मृतिश्च । महामोहस्य संसारस्य जनकलान्महामोहा महती पाल-नरूपा देवशक्तिश्च । महती देवपराजयकारिणी आसुरीशक्तिश्च । यद्वा महती सुरशक्तिः । तदा महादेवीत्यस्य महादेवस्य स्त्रीत्यर्थः । महेश्वरीति वा पाटः ॥ ५८ ॥

### पकुतिस्तं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा ॥ ५९ ॥

(१ गुप्तवर्ता) कालरात्रिरिति दैनंदिनप्रलयत्रह्मप्रलयस्पेति राज्यन्तपदत्रयार्थ इत्राहुः । वस्तुतस्तु शक्तिसंगमतन्त्रराजे तिथिविशेषेण रात्रीणां तदिभमानिदेवतानां तन्त्रमन्त्राणां चेमानि नामान्युक्तानि । तद्देवतात्रयसमिष्टि-स्पयोगनिद्राप्रतिपादकलेन रात्रिसूक्तं वहृचेषु प्रसिद्धं । सामविधित्राह्मणे अथ यः कामयेत पुनर्न प्रत्याजायेयं इत्यधिकृत्य 'रात्रीं प्रपर्धे इत्यादिस्पो मन्त्रोऽप्यनुसंधेयलेनाम्नातः । स च देवीचन्द्रकलास्तवे चरमश्लोके दीक्षितैर्ज्ञानमोक्षोभयफलकलेन व्याख्यातः । हरिवंशेऽप्यस्या विस्तरः । एतद्देवताकलादेव रात्रिसूक्तमिति तन्त्रेष्वस्य स्तोत्रस्य व्यवहारः ॥ ५९ ॥

(२ चतुर्भरी) प्रकृतिरिति । प्रकृतिर्मूलकारणम् । गुणत्रयं सलरजस्तमोपलक्षणं विभावयितुमनुवर्तयितुं शीलं यस्याः । कालो मरणं तदुपलिक्षता रात्रिः । कल्पान्तरात्रिरित्यर्थः । महतः ईश्वरस्य रात्रिर्महारात्रिः । महतः ब्रह्मणो मरणोपलिक्षता रात्रिरिति यावत् । मोहः अकर्तव्ये कर्तव्यमिति ब्रहः स एव रात्रिरिव रात्रिः बुद्धिमोहकलात् मोहरात्रिः विद्यस्तरम् वर्षः । दरमणः दर्माद्वरस्त ॥ ५६ ॥

निद्राखरूपा वा । दारुणा दुष्परिहारा ॥ ५९ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लंच लमेव सर्वस्य प्रकृतिरिति प्रिक्तयते सर्वमनया प्रकृतिः सलरजस्तमःसाम्यावस्था अध्यक्ताख्या प्रधानं । अथच लमेव गुणान् सलरजस्तमांसि विभावयसि पृथक् कृत्य जगदृपेणावस्थापयसि गुणत्रयविभाविनी । सलं ज्ञानसुखहेतुः । रजो रागात्मकदुःखहेतुः । तमः आवरकमोहहेतुः । गुणाः प्रकृतिधर्माः । हे देवि लमेव कालरात्रिः जगत्संहारकारिणी यामभिक्षेती (यमभिगती) । यत्र प्रलीयते जगत् सा कालरात्रिः । हे देवि लमेव महारात्रिः यत्र चतुर्मुखो मुक्तिमगात् । हे देवि त्वमेव दारुणा मोहरात्रिश्वासि । ममतागर्भपातिनी महामायाख्या संस्रतिः । 'द्रंष्ट्राकरालकालाग्निरुद्रहृपातिदारुणा । मोहरात्रिमोंहतनुर्जगत्सुत्रे जगत्करी' ॥ ५९ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) सलरजस्तमोगुणत्रयैविभाव्यते या सर्वस्य जडवर्गस्य प्रकृतिः मूलं प्रधानतस्त्राख्यं सा लमेव । एतेन परमाण्वादीनां मूलकारणत्विनरासः । कालरात्रिरिति ब्रह्मलयोपलक्षिता । महारात्रिः प्रलयरात्रिः । मोहरात्रिः ममतावर्तमोहगर्तपातिनी । महामायाख्या संस्तिकर्त्री । उक्तं च 'दंष्ट्राकरालकालाप्रिरुद्रकल्पातिदारुणा । मोहरात्रिमोह-तनुर्जगत्सूते(त्रे) जगत्करी' इति । दारुणलं चास्याः ब्रह्मज्ञानातिरिक्तानिवर्त्यलेन मोहरात्रिनिशा च । 'अस्यास्तनुस्तमोद्वारा निशादिवसनाशिनी' इति हरिवंशोक्तेः ॥ ५९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) कालरात्रिरिति ॥ ७९ ॥ ५९ ॥

(६ दंशोद्धारः) प्रकृतिरिति । कालरात्रिः कल्पान्तरात्रिः । महारात्रिर्महाप्रलयः । मोहरात्रिमीहरूपममतागर्त-पातिनी मोहरात्रिः । दारुणा दुष्परिहरत्वात् ॥ ५९ ॥

### तं श्रीस्त्रमी श्वरी तं हीस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्तं शान्तिः क्षान्तिरेव च६०

(१ गुप्तवती) बुद्धिः करणभूता। बोधो व्यवसायात्मको लक्षणं फलं यस्याः सा ॥ ६०॥

(२ चतुर्धरी) लिमिति। श्रीः संपत् लक्ष्मीः । हीरिति अकरणीयवैमुख्यं कश्चिदाह । न्हीरितिमन्त्राक्षरं । अस्यव साधन(?) अमः अप्रत्ययस्याकारलोपेऽनुनासिके सित न्हीमिति मन्त्राक्षरं भवित । बुद्धिः अन्तःकरणं बोधलक्षणाध्यवसाय-व्यापारा । लेना कृते करणीये परं अज्ञानशंकया दुःखं । पुष्टिरुपचयः । तुष्टिरिधगतादन्यत्रान्यधीशान्तिः विषयज्ञानं । क्षान्तिरपकारिणी अनपकारिता ॥ ६०॥

( ३ शान्तनवी )हे देवि लं श्रीः संपत्तिरूपासि हरिप्रियाप्यसि । हे देवि लं ईश्वरी ईश्वरस्य पत्न्यसि । 'अश्रोतेराशु-

वर्मणि वरट्चेद्योपधायाः' इति । जगद्यापिनी चासि । हे देवि लं न्हीः असि 'न्हींकारो व प्राणः' इति श्रुतेः प्राणभूतासि । न्हींक्षिति मकरान्तमव्ययं प्राणवाचि । न्हीं इत्यनुनासिकखरान्तपाठे तु देवीप्रणवासि इति रहस्यं । न्हींस्लिमिति तु पाठे लक्ष्याशब्देन पानरत्तयं स्यात् । हे देवि लं बुद्धिरसि चिन्मात्रब्रह्मस्पासि । हे देवि लं बोधलक्ष्यणासि वोधयिद्वव्यापारदर्शनासि । अथवा बोधरूपासि विविधप्रपश्चविषयविविधावगमरूपासि । हे देवि लं लजासि बीडासि । हे देवि लं पुष्टिरसि अवयवोपिवितिरसि । हे देवि लं तथा तेन (प्रकरेण) तुष्टिरसि प्रीतिरसि । हे देवि लं शान्तिरूपासि विषयव्यावृत्तिरसि । हे देवि लं शान्तिरूपासि विषयव्यावृत्तिरसि । हे देवि लं सान्तिरूपासि विषयव्यावृत्तिरसि । हे देवि लंगे सान्तिरूपासि विषयव्यावृत्तिरसि । हे देवि

(ध नागोजीभट्टी) श्रीः संपत् लक्ष्मीः बीजं च। ईश्वरी ऐश्वयंशक्तिः कामराजबीजं च। ऱ्हीः भुवनेशी बीजं च। उभयत्राप्यनुनासिकलोपरछान्दसः। बोधो निर्णयात्मकज्ञानलक्षणं खरूपं यस्यास्तादृशी बुद्धिरन्तः करणं लमेवेल्यर्थः। लजेति। अन्तः करणवृत्तिविशेषः। पृष्टिरुपचयः। तुष्टिरिधगतार्थादन्यत्र तुच्छलबुद्धिः। शान्तिः विषयेभ्य इन्द्रियोपरसः। क्षान्तिः सत्यां शक्तां परापराधसिदृष्णुता। एवकारस्लीमत्यनन्तरं योज्यः॥ ६०॥

( ५ जगधन्द्रचन्द्रिका ) लजा पुष्टिरिति ८०॥ ६०॥

(६ दंशोद्धारः) लं श्रीरिति । ऱ्हीः खत एवाकार्यतो वैमुख्यं लजा लोकशङ्कया । ऱ्हीमिति पाठे प्राणरूपा । 'च्हींकारो व प्राणः' इति श्रुतेः । यद्वा ऱ्हींबीजरूपा ॥ ६० ॥

### खिद्रनी श्लिनी घोरा गदिनी चिकणी तथा। शिद्धनी चापिनी बाणग्रुशुण्डीपरिघायुधा ॥ ६१॥

(१ गुप्तवती) दशभुजलेनेमां स्ताति । खिद्दनीति ॥ ६१ ॥

(२ चतुर्धरी) चापिनी धनुष्मती । बाणः शरः । भुशुण्डी गोफणकः यष्टी वा । परिघा लोहलगुडाः । त एव आ-युषानि यस्याः सा तथा ॥ ६१ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि हे चण्डिके लं यथा उक्तलक्षणप्रकारेण लिइनी श्रूलिनी गिर्दिनी चिकिणी शिक्षिनी चापिनी बाणा बाणवती परिघायुधा च सती अतएव घोरा अत्युप्रदर्शना भुशुण्डीति भाष्यसे इत्यन्वयः । अत इनिटनां । गिर्दिनी-खत्र तु 'नीह्यादिभ्यश्व'इति इनिः । सर्वत्र 'ऋत्रेभ्यो डीप्' । बाणा वाणवती । अर्शआदिभ्योच् मत्वर्थायः । परिघः परि-षातनः लोहबद्दो लगुडः आयुधं यस्याः सा तथोक्ता । खह्रशूलगदाचकशङ्कचापवाणपरिघरष्टिभरायुधेरप्रभुजा । घोरात्युप्रा-कृतिश्विण्डिका देवी भुशुण्डीति वक्ष्यमाणलक्षणासती प्रसीदिलिति भावः । मुडि खण्डिन । शत्रम् मुण्डियति विखण्डियति इति कर्मण्यणि लियां डीपि च शत्रुमुण्डी । भुजः शत्रुमुण्डी भुजशत्रुमुण्डी । चण्डिका । अत्र हि भुजशत्रुमुण्डीशार्दः 'पृषो-दरादीनि यथोपदिष्टं इति शिष्टोपदिष्टलात् ज इत्यस्य अत्रं इत्यस्य च लोपे कृते भुशुण्डीति व्युत्पायते । 'भुजाभिरप्टाभः शत्रूनष्टावष्टाभिरायुधेः । मुण्डियत्युप्रचण्डीभिर्भुशुण्डी चण्डिका स्मृता' । यचाहुः । 'उद्दीयोद्दीय च प्राप्य नदन्ती दशक्तिका । कमते वा नताङ्गी या सा भुशुण्डी निगयते' । एतेन वाणभुशुण्डीपरिघायुधेत्येकं पदिमिति व्याख्यापव्याख्यावगन्तव्या । वाण इत्यनाकरः पाट इत्युक्तिरपि व्युदस्ता । भुशुण्डीगोफणिकेत्युक्तिरप्ययुक्तिमूलोपेक्षणीया प्रेक्षावद्भिः । परिघो लोहार्गलमिति तु शब्दतो लिङ्गतोऽर्थतश्च अष्टव्याख्यानं । यदाह क्षीरस्वामी । परितो हन्ति परिघः । 'परा घः' इति हेर्घलं । लोहबद्दो लगुड इति ॥ ६१ ॥

(४ नागोजीभट्टी) घोरा एकहस्तस्थशिरसा भयंकरी । शिक्कृतित । बाणभुशुण्डीपरिघश्रायुधानि यस्याः सा । अनेनास्याः काल्याः दशभुजालं सूचितं । तदुक्तं वैकृतिकरहस्ये । 'योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा । मधुकेटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः । दशवका दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा । विशालया राजमाना त्रिशाली चनमालया । स्फुरद्शनदृष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप । रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियाम् । खङ्गवाणगदाश्रलशङ्कचक्रभुशुण्डिभृत् । परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोतद्विपरं दधौ । एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । आराधिता वशीकुर्यात्य्जाकर्तृश्चराचरं इति । 'उष्ट्रीयोद्वीय च प्राप्य नदन्ती दशकार्तिका । क्रमते या नताङ्गी वा सा भुशुण्डी निगदाते' । परिघो लोहबद्दो लगुडः ॥६१॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) शक्किनीति ८१ ॥ ६१ ॥

(६ दंशोद्धारः) खिन्नीति बाणा इति पाठे बाणाः सन्त्यस्या इत्यशं आदाच् ॥ ६९ ॥

# सौम्यासौम्यतराञ्चेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ ६२ ॥

(१ गुप्तवती ) परा ब्रह्मादयः । अपराः शकादयः ॥ ६२ ॥

(२ चतुर्धरी) सौम्या सौम्यवदना हादहेतुलात् । अशेषसौम्येभ्यः सकलाहादहेतुभ्योऽतिसुन्दरी । साम्यतरा

१ 'बाणा भुशुण्डी' इत्यपि पाठ: ।

निर्षाण( रूप )कारिणीलात् । पराणामेवानेकत्रह्मायुषां ब्रह्मादीनां परा प्रकृष्टा परमा प्रकृष्टतरा । परमेश्वरी शकादीनामिण ईश्वरी ॥ ६२ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे देवि लमेव जगित सौम्यास अकृरा प्रशान्तासि । सोमदैवितकाप्यसि । अथवा शोभना मा लक्ष्मीयस्थासो सुमः विष्णुः सुमस्य भावः सौम्यं शोभनलक्ष्मीकलं तत् यस्या अस्ति असौ सौम्या । अर्शआद्य । शोभनलक्ष्मीकलयुतासि । अथवा उमापितलयुतासि । हे देवि लमेव सौम्यतरासि । सूते सुधां सोमश्चन्द्रः सोमस्येयं सुधा सौमी सौमीं सुधामईित सौम्या देवावित्रस्तं व । दण्डादिलात् यः । तयोईयोस्लमितशयेन सौम्यासोम्यतरा । दिवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ दिवचने उपपदे तर्प । 'तसिलादिष्वाकृलसुनः' इति पुंबद्धावः । हे देवि लं अशेषसौम्येभ्यः अखिलसुंदरेभ्यः पदार्थेभ्यः तु पार्थ-क्येन अतिसुन्दरी असि । सुष्टु नन्द्यतीति सुन्दरी मनोज्ञा मनोरमा । 'सोमदैवतके सौम्यः सौम्यं स्थात्सुंदरेऽपि व । सोम्योऽकृरे वुधे सौम्यः सौम्यः शान्ते प्रयोगतः' । हे देवि लमेव परा श्रेष्टा । हे देवि लं पराणां श्रेष्टानां परमा अल्युत्कृष्टा परमोत्तमा । व्यवस्थया तु श्रेष्टलस्य विवक्षितलात् । अन्यथा परेषामिति स्थात् । अथवा परं ब्रह्म अनिन्त क्यथनित पराणः क्रिप् । तेषां मध्ये लं परमासि । यद्वा परे चापरे च परापराः । द्वन्दे चेति सर्वनामलाभावात् सुडाग-माभावः । तेषां लं परमा । अथ हे देवि लमेव परमा उत्कृष्टा लक्ष्मीः । अथवा परमः ईश्वरः तस्य स्त्री लमेव परमेभिरी । 'ईश्वरी खामिनी दुर्गा लोकानां व्यापिका च सा' ॥ ६२ ॥

(४ नागोजिभट्टी) सौम्या अकृरा भक्तेषु । असौम्यतरा दैल्लेषु । अशेषसौम्येभ्यः सकलसुन्दरेभ्यस्तु अतिसुन्दरील्थः । परेति । इद्मुपलक्षणं । पर्यन्तीमध्यमावैखरीणां परा बीजरूपा च पराणां उत्कृष्टानां परमा प्रधानं लमेव । यतस्त्वं परमेश्वरी ॥ ६२ ॥

( ५ जगधन्द्रचन्द्रिका ) परावराणामिति ८२ ॥ ६२ ॥

(६ दंशोद्धारः) सौम्येति । आह्रादहेतुत्वात् । सौम्यतरा भक्तानामितमनोहरा खर्गादिदेहलात् । सकलाह्रादके-भ्योप्यऽतिसुन्दरी । पराणां ब्रह्मादीनां मध्ये परमा उत्कृष्टा । पराणामित्यत्र परशब्दस्योत्कृष्टार्थलेन नियमेनाऽवधेरनपेक्ष-णाद्यवस्थाभावादसर्वनामलात्र सुर् । परा माया मोहनैश्वर्य यस्याः ॥ ६२ ॥

### यच किंचित्कचिद्धस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । तस्य सर्वस्यया शक्तिः सा तं किं स्तूयसे तदा ६३ (१ गुप्तवती)॥६३॥

(२ चतुर्धरी) सत् वर्तमाना । असदतीतानागतशक्तिः । लभावः सामध्यं वा । यद्वा सन्नित्यमाकाशपरमाण्वादि । असदिनित्यं पृथिव्यादि यत्किचिद्वस्तु नामप्राह्यं तस्य सतोऽसतश्च या शक्तिः सा लं तदा कि स्तूयसे । भेदसाध्य- लात्स्तुतेरित्यर्थः ॥ ६३ ॥

(३ शान्तनची) हे अखिलात्मिक देवि क्वित् जगित सत् असत् वा यच्च किंचित् वस्तु पदार्थरूपं प्रतीयते तस्य सर्वस्य सदसदात्मकस्य या शक्तिः सामर्थ्य मा लमेवासि। अतः परं मया किं स्त्यसे इत्यन्वयः। पदं च पदार्थश्च ताम्यां कियमाणा स्तृतिश्च स्तोता च स्तुत्यं च तत्तदुचितशक्तिश्च लमेवेति लत्तोन्यलाभावाद्भेदिनवन्धना स्तुतिः कथं प्रवर्तनीयेति भावः। इयमेव च परमाविधस्तुतिरतोपि का नाम स्तुतिरित्यपरो भावः। अम्यादितत्तर्दाचित्यतत्तद्र्यक्रियाकरी शक्ति-रप्रतिवद्धात्मधर्मः सामर्थ्यशब्दिता ॥ ६३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सत् ब्रह्मवर्गः । असत् जडवर्गः । तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा यदा लं तदा कथं स्तव्यसेत्यर्थः । पद्पदार्थस्तोत्रस्तुत्यतच्छिक्तस्तुतीनां लत्तोऽन्यलाभाववद्भेदिनवन्धनात्स्तुतिः कथं स्यादिति भावः ॥ ६३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्य सर्वस्येति ८३॥ ६३॥

(६दंशोद्धारः) ॥ ६३ ॥

# यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति यो जगत्। सोपि निद्रावशं नीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः॥६४॥ (१ ग्रेप्तवती)॥ ६४॥

(२ चतुर्धरी) जगत्स्रष्टा ब्रह्माकारेण। जगत्पाता विष्णुरूपेण। जगदत्ति भक्षयति रुद्रात्मना। स तादशोऽपी-श्वरो यथा लया निदावशं नीतः तादशीं लां स्तोतुं क ईश्वरः समर्थः कि तर्हि न कोपीत्पर्थः ॥ ६४ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लां स्तोतुं इह क ईश्वरः क समर्थोऽस्ति न कोपि । तथाहि यया जगत्स्रष्टा उत्पादयिता ।

१ 'जगत्पात्यत्ति' इत्यपि पाटः ।

तृत्रन्तोयं । यद्वा भविष्यद्नदातने छुडन्तोयं । यः जगत्पाति रक्षति । भविष्यत्सामीप्ये लट् । यद्वा गजत्पाता इति पाठः । भविष्यदनदातने छुडन्तोयं । यः अवसाने जगत् अत्ति संहरति सोपि विष्णुरिप यया योगनिद्रया लया देव्या निद्रावशं नीतः निद्राधीनतां गिमतः । 'वशा वन्ध्या गवी वश्या सुतास्त्री करणी वशा । इच्छायन्त्रणयोः पुंसि प्रमुखे च वशः स्मृतः' ॥ ६४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) स्तुत्यलाभावमेवाह । पुनः यया ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मना जगत्म् ष्टिस्थितिलयकर्तापि निद्रावशं नीतः । प्रापित इत्यर्थः । पाता पालकः । अत्ति स्वस्मिन् लयं प्रापयति । तमोगुणप्रधानमायासंवन्धादेव भगवतः सर्वोपसंहारेण स्वस्रह्मेप्रवस्थानमिति भावः ॥ ६४ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) सोपि निदेति ॥ ८४ ॥ ६४ ॥

(६दंशोद्धारः) ॥ ६४॥

### विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च । कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत् ॥६५॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६५ ॥

(२ चतुर्धरी) विष्णुः पालकः । अहं ब्रह्मा । ईशानो रुद्रः । एते वयं ते लया यतः शरीरग्रहणं कारिताः इत्यन्वयः ॥ ६५ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि यतस्वया महामायया अहं ब्रह्मा विष्णुश्च ईशानश्च ते त्रयोपि शरीरग्रहणं कारिताः । शरीरप्राहिणः कारिताः ममतावृताः कृताः । अतस्वां कः पुमान् स्तोतुं शक्तिमान्भवेत् । न कोपि । यः कोपि शरीरी स वां स्तोतुमसमर्थ एव । तदन्यस्तु मुक्तस्वद्गप एव सन् कथं लामेव स्तोष्यित लंच शरीरिणी स्तुतिश्च स्तुत्यस्तोत्तभेदनिवन्धना । अतस्वद्विषया स्तुतिः कथं घटेत । साकल्येनेति स्तुत्युपसंहार एव वरिमिति भावः ॥ ६५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) अहं त्रह्मा । शरीरप्रहणं कारिताः । केवलमायिकलाच्छरीराणामिति भावः ॥ ६५ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) कारितास्ते इति ८५ ॥ ६५ ॥

(६ दंशोद्धारः) विष्णुरहमीशानश्च ते लया शरीरप्रहणं कारिता इल्पन्वयः ॥ ६५ ॥

# सा तिमत्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता । मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ ॥ ६६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६६ ॥

(२ चतुर्धरी) सा अनन्तरोक्तस्वभावा इत्थमवंविधेः प्रभावेर्माहात्म्यैः । उदारेरसाधारणैः ॥ ६६ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि इत्थं वर्णितैः उदारैः दक्षिणैः वा सरलः वरैः खैः खात्मीयैः प्रभावैः सामर्थ्यविशेषैः संखुता जगन्मोहयन्ती सा लं एतौ इमौ । यद्वा आ इतौ एतौ आगती दुराधर्षी दुःखेन अभिभवनीयौ मधुकैटभौ नाम असुरौ सुरद्विषौ मोहय अविवेकं प्रापयेत्यन्वयः । 'दक्षिणे सरलोदारौ' ॥ ६६ ॥

(४ नागोजीसट्टी) साऽनन्तरोक्तस्त्रभावा लिमत्थमेवंविधेरुदारेरसाधारणैः स्वैः प्रभावेर्माहात्म्यैः संस्तुता एतौ मोहय इस्तर्थः । मोहश्च भगवन्तं प्रति वरदाहरूपः ॥ ६६ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) मोहयैताविति ॥ ८६ ॥ ६६ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ६६॥

### प्रवोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु। बोधश्र कियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ।। ६७।।

(१ गुप्तवती) लघु क्षिप्रं। बोधश्वेति। भावश्वेति क्वित्पाठः॥ ६७॥

(२ चतुर्घरी) एतौ हन्तुं । बोघोऽध्यवसायश्वास्य क्रियतामित्यर्थः ॥ ६० ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लया जगत्स्वामी अच्युतः दैत्यारिर्विष्णुः लघु शीघ्रं प्रबोधं च उन्निद्रभावं नीयतां । लयासी मुच्यतां । किंच एती महासुरी हन्तुं अस्य अच्युतस्य विष्णोः प्रबोधश्च क्रियतां । उत्साहानुकूलबुध्युन्मेषश्च क्रियतां रच्यतां इत्यन्वयः । प्रबोधमिति प्रधाने कर्मणि द्वितीया । प्रधाने कर्मणि तु नीयतामिति तिङाभिहितत्वात्प्रथमा॥६७॥

(४ नागोजीभट्टी) प्रबोशं जागरणं पालनोद्यमरूपं । हन्तुं बोधः प्रवृत्तिः । प्रवृत्तिस्वभावलात्तवेति भावः । ब्रह्मणः स्वष्ट्वेन विषवृक्षोपीति न्यायेन न हनने प्रवृत्तिः । विष्णूपिर यद्यपि पालनप्रधान्यं तथापि सतां पालनस्य दुष्टहननं विना तदसंभवात् । पालनानुगुणेनैव कदाचिद्धन्त्वमपि तस्य नानुपपत्रम् । एवंच भगत्कृतेऽपि मधुकैटभवधं माणवककर्त्वकाध्ययने आचार्येण कार्यमाणे कारितैरिव तत्सामध्याचरणेन भगवतस्तद्वधविषयकप्रवृत्तिसंपादकलेन प्रेरकतया तद्धन्तृत्वं देव्या अपीति बोध्यम् ॥ ६७ ॥

(५ जगच्चन्द्रचन्द्रिका) पुनरर्घात्मकमिति । पुनः अर्घश्लोकात्मको मन्त्रः । तद्यथा बोधश्च कियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ स्वाहा ८७ ॥ ६७ ॥

(६ दंशोद्धारः) प्रबोधमिति । जागरणं । लघु शीघ्रं । प्रबोधः प्रेरणा ॥ ६७ ॥

#### ऋषिरुवाच।

# एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा। विष्णोः प्रवोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ ॥ ६८ ॥

(१ गुप्तचर्ता) एवं स्तुतेति । अत्रेदं रहस्यं । चरित्रत्रयदेवता महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वसः क्रमेण बिहस्तमोरज-सत्त्वरूपा एवान्तः सल्वरजस्तमोरूपा अपीति साल्विकादिपदेनैवासां क्रमेण व्यपदेशः दैल्यसंहारकर्तृलमपि । सा साल्विकादि-रूपिण्येव । अतएव चण्डिकाया महिषासुरहननकाले मधुपानेनारक्तता चण्डशुम्भादिहनने महिषीवर्णता च वक्ष्यते ॥ ६८॥

(२ चतुर्भरी) तामसी निदाकारेण परिणता अविद्याशक्तिः । तदुक्तं 'आस्तीर्य तामसीशक्तिरविद्या पर्यतोहरा । यथाच्छादितलोकोऽयं पर्यविपे न पर्यति' । वेथसा ब्रह्मणा ॥ ६८ ॥

(३ शान्तनवी) तदा तस्मिन् प्रलयकाले तत्र विष्णुनाभिकमले वेधसा एवं स्तुता तामसी तमोगुणसंगता निद्रात्मिका देवी मधुकैटमी निहन्तुं विष्णोः प्रबोधनार्थाय तस्यैव नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यः तथा व उरसः वक्षसश्च निर्गम्य
व्यक्तजन्मनः प्रकटजननस्य ब्रह्मणः अव्यक्तजन्मनश्च दर्शने विषये तस्थौ प्रकटीवभूवेति श्लोकयुग्मान्वयः । अव्यक्तात्प्रधानात् जन्म यस्य सः अव्यक्तादात्मनः जन्म यस्य वा । यतोसावात्मभूः नेत्रे च आस्यं च नासिका च बाह्वश्च हृदयं
चेति द्वन्दः । प्राण्यङ्गलात् प्राप्तस्यैकवद्भावस्य 'न द्विपयआदीनि' इति निषेधे बहुवचनं । यद्वा अयन्ते अयाः प्राणाः
नेत्रास्यनासिकावाहुहृत्तेन सिहताः अयाः प्राणाः उच्छ्वासनिश्वासलक्षणाः तेभ्यः कोशेभ्यः उरसश्च निर्गल्य निद्रा ब्रह्मदर्शन्पथमगमदिति भावः ॥ ६८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ऋषिरुवाच । एवं स्तुतेति । तामसी आवरकलेन तमःप्रधाना इयं शक्तिः । मधुकैटभी एती निहन्तुं चेल्पर्थः ॥ ६८ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ऋषिश्चेति । ऋषिरुवाच खाहेति अष्टाशीतिको मन्त्रः ८८ अर्थक इति अर्थक्षोकात्मको मन्त्रः । तद्यथा । एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा खाहा ८९ । श्लोकास्तु पत्र वा इति तु पुनः वै निश्चयेन पत्र पश्च-संख्याकाः श्लोकाः श्लोकरूपा मन्त्राः । तद्यथा विष्णोः प्रवोधिति ॥ ९० ॥ ६८ ॥

(६ दंशोद्धारः) एवमिति । तामसी निद्राह्मा ॥ ६८ ॥

# नेत्रास्यनासिकावाहुहृद्येभ्यस्तथोरसः। निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ ६९ ॥

(१ गुप्तचर्ता) तया रीत्या तामस्यि योगनिद्रा स्वान्तः स्थितसलमात्रस्य स्वस्या एव स्पान्तरस्यावशेषाय बिह-र्व्याप्तं तमोरूपं निःसारितवतीत्याह । नेत्रास्येति । एतेन देव्या एव तन्त्रेषु मधुकैटभहन्तृत्वव्यवहार उपपद्यते । पुरुषाभ्यां सह बाहुयुद्धयोगेन पौरुषरूपेणेव तौ हतवतीति स्थितिः ॥ ६९ ॥

(२ चतुर्धरी) नेत्रास्यादिभ्यो विष्णोरित्यनुषज्यते । प्राण्यङ्गलेऽपि क्रचित्र समाहारः समासोऽभिधानात् । क्रचि-न्नित्यः क्रचिदेव किल्पत इति न्यायात् । हृदयं अन्तःकरणं । उरो वक्षः । हृदयं मन इति वा अन्य आह । हृदयं वक्षः उरः प्रधानाङ्गं गुद्धामिति । ब्रह्मणो दर्शने चक्षुविषये । अव्यक्तादीश्वरात् जन्म यस्य ॥ ६९ ॥

( ३ शान्तनवी ) पूर्वक्षोक एव व्याख्यातास्य श्लोकस्य टीका ॥ ६९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) नेत्रास्येति । विणोरित्यादि । उरो वक्षः । प्राण्यङ्गलेपि नैकवच्छान्दसलात् । अव्यक्तादीश्व-रात् जन्म प्रादुर्भावो यस्य तस्य ब्रह्मणः दर्शने चक्षुविषये तस्थावित्यन्वयः ॥ ६९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) निर्गलेति ९१॥६९॥

(६ दंशोद्धारः) नेत्रास्येति । पूर्वोक्तस्य विष्णोरिहाप्यनुषङ्गः । विष्णोर्नेत्रादिभ्यो निर्गम्य । प्राष्यङ्गलादेकवद्भावे प्राप्ते वहुवचनमार्ष । लक्षणाहेतुरितिसूत्रे मुखनासिकाभ्यामिति भाष्यप्रयोगात् प्राण्यङ्गकैकवद्भावस्यानित्यलाद्धा । तथाच प्रयुज्यते 'ग्रीवाकुक्षिललाटेषु नित्यं खेदः प्रशस्यते' । राजहंसास्तु ते चडुचरणैरिति । कश्चित्तु नासिकास्तनयोरिति ज्ञापक-माह तत्र । अस्य निर्देशस्य खरूपपरलात् । रक्षितस्तु दिधपयआदेराकृतिगणलमाह । हृदयं मनः । उरो वक्षः ॥ ६९ ॥

# उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः । एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स दद्दशे च तौ ॥ ७० ॥

(१ गुप्तवती) प्रकृतकर्मानुगुणं विशेष्यमाह । जनार्दन इति ॥ ७० ॥

- (२ चतुर्धरी) अहिशयनात्सर्पशय्यातः उत्तस्थावित्यन्वयः । स दृदशे च तौ इति चकारात् तौ च तं दृदर्शाते इत्यन्वयः । कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदं ॥ ७० ॥
- (३ शान्तनवी) तया निद्रया देव्या मुक्तः परित्यक्तः जगन्नाथः जनार्दनः विष्णुश्च एकार्णवे जगत्येकजलपूरे अहिशयनात् शेषनागशयनात्सकाशात् उत्तस्यौ उत्थितवान् । ततः शयनादुत्थाय उत्थानादनन्तरं वा स जनार्दनः तौ मधुकैटभौ ददशे । ताविष तं ददशाते । परसौपदं बाधिला कर्तरि कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदं । विष्णुकर्तकं दैत्यकर्मकं तावद्दर्शनं व्यतिबभूवे । अथच तावदैत्यकर्तृकं विष्णुकर्मकं दर्शनं व्यतिबभूवे । अन्यथा ददर्श इति स्यात् ॥ ७० ॥

(४ नागोजिभट्टी) उत्तस्था चेति । तया मुक्तस्त्यक्त इत्यर्थः । अहिशयनात् शेषशयनात् सः तौ दद्देशे । अर्थोत्ताविप तं दृदेशोते इति कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदम् ॥ ७० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) एकार्णव इति ॥ ९२ ॥ ७० ॥

(६ दंशोद्धारः) उत्तस्थाविति । अहिशयनात्सर्पशयनात् । दृदशे । कर्मव्यतिहारे तृ । तो च भगवन्तं दृदशोते इत्यर्थः ॥ ७० ॥

# मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ। कोधरक्तेक्षंणौ हन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ ॥ ७१ ॥

(१ गुप्तवती) मधुकैटभाविति । अत्रैकाक्षराधिक्यं तु वृत्तचन्द्रोदयादावस्माभिर्वहुधा समाहितं ॥ ७१ ॥

(२ चतुर्धरी) मधुकैटभौ दुरात्मानाविति नवाक्षरेणास्यानुष्टुभः पादात् । वीर्यमुत्साहः । पराक्रमः शक्तयतिशयः । ब्रह्माणं अक्तुं प्रसितुं जनितोद्यमौ आरब्धप्रयत्नौ ॥ ७९ ॥

(३ राश्न्तनवी) कीहशो दहशे जनार्दनः । मधुश्च कैटमश्च तौ । मन्यतेऽहमेव वीर इति मधुः । कीटस्येव मा यस्य तत् कीटमं कर्णमलं तत्र भवः कैटमः । इह हि पृषोदरादिलात् भइत्युत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः । भीमसेनो भीम इतिवत् । किचिद्वृत्तवन्ध (मङ्ग)मनुष्टल्य ततश्च मधुकेटभौ दुरात्मानाविति पाठः । 'युजोर्जेन सरिद्धर्तुः पथ्यावऋं प्रकीर्तितम्' इति द्विती-यवरणे अतिवीर्यपराक्रमाविल्यत्र चतुरक्षरादृष्ट्वं जगणस्य सलात्र वृत्तमङ्गः । तेन मधुकेटभाविल्यत्र भौ इति न पठनीय-मिल्येः । पथ्यावऋत्या नभौ । (पथ्यावऋवृत्तवन्धो न गृहीतो भवति 'वर्णादादेनसोनश्च सागराद्ये समे गणः । समे लक्य्यर्गणो जः स्यात् पथ्यावज्रं तवानसौ) अन्यथा मधुकेटभौ दुरात्मानाविति नवाक्षरपादलेन 'अपि माषं मधं कुर्याच्छन्दो-मङ्गं न वाचरेत्' इति छन्दःशास्त्रसमयमङ्गप्रसङ्गः स्यात् । अथवाहुः । 'छन्दोवत् पुराणानि भवन्ति' । अन्यदेवेदं छान्दसं छन्दः । यदभ्यधुत्तद्विदः । 'न्यूनाधिकाक्षरलेन यत्र पादः क्वचिद्ववेत् । तद्वैदिकं निवृच्छन्दो मृत्युंजयमनुर्यथा' इति । दुरात्मानौ दुष्टबुद्वी । अतिवीर्यपराक्रमौ अत्युत्कृष्टवलो अत्युत्कृष्टप्रभावौ अत्युत्कृष्टशङ्गो वा । 'वीर्य वलं प्रभावश्च शच्युयोगौ पराक्रमौ' । कोधरक्तेक्षणौ कोधेन रक्ते ईक्षणे ययोस्तौ प्रलेकं तयोक्तौ ब्रह्माणं हन्तुं जनितोद्यमौ । दुर्विधना जनितः उत्पादितः उद्यमः उत्थितः यमः कालो ययोस्तौ । यद्वा जननं जिनः । संजाता जनिर्यस्यासौ जनितः । तारकादिलादित्व । जनितोद्यमौ आसत्रकालावितियावत् ॥ ७१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तौ विशेषयित । मधुकैटभाविति । आद्यपादे नवाक्षरत्वं छान्दसत्वात् । वीर्यमुत्साहः । पराक्रमः शक्तयतिशयः । अत्तुं प्रसितुं । अनेन प्रवृद्धस्य तमसोऽभिभावकलं सूचितं ॥ ७१ ॥

(५ जगबन्द्रचन्द्रिका) कोधरक्त इति ९३॥ ७९॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ७१॥

# सम्रत्थाय ततस्ताभ्यां युगुधे भगवान्हरिः । पश्चवर्षसहस्राणि बाहुपहरणी विश्वः ॥ ७२ ॥

(१ गुप्तवर्ता) बाहुप्रहरणो विभुरित्यस्थोत्तरं द्वौ श्लोको कचित्पठ्येते । 'नच तो युद्धवैमुख्यं शमं वाप्युपजग्मतुः । ततो विधामुखालोकसमुद्भूतमहोत्सवः । हरिरूचे वरो मत्तो युवाभ्यां वियतामिति । निशम्यैतद्विभोव्यमवलोक्य परस्परं इति ॥ ७२ ॥

(२ चतुर्घरी) पश्चवर्षसहस्राणि । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । बाह्र प्रहरणानि यस्य विष्णोः । विभुः प्रभुः ॥ ७२ ॥ (३ शान्तनवी) ततः शयनात्समुत्थाय सः भगवान् ऐश्वर्यादिमान् विभुः व्यापकः हरिः विष्णुः ताभ्याममुराभ्यां सह युगपत् बाहुप्रहरणः सन् पश्चवर्षसहस्राणि युयुषे । युष संप्रहरे । आत्मनेपदी दिवादिः । बाहव एव प्रहरणानि आयु-

१ 'रक्तेक्षणावत्तं' इति चतुर्धरीस्थः पाठः ।

धानि यस्यासौ बाहुयुद्धं चकारेत्यर्थः । वर्षाणां सहस्राणि पश्चेति संख्यायाः शब्दप्राधान्येप्यन्वर्थे वर्षाणामेव प्राधान्यमिति कालस्यात्यन्तसंयोगे द्वितीया । पश्चसहस्राणि वर्षाणि अभिव्याप्य नियुद्धं व्यधादिति भावः ॥ ७२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अस्याः टीका पूर्वश्लोकेन सह व्याख्याता ॥ ७२॥

(५ जगजन्द्रचिन्द्रका) पत्रवर्षेति ॥ ९४ ॥ ७२ ॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ७२ ॥

# तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ । उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो विषयामिति केशवम् ॥७३॥ (१ गुप्तवती )॥ ७३॥

(२ चतुर्धरी) वरः इष्टोऽर्थः त्रियतां गृह्यतां । इतीसवधारणे ॥ ७३ ॥

(३ शान्तनवी) अतिवलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ संतौ तावप्यसुरौ अस्मत्तः वरः वाञ्छितोऽर्थः लया वियतां प्रार्थ्यतासिति केशवसुक्तवन्तौ ऊचतुः । अल्यधिकवलेन सामर्थ्येन उन्मत्तौ अधिकमदौ महामायाविमोहितौ प्रयुक्तौ प्रापिताविवेकौ । अस्मत्तः आवाभ्यां । प्रशस्तकेशः केशवः विष्णुः ॥ ७३ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) तावपीति । वर इष्टोर्थः । व्रियतां गृह्यतां ॥ ७३ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रिका) पुनरर्धे तु मन्त्राणां सपश्चनवितः स्मृता इति । पुनः अर्धे अर्धश्लोकात्मको मन्त्रः । मन्त्राणां सप्तश्चतीमन्त्राणां तु पश्चभिः सहिता नवितः स्मृता चिन्तिता । तद्यथा उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो वियतामिति केशवं स्वाहा ९५ ॥ ७३ ॥

(६ दंशोद्धारः) ताविति । अस्मत्तः । अद्यादिलात्तिः । ननु पश्चम्यास्तिसल् अद्यादिभ्य इति पर्युदासात् महा-मायाविमोहितावित्यनेन अस्मद्वधमेवायं वरियष्यतीति विवेकाभावः सूचितः ॥ ७३ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

# भवेतामद्य में तुष्टी मम वध्यावुभाविष। किमन्येन वरेणाँत्र एताविद्ध दृतं मया ॥ ७४ ॥ (१ गुप्तवती )॥ ७४ ॥

(२ चतुर्धरी)॥ ७४॥

(३ शान्तनर्वा) असुरौ प्रति विष्णुरवोचत् । अयेदानीं चेद्रवन्तौ मे तुष्टौ सः तर्हि उभाविप असुरौ मम वध्यौ मया हन्तुमहीं । इह 'हनो वा वध च' इति यत् । ण्यति तु घासौ भवेतां स्यातां । अत्र च प्रतिपक्षे विषये किमन्येन वधादपरेण वरेण कृतं स्यात् । वधादितरवरे प्रार्थिते शत्रुशेषप्रसङ्गः स्यात् । तदन्यनु वस्तु भगवतो मम प्रार्थितसिद्धमेवेत्याशयादाह । भवतो मया एतावद्धि एतावदेव भवत्कर्मकमकर्टकं वधलक्षणं वस्तु वृत्तं प्रार्थितं नान्यत् । वाक्ये
संधिकार्यमतन्त्रं । 'एका एकशिरोहहा त्रिचरणा एकेक्षणा द्विस्तनी' इतिवत् । अथवा वरेणात एतावद्धीति पाठः । अतः
एताभ्यां भवन्त्रां एतावदेव वधरूपं वस्तु मया वृतं नान्यदिति ॥ ७४ ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) श्रीभगवानुवाच । भवेतामिति । अत्र यदि तदेति पूरणीयं । यदि तुष्टी तदा तर्हि वध्यौ

भवेतामित्यन्वयः । वृतमिति । नपुंसके भावे क्तः । ममेति कर्तुः शेषलविवक्षायां षष्टी ॥ ७४ ॥

(५ जगध्यन्द्रचिन्द्रका) भगवानुवाचेति एको मन्त्रः ९६। अर्धमन्त्रे द्वे इति द्वे अर्धमन्त्रे भवेतामिति श्लोकस्य अर्धश्लोकात्मकौ द्वौ मन्त्रौ स्यातामित्यर्थः । तद्यथा भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यानुभाविप स्वाहा ९७। किमन्येन वरेणात्र एताविद्व वृतं मया स्वाहा ९८। 'वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्र'इत्यमरात् । नपुंसकप्रयोगश्चिन्त्यः ॥ ७४॥

(६ दंशोद्धारः) भवेतामिति । अत एतावदिति संहिताया अविवक्षणात्र संधिः । अत एतावदिति पाठः सुगमः ॥ ৩४॥

#### ऋषिरुवाच।

### वश्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् । विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमलेक्षणः॥७६॥

(१ गुप्तवती) आपोमयं जलमयं । आपोशनमित्यादौ प्रसिद्धः आपःशब्दोपि जलवाचकोऽस्ति । छान्दसमेवेति तु वैयाकरणाः ॥ ৬५ ॥

( २ चतुर्धरी ) इत्युक्त(विद्यया)रीला विश्वताभ्यां छिलताभ्यां आपोमयं जलमयं । अपोमिर्मार्जनं ऋलेखा-दावाप शब्दस्य सद्भावात् । तथा विलोक्य दृष्ट्वा आपोमयं अम्मयं । अथवा आपो जलानि जगत् अमयन् व्यापुवन् इति

१ 'वरेणातः' इत्यपि शान्तनवीव्याख्यातः पाठः ।

विलोक्येत्यन्वयः । यद्वा सर्वे जगत् आप इति विलोक्यं तथा अमयं अहिंसनं यथा भवति तथा भगवान् गदितः । यद्वा सर्वे जगदमयं विष्णुमयं विष्णुमात्रैकरोषं आपो जलानि विलोक्येत्यन्वयः ॥ ७५ ॥

(३ शान्तनवी) तदा असुरवधप्रार्थनाकाले विष्णुना महामायानुकूलेन विश्वताभ्यां विप्रलब्धाभ्यां ताभ्यां मधुकैट-भाभ्यां सर्व जगदापोमयं विलोक्य भगवान्कमलेक्षणः पुण्डरीकाक्षः विष्णुरिति गदितः । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण उक्तः । 'विप्रलब्धस्तु विश्वतः' इति । आप्तृ व्याप्ता । आपः कर्माख्यायामिति आपस्शब्दः सान्तोप्यस्ति । आपोभिर्मार्जनं कुवि-तिवत् । अपांसि कर्मसाधनानि प्रकृतानि उच्यन्ते अस्मिन् जगति तत् आपोमयं । तत्प्रकृतवचने मयट् । अथवा 'आपः स्त्री भूम्नि' । मय गतौ । अनुदात्तेत्वानुवन्धनमात्मनेपदं । चिक्षङो ङित्त्वात् । कचित् अनित्यमिति लिङ परस्मैपदं । आपः कर्न्यः । जगत्कर्म । आपोमयं जगदित्यत्र नकारस्य श्रुलेन अकारः । सर्वमापोमयं जगत् । सर्व जगत्कर्म । आपः कर्न्यः । अमयन् अगच्छन् व्याप्तवत्य इति विलोक्य ताभ्यां हरिकक्त इति योजना ॥ ७५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । विश्वताभ्यामिति । तदा तस्मिन् समये इति एवं वरप्रार्थनया विश्वताभ्यां भगवतीकृतमोहवशात् सर्वे जगत् आपोमयं विलोक्य ताभ्यां भगवान् गदित इत्यर्थः । आपोमयमित्यत्र आप्शब्द-समानादाम्प्रकृतिकादसुन्ननतादापःशब्दान्मयट् । 'आपोमयमिदं सर्वमापो मूर्तिः शरीरिणाम्' इतिवत् ॥ ७५ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) ऋषिरिति । ऋषिरुवाच खाहेत्येको मन्त्रः ९९ । श्लोकार्धं पुनरिति पुनर्भूयोऽपि श्लोकार्धकं अर्धश्लोकरूपो मन्त्रः । तद्यथा । विश्वताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्खाहा १०० । श्लोक इति श्लोकरूपो मन्त्रः । तद्यथा विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः ॥ ७५ ॥

(६ दंशोद्धारः) विश्वताभ्यामिति । आपोभिर्मार्जनं कुर्यादिलादौ दृष्ट आपस्शब्दः सकारान्तोपि व्रुवते । कतमेपि नपुंसकमापइतिकांशाच्च साधिनश्च 'आपः कर्माख्यायाम्' इत्युणादिसूत्रेणासुन्नन्तः तस्मात्प्राचुर्ये मयट् । यद्वा असयं विष्णुमयं । जगदापो विलोक्येलर्थः । यद्वा मय हिंसायां । अस्मात्पचाद्यचि असयमहिंसं यथा भवति तथा गदित इति क्रियाविशेषणं । यद्वा असयत्रिति छेदः । मय गतौ । सर्व जगत् आपः असयन् अगच्छन् व्याप्तवत्य इति विलोक्येलर्थः । चिक्षङो डिलेनानुदात्तेत्वप्रयुक्तात्मनेपदस्यानिल्यलाल्लिङ परस्मैपदम् ॥ ७५ ॥

# (पीर्नी स्वस्तव युद्धेन श्लाघ्यस्तं मृत्युरावयोः)। आवां जहिन यत्रोवीं सलिलेन परिष्ठुता।।७६॥

(२ चतुर्धरी) श्लात्योऽनुरूपः । जर्वी पृथिवी यत्र सिललेन परिष्ठुता न तत्र आवां जिह घातयेत्यन्वयः ॥ ७६ ॥ (२ चतुर्धरी) श्लात्योऽनुरूपः । जर्वी पृथिवी यत्र सिललेन परिष्ठुता न तत्र आवां जिह घातयेत्यन्वयः ॥ ७६ ॥ (३ शान्तनवी) किं गदितः कमलेक्षणो भगवान्ताभ्यां । हे विष्णो तव युद्धेन आवां असुरौ प्रीतौ स्नः भवावः । हे विष्णो सं आवयोर्भपुकैटभयोः श्लाव्यः स्तुत्यः मृत्युरन्तकः कालोऽसि । किंतु यत्रोवीं भूमिः सिललेन परिष्ठुता नाभूत् तत्र आवां मधुकैटभौ जिह हन्या इति ताभ्यां विष्णुरुक्तः । आवयोर्वयरूपं वरं वाञ्छता मायिना तेन विष्णुना आवां असुरौ विश्वतावभूतां ततो गेन नौ वधो न स्यात् स कोन्यस्त्यद्वधोपायः । अयमस्ति संप्रति सर्व जगदापोमयं जलमयं एव वर्तते । ततश्च यत्रोवीं जलमयी न दृश्येत तत्रावयोरसुरयोस्त्यत्कर्तृको(स्मत्कर्मको) वधोऽस्त्विति । एवंचोक्तोहि सर्वापि पृथिवी जलमय्येवेति क नौ हिन्ध्यत्यसावित्यावाभ्यां असुराभ्यां मायाविभ्यां भगवानिप विश्वतो भविष्यत्यग्रभस्य काल-यापनास्त्वित भावः । आपोमय इत्यत्र आपस् इति सान्तं । आपोमिर्मार्जनं कुर्यादिति प्रयोगश्च । मृजमृङ्भ्यां जपुक्-त्युकौ । मृत्युः स्त्रीपुंसयो रते । जिह इति हन्तेर्विध्यादौ लोटि 'सेर्ह्यपिच' होहन्तेर्जः । आभीयतयाजस्यासिद्धत्याद्वेर्ध-गभावः । विधः प्रकृत्यन्तरमत्तीति केवलोप्यस्ति वधशब्दः शिष्टप्रयोगतः ॥ ७६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) किं गदितं तत्राह। आवामिति। न यत्रोवीं यत्र वा न सलिलेन परिष्ठुता तत्रावीं जहीत्वर्थः॥ ७६॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) आवां जिहं न यत्रीवीं सिलिलेन परिष्रता खाहा १०१॥ ७६॥

(६ दंशोद्धारः) प्रीताविति । लन्मृत्युरिति पाठे लत् लत्तः मृत्युरित्यर्थः ॥ ७६ ॥

#### ऋषिरुवाच ।

### तथेत्युक्ला भगवता शहचक्रगदाभृता। कुला चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥ ७७ ॥

(१ गुप्तवती) जघने तत्र जलाभावादिति भावः । एतदुत्तरं क्रचिदधिकं पठ्यते । 'हला तु भगवान्विष्णुस्तावुभौ भधुकैटभौ । तयोस्तु मेदसा राजन् महीमेतामकल्पयत् । मेदिनीति तदारभ्य संज्ञामाप वसुंधरा । ततो वीतभयो ब्रह्मा

१ एतत्पद्यार्धे केवलं चतुर्धरीशान्तनवीभ्यामेव विवृतं न सर्वत्र ।

ससर्ज विविधाः प्रजाः' इत्यादि 'संसाराच्धो न मजति'इत्यन्तं तत्पश्चादेवमेषा समुत्पन्नेति श्लोकः । पुराणान्तरे लेतदुत्तरं कथाशेषः स्मर्थते । विष्णुना स्वकृतवचनजन्यपातकनिरासाय स्वीयं वचनमङ्गीकृतवतोदैंत्ययोरुद्धाराय च वनवासेन तपः कृता वरदानाच्या नयास्तीरे मधुकेश्वरकेटभेश्वरनामकं लिङ्गद्वयं प्रतिष्ठितं । तद्वानवासिकानामकं क्षेत्रं प्रथितमभवदित्यादि । अस्या देव्या देव्या इति । इमे व्यधिकरणे षष्ट्यौ । अस्यास्तामस्या देव्या ठक्ष्म्याश्वण्डिका तस्या इत्यर्थः ॥ ७७ ॥

(२ चतुर्धरी) तथेत्युक्ला तयोर्वचनमङ्गीकृत्य जघने सिक्थद्रयमूले कृता स्थापयिला तयोः शिरसी चक्रेण छिन्ने इत्यन्वयः । अत्र स्थलपक्षे ऊर्वोः समाहारः ऊर्वी । अतः जघने अपि ऊर्वी । अथवा देवलस्य पार्थिवलात् जघनमपि तथोच्यते ॥ ७७ ॥

(३ शान्तनवी) सुमेधाऋषिः सुरथं प्रति वाक्यमूचिवान् । हे मधुकेंटभो यद्यथा युवाभ्यामगादि तत्तथा न ततोन्यया इत्युक्ला शङ्क् चक्रगदाभृता भगवता विष्णुना स्वकीये जघने उपस्थाद्ध्वप्रदेशे तयोरसुरयोः शिरसी कृला निधाय अवस्थाप्य । वै प्रसिद्धो । चकेण छिन्ने कृते अच्छेदिषातामित्यन्वयः । प्रत्यकालजलपूरो भगवतो जघनद्द्र्यो जघनाद्धः नाभूदिति भगवतो जघनं जलप्नुतं नच । उर्वी च भवति । पृथिव्यारच्धलात् । इत्थं विष्णुचकोच्छित्रशिरस्कलात्तयोर-सुरयोः श्लाघ्यमृत्युता च । शङ्कश्च चकं च गदा च । सेनाङ्गलादेकवत् । तच्छङ्कचकगदं आविभार्ति शङ्कचकगदाभृत् तेन । यद्वा शङ्कश्च चकं च शङ्कचकं तेन सहिता गदा शङ्कचकगदा तां विभार्ति शङ्कचकगदाभृत् तेन । स्नीकव्याः पुरोभागो हन्यते इति जघने इत्युपलक्षणम् ॥ ७७ ॥

(४ नागोजिभट्टी) ऋषिरुवाच । तथेति पूर्व वर्तमानकथाभिप्रायेण । ऋषिरुवाचेत्युक्तिः । अत्र भूय उपहाराभिप्रायेण । वस्तुतः सप्तशतीखव्यवहारप्रयोजकसप्तशतमन्त्रसंख्यापूरणीयतया उक्तिः । यथा चैतत्तथा काल्यायनीसंमितिपूर्वकं सर्वान्ते उपपादियिष्यामः । तत्र न यत्रीवींत्येवं संपादयन् तयोः शिर्सी जघने उपस्थादूर्ध्वं नाभेरधोभागे कृत्वा
चक्रेण छित्रवान् ॥ ७७ ॥

(५ जगचन्द्रचान्द्रिका) पुना ऋषरिति । पुनः ऋषिरुवाचेत्ययं मन्त्रः १०२ । श्लोकद्वयं मन्त्रद्वयं भवेदिति द्वौ श्लोकौ द्वौ मन्त्रो भवेताम् । तद्यथा तथेत्युक्लेति १०३॥ ७७॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ७७ ॥

# एवमेषा सम्रत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् । प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः ऋणु वदामि ते।।७८।। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

(१ गुप्तवती) अथात्रोवाचाङ्किता मन्त्रा विचार्यन्ते। ते चापेक्षानपेक्षाभ्यां सदसद्भावाभ्यां च चतुर्विधाः। तत्र सावाणिरित्यादिः कस्योक्तिरित्याकाङ्क्षायाः सत्वादायो मार्कण्डेय उवाचेति मन्त्रोऽपिक्षतोऽस्ति च। सच वैरयमेकं ददर्श स इत्यन्तमनुग्रन्तः। तदुत्तरश्लोकस्य राजोक्तिलेपि राजोवाचेत्यस्य नापेक्षा । स पृष्टस्तेनेत्यनेवैन तदर्थस्य निवन्धनात्। एवं राजोक्तिकृतव्यवधानात्तदुत्तरश्लोकारम्भे पुनरपि मार्कण्डेय उवाचेत्यस्यापेक्षायां सत्यामपीत्याकण्येति श्लोकस्थेनेतिश्चित्रचेन राजोक्तः कोडीकारेण पूर्वप्रकान्ताया अनुग्रत्याः सित्रिहितायाश्च मार्कण्डेयोक्तिमध्यपातसंभवेन न तस्य पुनरुष्ठेखः । इत्याक्ण्येति श्लोक एव वैर्यः प्रत्युवाचेत्यस्य निवद्धत्या तदुत्तरप्रन्थारम्भे वैरय उवाचेति मन्त्रो नापेक्षित एव । तथाप्यिक्त । अत एवानन्यगत्या तत्त्यार्थस्य पुनर्वोधस्यादृष्टार्थता वा 'चतुर्गिरप्रिमादत्त' इति विहितमन्त्रेषु द्वितीयादिमन्त्रार्थबोधस्येव वाच्यं । तन्त्रान्तरपक्षे त्विह वैरय उवाचेति मन्त्रो नास्त्येवित वक्ष्यमाणलात्र तत्पक्षे नियमादृष्टादिक्रसृष्टिः । ततो राजोवाचेत्यायुवाचष्य्कं च स्थानमपेक्षितमेवास्ति । ततो ब्रह्मोवचेति वातीवापेक्षितं । तदुत्तरमृष्ट्यादित्रयमपेक्षितमेवास्ति । तत्त आवां जहीत्यर्धारम्भे मधुकैटभावूचतुरित्यपेक्षितमपि कैश्वित्यय्यमानमपि ताभ्यां गदित इत्यन्वतेनेतिश्चन् तत्कोडीकार-संभवात् । अतएव यामलपाठेऽयं मन्त्रो नास्तीति दिक् ॥ ७८ ॥ ॥ इति श्रीभास्कररायोन्नीतायां गुप्तवत्यां सप्तश्तीनमञ्च्याल्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी) उपसंहरति एवमिति । प्रभावं प्रकृष्टं भवनं । खेच्छाकृतं जन्मेति यावत् । भूयः पुनः ते तुभ्यं ॥ ७८॥ ॥ इति श्रीचतुर्धरीटीकायां मधुकैटभवधः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

(३ शान्तनवी) एवंप्रकारेण ब्रह्मणात्मभुवा खयमात्मना संखुता एषा देवी समुत्पन्ना देवकार्यार्थे प्रादुरभूत्।

हे राजन् सुरथ लं भूयः पुनः भूयिष्ठं यथा भवति तथा च अस्याः देव्याः प्रभावं प्रादुर्भावं सामर्थ्यं च १२णु आकर्णय । भूयस्ते वदामि । अहं सुमेधानाम ऋषिः ॥ ७८॥ ॥ इति शान्तनवीटीकायां मधुकैटभवधः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(४ नागोजीभट्टी) एतेन भगवद्देस्य शुद्धमायिकलेनापाश्चभौतिकतया जघने मारणेपि सलिलप्रुतलाभावविधिश्रोत्यां प्रार्थितस्य वधस्याधितिरिति परास्तं । उपसंहरति । एवमेषेति । समुत्पन्ना प्रादुर्भृता । अस्या देव्या इति अधिकरणे
वष्ठी । अस्याः तामस्याः मूलभूता या त्रिगुणा महालक्ष्मीः तस्या इत्यर्थः । अतएव तुशन्दसंगतिः । भूयः प्रभावं पुनः
प्रादुर्भावं । भूय इत्युक्तिस्तु तामस्यास्त्रस्या अंशाभेदात् पूर्वोक्तप्रभावोपि तस्या एव इति ध्वनयितुं । यद्वा प्राधानिकरहस्योक्त
आद्यनतुर्भुजप्रादुर्भावापेक्षया मध्यमचिरत्रवक्ष्यमाणाष्टादशभुजाप्रादुर्भावस्य पुनस्त्वमादाय यदुक्तिः । तदुक्तं लक्ष्मीतिष्ठे ।
'योगनिद्रा हरेरुक्ता या सा देवी दुरत्यया । महाकात्यास्तनुं विद्धि तां मां देवीं सनातनीम् । मधुकैटभनाशार्थमिहितौ च
तदा तया । जन्नाते वरलाभेन देवदेवेन विष्णुना । एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । स्तुत्या वशीकृता कुर्यात्
दिशः स्तोतुश्वराचरम्'इति । स्तुता विश्वेश्वर्यादिसूक्तरूपया । तदुक्तम् । 'विश्वेश्वर्यादिकं सूक्तं दृष्टं तद्वद्वाणा तदा । स्तुतये
योगनिद्रायाः समं देव्याः पुरंदरः । अस्या देव्याः समुत्पत्तिश्वरितं स्तोत्रमित्यपि । हिताय सर्वभूतानां धार्यते त्रद्वावादिमिः'
इति विश्वेश्वर्यादिसूक्तमेव रात्रिसूक्तमिति व्यवद्वियते । कालरात्रिमेद्दारिति तत्र रात्रिपदाभ्यासादिति वोध्यम् । विश्वेश्वरीपदेनोपक्रमात् विश्वेश्वरीसूक्तमपि ७८ । समाप्तो सार्वणः कः प्रकाशो यत्र ताद्दशे मन्यन्तरे तद्वर्णने इत्यर्थः ॥ ॥ इति
शिवभव्यमुत्तस्तीगर्भजनागोजीभव्यत्तिम्यस्तितीव्याख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(५ जगभन्द्रचन्द्रिका) एवमेषेति १०४। श्लोकानामष्टसप्तत्याश्चतुर्भिरिथकं शतम्। उवाचवचनैः सार्थे विभागः प्रथमे मतः इति । श्लोकानां सप्तशतीश्लोकमन्त्राणां अष्टसप्तत्याः अष्टाधिकायाः सप्ततेः । द्विन्यूनाया अशीतेरित्यर्थः । उवाचवचनैः उवाच इति वाक्यकथनैः सार्थे सार्के चतुर्भिर्धिकं शतं प्रथमेऽध्याये विभागे विभाजने मतः । संमत इत्यर्थः । मार्कण्डेयद्वयं राजत्रयं ततः । ऋषिपत्रकमुद्दिष्टं भगवानेक एव तु । ब्रह्मैक्यं तु चतुर्विशतिरर्धमन्त्राः प्रकीर्तिता इति । मार्केण्डेयद्वयमिति मार्कण्डेय उवाचेति द्वौ मन्त्रौ । वैश्यद्वयमिति वैश्य उवाचेति द्वौ मन्त्रौ । राजत्रयं तत इति राजोवा-चेति त्रयो मन्त्राः । ऋषिपश्वकमुद्दिष्टमिति ऋषिरुवाचेति पश्चमन्त्रा उद्दिष्टाः । भगवानेक एवलिति तु पुनः भगवानुवाचेति एको मन्त्रः । ब्रह्मैकमिति ब्रह्मोवाचेति एको मन्त्रः । ऊनचतुर्विशत्यर्थमन्त्राः प्रकिर्तिता इति तु पुनः चतुर्विशतिसंख्याका अर्धमन्त्रा अर्धश्लोकरूपा मन्त्राः। पादद्वयात्मका मन्त्रा इत्यर्थः। प्रकीर्तिताः। उवाचपदमध्ये तु श्लोकद्वादशकेषु चेति उवाच-पदं मध्ये येषां ते उवाचपदमध्यास्तेषु एतादशेषु श्लोकानां पद्यानां द्वादशकानि तेषु । तथाहि इत्याकर्ण्य वचस्तस्य इति श्लो-कस्य अर्धद्वयमध्यवर्ती वैस्य उवाचेत्येको मन्त्र इत्यर्थः । श्लोकस्यार्धद्वयात्मको द्वौ मन्त्रो भिन्नावित्यर्थः । एवं राजोवाचेत्याः दिका मन्त्राः पूर्ववत् वोध्याः । तथाहि । कथं ते किन्विति श्लोकस्यार्धद्वयमध्यवर्ती राजोवाचेत्येको मन्त्रः । श्लोकस्यार्धद्वया-त्मकौ द्वौ मन्त्रौ भिन्नावित्यर्थः । तेषु किं भवत इति श्लोकस्य अर्धद्वयमध्यवर्ती वैश्य उवाचेति एको मन्त्रः । श्लोकस्पार्ध-द्वयात्मको मन्त्रावित्यर्थः । करोमि कि यदिति मन्त्रस्यार्धद्वयमध्यवर्ती मार्कण्डेय उवाचेत्ययं मन्त्रः । श्लोकस्यार्धद्वयात्मकौ मन्त्री बोध्यो । उपविष्टी कथा इति श्लोकस्यार्थद्वयमध्यवर्ती राजोवाचेत्ययं मन्त्रः । श्लोकस्यार्थद्वयात्मकौ द्वी मन्त्री भवतः । ममास्य चेति श्लोकस्यार्धद्वयमध्यवर्ती ऋषिरुवाचेल्ययं मन्त्रः । श्लोकस्यार्धद्वयात्मको मन्त्रो वोध्यो । संसारबन्धेति श्लोकः स्यार्धद्वयमध्यवर्ती राजीवाचेलयं मन्त्रः श्लोकस्यार्धद्वयात्मको द्वौ मन्त्रौ ज्ञातव्यौ । तत्सर्व श्लोत्सिच्छामीति श्लोकस्यार्धद्वय-मध्यवर्ती ऋषिरुवाचेत्ययं मन्त्रः । एतस्यैव श्लोकस्यार्धद्वयात्मकौ द्वौ मन्त्रौ स्तः । विद्योधनार्थायेति श्लोकस्यार्धद्वयमध्यवर्ती ब्रह्मोवाचेत्ययं मन्त्रः । एतच्छ्रोकस्यार्धद्वयात्मकौ मन्त्रौ भवतः । बोधश्व कियतामिति श्लोकस्यार्धद्वयमध्यवर्ती ऋषिरुवाचे । त्ययं मन्त्रः । एतस्यैव श्लोकस्यार्धद्वयात्मकौ द्वौ मन्त्रौ स्तः । उक्तवन्ताविति श्लोकस्यार्धद्वयमध्यवर्ती भगवानुवाचेत्ययं मन्त्रः । एतस्यैव श्लोकस्पार्धद्वयात्मको मन्त्रो भवतः । किमन्येनेति श्लोकस्पार्धद्वयमध्यवर्ती ऋषिरुवाचेत्ययं मन्त्रः । एतस्यैव श्लोकस्यार्धद्वयात्मकौ द्वौ मन्त्रौ स्तः । अध्यायादौ मार्कण्डेय उवाचेत्येको मन्त्रः । विलोक्य ताभ्यामिति श्लोकस्यान्ते ऋषि-॥ इति श्रीकूर्माचलेन्द्रराजिषवर्यश्रीज्ञानचन्द्रात्मज श्रीकुमारजगचन्द्राश्रितसोमयाजिपुरो रुवाचेत्यपरो मन्त्रः ॥ ७८ ॥ कराचगोविन्दकृतसप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाणां हितबलभद्रपण्डितगोत्रापखहर्षदेवात्मजावसध्यभगीरथविरचितानां प्रथमाध्यायस्य जगचन्द्रचन्द्रिकाख्यटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) सावर्णिकः । बाह्कादेराकृतिगणलादिञ् । तस्येदं सावर्णिकं । यद्वा सावर्णिकमिति अभिधते । यद्वा सावर्णिकं । अध्यात्मादिलाहुन् ॥ ७८ ॥ ॥ इति श्रीमहुङ्गोपनामदुण्ढिराजभट्टसूरिसूनुराजाराम-विरचिते सप्तशतीदंशोद्धारे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

# ब्रितीयोऽध्यायः २

#### ऋषिरुवाच ।

# देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा । महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे ॥ १ ॥

(१ गुप्तचर्ताः) अथ तन्त्रे नवभिः श्लोकैर्द्वितीयाद्यायत्रयमन्त्रविभजनपरो द्वितीयः पटलः । ईश्वर जवाच । द्वितीये ऋषिवागष्टषष्टिः श्लोका इति कमः । ततस्तृतीयेऽध्याये तु ऋषिः प्रोवाच देशिके । पश्चत्रिंशत्ततः श्लोकमन्त्रा ज्ञेया वरा-नने । देव्युवाच ततः श्लोकमन्त्र एको महेश्वरि । ऋषिरुक्तिः पुनः श्लोकमन्त्राः पत्र सनातनाः । एवमाहुतयस्तत्र चलारि शचतुर्युताः । द्वितीयेऽध्याये ऋषिरुवाचेत्येको मन्त्रः । देवासुरमित्यादयोऽष्टपष्टिः श्लोकमन्त्राः । इत्येकोनसप्ततिः । तृतीये तु ऋषिवाक्यद्वयं देव्युवाचेत्येकः एकचलारिंशच्छ्रोकमन्त्रा इति चतुश्वलारिंशत् । देशिके इति देव्या एव गुरुलेन संबोधनं । 'चतुर्थे त्रृषिवाझान्त्रः श्लोकाः पार्ड्वेशतिस्ततः । पुनस्तथैव ऋष्युक्तिः श्लोको द्वी मन्त्ररूपिणौ । एवं सुतेति मन्त्रोऽय-मतिगुर्ह्योऽतिपावनः । देव्युक्तिर्त्रियतां मन्त्रः कथितः षोडशाक्षरः । देवा अचुरिति प्रोच्य भगवत्या कृतं वदेत् । मन्त्रोऽयं शतवर्णाट्यो द्वादशोत्तरयुक् पुनः । अथो ऋषिरुवाचेति मन्त्रश्चेति प्रसादिता । इति श्लोकास्तु चलारो मन्त्रास्तावन्त ए-व ते'। श्लोकौ द्वावित्युक्तयोर्मध्ये प्रथमस्य प्रशंसामात्रमेव स्तुतेति । वियतामित्यर्धश्लोकमन्त्रोत्तरं। 'ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिः सुपूजिता । कर्तव्यमपरं यच दुष्करं तन्निवेद्यतां' इति श्लोकः क्वित्पश्चते स प्रकृततन्त्रानुसारिभिः नादर्तव्य इति ध्वनयत्राह । देवा ऊचुरिति । भगवला कृतं सर्वे इलारभ्याम्यिके इलन्तोऽध्यष्टश्लोकात्मक एव मन्त्रो द्वादशाधिकशताक्षर इत्युक्तया मन्त्रोयमित्येकवचनेन च प्रतीयते । प्रार्थनारूपार्थेक्यालक्षणतोऽपि युज्यते । परंतु पटलान्ते वक्ष्यमाणाम्यामेतद्ध्याय-स्थमन्त्रेयत्तातद्विवेचनाभ्यां सह विरोधापत्त्यैकलमविवक्षितं । तावन्त एव ते इत्यत्र तच्छव्देनेषद्यवधानेनोक्तानध्युष्टश्लोका-नन्य तावन्त एवेटानेन चतुर्मन्त्रात्मकता विधीयते । अन्यथा तस्य वैयर्ध्यापत्तेः । अतथैकोर्धश्लोकमन्त्रस्रयः श्लोकमन्त्रा इति सिध्यति । सच यद्यपि काण्वोक्तरीत्या प्रथमार्थमात्रस्यापि निराकाङ्क्षवात्स एवेति सुवचं । तथाप्युत्तरश्लोकमन्त्रद्वयेन नैराकांक्ष्यसामज्ञस्यं । अतश्चरमस्येवार्थस्य पूर्वोक्तेनोत्सांगकन्यायेन मन्त्रत्वमास्येयं । यश्च मर्त्य इति मन्त्रस्य तु सार्थश्लोकले सर्थेवैकवाक्यलस्य संभवादेवागत्याध्याहारादिभिः पूर्णता स्वीकार्या । अथवा वित्तिधिविभवैरिखेतत्रैकं पदं किंतु वित्ता ऋद्वीति पदद्वयं भिन्नं । वित्ता तत्संबन्धिज्ञानविषयीभूता सती संपदां विभवैर्ऋद्भि समर्थयेत्यर्थः । ऋध्नोत्यादेविकरणव्यत्यय-इछान्दसः । एतेन धनवित्तपदयोः पोनहत्त्त्यमपि समाहितं भवति । वस्तुतस्तु मन्त्रचतुष्टयस्यैकसंख्यावशीकारेणैकस्य कथनादेव ज्ञापकान्मन्त्रार्थोऽत्र परस्पराकाङ्वानिष्पत्तये एक एवानुसंधेयः । आहुतिमात्रं तु भिद्यत इत्यन्यत्रोत्सर्गसिद्धस्यै-कार्थबोधकलैकाहृतिकरणलपर्याप्त्यधिकरणतयोः सामानाधिकरण्यस्यापवाद इति न कोपि दोषः । श्लोकाश्चतुर्थेऽध्याये तु षट्त्रिंशत्परमेश्वरि । अथ(र्ध)मन्त्रद्वयेनैव चलारिंशद्वियुक् पुनः । देवानां देव्याश्वेकैकोक्तिः । ऋषिवाक्यत्रयं द्वावर्धश्लोकौ पश्चित्रंशच्छ्रोकमन्त्रा इति द्विचलारिशन्मन्त्रा इत्यर्थः । एवमध्यचरित्रस्य पश्चाशच शतोत्तरं । तथा पश्चयुतं मन्त्रा महा-लक्ष्म्या विभेदतः । महालक्ष्म्या इति द्वितीयचरित्रदेवतोक्तिः । एवमुत्तरत्र सरखत्यादिदेवतानामध्यायभेदेन तत्रतत्र कथनात्पूर्वाध्याये महाकाल्येव परिशेषाद्देवता । द्वादशत्रयोदशाध्याययोरिह तन्त्रे देवताया अकथानाचामुण्डैव सामान्यप्राप्ता देवता चण्डिका वा । तृतीयचरित्रलाविशेषात् महासरखत्येव वा देवतेति ध्येयम् । इति श्रीगुप्तवत्यां कात्यायनीतन्त्रस्थेकवि-शपटलस्य व्याख्या ॥ ॥ अथैतत्संप्रहश्लोकाः सप्त । ऋषिवागष्टषष्टिः स्युः श्लोका देवासुरादयः । एवं द्वितीयकेऽध्याये मन्त्रा एकोनसप्तितिः । ऋषिनिंहन्यमानाद्याः पश्चित्रंशत्तु मन्त्रकाः । देल्योक्तिर्गर्जेतिश्लोक एव ऋषेर्वचः । पश्चश्लोका इति चतुश्रलारिशत्तृतीयके । ऋषिः शकादयः श्लोकाः षाङ्घेशतिरयाषिवाक् । श्लोकद्वयमथो देवी श्लोकार्यं वियतामिति । देवा ऊ-चुस्रयः श्लोका भगवत्या कृतादिकाः । वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना लं इत्यर्धश्लोकको मनुः । ऋषेर्वचश्रतःश्लोकीत्यध्याये तु चतुर्थके । मन्त्रा द्विचलारिंशत्स्यरध्यायत्रितयात्मनः । मध्यमस्य चरित्रस्य पश्रपश्चाशदुत्तराः । शतं मन्त्रास्तेषु देव्या वचसी द्वे ऋषेसु षट् । देवानामेकमर्धे द्वे अन्ये श्लोका इति स्थितिः ॥२५॥ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः । महालक्ष्मीर्देवता । उष्णिक् छन्दः । शाकम्भरी शक्तिः । दुर्गा वीजं । वायुस्तत्त्वं । महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । अथ मन्त्रव्याख्या । विप्रचित्तेर्देत्यस्य पुत्री माहिष्मतीनाम्नी सिन्धुद्वीपाख्यमृषि तपस्यन्तं महीषीवेषेणाभीषयत् । ततस्तेन महिष्येव भवेति श्रप्ता सती तस्यैवर्षः शुक्रं दैत्यकन्यादर्शनेन स्कन्नं पीला महिषासुराख्यं दैत्यं प्रासूतेति कथा वराहपुराणे देवीभागवते च विस्तरेण विणता तत एवावगन्तव्या ॥ देवासुरं तदुभयसमाहाररूपं ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी) भूयः श्रिण्वित अभिहितं तत्रेतिहासमवतारयन् ऋषिरुवाचेति । देवासुरिमिति । देवाश्वासुरिध प्रहर्तारो यस्मिल्लाहेवासुरं । देवासुराणामिदिमिति वा परपदवृद्धिः । अब्दशतिमिति । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । महिषे रम्भासुरा-

त्मजे। असुराणां देवद्विषां अधिपे राजनि इति काकाक्षिवदन्वयः । पुरंदरे पुरंदरनाम्नि । वैवस्वतमन्वन्तर इति यावत् ॥ १ ॥

(३ शान्तनवी) पुरा कल्पे (युगे) महिषासुरे असुराणामिधिपे सित देवानां च पुरंदरे इन्द्रे अधिपे सित देवासुरं युद्धं पूर्ण अन्यूनं अब्दशतं वर्षशतं अभूदिखन्वयः। असुराणां विजिगीषूणामिदं आसुरं देवानां आसुरं देवासुरं। अथवा देवः सह आसुरं देवासुरं युद्धं। यद्वा देवाश्च असुराश्च देवासुरं। 'एषां च विरोधः शाश्चितकः' इत्येकवद्भावः। तिस्मन् अस्ति तदे-वासुरं युद्धं। आर्शआदित्वादच्। यद्वा देवासुरस्येदं देवासुरं युद्धं। संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति ह्यादिवृद्धभावः। अन्यथा देवासुरमित्येव स्यात्। पुराण्यरीणां दारयित पुरंदरः। 'वाचयमपुरंदरौ च' इति खच्प्रत्ययः। महिषेऽसुराणामिथिपे इति निचृच्छन्दो मधुकैटभौ दुरात्मानावितिवत्॥ १॥

(४ नागोर्जाभट्टी) भूयः शृष्वित्युक्तं तत्रेतिहासमाह । ऋषिरुवाच । देवासुरमिति । असुरणामधिषे महिषे च सित पुनदेवानामधिषे पुरन्दरे इन्द्रे सित । देवा असुराश्च प्रहर्तारो यत्र तादशं युद्धमन्दशतमासीदित्यर्थः । देवासुरमित्यत्रार्शआदि-त्वादन् । रम्भासुरतपस्यया प्रसन्नस्य शिवस्यांशोऽयं । तत्सुतो महिषः । स च तपसा देवीनिकटे मम सायुज्यं भवत्विति वरं प्रार्थितवानिति कालीपुराणे सप्टं ॥ ९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अथ द्वितीयाध्यायस्य सप्तशतीमन्त्रहोमविभाग उच्यते । अध्यायादावेव ऋषिरवाचिति सक्तन्मनुरिति अध्यायस्य द्वितीयाध्यायस्य आदौ पूर्वमेव ऋषिरवाचस्वाहेत्येक इति सक्तन्मनुरेको मन्त्रः १ । अष्टपष्टिमिताः क्षोकास्तावन्ति मनवो मता इति । अष्ट अधिका पष्टिरप्टपष्टिविंशतित्रयं तन्मितास्तर्परिमिताः तावन्त एव प्रत्येकं श्लोकाः देवासुरमभूयुद्धमित्यादिकाः मनवो मन्त्राः मताः स्मृताः एकोनसप्तितः सर्वेऽध्याये मन्त्राद्वितीयके । इति एकेन ऊना राप्तितः विंशतित्रयं नवाधिकमित्यर्थः । सर्वे मन्त्रा मनवः । द्वयोः पूरणो द्वितीयस्तिस्मन् । स्वार्थे कः । अध्यायाः प्रकीतिताः उक्ताः । तथाहि ऋषिरवाचस्वाहा १ । देवासुरमिति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) पूर्वाध्यायान्ते भूयः शृण्विति प्रतिज्ञातं तत्प्रतिपादानयेतिहासं प्रस्तौति देवासुरिमत्यादिना । देवाश्वा-सुराश्व योद्धारोऽस्मित्रिति देवासुरम् । अर्शआयच् मल्यें । यद्वा देवासुराणामिदं देवासुरं 'तस्येदं' इत्यणि युद्ध Sभावः । असुराणा मिदं असुरं देवैः सहासुरं देवासुरिमति वा । पुरंदरनामधेये ॥ १ ॥

# तत्रासुरैर्महाविर्येर्देवसैन्यं पराजितम् । जिला च सकलान्देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥ २ ॥ (१ ग्रुप्तवर्ता) ॥ २ ॥

(२ चतुर्धरी) तत्र युद्धे । इन्द्रः सुरराट् ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) तत्र युद्धे महावीयें: असुरें: देवसैन्यं पराजितं अभिभूतं अभ्यभावि । ततश्च महिषासुरः सकलान्देवान् जिला अभिभूय इन्द्रोऽभूदित्यन्वयः । 'वीर्ये बलं प्रभावश्च वीरकर्म च कीर्तितं' । सिनोति बधाति सह अनेन
स्वामिना वर्तते वा सेनां सेनैव सैन्यं । चातुर्वण्यादित्यात्स्वार्थे ध्यञ् ॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तत्रेति । इन्द्रः सुरंराट् ॥ २ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तत्रासुरैरिति ३॥ २॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २॥

# ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि मजापतिम् । पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३॥

( २ चतुर्धरी ) पद्मयोनि बह्माणं । प्रजापतिमिति तस्य विशेषणं । ईशो रुद्र: ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) ततः महिषासुरात्पराजिताः प्राप्तपराभवाः देवाः पद्मयोनि पद्मजं प्रजापति ब्रह्माणं पुरस्कृत्य पुरोध्ययं तत्र गताः । क । यत्र ईशः शर्वः यत्र च गरुडध्वजः विष्णुरास्ते इत्यन्वयः । 'योनिः स्यात्कारणे भगे' । 'पुरोऽव्ययं गत्यांख्यं' 'पराजेरसोढः' इत्यपादानाख्या ॥ ३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । पद्मयोनि ब्रह्माणं । प्रजापितिमिति तस्य विशेषणं । ब्रह्मणः प्रजास्रष्टृलेन सिद्ध-संबन्धलात् आदौ देवानां तत्र गमनं । ततः पालनसंहारयोः शिवविष्ण्वोरेवाधिकारात्सब्रह्माणं तयोः समीपे गमनम् ॥ ३॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ततः पराजिता इति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः)॥३॥

# यथाष्ट्रतं तयोस्तद्दन्महिषासुरचेष्टितम् । त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् ॥ ४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥४॥

(२ चतुर्धरी) यथावृत्तं यथाभूतं तद्वत् तथैव महिषासुरस्य चेष्टितं चरितं । त्रिदशाः देवाः तयोः रुद्रकृष्णयो-विषये समीपे वा कथयामासुरित्यन्वयः । देवानामभिभवस्य विस्तरः प्रपन्नो यत्र चेष्टिते ॥ ४ ॥

(३ शान्तनवी) त्रिदशाः देवास्तयोरीशकेशवयोः अग्रे यथा येन प्रकारेण वृत्तं निष्पन्नं महिषासुरचेष्टितं औद्धलं तद्वत्तथेव प्रकारेण वृत्तं देवाभिभवविस्तरं देवानां अभिभवस्य विस्तरं शब्दप्रपत्रनं कथयामासुः । अथवा त्रिदशास्तयोरीशकेश-वयोरप्रे यथावृत्तं चरित्रमनतिकम्य महिषासुरचेष्टितं कथयामासुः । तद्वत् महिषासुरचेष्टितं यथावृत्तं वृत्तमनतिकम्य देवा-भिभवविस्तरं देवानां अभिभवो यस्मिन्स विस्तरो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा कथयामासुः । महिषासुरचेष्टितं च देवा-भिभवं च विस्तरसिंहतं कथयामासुरिति भावः ॥ ४ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) यथावृत्तिमिति । देवानामभिभवस्य विस्तरः प्रपन्नो यत्रेति चेष्टितविशेषणं ॥ ४ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) यथावृत्तमिति ५॥४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४॥

### सूर्येन्द्रारयनिलेन्द्नां यमस्य वरुणस्य च । अन्येषां चाधिकारान्स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥५॥

( २ चतुर्धरी ) स महिषासुरोऽधितिष्ठत्यनुतिष्ठति । 'अधिशीङ्स्थासां कर्म' इति कर्मसंज्ञा ॥ ५ ॥

(३ शान्तनवीं) चकारेणानुक्तदिकपत्यनुग्रहा गृह्यन्ते । ततोऽन्येषां ब्रह्मर्षाणां च अमीषां सूर्यादीनां अधिकारान्स महिषासुरः स्वयमेवाधितिष्ठति । सूर्यस्य इन्द्रस्य अग्नेः अनिलस्य इन्दोर्यमस्य वरुणस्य अतोऽन्येषां च देवानां ऋषीणां चा-धिकारेषु स्वयमेव महिषासुरस्तिष्ठति । 'अधिशीङ्स्थासां कर्म' इत्यधिकरणं कर्मात्त्यं 'उपपादविभक्तेः कारकविभक्तिर्यलीय-सी' अन्यथाभिधाने ॥ ५ ॥

(४ नागोजिभट्टी) सूर्येन्द्रेति । स स्वयमिखत्र 'एतत्तदोः' इति मुलोपः । स्वयमिति द्विसकारपाठसु 'अनिचच' इति द्विलेन वोध्यः ॥ ५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) सूर्येन्द्राप्त्यनिलेति ६॥५॥

(६दंशोद्धारः)॥५॥

# स्वर्गानिराकृताः सर्वे तेन देवगणा अवि। विचरन्ति तथा मत्यी महिषेण दुरात्मना ॥६॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६॥

(२ चतुर्धरी) निराकृताः निःसारिताः भुवि चरन्ति इत्यन्वयः । मर्ला मनुष्या इव ॥ ६ ॥

(३ शान्तनवी) दुरात्मना तेन महिषासुरेण सर्वे देवगणाः खर्गान्निराकृताः सन्तः भुवि विचरन्ति प्रचरन्ति । मर्खा यथा मरणधर्माणो मनुष्या इव प्रत्याख्याताः निरस्ताः निराकृताः ॥ ६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) स्वर्गादिति । निराकृताः निःसारिताः ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) खर्गात्रिराकृता इति ७॥ ६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥६॥

### एतदः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् । शरणं च प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् ॥ ७॥

(१ गुप्तवती) एतद्व इति बहुवचनं हरिहरीं सशक्तिकी लक्ष्यीकृत्य ॥ ७ ॥

( २ चतुर्धरी ) वः इति गुरुलादेकशो बहुवचनं । प्रपन्ना आगताः स्मो भवामः ॥ ७ ॥

(३ शान्तनर्या) अत्र वः इति ब्रह्मविष्णुमहेश्वरापेक्षं बहुवचनं । अस्माभिर्देवैरिन्द्रादिभिः एतत् अमरारिविचेष्टितं देविरिपोः महिषासुरस्य विचेष्टितं औद्धत्यं देवाभिभवनं च सर्वं निरवशेषं च युष्माकमग्रे कथितं । वयमिन्द्रादयः सर्वे वः युष्मान् त्रीन् शरणं रक्षितृन् दुस्तेभ्यः पालयितृन् प्रपन्नाः प्राप्ताः स्मः । तस्य महिषासुरस्य वथः हननं विचिन्त्यतां । येन स हन्येत स उपायो युष्माभिश्विन्तनीयः । शृ हिंसायां । श्रणाति शत्रृन् । 'शरणं गृहरिक्षत्रोः' वेदाः प्रमाणमितिबच्छ-रणिमहैकवचनान्तं विविक्षितं । अस्तेर्लुडुत्तमपुरुषयहुवचनान्तं स्मइति । वथ हिंसायां । वथनं वधः । भावे घन् । 'जनिव

ध्योश्व' इति वृद्धभावः । अतएव च विधतुमहीं वध्या । 'ऋहलोर्ण्यत्' इति ण्यत् । तथाच सम वध्यावुभाविष इति प्राक्तने प्रयोगे इदं च साधनमवगन्तव्यं । 'हनो वा वधच' इतितु अदन्तलं तत्र दिशतं । समेति । तत्र 'कृत्यानां कर्तिरे वा' इति षष्ठी । यद्वा तत्र वधमहतो वध्यौ । 'दण्डादिभ्यो यत्' इति यत् ॥ ७ ॥

( ४ नागोजीसट्टी ) एतद्व इति । वः इति द्वयोर्बहुवचनं गौरवात् । च परं शरणं प्रपन्नाः आगताः स्मो भवामः॥०॥

(५ जगश्चनद्रचन्द्रिका) एतद्वः कथितमिति ८॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) एतद्व इति । व इति बहुवचनं द्वयोरिप कार्यसाधकलेन बहुलापेक्षया ॥ ७ ॥

# इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । चकार कोपं शम्भुश्च भुकुटीकुटिलाननौ ॥ ८॥

(१ गुप्तवती) भ्रुकुटी भ्रुवोः कुटिः कौटिल्यं तेन कुटिले आनने ययोस्तौ ॥ ८॥

(२ चतुर्धरी) भुकुटीललाटचबलतया कुटिले आनने ययोः ॥ ८॥

(३ शान्तनवी) इत्थं देवानां वचांसि निश्चम्य आकर्ण्य मधुसूदनः कैटभजित् विष्णुश्च शम्भुः मृत्युंजयः च कोपं चकार । तो कीहशाकृती । भुकुटीकुटिलाननी भुकुटीकुटिलाननी भुकुटीकुटिलाननी इति पाठत्रयं । भुकुटीभुकुटीभुकुटीभुकुटीभिकुटी स्त्रियां । कुट कौटल्ये । 'इक्कट्यादिभ्यः' । यद्वा सर्वधातुभ्य इन् । कुटादिलात् हिन्वात् गुणाभावः । कृदिकारादिक्तिनो वा डीप् । 'इको न्ह्लो ङ्यो गालवस्य' इत्यौत्तरपदिकं न्हस्वलं । अकारो वा । भुकुंसादीनामिति पक्षे अल्यमौत्तरपदिकं । ततश्च भुवो कोधात् भुमे कुटी इन भुकुट्यो ताभ्यां भुकुटीभ्यां कुटिले भुमे आनने ययोस्तो भुकुटीकुटिलाननौ हरिहरो । निशम्येति शमेणी 'अत उपधायाः' इति वृद्धौ 'शमोऽदर्शने' इति सूत्रेण चक्षुःसाधनज्ञानादन्यत्र श्रवणे मित्त्वात् 'मितां न्हस्वः' । चक्षुःसाधन-कृति तु निशामय पश्येल्ये नहस्वलाभावः । चकारात् ब्रह्मापि भुकुटीकुटिलाननौ कोपं चकारेत्यनुसंधेयः ॥ ८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) इत्थमिति । श्रुवोः कुटिः कौटिल्यं तेन कुटिले भुन्ने आनने ययोस्ता । श्रुशब्दस्य पृषोदरादिलात् न्हस्यः । कुटेरिक्प्रस्ययान्तात् 'कृदिकारात्' इति डीप् । ब्रह्मणः कोपेपि रजआधिक्येन शिवस्य तमोगुणप्राधान्येन कोपेपि तमोगुणस्याधिक्येन विष्णुकोपस्य पालकमूललेन सत्त्वाधिक्यवत्तया त्रिगुणा एषा इति ध्वन्यते । अतएवोक्तं वैकृतिकरहस्ये । 'सर्वदेवशरीरेभ्यो याविभूतामितप्रभा । त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमादिनी' । तत्रापि रजःसलयोराधिक्यं । देवानां रजःसलयात् ॥ ८ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) इत्थं निश्यम्य देवानामिति ९॥८॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ८॥

# ततोऽतिकोपपूर्णस्य चिक्रणो वद्नात्ततः । निश्रकाम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥ ९ ॥

(१ गुप्तवती) 'मदीयाः शक्तिलेशा ये तत्तद्देवशरीरगाः' इति लक्ष्मीतन्त्रादिवचनाद्देवेष्वायुधेषु च विद्यमानः शक्ति-भागः सर्वोप्येकीभूयाष्टादशभुजात्मकनारीशक्तिकृपेण परिणतोऽभूदित्याह । ततोऽतिकोपेत्यादिना ॥ ९ ॥

(२ चतुर्घरी) चिक्रणो विष्णोः।ततः तत्र।सार्वविभक्तिकस्तसिः। ब्रह्मणः शंकरस्य वदनात् यदित्यनुषज्यते ॥९॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं अतिकोपपूर्णस्य चिकणः विष्णोः ब्रह्मणः शंकरस्य च ततः विस्तृतः तस्माच वदनात् सकाशात् महत्तेजः निश्वकाम निरगात् । 'तेजः प्रभावे दीप्तौ च बले शुक्ते प्रकीर्तितं' ॥ ९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । द्वितीयं तत इति प्रसिद्धादित्यर्थकं वदनादित्यस्य विशेषणं ॥ ९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततोऽतिकोपेति १०॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । कोपपूर्णस्य चिकणः ततः प्रसिद्धाद्वदनात् । तत्र तेषामित्यर्थं वा । सार्विविभक्ति-कस्तिसः ॥ ९ ॥

# अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः। निर्गतं सुमहत्तेजस्तचैक्यं समगच्छत ॥ १० ॥

(१ गुप्तवती)॥ १०॥

(२ चतुर्धरी) तत्तेजः ऐक्यं एकशावं समगच्छत अभवदित्यन्वयः । समगच्छतेति छान्दसत्वादात्मनेपदं । 'समो गम्यृच्छि' इत्यादेरकर्मकविषयलात् । अथवा ऐक्यं एकं । खर्थे यण् । समगच्छताऽभवत् ॥ १० ॥

(३ शान्तनवी) तेभ्यित्रभ्यः अन्येषां शकादीनां च देवानां सुमहत्तेजः कर्तृ । शरीरत एव निर्गतं निरगमत् । तम्ब तेजः कर्तृ । ऐक्यं एकं अष्टथक् समगच्छत समपद्यत एकमभवत् । ऐक्यिमिति । चातुर्वर्ण्यादिलात् खार्थे ष्यञ् । 'अक-

र्मकाश्व' इत्यनुष्टत्तौ 'समो गम्यृच्छि' इत्यादिसूत्रेण गमेरात्मनेपदं तङ्। तचैक्यं समपद्यतेत्यपि क्वित्याठः। सकर्मकत्वे तु परसौपदं। तचैक्यं एकतां समगच्छत ॥ १०॥

(४ नागोजीभट्टी) अन्येषां चेति । कुपितानामिति शेषः । यतेजः निर्गतं तच ब्रह्मादीनां तेजश्र ऐक्यं एकलं समगच्छत । छान्दसस्तङ् ॥ १०॥

(५ जगञ्चनद्वचित्रका) अन्येषामिति ११॥ १०॥

(६ दंशोन्द्वारः) अन्येषामिति । एकमेव ऐक्यं । चातुर्वर्ष्णादेराकृतिगणलात्स्वार्थे ध्यत् । एकमभवदित्वर्थः । 'अकमेकात्' इति वर्तमाने 'समो गम्यृच्छिभ्याम्' इत्यात्मनेपदविधानात्सकर्मके तडसंभवात्।समपद्यतेति क्वचित्पाठः ॥१०॥

### अतीव तेजसः क्टं ज्वलन्तमिव पर्वतम् । ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् ॥ ११ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ११ ॥

(२ चतुर्भरी) अतीव अत्युच्छ्तं कूटं पुत्रं । तत्र पुराणान्तरप्रसिद्धे काल्यायनाश्रमे ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवी) ते इन्द्रादयः सुराः तत्र देवसदिस । यद्वा तत्र देवतेजिस देदीप्यमाने जृम्भमाणे जयित सित अतीव अत्यर्थं सुतरां अतितरां सुष्ठु ज्वालाव्याप्तदिगन्तरं ज्वालाभिरांचिभः व्याप्तं विद्योतितं दिशां दशानामन्तरं मध्यसन्तरालं येन तं तथोक्तं । ज्वलन्तं दीप्यमानं पर्वतिमव हेमाद्रिमिव तेजसः कूटं दृदृशुः दृष्टवन्तः । भायानिश्वलयन्त्रेषु कैतवानृतराशिषु । अयोघने शैलश्यक्ते सीराङ्गे कूटमस्त्रियां 'वलवत्सुष्टृ किसुत खस्त्यतीव च निर्भरें ॥ ११ ॥

(४ नागोजीभट्टी) अतीवेति । तत्रेलस्य काले इति देशे इति वा विशेषः ॥ ११ ॥

( ५ जगश्चनद्रचन्द्रिका ) अतीव तेजस इति १२ ॥ ११ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ११॥

# अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् । एकस्थं तदभूत्रारी व्याप्तलोकत्रयं लिषा ॥ १२ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ १२॥

(२ चतुर्धरी) एकस्थमेकाकारेण स्थितं । तदित्यव्ययमानन्तर्ये । नारीऽभूत्रार्याकारेण परिणमत् । विषा दीस्या भासा व्याप्तं लोकत्रयं येन ॥ १२ ॥

(३ शान्तन्यी) तत्र देवानां सदिस तत्प्रागुत्पत्रं ब्रह्मविष्णुरुद्रमुखजं तेजः तत्पश्चादुत्पत्रं । इन्द्रादिसर्वदेवशरीरजं च तेजः उभयित्वषा अतुलं अनुपमं । तिष्ठा दीह्या व्याप्तलोकत्रयं एकस्थं एकस्मिनेव समवायिनि तिष्ठत् एकलेन अपृथक् भावेनावितष्ठत् वर्तमानं सत् नारी अभूत् । तत्तेजः स्त्रीरूपमभूदिति भावः । 'नृनरयोर्वदिश्व' इति शार्क्ररवादिपाठात्रृलजा-तिविवक्षायां डीषि वृद्धिः ॥ १२ ॥

( ४ नागोजी भट्टी ) अतुलमिति । तत् ततः । तत्र पुराणान्तरप्रसिद्धे कात्यायनाश्रमे तत्तेजः एकस्थं सन्नारी अभूत् । लिषा दीप्त्या ॥ १२ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) अतुलं तत्रेति १३॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः ) अतुलमिति । तत् ततः । आनन्तर्येऽव्ययं ॥ १२ ॥

# यदभून्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् । याम्येन चाभवन्केशा बाहवी विष्णुतेजसा ॥ १३ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ १३ ॥

(२ चतुर्धरी) शाम्भवं शैवं तत्तेजस्तेनाजायत । तदिखव्ययं । तस्या इलर्थः । तस्या मुखं तन्मुखं वा । याम्येन यमसंवन्धितेजसा ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) यत् शम्भोरिदं शाम्भवं तेजः तेन तस्याः नार्याः मुखं अजायत अजनिष्ट । याम्येन यमदेवताकेन तेजसा तस्याः नार्याः केशा अभवन् । विष्णुतेजसा तस्या नार्याः बाहवश्वाभवन् । दिखदिखादिखपत्युत्तरपदाण्यः' इत्यत्र यमाचेति व्यक्तव्यमित्याहुः ॥ १३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी) तेजोविभागेनाङ्गविभागमाह । यदिति । शम्भोः श्वेताङ्गतया तत्तेज आयातं मुखंश्वेतिमित्यर्थः ।

विष्णोर्नीलवर्णतया बाह्वोऽष्टादश नीलाः ॥ १३ ॥

( ५ जगखन्द्रचन्द्रिका ) यदभूच्छाम्भवमिति १४ ॥ १३ ॥

(६ दंशोद्धारः) यदभूदिति । याम्येन केशा अभवन्नित्यत्र तस्या इत्यध्याहारः । तन्मुखमित्यसमस्तं वा । तदित्य-व्ययं तस्या इत्यर्थे ॥ १३ ॥

# सौम्येन स्तनयोर्धुग्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवत् । वारुणेन च जङ्घोकः नितम्बस्तेजसा अवः ॥ १४॥

(१ गुप्तवर्ता) सौम्येनेति । सौम्यशब्दादण् । सोमशब्दाच्छान्दसो वा ट्यण् । जङ्गोरू इति भिन्ने पदे । नितम्बः कटिपश्चाद्भागः ॥ १४॥

(२ चतुर्धरी) सौम्येन चान्द्रमसेन तेजसा। जङ्गोर्विति प्राण्यङ्खादेकवद्भावः । दीर्घपाठस्तु एकवद्भावस्य वैदिकः। तथा समर्थनीयः। अन्य आह। जङ्गासहितो ऊरु जङ्गोरु इति । वारुणेनैव जङ्गा अभवत् । ऊरु नितम्बस्तेजसां भुव इतिवा। नितम्बः कटिपश्चाद्भागः॥ १४॥

(३ शान्तनवी) सौम्येन सोमदेवताकेन तेजसा तस्या नार्याः स्तनयोः युग्ममभवत् । ऐन्द्रेण तेजसा मध्यं अभवत् । वरुणसंबन्धिना वारुणेन तेजसा जिस्ता जहारू जहार्यां सहितो ऊरू जहारू अभवतां । जहे च ऊरू च वारुणेन तेजसा प्रत्येकः मभूतामित्यर्थः । अन्यथा जानुबाहुवत् प्राण्यङ्गलादेकवद्भावात्रपुंसकलाद्रस्तलं स्यात् । भुवस्तेजसा नितम्यः कटिप्रदेशः अभवत् । जहोरू इति नद्धिपयअदिलान्नैकवचनमिति पक्षे जहा च ऊरुश्रेति जात्येकवचनं विग्रहे ॥ १४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) सौम्येनेति । सोमसंबन्धिनेत्यर्थः । छान्दसलादिदमर्थेऽपि यण् । अत एव श्वेतस्तनी ऐन्द्रेण मध्यं रक्तं । जहे ऊरू इत्यत्र पूर्वनिपातैकवद्भावविधेरनित्यलात्र दोषः । भिन्ने पदे वा । जहे ऊरू च वारुणेनेत्यन्वयः । भुवः पृथ्वयाः नितम्बः कटिपश्चाद्भागः ॥ १४ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) सौम्येनेति ॥ १५ ॥ १४ ॥

(६ दंशोद्धारः) सौम्येनेति। वारुणेन जहा ऊरु नितम्बश्च भुवस्तेजसेति संबन्धः। चकारो भिन्नकमः नितम्ब इस्र स्याप्रे बोध्यः। केचित् जहोविति। प्राण्यङ्गलादेकवद्भावे अर्शआदिलादीर्घ इत्याहुः। तन्न । द्वन्द्वे जङ्गोरुशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसं हात् 'लक्षणहेलोः' इत्यादिनिदेशात्पूर्वनिपातानियमाद्वा कथंचिद्योज्यं। जङ्गासहिते ऊरु इति वा बोध्यम्। जङ्गोरु इति न्हस्सपाठः सुगमः॥ १४॥

# ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा । वसूनां च कराङ्गुल्यः कौवेरेण च नासिका ॥१५॥

#### (१ गुप्तवती)॥ १५॥

(२ चतुर्धरी) तदहुल्यः पादाहुल्यः वसूनां तेजसा इत्यनुषज्यते ॥ १५ ॥

(३ शान्तनवी) ब्रह्मणस्तेजसा तस्या नार्याः पादावभवतां । तदङ्गुल्यः पादयोरङ्गुल्यः अर्कतेजसा अभवन् । अष्टानां वसूनां च तेजसा कराङ्गुल्यः अभवन् । कोवेरेण कुवेरसंवन्धिना तेजसा नासिका अभवत् ॥ १५॥

(४ नागोजीभट्टी) ब्रह्मण इति । अतएव पादो रक्तो । एतदुक्तं वैकृतिकरहस्ये । श्वितानना नीलभुजा सुश्वेतस्तन-मण्डला । रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्कोहरुन्मदा । सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरिवभूषणा । चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभा-ग्यशालिनी इति । एतंच रूपेणापि त्रिगुणलं सूचितम् । खस्य चित्रलात् चित्रमाल्यादिधारणं । वसूनामित्यस्य तेजसेति शेषः । एवमन्यत्रापि ॥ १५ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) ब्रह्मणस्तेजसेति १६॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) ब्रह्मण इति । तदङ्गुल्यः पादाङ्गुल्यः नतु तस्या अङ्गुल्यः । सर्वनाम्रामुत्सर्गतः प्रधानपरामिश-लात् कराङ्गुल्य इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेश्व ॥ १५ ॥

### तस्यास्तु दन्ताः संभूताः मजापत्येन तेजसा । नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ १६ ॥

(१ गुप्तवती) प्राजापत्येन दक्षप्रजापतिसंवन्धिना ॥ १६ ॥

(२ चतुर्धरी) प्राजापत्येन दक्षप्रजापतिसंबन्धिना तेजसेति वामनपुराणदर्शनात् । जज्ञे जातं ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) तस्या नार्याः दन्तास्तु प्राजापत्येन प्रजापितसंबन्धिन। तेजसा संभूताः समभवन् । प्राग्दीन्यती येषु अर्थेषु 'दित्यदित्यादत्यपत्युत्तरपदाण्यः' । तथा नयनत्रित्यं पावकतेजसा विद्वितजसा जज्ञे अजिनेष्ट । जनेः कर्तरि परोक्षे लिट्यात्मनेपदं ॥ १६ ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) तस्या इति । प्राजापत्येन दक्षादितेजसा । तेन ब्रह्मणस्तेजसा पादावित्यनेन न विरोधः । पावकोऽग्रिः ॥१६ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका) तस्यासु दन्ता इति १७॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः ) तस्या इति । प्राजापत्येन दक्षादिसंबन्धिना ॥ १६ ॥

# भुवौ च संध्ययोस्तेजः अवणावनिलस्य च। अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा ॥ १७॥

(१ गुप्तवती) संध्ययोः सायंप्रातस्त्रेवर्णिकवन्दनीयदेवतयोः । तेजः कर्तः । युगलश्रुवौ जज्ञे । श्रृयुग्मात्मना परिणतं । तेजसां संभवः एकशरीरात्मना परिणाम एव शिवा ॥ १७ ॥

(२ चतुर्धरी) संध्ययोः पूर्वपरयोस्तेजसः भ्रुवावभूतां । करणकर्तृत्वं । साध्वसिद्दिछनत्ति इतिवत् । श्रवणौ कणौं संभवतीति संभवः कार्य । अन्येषां वायुनासत्यविश्वकर्मप्रभृतीनां देवानां तेजसां शिवासंभव इत्यन्वयः । अनादिष्टिलिङ्ग- लात्पुंस्त्वं ॥ १७ ॥

(३ शान्तनदी) तस्या नार्याः ये भ्रुवौ तत्संध्ययोक्तेजसः । यद्वा यत्संध्ययोक्तेजः तत्तस्या नार्या भ्रुवौ इति स्रुभयथा योज्यं । तथा अनिलस्य वायोः यत्तेजः तौ तस्या नार्याः श्रवणौ शब्दप्रहौ । यद्वा यौ तस्या नार्याः श्रवणौ शब्दप्रहौ तत् अनिलस्य वायोः तेज इत्युभयथापि योज्यं । तदित्थं । उक्तानां च ततोऽन्येषां च देवानां च संबन्धिनां तेजसां यः संभवः समुदायः सा शिवा सर्वमङ्गला देवी । यद्वा या शिवा स देवानां तेजसां संभवः इत्युभयथापि योज्यं । निर्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकलमापादयन्ति । सर्वनामानि पर्यायेण तिलङ्गसंख्याभाङ्गि भवन्ति । श्र्यते शब्द आभ्यामिति करणे ल्युटि श्रवणौ शब्दप्रहौ इति पुलङ्गिता । 'कर्णशब्दप्रहौ श्रोत्रं श्रुतिः स्त्री श्रवणं श्रवः' इत्यभिधानतस्तु नपुंसकलेन । श्रवणे अनिलस्य चेति पाठोपि सम्यः ॥ १०॥

(४ नागोजिभट्टी) श्रुवौ चेति । संध्ययोस्तेजः श्रुवावभूतामिखन्वयः । करणस्यैव कर्त्रखविवक्षा । 'पुंनपुंसकयोः कर्णः श्रवणः श्रवणं श्रुतौ' इति हेममाली । अन्येषां च देवानां संवन्धितेजसां शिवा चण्डीसंभवः । एकीभावः कार्यं वेखर्थः । एव प्रसिद्धौ ॥ १७ ॥

(५ जगखन्द्रचान्द्रका) भुवो च संध्ययोरिति १८॥ १७॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १७॥

# ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् । तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ॥ १८॥

(१ गुप्तवती) ॥ १८॥

(२ चतुर्धरी) मुदं चित्तोहासं॥ १८॥

(३ शान्तनवी) ततः शिवायाः देव्या आविर्भावानन्तरं समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तेजःपुंजात्समुद्भवन्तीं तां सर्वमङ्गलां देवीं विलोक्य अमराः प्राक् महिषादिता अपि महिषासुरेण हिंसिता अपि मुदं प्रीतिं प्रापुः प्राप्तवन्तः । अदं हिंसायां चुरादिः । कः कर्मणि ॥ १८ ॥

(तंतो देवा ददुस्तस्य स्वानि स्वान्यायुधानि च। ऊचुर्जयजयेत्युचैर्जयन्तीं ते जयैषिणः॥ १९॥

ततो देवीदर्शनतः प्रमोदावास्यनन्तरं ते देवा जयेषिणः सन्तः तां देवीं जयन्तीं जयजय इत्युचैरूचुः । अथ ते देवाः सर्वेऽपि तस्यै देव्ये स्वानि स्वान्यायुधानि च ददुः॥ १९॥)

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । तेजोराशिसमुद्भवामिति सापेक्षलेपि गमकत्वात्समासः । मुदं हर्षम् । ब्रह्मादिषु विद्य-मानस्वतेजसैव भगवती आविर्भूतेति तात्पर्ये । एवमायुधदानमपि बोध्यम् ॥ १८ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततः समस्तेति १९॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । तेजोराशिसमुद्भवां इत्यस्यावयवोत्पत्तिमात्रे तात्पर्यं नतु देव्याः। ब्रह्मादीनां देव्यधीन-त्वेन पूर्वोक्तेन सह विरोधात् । अनित्यत्वापत्तेश्व ॥ १८ ॥

# शुलं शुलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकपृक्। चक्रं च दत्तवान्कृषाः सम्रुत्पाट्य खचक्रतः १९

(१ गुप्तवती) शूलं शूलादित्यतः प्राक्। 'ततो देवा ददुस्तस्यै खानि खान्यायुधानि च' इत्यर्धमधिकं क्षित्पठ्यते। इदमर्धमेव खीकृत्य कवन्धा युयुधुर्देच्या इत्यर्धमुत्तरश्लोकेन पुनरुक्तं कैश्विदपठ्यमानं परित्यज्याध्यायपाठे तु शेषश्च सर्वनागेश

१ इदं पद्यं पाठकर्तिभेनं गृह्यते । सर्वेद्यां ख्यातिभिनं द्याख्यातं च । केवलं शान्तनव्यामेवास्य संप्रहः ।

इत्यादिश्लोकेषु मन्त्रत्वसामञ्जस्यं संपद्यत इति द्रष्टव्यम् । चकं चेति चकाराद्रदामपि । वैकृतिकरहस्ये गद्यैव सहाष्टादशायुध-संख्यापूर्तिस्मरणात् ॥ १९ ॥

(२ चतुर्धरी) विनिष्कृष्य । उत्पायेति यावत् । पिनाकधृक् महादेवः । कृष्णः खचकतः सुदर्शनात् समुत्पाय जन-

यिला । समुत्पाव्येतिवा पाठः । एवमुत्तरत्रापि ॥ १९ ॥

(३ शान्तनवी) देवायुधानि मन्त्रध्यानवशंवददेवताकृतीन्यसद्भुतशक्तीनीति श्रूलात् श्रूलायुधदैवतात् विनिष्कृष्य आकृष्य पिनाकधृक् पिनाकी शिवः तस्यै देव्यै श्रूलमायुधं स्वसदक्षमायुधं ददौ दत्तवान् । आयुधाधिदेवतासामध्यीदायुधं स्वसदक्षमायुधं सूते यत्तत्तस्यै दत्तवानिति भावः । 'अस्त्री श्रूलं रुगायुधं' । कृष्णः विष्णुः स्वनकतः सुदर्शनात् चकं समु-त्पाख्य आकृष्य तस्यै देव्यै दत्तवान् । यथा देवतेजोभिः तेजोमयी देवी समभवत् तथा तदायुधान्यपि देवायुधसमुद्भवान्येव दैवतेच्छयेति नात्राश्चर्यमिति भावः ॥ १९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) श्लमिति । विनिष्कृष्य आकृष्येत्यर्थः । कृषेर्ण्यन्तस्य रूपं । एवमप्रेपि । अत्र चर्कः चेति

चाददात्॥ १९॥

( ५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) शूलं शूलादिति २०॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १९॥

# शक्कं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः। मारुतो दत्तवांश्रापं वांणपूर्णे तथेषुधी ॥ २०॥

(१ गुप्तवती) इषुधी तूणीरी ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी) वरुणश्च शक्कं दत्तवानित्यनुषज्यते । चापं धनुः । बाणपूर्णे अक्षयबाणे इष्ठुधी तूणौ । 'तूणोपासङ्गतू-णीरनिषङ्गा इष्ठुधिर्द्वयोः' इत्यमरः । इष्ठुधी तूणौ ॥ २० ॥

(३ शान्तनवी) वरुणश्च शक्कं तस्यै देव्यै ददौ। हुताशनश्च अग्निः तस्यै देव्ये शक्तिमायुधिवशेषं ददौ। अत्रापि शक्कतः शक्तिश्व शक्कं शक्तिं चाकृष्य दत्तवन्तौ ताविति भावः। मरुदेव मारुतः मारुतो वायुस्तस्यै देव्यै चापं दत्तवान्। तथा मारुतएव वाणपूर्णे शरसंश्वते इषुधी तस्यै देव्यै दत्तवान्। अक्षयवाणपूर्णे तूणौ दत्तवान्। 'तूणोपासङ्गतूणीरिनषङ्गा षुधिर्द्देयोः'। इषवः धीयन्तेऽत्र। इषुधी इति द्विवचनं सव्यापसव्याभ्यां चापाकर्षणसूचनार्थ॥ २०॥

( ও नागोजींभट्टी ) शक्कं चेति । वरुणाच्छक्कस्य । अप्तेः शक्तेः । वायोश्वापबाणयोर्लाभ इत्यर्थः । शक्कं चेति

चकारो वक्ष्यमाणपाशसमुचय इत्यर्थे वा ॥ २० ॥

( ( जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) शङ्कं च वरुण इति २१ ॥ २० ॥

(६ दंशोद्धारः) शक्कमिति । इषवो वाणा धीयन्तेऽनयोस्ताविषुधी तूणो । द्विवचनं तु सव्यासव्याभ्यां चापाक-र्षणसूचनाय ॥ २०॥

# वज्रमिन्द्रः सम्रत्पाट्य कुलिशादमराधिपः । ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् ॥ २१ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २१ ॥

(२ चतुर्धरी) कालदण्डात् समुत्पाट्येत्यनुषज्यते ॥ २१ ॥

(३ शान्तनवी) अमराधिपः सहस्राक्षः इन्द्रः शचीपतिः कुलिशात् वज्ञात् सकाशात् वज्रं पविं समुत्पाव्य आकृष्य तस्य देव्ये ददी। किंच स एव इन्द्रः शचीपतिः ऐरावतात् स्वर्गगजात् सकाशात् घण्टां च महतीं आकृष्य तस्य देव्ये ददी। 'वज्रोऽस्त्री हीरेके पवौ' 'संभवे व्यभिचारे च स्याद्विशेषणमर्थवत्'। इदि परमैश्वर्ये। इन्दित इन्द्रः। सोऽन्योपि स्यात् अत उक्तं अमराधिप इति। सोऽन्योपि देवः स्यात् अत उक्तं सहस्राक्ष इति। सहस्रमक्षीणि यस्य स तथोक्तः। सोऽहिः शेषोपि सहस्राननत्वात् सहस्रमेवाक्षीणि यस्येत्यवधृतविग्रहत्वस्य विविक्षितत्वाददोषः। रूढिर्योगमपहरतीतितु न्यायो-ऽत्र नाश्रितः। तत्र ह्याश्रितेऽयं व्यावृत्त्या कीर्तनेन शेषो नास्तीति यद्यपि स्यात् तथापि पदाश्रयणजनितः पौनरक्तयदोषः प्रसज्यतेत्यलं विस्तरेण। 'बहुत्रीहौ सक्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात्वच् समासान्तः॥ २१॥

(४ नागोजीभट्टी) वज्रमिति । देयभेदादेकस्यैव दातुः क्वित्युनरुपादानेपि न दोषः ॥ २१ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) वज्रभिन्द्र इति २२ ॥ २१ ॥

(६ दंशोद्धारः ) वज्रमिति । कुलिशात् वज्रात् ॥ २१ ॥

१ बाणपूणों' इत्यपि पाठः ।

# कालदण्डाद्यमी दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ । प्रजापतिश्राक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् ॥ २२ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी) अम्बुपतिर्वरुणः ब्रह्मा अक्षमालां कमण्डलुं च ददावित्यन्वयः । प्रजापतिरिति ब्रह्मणो विशेषणं ब्रह्मा अक्षमालां कमण्डलुं चेति वामनपुराणदर्शनात् ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) यतः अन्तकः कालदण्डात् आकृष्य दण्डं कालदण्डं आयुधं तस्यै देव्यै ददो । अम्बुपतिश्च वरुणः पाशादाकृष्य पाशं ददो । तस्यै देव्यै पाशाख्यं शस्त्रं ददो । 'अश्वाख्यशालिशीघ्रार्थे ? पाशो बन्धनशस्त्रयोः' । प्रजापतिर्वद्या तस्यै देव्यै अक्षमालां जपमालां ददो । कमण्डलुं च ददो । 'अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी' । ब्रह्मा विप्रोऽपि कश्चित्स्यात् अत उक्तं प्रजापतिरिति । स मनुरपि स्थात् अत उक्तं ब्रह्मिति । 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः' ॥ २२ ॥

(४ नागोर्जाभर्ट्टी) कालेति । उत्पाट्येति शेषः । प्रजानां पतिर्वह्मा । अक्षमालां कमण्डलुं च ददावित्यन्वयः । ब्रह्माक्षमालां कमण्डलुमिति वामनपुराणात् ॥ २२ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) कालदण्डादिति २३॥ २२॥

(६ दंशोद्धारः) प्रजेति । प्रजापतिरिति ब्रह्मणो विशेषणं । दक्षो वा प्रजापतिः ॥ २२ ॥

# समस्तरोमकूपेषु निजरक्मीन्दिवाकरः। कालश्च दत्तवान् खद्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् ॥ २३॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २३॥

(२ चतुर्धरी) कालश्चेति । कालो निमिषाद्यभिमानिनी देवता तस्या इति संक्षेपकलात् संप्रदानलं । यद्वा संबन्धविवक्षायां षष्टी । अन्य आह । खङ्गं दत्तवान् । तस्य खङ्गस्य चर्म च दत्तवान् । चर्म किंभूतं । निर्मलं प्रदीप्तं । अमु दीप्तौ
इलस्य धातोः किपि रूपं । अथवा चतुर्थ्येकवचनं । 'बहुलं छन्दिसं इति सूत्रेण छन्दिस चतुर्थ्येथं षष्टी बहुलं स्यात् ।
तस्यै इल्पर्थे तस्या इल्पर्थः ॥ २३ ॥

( ३ शान्तनवी ) रविः निजान् आत्मीयान् रश्मीन् किरणान् तस्या देव्याः समस्तेषु सर्वेषु रोम्णां कूपेषु आधा-रगतेषु ददौ निक्षिप्तवान् । 'किरणप्रयहौ रश्मी' 'खके निखे निजं त्रिषु' । कालो यमः तस्यै देव्यै निर्मलं खङ्गं निर्मलं खच्छं चर्म च दत्तवान् । अङ्गत्राणसाधनं फलकं चर्म चर्ममयलाचर्म दत्तवान् । 'फलकोस्त्री फलं चर्म' कालो मृत्यौ महाकाले यमनेहिस च स्मृतः ॥ २३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) समस्तेति । कालस्तद्भिमानिनी देवता । तस्या इति संबन्धलेन विवक्षायां षष्टी ॥ २३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) समस्तरोमेति २४॥ २३॥

(६ दशोद्धारः) समस्तेति । तस्यै इति वक्तव्ये तस्या इति षष्टी तु शेषलविवक्षया रजकस्य वसु ददातीतिवस् । यद्वा तस्य आः च्छेदः इत्यव्ययमनुरूपार्थे । तस्य खङ्गस्य आः योग्यं चर्मेल्यर्थः । तस्यै इति पाठः सुगमः ॥ २३ ॥

### क्षीरोदश्रामलं हारमजरे च तथाम्बरे । चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥ २४ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २४॥

(२ चतुर्धरी) अजरे अविनश्वरे नित्यनूतने अम्बरे वाससी । कटकानि वलयानि ॥ २४ ॥

(३ शान्तनवी) क्षीराण्युदकानि यस्य यस्मिन्वा स क्षीरोदश्च । 'उदकस्योदः संज्ञायां' क्षीराव्ध्यधिदेवताः अमलं हारं मुक्ताहारं तस्यै देव्यै दत्तवान् । तथा सएव क्षीरोदः तस्यै देव्यै अजरे च नूतने जरारिहते अम्बरे वाससी दत्तवान् । 'अम्बरं व्योम्नि वाससि' । चूडामणिरित्यारम्य श्लोकत्रयमेककर्त्वकैकियकं द्रष्टव्यं । तथाहि विश्वकर्मा देवशिल्पी सूर्योपि । यदम्यधुः । 'विश्वकर्मार्कमुरशिल्पिनोः' इति । विश्वस्य कर्मास्मादकात् विश्वकर्मास्य सुरशिल्पिन इति विश्वकर्मा स देवशिल्पी तस्यै देव्यै तथा चातुर्येण रचितं दिव्यं दिवि भवं । 'ग्रुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्' । चूडामणि शिरोरत्नं ददौ । तथा कुण्डले कर्णवेष्टने सुवर्तुले तस्यै देव्यै स एव विश्वकर्मा ददौ । कटकोऽर्धर्चादित्वादिल्लयां। तथा स एव तस्यै देव्यै कटकानि वलयानि इस्वसूत्रा- ख्यानि च ददौ । 'कटकोर्धर्चादित्वादिल्लयां ॥ २४॥

( ४ नागोजीभट्टी ) क्षीरोदश्वेति । अङ्गुलीयकरत्नदानान्तं क्षीरोदः कर्ता ॥ २४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) क्षीरोदश्वेति २५॥ २४॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २४॥

# अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान्सर्वबाहुषु। तूपुरी विमली तद्वद्वैवेयकमनुत्तमम् ॥ २५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २५॥

(२ चतुर्धरी) केयूरान् अङ्गदानि । 'अङ्गदं तु केयूरं पुंनपुंसकं' इत्यभिधानात् । नृपुरौ हंसकटकौ । ग्रेवेयकं ग्रीवा-भरणं । अनुत्तमं न विद्यते उत्तमं यत्मात् ॥ २५ ॥

(३ शान्तनवी) तथा स एव तस्यै देव्यै शुश्रं अर्धचन्द्रं अर्धचन्द्रस्य समप्रविभागः अर्धचन्द्रः त ददी। 'अर्धनपुंसकं' इति समासः। 'परविहिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः'। तथा स एव विश्वकर्मा तस्यै देव्यै सर्ववाहुषु सर्वेषु वाहुषु केयूरान् केयूराणि अङ्गदानि ददौ। केयूरोर्धचीदिलादिल्लयां। तद्वत्पूर्ववत्स एव विश्वकर्मा तस्या देव्याः पादयोः नृपुरो मजीरौ विमलौ निर्मलौ मजीरौ ददौ। 'पादाङ्गदं तुलाकोटिर्मजीरो नृपुरोऽिल्लयां। हंसकः पादकटकः'। तद्वत् पूर्ववत् चातुर्येण रचितं। अनुत्तमं नान्यदुत्तमं यस्मात्तदनुत्तमं वरेण्यं प्रैवेयकं प्रीवालंकारं कण्ठभूषणं तस्यै देव्ये ददौ। विश्वकर्मा 'कुलकुक्षिप्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु' इति ढक्ञ्। नाह्यसत्करिणां प्रैविमित्यत्र लनलंकारलादणेव॥ २५॥

(४ नागोजीभट्टी) विश्वकर्मणः परशुः अस्त्रकवचदातृलं चूडामण्यादिकवचदानान्तं विश्वकर्मकर्तृलमित्यन्वयः। तन्मते अर्धचन्द्रशब्देन तदाकारो ललाटभूषणविशेषः॥ २५॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) अर्धचन्द्रमिति २६॥ २५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २५ ॥

# अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च । विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् ॥ २६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २६॥

( २ चतुर्धरी ) अङ्गुलीयकरत्नान्यङ्गुलीयकभूषणमुख्यानि ॥ २६ ॥

(३ शान्तनवीं) तथा स एव विश्वकर्मा देवशिल्पी तस्या देव्याः समस्तासु सकलासु अङ्गुलीषु योग्यानि अङ्गुलीयक-रत्नानि समस्तानि तस्य देव्य ददौ। 'जिङ्कामूलाङ्गुलेश्छः' खार्थे कन्। अङ्गुलीषु भवानि अङ्गुलीयकानि। अङ्गुलीयकानां रत्नानि अङ्गुलीयकान्येय वा रत्नानि। 'रत्नं खजातिश्रेष्ठेऽपि' इत्यभिधानतः गुणतः श्रेष्ठानि मनोज्ञानि अङ्गुलीयकरत्नानि। रमन्ते-ऽस्मिन् रत्नं। 'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते'। यद्वा अङ्गुलीयकानि च रत्नानि चेति द्वन्द्वः। तथा सएव विश्वकर्मा तस्य देव्य अतिनिर्मलं परशुं च परान् इयित खण्डयित परशुः तं परश्वधं ददौ। 'द्वयोः कुठारः स्विधितिः परशुश्च परश्वधः'॥ २६॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ २६॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) अहुलीयकेति २७॥ २६॥

(६दंशोद्धारः) ॥ २६॥

### अस्ताण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्। अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्।।२७॥

(१ गुप्तवती ) अभेद्यं दंशनं कवचं ॥ २७ ॥

(२ चतुर्धरी) अनेकरूपाणि बहुप्रकाराणि। अभेदां भेत्तुमशक्यं दंशनं कवचं। चूडामण्यादिकं विश्वकर्मा ददा-वित्यन्वयः। अम्लानानि म्लानिहीनानि पङ्कजानि यस्यां॥ २७॥

(३ शान्तनवी) तथा अनेकरूपाणि अस्ताणि तस्यै देयै ददी विश्वकर्मा। ग्रूलचकादिभ्यो देवैः दत्तेभ्योऽन्यान्यायु-धानि अस्ताणि तस्यै देयैं दत्तवानित्यर्थः । अस्यन्ते अस्ताणि । तथा स एव विश्वकर्मा अभेयं दंशनं तनुत्रं चर्म दंशनं च दिव्यं कवचं च तस्यै देव्यै ददीं । दंश्यते बध्यते दंशनं 'तनुत्रं वर्म दंशनं । उरच्छदः कंकटकोऽजगरः कवचोऽस्त्रियां' । अम्लानानि पङ्कजानि यस्यां सा । माल्यते धार्यते सा माला सक् । यद्वा नास्ति म्लानं म्लानिः सर्वदा येषां तानि अम्लानानि पङ्कजानि यस्यां सा तां । आपरां आसमंतादाप्ता आप्तिकियापेक्षया आशब्दस्यो-पर्सात्वं । आपोऽम्भांसि यैः यानि वा तानि आपानि पङ्कजानि राति गृह्णाति आपरा तां । 'ऋक्पूरव्धः एथामानक्षे' इति अः समासान्तः । 'धन्तरूपसर्गेभ्योप ईत्' नतु 'ईलमनवर्णान्तादितिवक्तव्यम्' इति स्मरणात् । इत्थंच आपरां इति छेदः । यद्वा नास्ति परं श्रेष्ठं यतः सा आपरा अनुक्तमा तां । यद्वा न विद्यन्ते पराः शत्रवो यत्र धार्यमाणायां सा तां । यद्वा ततो देवीतः अपरा न परा अपरा अभित्रा अप्रथम्भूता सदैव संलग्ना तां । यद्वा शिरसि उरसि च अपरां पृथम्भूतां शिरसि मालां माल्यरूपां सर्जं 'माल्यं मालस्रजो मूर्भि' इत्यभिधानात् उरसि कण्यात् प्रालम्बस्यं मालायाः ॥ २०॥ कण्डादित्यभिधात् कण्डाद्वक्षस्यवलम्बमानं माल्यं मालाख्यं प्रालम्बमुच्यते इति अपरलं पृथक्तं मालायाः ॥ २०॥ (४ नागोजीभट्टी) अम्लानेत्यारभ्य पङ्कजदानान्तं जलिधः कर्ता । तत्र पङ्कजं हस्ते रक्षासंहयोदीने हिमवानदद-दिति । दद दाने इत्यस्य लिङ रूपम् । छान्दसलात्परसोपदम् ॥ २७ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अस्त्राण्यनेकेति २८॥ २०॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २०॥

### अद्दज्जलिधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् । हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥ २८॥

(१ गुप्तवती) ॥ २८॥

(२ चतुर्धरी) अददत् । ददातेरात्मनेपदिनोपि छान्दसलात् परसौपदं । एवं युयुधुरिति, नचोत्पत्स्यन्ति चापरे इति, निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् इति यथा परसौपदेप्यात्मनेपदं । भवेथाः सर्वदाम्बिके इति, बध्वा चान्यानकर्षतेति खद्गेन-निरकृतत, प्राप्स्यसे मत्परिप्रहात् स्वराज्यं प्राप्स्यते भवानिति ॥ २८॥

(३ शान्तनवी) जलिधः समुद्रः तस्यै देव्यै शिरिस उरिस विषये अपरामम्लानपङ्कजां मालां अद्दात् । द्वां स्वां । भूतानदातने लङ् परस्मैपदं । अद्दिदिति पाठे तु चिक्षङो हिन्करणाहिङ्गात् । अनुदात्तेत्वनिवन्धनमात्मनेपदमिल्य-मिस्यात्मनेपदाभावः । किंच स एव जलिधः तस्यै देव्यै अतिशोभनमस्यर्थं मनोहरं पङ्कजं लीलारिवन्दं अद्दात् अद्दद्वा । हिमवान् अदिराजः तस्यै देव्यै सिंहं वाहनं ददौ । वाहयित प्रापयित तद्वाहनं । यद्वा वहित वाहनं 'वाहनमाहितात्' इति प्रयोगात् 'अन्येषामि हद्यते' इति दीर्घः । यद्वा उह्यते प्राप्यते अनेनित वाहनं । 'वाहनमाहितात्' इति नि-पातनादुपधादीर्घस्यं । हिनस्ति सिंहः पञ्चास्यः कण्ठीरवः । किंच स एव हिमवान् तस्यै देव्यै च विविधानि नानाप्रकाराणि रल्लानि अददात् ॥ २८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २८॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अदददिति २९॥ २८॥

(६ दंशोद्धारः) अदददिति । अदददिति परस्मैपदमार्ष । ददेरनुदोत्तेत्वात् । आत्मनेपदानिस्यसं वा कल्प्यं । अददादिति पाठः सुगमः ॥ २८ ॥

# ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् ॥ २९ ॥

#### (१ गुप्तवती)॥ २९॥

(२ चतुर्धरी) सुरया अमृतेन अशून्यं पूरितं । मणिभ्यो महान् महामणिः तेनेत्यर्थः ॥ २९ ॥

(३ शान्तनवी) धनाधिपः कुबेरः तस्यै देव्यै सुरया अश्चन्यं सर्वदा परिपूर्ण पानपात्रं ददौ । सूयते परिवास्यते सुरा गन्धोत्तमा । इमां पृथिवीं धत्ते धारयति सर्वनागेशः सर्वनागाधिपः शेषः अनन्तश्च महामणिविभूषितं । अप्रिमस्थे-नान्वयः ॥ २९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ददाविति। अनेनाष्टादशभुजा सहस्रभुजा चेषेति सूचितम्। तदुक्तं वैकृतिकरहस्ये। 'अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती'। अष्टादशभुजधार्याणां विशिष्योक्तेः सामान्यतः अन्यरिप देवैरायुधेरित्युक्तेश्वेति भावः। 'आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करकमात्। अक्षमाला च कमलं वाणोऽसिः कुलिशं गदा। चकं त्रिश्लं परशुः शङ्को घण्टा च पाशकः। शक्तिदंण्डश्वर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः। अलंकृतमुजामेभिरायुधेः कमलसनाम्। सर्वदेवमयीमिशां महालक्ष्मीमिमां गृप। पूजयन्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुभवत्'। इति एवंखरूपायुधेरस्या ब्राह्मीलं वैण्णवीलं त्रिगुणात्वं च सर्वमूलभूतशक्तेरयं प्रादुर्भावस्तत्समान इति च सूचितम्। यद्यप्यत्र ब्रह्मादीनामिन्द्रादीनां च शरीरात्रिष्कान्ततेजो देवीविप्रहरूपेणाभिव्यक्तमान्सीत् आयुधानि च देवैः खखशूलादिभ्यो विनिर्गमय्य दत्तानि इत्येवोक्तम् तथापि देवीशक्तयंशा एव तत्तद्देवपालनीयैकदेश-पालनशक्तिलेन ये देव्या निवेशितास्ते एव महिषवधेन सर्वलोकरक्षणाय पुनरेकीभूय देवीरूपं प्राप्ताः। एवं तदायुधाः निजश्चयंशा अपीति बोध्यम्। 'अहं विभूत्या बहुभिः' इत्यादिनृतीयचरितगतवचनसमूहात्। लक्ष्मीतन्त्रेपि शकं प्रति लक्ष्मी-वचनानि। 'महालक्ष्मीरहं शक पुनः खायभुवेऽन्तरे। हिताय सर्वदेवानां जाता महिषमिदिनी। मदीयाः शक्तिलेशा ये तत्र देवशरीरगाः। धृतं मया तैः संभूतै रूपं परमशोभनं। अयुधानि च देवानां यानि यानि सुरेश्वर। मच्छक्तयस्तदाका-राण्यायुधानि ममाभवन्' इति॥ २९॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ददावश्च्यमिति ३०॥ २९॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २९॥

# नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् । अन्यैरि सुरेर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा ॥ ३०॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३०॥

(२ चतुर्धरी) नागहारं नागलोकोद्भवं। इमां धत्ते धारयति॥ ३०॥

(३ शान्तनवी) नागहारं नागरूपं हारं तस्यै देन्यैं ददी। नागाः सर्पेभ्योऽन्ये देवयोनय इत्याहुः। 'अनन्तो नागराजः स्यात्सर्पराजसु वासुिकः। काद्रवेये गजे सीसे नागः स्यात्रागकेशरे'। यैरायुधालंकारादिकं देन्यै समर्पितं देवैस्ततो-ऽन्यैरिप सुरैः सवैविभूषणैस्तथा आयुधेश्व ॥ ३०॥

( ४ नागोजी भट्टी ) पूर्वक्षोकेन सह व्याख्यातास्य पद्यस्य टीका ॥ ३० ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) नागहारमिति ३१ ॥ ३० ॥

(६ दंशोद्धारः ) नागहारमिति । नागलोकं भवो हारो नागहारः । नाग एव वा हारत्वमापन्नः ॥ ३०॥

# संमानिता ननादोचैः सादृहासं मुहुर्मुहुः । तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः ॥ ३१ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ३१ ॥

(२ चतुर्धरी) साष्ट्रहासं महाहाससिहतं यथा स्यात् । कृत्स्नमशेषं नभो व्योम । भुवर्लोक इत्यर्थः । आपूरितम-भिव्याप्तं ॥ ३१ ॥

(३ शान्तनवी) संमानिता पूजिता सती देवी साद्रहासं अत्यधिकहासगर्भ यथा स्यात्तथा उच्चैः उदम्रं यथा स्याद्व-दात्तं वा यथा स्यात्तथा मुहुर्मुहुर्वारंवारं ननाद । नद् अव्यक्ते शब्दे । मुखार्तो नादमानन्दतः सिंहनादं च कारणं । एतेन संम्रामतः शत्रृन् संहारियध्यामि इति वीररसाविभावः सूचितः । सिंहनादेन 'क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्' । सिंहस्येव नादो नदनं वीराणां योद्धकामानां खलु अवति । अद्व अतिक्रमणिहंसनयोः । भावे धक् । अद्वनं अदः । अदेन जातो हासोऽद्व-हासः । अद्वहासेन सिंहतं साद्वहासं । क्रियाविशेषणमेतत् । तस्या देव्याः घोरेण भयंकरेण नादेन सिंहनादेन कृत्सं नभः अन्तरिक्षं आपूरितं अभिव्याप्तं कविलतं ॥ ३१ ॥

(४ नागोजीभट्टी) संमानितेति सादृहासमिति नादिकयाविशेषणम् । सादृहासोत्पर्थहासः । नभइति भुवलींको-पलक्षणम् ॥ ३१ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) संमानितेति ३२॥ ३१॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३१ ॥

### अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् । चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ ३२ ॥

(१ गुरावती) अमायता अपयीप्ताधिकरणकरणकेन ॥ ३२ ॥

(२ चतुर्धरी) अमायतेति । मीयतेऽनयेति मा परिमाणं तां यता गच्छता मायता । न मायता अमायता । अ-परिमितेनेल्यर्थः । यद्वा अमा (रिव)रिदेमिविशेषः तां यता गच्छता । स्पृशतेति यावत् । 'अमा नाम रवे रिदेमः सूर्यलोके प्रतिष्ठितः' इति स्मरणात् । यद्वा अमायता सह गच्छता । अर्थादृहत्तसेन । 'अमा सह समीपे च' इत्यभिधानात् । यद्वा मानं माया न विद्यते माया यस्य सोऽमायः तद्वदिव आचरतीत्यमायिः तेन अमायता । शत्रन्तात्तृतीयत्यन्ये । यद्वा अमायस्य भावः अमायता अमितलं तया । अमायतातिमहतेलेकं पदं । अतिमहतेति हेतुगर्भ विशेषणं । प्रतिशब्दो मुख्य-सदश्यन्यन्तरं । चुक्षुभुश्वित्ताः ॥ ३२ ॥

(३ शान्तनवी) अथ च अमायता असमीपे आयता आगच्छता अतिमहता अतिदीर्घेण वर्धमानेन तेन सिंहनादेन घोरेण जिनतः प्रतिशब्दः प्रतिध्विनः महानभूत् । इण् गतौ । आङ्पूर्वः । यद्वा अनुपर्साः । शतिर इणो यणादेशः ।

हतीयान्तं नादेनेत्यस्य विशेषणं । अमायतेतिः । 'समीपार्थे सहार्थे च स्यादमेत्यतद्व्ययं'। कश्चित्तु माङ्माने दैवादिकः आत्ममेपदानित्यत्ने शत्रन्तं मायतेत्येतिदित्याख्यत् । तत्र डिल्विनिमत्तात्मनेपदस्यानित्यलाभ्युपगमात् । यद्वा माङ्माने दिषादिः ।

भूतानद्यतने लङ्। तेन नादेन कृत्स्रं नभः आपूरितं सत् अमायत् परिमितं अजायत । अहो विभुः नभः अनन्तं महत्परिमाणमिप तेन सिंहनादेन आपूरितलादमायत परिमितमजायतेत्याश्चयोंकिः । अन्यथा विभु तावत्र परिमीयते । परिमीयते

मेद्विभुलव्याहितिरिति । तेन प्रतिशब्देन निमित्तेन सकला लोकाः चुश्चभुः क्षोभमापुः । श्चुम संचलने । 'लोकस्तु भुवने

जने' । तेन प्रतिशब्देन समुद्राश्च चकम्पिरे सरित्यतयश्च कम्पमापुः । कपि चलने ॥ ३२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अमायतेति । मा माने दैवादिकण्यन्ते नव्समासः । तेन असंभवतेव्यर्थः । अस्य नभ-सीत्यादिः ॥ ३२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) अमायतेति ३३॥ ३२॥

(६ दंशोद्धारः) तस्या इति । मीयतेऽनयेति माता मातीति मायन् न मायन् अमायन् तेन । अमितेनेत्यर्थः । यद्वा अम इत्यव्ययं सहार्थे । सह गच्छता अदृहासेन सहेत्यर्थः । यद्वा अमा सूर्यरिमिनिशेषः । 'अमानाम सूर्यरिमः सूर्यलोके प्रतिष्ठिताः' इति वचनात् तां यथाऽस्पृशतेत्यर्थः । यद्वा मानं मायः न विद्यते मायो यस्येत्यमायः । स इवाचरत्र मायन् तेन । घजन्तान्माधातोर्नञ्समासेऽमायशब्दादाचारिकवन्तात् । यद्वा मानं मा तामयतीति मायः । कर्मण्यग् । न मायोऽमायस्तस्य भावोऽमायता तया । अतिमहतेति समस्तं पदं ॥ ३२ ॥

# चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः । जैयेति देवाश्च सुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्।।३३॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३३ ॥

(२ चतुर्धरी) महीधराः पर्वताः । अर्थापत्त्यलंकारोऽयं ॥ ३३ ॥

(३ शान्तनर्वा) चचाल वसुधा भूः चलनमाप । चल कम्पने । सकलाश्व महीधराः पर्वताः चेलुः कंपिरे कम्पमापुः । चल कम्पने । सर्वत्र कर्तरि लिट् । सिंहो वाहनं यस्याः सा सिंहवाहना तां सिंहवाहनां देवीं । जय लोकोत्कर्षेण वर्तस्वेति देवा ऊचुः । सिंहवाहिनीमिति पाठे सिंहाः वाहयत्यात्मानं सिंहवाहिनी तां सिंहवाहिनीं ॥ ३३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) चचालेति । महीधराः पर्वताः ॥ ३३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) चचालेति ॥ ३४ ॥ ३३ ॥

(६ दंशोद्धारः ) जयेति ॥ ३२॥

# तुष्टुवुर्ग्धनयश्चेनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः । दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३४ ॥

(१ गुप्तवर्ता) ॥ ३४ ॥

(२ चतुर्धरी) संक्षुच्यमाकुलीकृतं ॥ ३४॥

(३ शान्तनवी) अथो एनां देवीं भिक्तनम्रात्ममूर्तयो मुनयस्तुष्टृवुः चकारादानर्जुश्व । भक्तया नम्नाः आत्ममूर्तयो येषां ते तथोक्ताः । आत्ममूर्तयः स्वकीयाः । तदित्थं । देव्याः सादृहाससिंहनादेन समस्तं त्रैलोक्यं त्रिभुवनं संखुव्धं दृष्ट्वा प्राप्तसंक्षोभं वीक्ष्य ते सर्वे अमरारयः महिषासुरादयः दैत्याः सन्नद्धाखिलसैन्याः उदायुधाः सन्तः समुत्तस्थुः योद्भुतिथता अभूवन् इत्यन्वयः । सम्यक् क्षुव्धं संक्षुव्धं । क्षुव्धशब्देन दध्यादिमथनेन साधनमुच्यते । क्षुधादन्यत्र जृंभितमित्येव भवति इह रूपमानात्सं- क्षुव्धमिव संक्षुव्धं । यदाहुः । क्षुव्धस्वान्तेति निपातनान्मन्थातिरिक्तविषयः क्षुभितमिति प्राप्नोति तत्र परिहारः । क्षुव्धागिरिनदीत्याद्यमुपमानाद्भविष्यति इति । त्रयो लोकाः त्रैलोक्यं । चातुर्वर्ण्यादित्वात्सार्थे ध्यञ् अमराणां अरयः अमरारयः । अमराः अरयो येषां ते अमरारयः महिषासुरादिदैत्याः ॥ ३४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तुष्टुवृरिति । भत्तया नम्रः अपकृष्टत्वज्ञानवानात्मा शरीरं येषां । संक्षुव्धं आकुलं जातिमिति शेषः । अमरारयश्च संक्षुव्धा इत्यर्थः ॥ ३४॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तुष्टुवुरिति ॥ ३५ ॥ ३४ ॥

(६ दंशोद्धारः) आत्मा अन्तःकरणं । मूर्तिः शरीरं । द्षष्ट्वेति । क्षुच्धमन्थेति निपातितत्वात्संक्षुच्धमिव संक्षुच्ध-मित्युपचारात्साधु ॥ ३४ ॥

# सन्नद्राखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः। आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥३५॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३५ ॥

(२ चतुर्धरी) सन्नद्धानि सजितानि अखिलसैन्यानि येषां। समुत्तस्थुः उद्योगं चकुः । उदायुधाः उद्यतास्ताः। आ इत्यव्ययं कोधाविष्कारस्यानुकारे ॥ ३५ ॥

(३ शान्तनवी) सन्नद्धाः व्यूढकण्टकाः अखिलाः सैन्याः सैनिकाः एषां सेनाधीश्वराणां ते तथोक्ताः । 'सन्नद्धो वर्मितः सज्जो दंशितो व्यूढकण्टकः' 'सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्च ते' । योद्धमूर्ध्वीकृतानि आयुधानि यैस्ते उदा-

१ 'जयेति च मुदा देवास्तामूचुः सिंहवाहनां' इत्थमपि शान्तनवीस्थः पाठः ।

युधाः समुत्तस्थुः । 'अनोरूर्धकर्मणि' इत्युक्तेर्नात्रात्मनेपदं । 'आस्तु स्यात्कोपपीडयोः' । महिषासुरः आः एतत् किं इति कोधात् आभाष्य उक्ला ॥ ३५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) सन्नद्धेति । युद्धाय सजानि धृतसन्नाहानि अखिलसैन्यानि येषां । आः इति कोधाविष्कारे । अनेन च महिषासुरस्य तमोमयलभुक्तम् । दूताप्रेरणात् कस्यचित्सैनिकस्य प्रथममप्रेषणाच स्वयमेव कोधजमाह । न प्रथममेव युद्धार्थं धावमानाच रूपेणापि तमोमयलाच । अतएव रजःसलाधिकदेव्यास्तद्धन्तृलम् ॥ ३५ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) सत्रद्वेति ३६॥ ३५॥

(६ दंशोद्धारः) आः किमिति । आ इत्यव्ययं कोधाविष्कारे । 'आसु स्यात्कोपपीडयोः' ॥ ३५ ॥

### अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्दृतः । स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां लिपा ॥ ३६ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ३६॥

(२ चतुर्धरी) अभ्यधावत शब्दलक्ष्याभिमुखं गतवान् ॥ ३६ ॥

(३ शान्तनवी) अशेषेरसुरेर्वतः सन् तं देव्याः शब्दं सिंहनादलक्षणं अभ्यथावत अभिययौ । धावु गतिशुद्धोः । खिरतेत्त्वादात्मनेपदं । श्लोकद्वयमेकान्वयं द्रष्टव्यं । ततः अभिधावनानन्तरं समिहिषासुरः तां देवीं ददर्श । कीदशीं तां । लिषा दीह्या तेजसा व्याप्तलोकत्रयां ॥ ३६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अभ्यथावतेति खरितेत् ॥ ३६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) अभ्यधित ३७॥ ३६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३६॥

### पादाक्रान्तानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्। क्षोभिताशेषपातालां धनुज्यीनिः स्वनेन ताम्।।३०॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ३७॥

(२ चतुर्धरी) किरीटेनोहिखितं अम्बरं व्योम यया । धनुज्यीनिः खनेन क्षोभितान्यशेषपातालानि यया ॥ ३७ ॥

( ३ शान्तनवी ) पादाकान्त्या नतभुवं नम्रवसुंधरां किरीटेन उल्लिखिताम्बरां स्पृष्टगगनां । धनुर्ज्यायाः निस्वनेन च क्षोभिताशेषपातालां कम्पितसकलरसातलां ॥ ३७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देवीं विशेषयित सार्धेन। पादेति। धनुषो ज्यायाश्च निःस्वनेन। धनुषः केङ्कारः। ज्याया-एङ्कारः॥ ३७॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) पादाकान्सेति ३८॥ ३७॥

(६ दंशोद्धारः)॥३७॥

# दिशो अजसहस्रेण समन्ताद्याप्य संस्थिताम् । ततः पवटते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् ॥ ३८॥

(१ गुप्तवती) समन्ताद्याप्य संस्थितां इत्यस्योत्तरं 'अष्टाशीतिसहस्रेण सखीभिः परिवारिताम्' इत्यर्धमधिकं ॥३८॥

(२ चतुर्धरी) समन्तात् सर्वतः ॥ ३८॥

(३ शान्तनवी) भुजसहस्रेण समन्तात्समन्ततः दिशः दश व्याप्य संस्थितां सम्यगवस्थितां । 'मुकुटं किरीटं पुन्नपुंसकं' धनुर्ज्या धनुषि आरोपिता मौवीं । समन्तात्समन्तत इत्ययें अव्ययं । 'संस्थाधारे स्थितो मृतौ' । ततो देवीदर्शनानन्तरं तया देव्या सह सुरद्विषां महिषासुरादीनां युद्धं प्रववृते प्रकर्षेण अवातिष्ट ॥ ३८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) दिश इति । समन्तात्सर्वतः ॥ ३८ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) दिशो भुजेति ३९ ॥ ३८ ॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति ॥ ३८ ॥

# शस्त्रास्त्रैर्वहुथामुक्तैरादीपितदिगन्तरम्। महिषासुरसेनानीश्रिक्षुराख्यो महासुरः ॥ ३९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३९॥

(२ चतुर्धरी) शक्षेरक्षेप्यैः खङ्गादिभिः । अस्त्रैः क्षेप्यैः शरादिभिः । शस्त्रास्त्रैः लोहास्त्रेर्वा । 'शस्त्रमायुधलोहयोः' इस्रमरः । बहुधा बहुप्रकारैः । चिक्षुराख्यः चिक्षुरनामा ॥ ३९ ॥ (३ शान्तनवी) कीटग्युद्धं । बहुधा उज्झितैः प्रयुक्तैः प्रेरितैः शस्त्रास्त्रेः खङ्गबाणादिभिःः आदीपितदिगन्तरं आसमन्तादीपितं योतितं दिशामन्तरं मध्यमन्तरालं यस्य यत्र वा तत् तथोक्तं । कियाविशेषणं चैतत्स्यात् । तयथा 'आयुधं तु प्रहरणं शस्त्रमस्त्रं' इत्यभित्रार्थतयाभ्यधुस्तथापि शस्त्राणि खङ्गादीनि करस्थानि । अस्त्राणि तु वाणादीनि मोक्तव्यानि इत्यस्यावान्तरभेदः । अथवा 'शस्त्रमायुधलोहयोः' इत्यभिधानात् शस्त्रेण लोहेन कालायसेन निर्मितान्यस्त्राणि तैः । अतश्र सेनाङ्गलनिबन्धनैकवद्भावशङ्काप्यपास्ता । शास्त्रेरिति पाठे आयुधशास्त्रे कथितान्यस्त्राणि तैः । यद्वा शस्त्रस्त्रत्तद्देवताकर्मन्त्रैः शिक्षिन्तान्यस्त्राणि । यद्वा शस्त्रस्य लोहस्य इमानि शास्त्राणि लोहमयानि तैः । सेनां नयमानः सेनानीर्महिषापुरस्य सेनानीः सेनाधिपः चिक्षुराख्यः चिक्षरसंज्ञो महासुरः ॥ ३९॥

(४ नागोजीभट्टी) शस्त्रास्त्रेरिति । शस्त्रं केवलं । मन्त्रयुक्तं यत्तदस्त्रम् ॥ ३९ ॥

( ५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) शस्त्रास्त्रेरिति ४० ॥ ३९ ॥

(६ दंशोद्धारः) शस्त्रेरक्षेप्यैः खङ्गादिभिः। अस्त्रेः क्षेप्यैर्वाणादिभिः। यद्वा शस्त्रं लोहं तस्यास्त्रेरित्यर्थः । 'शस्त्रमा-युघलोहयोः' इत्यभिधानात् शस्त्रेरायुधेः। अस्त्रेराग्नेयादिभिर्वा ॥ ३९॥

# युयुधे चामरश्चान्येश्चतुरङ्गबलान्वितः । रथानांमयुतैः षङ्किरुद्ग्राख्यो महासुरः ॥ ४० ॥

(१ गुप्तवती)॥४०॥

(२ चतुर्धरी) चामरश्च अन्यैः असुरान्तरैः सहितः । चलारि रथनागहयपदातान्यङ्गानि यस्य तेन अन्वितः । उद्ग्रा-हय उद्ग्रनामा ॥ ४० ॥

(३ शान्तनवी) युयुधे । युध संप्रहारे । आत्मनेपदी । संप्रहारो हननं । अथव अन्यः वामरः महामुरश्चतुरङ्गवला-निवतः सन् युयुधे संप्रजहार । 'हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं त्याचतुष्ट्यं'। चलारि अङ्गानि यत्र बले तेनान्वितः । रथानां पङ्गः अयुतैः अन्वितः रथानां षष्ट्या सहस्रेयुक्तः उदप्राख्यो महामुरः युयुधे । एकाद्याः संख्या अष्टादशपर्यन्ताः संख्येयेषु वर्त-मानास्त्रिलङ्गाः विशेष्यलङ्गा भवन्ति । इह षड्जिरित्येतदयुतैरित्यस्य विशेषणं द्रष्टव्यं । किंच विशत्याद्यास्तु सर्वाः संख्यायाः संख्यायां च संख्येये च वर्तमानाः सत्यः एकवचनान्ता एव भवन्ति । किंच संख्यामात्राथें वर्तमानाया विशत्यादेः संख्यायाः द्विचनबहुवचने अपि भवतः । सरूपाणामेकशेषारम्भात् । द्वे विशती तिस्रो विशतयः गवां विशतयः । इह च षट् अयुतानि पङ्जिरयुतेरित्ययुतशब्दस्य एकशेषस्ततो बहुवचनं । एवमुत्तरत्रापि यथासंख्यं व्युत्पत्तिरनुसंधेया । दशसहस्राण्ययुतं ॥ ४०॥

(४ नागोजीभट्टी) युयुधे इति । अन्यैः प्रधानदैत्यैः सहितः चामराख्यः चिश्वराख्यश्च रथनागहयपादातरूपचतुर-इसेनायुतो युयुधे इत्यर्थः ॥ ४० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) युयुधे इति ४९ ॥ ४० ॥

(६ दंशोद्धारः) रथानामिति । अयुतानां सहस्रेण कोट्येत्यर्थः । 'एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा । लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेवच । वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्कपद्मी च सागरः । महापद्मं परार्धे च दशावृत्त्या यथाक्रमम्' इति गणनात् । एवमग्रेपि ॥ ४० ॥

# अयुव्यतायुतानां च सहस्रेण महाहतुः । पश्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥ ४१ ॥

( १ गुप्तवती ) अयुतं दशसहस्राणि । नियुतं दशलक्षाणि ॥ ४१ ॥

(२ चतुर्धरी) अयुतानां सहस्रेण कोट्या इत्यर्थः । 'एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा । लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च । वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्कपद्मौ च सागरः । अन्त्यं मध्यं परार्धे च दशवृद्धा यथाकमं' इति ब्रह्माण्डपुराणे दर्शनात् । पश्चाशद्भिनियुतैः पश्चकोटिभिः ॥ ४९ ॥

(३ शान्तनवी) महाहनुर्नाम महासुरः रथानां अयुतानि यानि तेषामयुतानां सहस्रेण रथायुतसहस्रेण युद्धसाधनेन देव्या सह अयुध्यत । रथानां कोव्या साधनभूत्या युद्धमकरोदित्यर्थः । अयसः खङ्गा इव लोमानि असय एव वा लोमानि यस्य स असिलोमा नाम महासुरश्च रथानां पश्चाशद्भिनियुतैः युद्धसाधनैः देव्या सह अयुध्यत युद्धमकरोत् । दशलक्षाणि नियुतं । पश्चाशित्रयुतानि पश्चकोव्यः । रथानां पश्चभिः कोटिभिरयुध्यतेत्यर्थः । द्वौ पश्चतौ पिङ्काः । दशपङ्कयः शतं । दशशन्तानि सहस्रं । दश सहस्राण्ययुतं । दशायुतानि प्रयुतं । तत्तु लक्षमेव । दशलक्षाणि नियुतमेव । अतएव लक्षादुपिर गणितस्थानं नियुतमुक्तं गणितागमे । लक्षमयं नियुतमिति । एतेन तिश्वरसं । यत् 'अयुतं दशसाहस्रं नियुतं स्याद्शायुतैः' इति । नियुतं दशायुतैरित्येतदमूलप्रमाणमुपेक्ष्यं प्रक्षावद्भिः । विश्वत्याद्याः सदैकले यद्यपि स्युस्तथापि संख्यासात्रेथे वर्तमानानां

विंशत्यादीनां संख्यानां द्विवचनबहुवचने अपि भवतः । एकशेषात् । ततश्च पश्चाशद्भिरित्यत्र बहुवचनं युक्तं । नियुतै-रित्यत्र बहुलात् ॥ ४१ ॥

(४ नागोजिभट्टी) अयुध्यतेति । अयुतानामिति नियुतैरिति च तद्गतबहुत्वविवक्षया बहुवचनम् । एवमप्रेपि । 'एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा । लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेवच । वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्कपद्मौ च सागरः । अन्त्यं मध्यं परार्थं च दशवृद्धा यथाक्रमम्' इति ब्रह्माण्डे ॥ ४१ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) अयुध्यतेति ४२ ॥ ४१ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४१ ॥

# अयुतानां शतैः षड्डिर्बाष्कलो युयुधे रणे । गजवाजिसहस्रोधैरनेकैः परिवारितः ॥ ४२ ॥

(१ गुप्तवती) एवं 'गजवाजिसहस्रोधैरनेकैरुप्रदर्शनः । उप्रश्रात्युप्रवीर्यश्च त्रिनेत्रश्च महाबलः' इति चरणत्रयम-धिकं ॥ ४२ ॥

(२ चतुर्धरी) अयुतानां षड्गिः शतैः पष्टिलक्षैः रथानामित्यनुवर्तते । गजवाजिसहस्राणामोघैर्द्वन्दैः ॥ ४२ ॥

(३ शान्तनवी) रणे युद्धे बाष्कलो नाम महासुरः अयुतानां षड्झिः शतैः युयुधे । रथानां यानि अयुतानि षड्झिः शतैग्रीणितानि षष्टिलक्षाणि तैः साधनैः देव्या समं बाष्कलो युद्धं चकार । तस्मिन्युद्धे उप्रदर्शनो नाम महासुरः अनेकैर्गजनाजिसहस्रौषेश्व रथानां कोट्या च वृतः परिवेष्टितः सन् देव्या समं अयुध्यत । गजाश्व वाजिनश्व भूयांसः गजवाजि । सेनाङ्गलात् द्वन्द्वेकवद्भावः । गजवाजिनो भूयांसः सहस्राणि अपरिमितानि तेषामोषाः समूहाः अनेके अपरिमिताः तैः ॥ ४२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अयुतानामिति । गजवाजीखतो विङालसैन्यम् ॥ ४२ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) अयुतानामिति ४३॥ ४२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४२ ॥

# वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत । विंडालाख्योऽयुतानां चपश्चाशद्धिरथायुतैः॥४३॥

(१ गुप्तवर्ता) विडालाख्य इति । विडालाक्ष इति पाठ एव मुख्यः । वामनादिपुराणेषु 'दुर्घरो दुर्मुखश्चैव विडाल-नयनस्तथा' इत्यादिदर्शनात् । आख्येतिपाठे नामैकदेशपरतया व्याख्येयं । एवं विडालस्यासिना कायादित्युत्तराध्यायप्रयोगोपे । अयुतानां पश्चाश्वदयुतानि पश्चाब्जानि । शतकोटिपश्चकेनेतियावत् ॥ ४३ ॥

(२ चतुर्धरी) रथानां च कोट्या वृतः परिवारितः परिवारितनामाऽयुध्यतेत्वन्वयः । बिडालस्याक्षिणी इवाक्षिणी यस्य स बिडालाक्षः । बिडाल इत्याख्या यस्येति केचित् । तन्न 'दुर्धरो दुर्मुखश्चैव विडालनयनोऽपरः' इति वामनपुराणव-चनात् । अथेत्यानन्तर्ये ॥ ४३ ॥

(३ शान्तनवी) वृतः परिवेष्टितः । अथव रथानां कोट्या वृतः । कोटिः संख्याविशेषः । कोटिरर्बुदसंज्ञा संख्या । प्रयु-तसंज्ञं लक्षः । अर्बुदसंज्ञा कोटिरिति ह्याहुः । अथ तत्र संयुगे संप्रामे विडालाख्यः विडालो नाम महादैत्यः रथानां पश्चा-शद्भिरयुतैः पश्चमिर्लक्षेः ॥ ४३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) वृत इति । अथ तेषां वधानन्तरम् । अयुतानां पश्चाशद्भिरयुतैः परिवारितो विडालनामा तत्र संयुगे युयुधे इत्युक्तरश्लोकेनान्वयः । 'दुर्धरो दुर्मुखश्चैव विडालनयनस्तथा' इति वामनपुराणेपि विडालनयनशब्दो योगस्त्रो न केवलं यौगिकः । प्रकृते च नामैकदेशे नामप्रहणं । अतएव विडालस्यासिनेति वक्ष्यमाणं संगच्छते ॥ ४३ ॥

( ५ जगसन्द्रचन्द्रिका ) वृतो रथानामिति ४४ ॥ ४३ ॥

(६ दंशोद्धारः) विडालाक्ष इति पाठः। 'विडालनयनोऽपरः' इति वामनपुराणात्। विडालस्यासिनेति नामैकदेश-ग्रहणं। विडालाख्य इति कचित्॥ ४३॥

# युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्द्वताः ॥ ४४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४४ ॥

(२ चतुर्धरी) रथानामयुतानां च पश्चाशद्भिरयुतैः । पश्चाशत्कोटिभिरित्थर्थः । परिवारितो वेष्टितः । संयुगे रणे । अन्ये च चण्डमुण्डरक्तवीजादयः । अयुतशो लक्षयुता लक्षसंख्याका वा ॥ ४४ ॥

१ 'बिडालाख्यो महादैसः' इति शान्तनवीपाठः । 'विडालक्षः' इत्यपि पाठः कैश्विद्व्याख्यातः ।

(३ शान्तनवी) परिवारितः परिवेष्टितः सन् देव्या सह समं युगुधे युद्धं चकार । ( वृतः कालो रथानां च रणे पञ्चाशतायुतैः । युगुधे संयुगे तत्र तावद्भिः परिवारितः ॥ ४५ ॥

कालनामा महादेत्यः रणे रथानां पञ्चाशतायुतैः पञ्चशतसंख्यागुणितेस्तैरयुतैः पञ्चभिर्लक्षैः वृतो वेष्टितः युयुधे । अपिच स एव तत्र संयुगे युद्धे तावद्भिरेव हस्तिभिः वाजिभिः पदातिभिश्च सेनाङ्गैः प्रत्येकं पञ्चाशहक्षैः परिवारितः सन् देव्या ससं युयुधे ॥४५॥) तत्र संयुगे युद्धे अन्ये च चिश्चरादिभ्योऽपरे ये असुरास्तत्र तेषु महासुरा अयुतशः अयुत्तरयुतैः दशसहक्षैः रथनागहयैः करणैर्वृताः परिवेष्टिताः सन्तः देव्या सह युयुधः । चिश्चडो डित्करणतोऽनुदात्तेत्वनिमित्तात्मनेपदस्यानित्यत्वान्परस्मेपदं । अन्यथात्र युयुधिरे इत्येव न्याय्यं । युध्यतेरनुदात्तेत्वात् । इह अन्ये च तत्रेति निर्धारणे सप्तमी । ये चिश्चरादिभ्योऽन्ये असुराः सन्ति तत्र तेषु महासुरा इति यत्तदोरर्थतो नित्यः संबन्धः । परितो यस्तत्र शब्दः स संयुगे इत्येतद्येक्षयाधिकरणसप्तम्यन्तः । अयुतश इति । 'संक्येकवचनाच वीप्तायां' इति कारकवाचिनः संख्याशब्दात् वीप्तायां शस्प्रत्ययः । रथैः सहिताः नागः गजाः रथनागाः रथनागः सहिताः हयाः रथनागहयास्तैः । समानाधिकरणधिकारे शाकपाधिवादीनामुपसंख्यानमुत्तरपदलोपश्चेति समासः । अन्यथा रथाश्च नागाश्च हयाश्चेति द्वन्द्वे तु रथनागहयमिति सेनान् कृत्वादेकवद्भावः स्यात् ॥ ४४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) युयुधे इति स्पष्टम् ॥ ४४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) युयुधे संयुगे इति ४५॥ ४४॥

(६ दंशोद्धारः) अन्ये चेति । तस्मिन् बिडालाख्ये महिषासुरे वा युध्यमाने इति शेषः । रथैः सहिता नागा रथ-नागास्तैः सहिता हयाः । द्वन्द्वे तु सेनाङ्गलादेकवत्स्यात् ॥ ४४॥

# युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ ४५ ॥

(१ गुप्तवती) कोटिकोटिसहस्रं परार्धमेव। तत्संख्याकरप्यनेक रथादिभिः प्रत्येकं युक्तो महिषासुरः ॥ ४५॥

(२ चतुर्धरी) कोटिकोटिसहस्रैः कोट्या कोटिसहस्रैः । पराधेरितियावत् । रथानां दन्तिनां हयानां च कोटिकोटि-सहस्रैरित्यर्थः ॥ ४५ ॥

(३ शान्तनवी) महिषासुरस्तु तत्र युद्धे रथानां दिन्तनां हयानां च प्रत्येकं कोटिकोटिसहस्पेईतः परिवेष्टितः सन् तया देव्या सह योद्धमवित्तोऽभूत् । कोट्या गुणिता कोटिः कोटिकोटिः । कोटिकोट्या गुणितानि सहस्राणि कोटिकोटि-सहस्राणि तैः । चकारात्पदातिनामपि तावद्भिरेव कोटिकोटिसहस्पेईतः इत्यवगन्तव्यं ॥ ४५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) युयुधिरिति । अस्य पूर्वेणान्वयः । अनुदात्तेत्वलक्षणतङोऽनित्यलात्परस्मैपदम् । उत्तरार्धमुत्तरान्विय ॥ ४५ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) युयुधः संयुगे देव्येति ४६ ॥ ४५ ॥

(६ दंशोद्धारः ) युयुधुरिति लनुदात्तेलप्रयुक्तात्मनेपदानित्यलात्परस्मैपदं ॥ ४५ ॥

# हयानां च हतो युद्धे तत्राभूनमहिषासुरः । तोमरैभिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा ॥ ४६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४६॥

(२ चतुर्धरी) तोमरैः सर्वलानामभिः । भिन्दिपालैः हस्तिवेधकशरैः । शक्तिभिः शस्यैः । मुसलैर्जयदण्डं ॥४६॥ (३ शान्तनवी) संयुगे युद्धे विश्वराद्याः सर्वेऽपि महासुराः तोभराद्यैरायुधेः साधनैः देव्या समं युयुधः । विश्वडो डित्करणाहिङ्गादात्मनेपदानित्यलात्परस्मैपदं । अन्यथा युयुधिरे इत्येव स्थात् । युधेरनुदात्तेत्वात् । 'सर्वला तोमरोऽस्त्रियां' स्तोम्यन्ते श्लाध्यन्ते तोमराः । स्तोम श्लाघायां । 'भिन्दिपालः सगस्तुल्यों' । भिन्दतः शत्रोः प्रयोक्तारं पालयित भिन्दि-पालः हस्तक्षेप्यो लगुडः । 'कासूसामर्थयोः शक्तिः' । कासूर्नामायुधविशेषः । 'अयोग्रं मुसलोऽस्त्री स्थात्' । मुस्यते खण्ड्यते-ऽनेन मुसलं ॥ ४६ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) हयानां चेति । रथदन्तिहयानां प्रत्येकं कोटिकोटिसहस्रसंख्यायुतो महिषस्तत्राभूदित्यर्थः । उत्तरान्वयि । भिन्दि इति दन्त्यान्तः ॥ ४६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) हयानां चेति ४७ ॥ ४६ ॥

१ इदं पद्यं केवलं शान्तनव्यामेव व्याख्यतं नान्येष्टीकाकारै:।

(६ दंशोद्धारः) तोमरैरिति । तोमरैः सर्वलादिभिः । भिन्दिपालैः क्षेपणीभिः । शक्तिभि शल्यैः । मुसलैरयोग-दण्डैः । परशुभिः कुठारैः । पिट्टशैर्विसीर्णसङ्गैः ॥ ४६ ॥

# युयुधुः संयुगे देव्या खद्गैः परशुपिहशैः। केचिच चिक्षिषुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४७॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४७ ॥

(२ चतुर्धरी) परशुभिः कुठारिकाभिः । पिट्टशैः खङ्गविशेषैः । मुशलपिट्टशौ दन्त्यमध्यान्तौ तालव्यमध्यान्तावि । महापिट्टसम्ब्रभववाणगुरुमुसललंबिनीति(?)भिट्टस्मरणात् । 'वंशः करीशकमुशलिमिति' । 'पिट्टश पाशका पाशवद्योशा' इति

वोष्मभेदात्(?) ॥ ४७ ॥

(३ शान्तनवी) खण्डयित भिनित्त खङ्गः द्विधारः करवालोऽसिरित्यर्थः । परान् स्यन्ति तन्कुर्वन्ति परशवः कुठा-रभेदाः । 'पिट्टः क्षेत्रादिविन्यासे हिंसास्त्राधारयोरिप' । पिट्टर्धाराविशेषोऽस्त्यस्मिन् पिट्टशः । लोमादिलात् शः । परश्चिभः सिहताः पिट्टशाः परशुपिट्टशाः तैः । परशवश्च पिट्टशाश्च आयुधविशेषा इति द्वन्द्वे तु सेनाङ्गलात् द्वन्द्वेकवद्भावः स्यात् । ततो युद्धप्रवृत्तेरनन्तरं केचिन्महासुराः देवीं हन्तुं शक्तीश्चिक्षिपुः । क्षिप प्रेरणे । आचिक्षिपुरिति पाठे प्रत्योक्तुमाकृष्टवन्तः । तथा केचिद्देवीं हन्तुं पाशांश्चिक्षपुः पाशान् प्रेरितवन्तः ॥ ४७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) युयुधुरिति । केचिद्दैत्या इति शेषः । अपरे इत्युत्तरान्विय ॥ ४० ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैरिति ४८ ॥ ४७ ॥

(६ दंशोद्धारः) के विचेति । प्रचक्रमुः उद्यमित्यध्याहारः । उद्यमं प्रकर्षेण चकुरित्यर्थः । तेनाकर्मकलाभावात् 'प्रो-पाभ्याम्' इत्यात्मनेपदं न । यद्वा प्रेत्युपसर्गप्रतिरूपकमव्ययं नतूपसर्गः ॥ ४७ ॥

# देवीं खद्गमहारैस्तु ते तां हन्तुं पचक्रमुः । सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका ॥४८॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४८ ॥

(२ चतुर्धरी) प्रचक्रमुः प्रकान्ताः ॥ ४८ ॥

(३ शान्तनवी) तथैव अपरे केवित्तु खङ्गप्रहारेदेंवीं हन्तुं प्रचक्रमुः । आदिकर्मणि प्रयोक्तव्ये 'प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां' इस्रात्मनेपदेन भाव्यमितिचेत् । उच्यते । पूर्व धातुः साधनेन युज्यते पश्चातुपसगेणेस्यादिकर्मणि वृत्तिः । अथवा नायं प्रइत्युपसर्गः तिह प्रोपसर्गप्रतिरूपकप्रतिरूपकः अव्ययाख्यः । अन्यथा प्रचक्रमिरे इस्रात्मनेपदमेव स्यात् । ततः सा देवी विजिगीषमाणा चण्डिकापि निजान्स्यात्मीयानि शस्त्राणि खङ्गादीनि अस्त्राणि च बाणादीन्यायुधानि वर्षति प्रवर्तयित तच्छी- लेति तथोक्ता सती तानि महासुरप्रवर्तितानि प्रयुक्तानि शस्त्राणि खङ्गादीनि अस्त्राणि च बाणादीन्यायुधानि ॥ ४८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) देवीमिति । अपरे तु ते प्रसिद्धदैला इल्पर्थः । 'प्रोपाभ्यां' इत्यात्मनेपदं न । छान्दसलात्॥४८॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) देवीं खहेति ४९ ॥ ४८ ॥

(६ दंशोद्धारः )॥ ४८॥

# लीलयैव प्रचिच्छेद निजशसास्त्रवर्षिणी । अनायस्तानना देवी स्त्यमाना सुर्राषिभिः ॥ ४९ ॥

(१ गुप्तवती) अनायस्तं आयासजन्यविकारमप्राप्तं आननं यस्याः सा ॥ ४९ ॥

( २ चतुर्धरी ) अनायस्तानना अविकृतमुखी । 'आयस्तस्तेजिते क्षिप्ते क्रेशिते कुपिते हते' इत्यभिधानात् ॥ ४९ ॥

(३ शान्तनवी) लीलयैव प्रचिच्छेद द्वेधा चकार खण्डयामास । छिदिर द्वेधीकरणे । हलादिः शेषे पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्सिद्धमिति प्रसक्तोषि । ननु किं हलादिः शेषः नावयवावयवः । समुदायावयवो भवतीति वचनात् । शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिकेति पाठे अन्तरेणापि चकारे चार्थोऽर्थतः क्रचिह्नभ्यते । यथा अहरहर्नयमानापि गामश्वं पुरुषं पश्चवजं वैवस्ततो न तृप्यतीति वाक्ये । अथवा शस्त्राण्यस्त्राणि चाम्चिका इति पाठः । शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी इति तु क्रचित्पाठः । लीला हेलाविलासः खेला क्रीडा वा तथा । अनायस्तमखित्रमम्लानं आननं मुखं यस्याः सा तथोक्ता देवी विजिगीषमाणा सर्वे- क्रिह्मादिभिकृषिभिविसिष्टादिभिश्च । यद्वा नारदादिभिः सुर्राषिभिः स्तूयमाना ईश्वरी च भगवती असुराणां देहेषु । यद्वा असुरेषु असुरसंबन्धिषु देहेषु शस्त्राणि खङ्गादीनि । अस्त्राणि बाणादीन्यायुधानि ॥ ४९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) लीलयैवेति । आयासरहितानना ॥ ४९ ॥

( ५ जगभन्द्रचिन्द्रका ) लीलयैवेति ५० ॥ ४९ ॥

(६दंशोद्धारः) ॥ ४९॥

### मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी । सोऽपि कुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी ।। ५० ।।

(१ गुप्तवती) धुताः कम्पिताः सटाः केसराणि प्रीवा वा यस्येति यावत् ॥ ५० ॥

(२ चतुर्धरी) धुतसटः कम्पितकेसरः । दन्त्यमध्यस्तालव्यमध्यश्च । केशरः केसरोऽपीति द्विरूपात् । केसरी सिंहः ॥ ५० ॥

(३ शान्तनवी) सुमोच प्रयुक्तवती प्रेरितवती। ईश्वरस्य स्त्री ईश्वरी। यद्वा 'अश्लोतेराशुकर्मणि वरट्चेचोपधायाः' इति। ईश्वरी विश्वव्यापिका भगवतीत्यर्थः। स प्रसिद्धः देव्याः वाहनीभूतः केसरी सिंहोऽपि कृद्धः धुतसटः कम्पितस्कन्धके-सरः सन्॥ ५०॥

( ४ नागोजिभ्ही ) मुमोचेति । उत्तरार्धमुत्तरान्विय । धुताः कम्पिताः सटा येन ॥ ५०॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मुमोचामुरेति ५१॥ ५०॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ५०॥

### चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताश्चनः । निःश्वासान्सुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥५१॥ (१ गुप्तवती ) ॥५१॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ५९ ॥

(३ शान्तनवीं) असुरसैन्येष्विति । असुरसैन्येषु चचार प्रससार परिबन्नाम । केषु क इव । वनेषु हुताशनोऽमिरिव । सिंहः क्रोधेन ज्वलद्रूपलाद्धुताशन इव । हुताशनसाहर्यं सिंहस्य वर्णितं । यथाच वनानि वनामिद्रग्धानि भस्मीस्युस्वथा देल्यसैन्यान्यपि देवीवाहनीभूतसिंहरोषानलद्ग्धानि भवेयुरिति देल्यसैन्यानां वनसाहर्यं द्रष्टव्यं । 'कुद्धः कण्ठीरवो
गर्जनुज्वलोज्वलदीधितिः । उद्वसन्निव सज्वालमज्वालि ज्वलनं युधि' इति भावः । 'व्रतिनस्तु सटा जटा' इत्यभिधानात् ।
वर्तिनः शिखा सटेत्युच्यते । इहतु सटेव सटा इत्युपमानात् धुताः सटा येन स तथोक्त इति सटाप्रयोगसिद्धिः । अम्बिका
चण्डिका रणे संग्रामे महासुरैः समं युध्यमाना सती यान् यानेव यावत एव निःथासान् उच्छासान् मुमुचे उज्झितवती॥५१॥

(४ नागोजीभट्टी) चचारेति । उत्तरार्धमुत्तरान्वयि । यान् यावतः ॥ ५१ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) चचारासुरेति ५२ ॥ ५१ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५१ ॥

# त एव सद्यः संभूता गणाः श्वतसहस्रशः। युयुधुस्ते परशुभिभिन्दिपालासिपिट्टेशैः॥ ५२॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५२ ॥

(२ चतुर्धरी) ते निःश्वासा एवं गणाः संभूता इत्यन्वयः । सद्यस्तत्क्षणात् ॥ ५२ ॥

(३ शान्तनवी) ते एव तावन्त एव निःश्वासाः प्रत्येकं सद्यः तस्मिन्नेव क्षणे सहस्रशः गणाः चण्डिकागणाः संभूताः समद्द्यन्त । इह गणाः शताधिकं सहस्रं चेद्विविक्षिताः स्युस्तदा शतसहस्रं एकादशशतानि । शतसहस्रं शतसहस्रं मिति वीप्सायां शतसहस्रशः । 'संख्येकवचनाच वीप्सायां' शस् । अथच गणाः शतगुणितानि सहस्राणि शतं वा सहस्राणि स्युस्तदा शतसहस्राणि लक्षमित्यर्थः । शतसहस्राणि शतसहस्राणि शतसहस्रशः । लक्षशतगुणाः समुत्पन्ना इत्यर्थः । ते रणे देवीरोषिनःश्वासजाः गणाः युध्यध्वं युध्यध्वमिति देव्या उपवृहिताः प्रोत्साहिताः परश्चभिभिन्दिपालासिपिष्टिशैः आयुधः अमुरगणान् नाशयन्तः महासुरैः समं युयुधः । चिक्षङो ङित्करणात् ज्ञापकात् । अनुदात्तिङतः इत्यात्मनेपदिनत्यलात् युयुधिरे इत्यात्मनेपदमेव स्यात् । भिन्दिपालैः सहिताः असयः खङ्गाः तैश्च सहिताः पिष्टशाः तैः । द्वन्द्वे तु सेनाङ्गलादेक्वनलं स्यात् ॥ ५२ ॥

( ४ नागोजी भट्टी ) त एवेति । तावन्त एवेत्यर्थः । एकैकिनःश्वासादेकैको गणः संभूत इत्यर्थः । ते गणाः ॥ ५२॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) त एव सद्य इति ५३ ॥ ५२ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५२॥

# नाशयन्तोऽसुरगणान्देवीशक्तयुपबृंहिताः । अवादयन्त पटहान् गणाः श्रश्वांस्तथापरे ॥ ५३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५३॥

(२ चतुर्धरी) ते गणाः देव्याः शक्तयाः प्रभावेण उपबृंहिताः आप्यायिताः । अवादयन्त इति कचित्पाठः । तत्र युयुधुरिति संबन्धः ॥ ५३ ॥ (३ शान्तनवी) बृहि वृद्धौ । उपपूर्वः प्रोत्साहने वृद्धयुत्कषं वा वर्तते । देवीशक्तयपबृंहितानिति केचित्पठिन्ति तदा अपपूर्वो बृहिर् वृद्धिवाची । ते गणाः देवीसामध्यीत्क्षीणानसुरगणान् नाशयन्तः युयुधुरित्यर्थः । अस्मिन्पाठे गणानां शौयोंत्कर्षो नास्ति । यतो देवीशक्तयुपबृंहिताएवासुरगणान् नाशयन्तो युयुधुः । युद्धे महोत्सवे इव तस्मिन् युद्धमहोत्सवे देव्याः गणाः पटहानानकानवादयन्त वादितवन्तः । वदेर्ण्यन्ताह्निः 'णिचश्च' इत्यात्मनेपदं । 'आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्' । तथा अपरे गणाः शङ्कान् अवादयन्त प्रदश्मः ॥ ५३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) नाशयन्त इति । देवीप्रभावेणाप्यायिताः आवादयन्त । वादिन्तवन्त इत्यर्थः । गणाः केचि-

दिति शेषः ॥ ५३ ॥

(५ जगखन्द्रचन्द्रिका) नाशयन्त इति ॥ ५४ ॥ ५३ ॥

(६ दंशोद्धारः ) आवादयन्तः पटहानिति पाटः कचित् । आसमन्ताद्वादयन्त इत्यर्थः ॥ ५३ ॥

# मृदङ्गांश्र तथैवान्ये तस्मिन्युद्धमहोत्सवे । ततो देवी त्रिश्लेन गदया शैक्तिदृष्टिभिः ॥ ५४ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ५४ ॥

(२ चतुर्घरी) युद्धमेव महोत्सवः । वीराणां हर्षावहत्वात् । शक्तीनां वृष्टिभिर्वर्षणः ॥ ५४ ॥

(३ शान्तनवी) तथा अन्ये च गणाः मृदङ्गान् मुरजान् अवादयन्त । युद्धमहोत्सव इत्यनेन गणानां रणोन्मुखत्वेन शौयोंत्कर्षः संप्रामविजयिलं च सूच्यते । उत्सूते मुखमुत्सवः । महानुत्सवो महोत्सवः । ततः रणोत्सवोत्साहकारणपटहादि-वादनादनन्तरं देवी त्रिश्लोन गदया शरषृष्टिभिः ॥ ५४ ॥

( ४ नागोजीसट्टी ) मृदङ्गांश्वेति । युद्धमेव महोत्सवो वीराणां हर्षलात् । राक्तीनां वृष्टिभिवेषेरित्यर्थः ॥ ५४ ॥

(५ जगखन्द्र:चन्द्रिका) मृदङ्गांश्वेति ५५ ॥ ५४ ॥

(६ दंशोद्धारः ) युद्धमेव महोत्सवः वीराणां हर्षजनकलात् ॥ ५४ ॥

### लङ्गादिभिश्र शतशो निज्ञान महासुरान् । पातयायास चैवान्यान्वण्टास्वनविमोहितान्॥५५॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ५५ ॥

(२ चतुर्धरी)॥ ५५॥

(३ शान्तनवीं) खङ्गादिभिश्च संप्रामसाधनैरायुधेः शतशः शतैः शतैः महासुरान् निजधान नितरां जिहिस । आदि-शब्देन पिश्चिपरशुकुन्तसुद्गरसुसलकर्तरीकरवालिकाभिन्दिपालपरिघशङ्कृतोमरवज्रशक्तिपाशचक्राद्यायुधानि गृह्यन्ते । अथव दैवी षण्टास्वनविमोहितान् घण्टानिघोषम् विद्यान् अन्यान् असुरान् भुवि पातयामास प्रश्रंशयामास ॥ ५५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) खहेति स्पष्टम् ॥ ५५ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिकाः ) खङ्गादिभिश्वेति ५६ ॥ ५५ ॥

(६ दंशोद्धारः) पातयामासेति ॥ ५५ ॥

# असुरान् अवि पाशेन बध्वा चान्यानकर्षयत्। केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णेः खङ्गपातेस्तथापरे॥५६॥

#### (१ गुप्तवती)॥ ५६॥

(२ चतुर्धरी) अकर्षयत् आकृष्टवती । कृषेश्रीरादिकादृपं । अकर्षतेति वा पाठः ॥ ५६ ॥

( दे शान्तनवी ) अथव देवी अन्यान् असुरन्पाशेन अकर्षयच्च आकृष्टवती । कृषेश्वौरादिकात्खार्थे णिचि लिङ ह्यं। नतुष नायं पत्यते चुरादो । यत्तु 'कर्षत्याकर्षणेशे तु कर्षते कृषतीत्युभे' इत्येवं पत्यते । एवं ति भवादेः कर्षतेः कर्षणं कर्षः कर्षमकरोत् अकर्षयत् । तत्करोतीति णिच् । देव्यास्तीक्ष्णेः खन्नपातैः केचिन्महासुराः द्विधा कृताः द्विधा खण्डिताः। तथा अपरे असुराः देव्या गदया कृतेन निपातेन विपोधिताः सन्तः भुवि भूमो शेरते शयितवन्त इत्यर्थः । लङो ङः। 'आन्तमनेपदेष्यनतः' 'शीङो हृद्' 'शीङः सार्वधातुके गुणः' ॥ ५६ ॥

( ४ नागोजिशिष्टी ) असुरानिति । अकर्षयदिति कृषेश्वौरादिकालङ् । अपर इत्युत्तरान्विय ॥ ५६ ॥

( ५ जगधन्द्रचन्द्रिका ) असुरानिति ५० ॥ ५६ ॥

(६ दंशोद्धारः ) अकर्षतेत्यात्मनेपदमार्थम् । अकर्षयदिति पाठे चौरादिकस्य रूपम् केचिदिति ॥ ५६ ॥

१ 'इाक्तिऋष्टिभिः' इति पाठो नागोजीभद्दीसंमतः । १ 'चान्यानकर्षयत्' इति चतुर्धरीसंमतः पाठः ।

### विषोथिता निपातेन गद्या भुवि शेरते। वेमुश्र केचिद्धिरं मुसलेन भृशं हताः॥ ५७॥

(१ गुप्तवती) विपोथिताः आघातेनाधः पतिताः शेरते दीर्घतन्द्रया । वेमुरित्यादि छान्दसशब्दनिर्णयो वैयाकरणः शान्तनन्यादिटीकातोऽवसेयः ॥ ५७ ॥

(२ चतुर्धरी) गदया विपोधिताः आमर्दिताः सन्तो निपातेन भुवि शेरते इत्यन्वयः । अथवा गदया यो निपातो निपातनं तेन । यद्वा गदयेति षष्ट्यर्थे तृतीया । गदया निपातेन आघातेनेत्यर्थः । वेमुरुद्रिरन् । वाधितेपि सर्वे विधयः छन्दिस विकल्पन्त इति नानानिर्दिष्टस्यानित्यत्वाद्वा । 'नशसददवादि' इत्यादिना एत्नमभ्यासलोपनिषेधो न भवति । यद्वा निरोष्ट्यो वकारोऽन्योऽस्ति तस्येदं रूपं । सूत्रे निर्दिष्टो दन्त्य इति 'उद्वेमुस्तत्र रुधिरं बलिनोऽन्ये निराकृताः' इत्यत्रापि भृशं दृढं हतास्ताङिताः ॥ ५७ ॥

(३ द्वान्तन्वी) विपोधिता इति । पुथ हिंसायां । दिवादिः । यदभ्यधुः । 'पुथ्येत्पंथित हिंसार्थे भाषार्थे पोथयेदिति' । विविधं पोथनं विहननं पोधः स जातो येषां विपोधिताः । संजातविषाता इत्यर्थः । यद्वा विविधः पोथः विषातो येषां ते विपोधाः विपोधाः कृताः विपोधिताः । 'तत्करोति'इति णिचि कर्मणि क्तः । ननुच पुथ्यतेणिचि कर्मणि क्तः । ननुच पुथ्यते- रुदुपथलान्नपुंसके भावे के कृते किल्वनिषेधपक्षे पोधितमिति त्यात् । ततश्च विविधं पोधितं पोधनं विहननं येषां ते इति बहुन्नीहौ वाहिताश्यादिलान्निष्ठान्तस्य परनिपाते विपोधिताः स्युः नस्युः । यतः 'उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्यां' इति शब्विकरणानामेवोदुपधानां तत्र सूत्रे प्रहणं नान्येषामित्यभ्युपजग्मुः । यद्वा विप्रंधिता इति पाठे पुथ हिंसासंक्रेशनयोः भवादिः । कर्मणि क्तः । विप्रधिता विहिंसिताः संक्रेशिताः क्रेशिताः । विधता इति यावत् । किचिच महासुराः देव्या सुसलेन भृशं अल्पर्थ हताः ताढिताः रुधिरं रक्तं वेमुः उज्जगरः । वेमुरिति 'अत एकहल्मध्येऽनादेशादेशिटि' द्वयम उद्विरणे इत्यस्य इति निषेधादेलाभ्यासलोपौ न स्तः इत्याहुः । ततश्च ववमुः इत्येवं भवितव्यं । अत्र समादधुः । 'नशसददवादिगुणानां 'अत एकहल्मध्येऽनादेशादेनि शसददवादिगुणानां लिटि' इत्येकयोगे कर्तव्ये योगविभागादस्यानित्यलमिति । ततः वेमुरित्यपि किचित् साधु स्यादिति ॥ ५७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) विपोथिता इति । अपरे गदया विपोथिता आमर्दिताः निपातेन निपतनेन भुवि शेरत इत्यन्वयः । वेमुरिति छान्दसम् ॥ ५७ ॥

(५.जगञ्चनद्रचिन्द्रका) विपोथिता इति ५८॥ ५०॥

(६ दंशोद्धारः) गदया विपोधिता निपातेन शेरते गदारूपेण निपातेन वा। कर्मणि घत्र । पष्टयथं वा तृतीया। गदाया निपातेन विपोधिता इत्यन्वयः । वेमुश्चेति । वेमुरुद्रीर्णवन्तः। वादिलादेलाभ्यासलोपनिषेधस्तु न । छन्दिस सर्वविधीनां विकल्पनात् । यद्वा 'नशसद्दवादिगुणानां' इति वक्तव्ये आदिप्रहणमुपदेशे यो वादिरित्यर्थलाभाय तत्। अनुबन्ध एकारान्त इति पक्षेऽस्याबादिलेन वकारात्प्राक् एकारप्रश्लेषेण वा वादिलाभावादिह निषेधो नेति भागवृत्तिमते । मतान्तरेपि 'अत एक-हल्मध्येऽनादेशादिशसददवादिगुणानां' इति वक्तव्ये योगविभागसामर्थ्यादस्यानित्यलं बोध्यं । केचित्तु विममोक्ष्यादिमाहुस्त-व्रिमूलं । जग्धं गीर्णं वान्तमित्यादौ दन्त्योक्ष्यपाठस्यैव निर्विवादलात् ॥ ५० ॥

# केचिक्रिपतिता भूमौ भिन्नाः श्लेन वक्षसि । निराकृताः शरीयेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥५८॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५८॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ५८॥

(३ शान्तनवी) केचिच महासुराः देव्या शूलेन वक्षिस भिन्नाः विदारिताः सन्तः भूमी निपतिताः न्यपतन् । केचित् शैलानुकारिणः शैलान् खगात्रपरिमाणतः अनुकुर्वाणाः पर्वतायमानाः त्रिदशानां देवानां अर्दनाः अदियितारः हिंसकाः असुराः रणाजिरे रणस्याप्रे देव्या प्रयुक्तेन निरन्तरं शरीषेण अविच्छित्रबाणव्यूहेन कृताः छिन्नाः विद्धाः त्यक्त-विष्टाः प्राणान् असून् सुमुचुः व्यसुवन् । शराणामोषः शरीषः तेन शरीषेण । 'कुमतिच' इति णलं । निरन्तराः शराः तेषामोषः समूहः तेन निरन्तरशरीषेण ॥ ५८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) केचिदिति । श्लेन वक्षसि भिन्नाः भूमौ निपातिताः निपेतुरित्यन्वयः। उत्तरार्धमुत्तरान्विय ५९

( ५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका ) केचित्रिपतिता इति ५९ ॥ ५८ ॥

(६ दंशोद्धारः) निरन्तरा इति ॥ ५८ ॥

१ 'निरन्तरशरोषेण' 'निरन्तरा: शरोषेण' इति शान्तनवी ।

# सेनानुकारिणः प्राणान्सुमुचुस्विद्शार्दनाः । केषांचिद्वाहविद्यक्षाविद्यक्षप्रीवास्तथापरे ॥ ५९ ॥

(१ गुप्तवती) सेनामनु पश्चाद्भागे कुर्वन्ति ते सेनानुकारिणोऽप्रेसरा इति यावत् ॥ ५९ ॥

(२ चतुर्धरी) श्येनानां पक्षिणामनुकारिणः सद्दशाः । यथा श्येनाः खपत्रीनरन्तरास्तथा दैत्या अपि शरैरित्यन्वयः । यद्दा श्येनाः शल्यमृगाः 'श्येनः पत्रिणि शल्ये च' इत्यजयकोशात् । शरीधपूर्णत्वात् शल्यमृगा इव लक्ष्यन्ते इति । सेनानुकारिण इति पाठे सेनामनु पश्चात् कर्तु शीलं येषां ते सेनाप्रगा इत्यर्थः । सेनानियन्तार इति केचित् । यद्दा सेध इति पाठे सेधस्तद्गतो सत्त्य इति ॥ ५९ ॥

(३ शान्तनवी) सेनानुकारिणः प्राणान्सुसुचुश्चिदशादिनः इति वा पाटः । शरीघेण प्रतिलोसकूपं निरन्तराः व्याप्तावयवाः कृताः सेनानुकारिणः । सेना सैन्यं अनु पश्चात् कर्तु शीलं एषां ते तथोक्ताः अप्रेसराः त्रिदशादिनः देविहिसिनः केचिदसुराः रणाजिरे प्राणान् सुमुचुः अत्याश्चः । सेधानुकारिण इति पाठे सिध्यन्ति सेधाः । शल्यानुकारिणः इति तु सभ्यः पाठः । 'श्वावित्तु शल्यः'इत्यभिधानात् । शल्यः शल्यको भक्ष्यः पश्चनखः । शरीघेण निरन्तराः प्रतिलोसकूपं व्याप्ताः कृताः विद्वाः । अतएव शल्यका इव शललीकण्टकशतावृताः शल्यका इव दश्यमाना रणाप्रे प्राणान् सुमुचुः केचिदसुरा इत्यर्थः । निरन्तराः शरीघेण कृताः इति तु पाठे कृताः रचिता इत्यर्थः । तथा देव्या केषांचित् असुराणां वाहवो भुजाः छिन्नाः खण्डिताः भृति पेतुः । तथा देव्या परे असुराः छिन्नाः श्रीवाः शिरोधयो येषां ते तथोक्ताः छिन्नश्चीवाः सन्तः भृति पेतुः ॥ ५९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सेनेति । सेनामनु पश्चात्कुर्वन्ति सेनाप्रगाः शरीघव्याप्तलात् सेनाः शहक्यस्तत्सदशाश्च अपरे छिन्नप्रीवाः प्राणासुसुत्तुरित्यर्थः ॥ ५९ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) सेनानुकारिण इति ॥ ६० ॥ ५९ ॥

(६ दंशोद्धारः) निरन्तरा इति । सेनामनु पश्चात्कर्तु शीलं येषां ते । सेनाप्रसरा इत्यर्थः । स्येनानुकारिण इति पाटे स्येनपक्ष्यनुसारिणः । यथा स्येनाः पक्षिण उत्पत्य निपतन्ति तथा तेपि पार्श्वसंलग्नशरपुक्कतया सपक्षा इवेत्यर्थः ॥ ५९॥

# शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । विच्छित्रजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्या महासुराः ॥ ६० ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६०॥

(२ चतुर्धरी) मध्ये हृदि । उर्व्या भूमौ ॥ ६० ॥

(३ शातनवी) तथा देव्या अन्येषां सुराणां छिन्नानि शरांसि भुवि पेतुः । तथा देव्या अन्ये असुराः वपुषो मध्यदेशे विदारिताः खण्डिताः पेतुः भूमो वश्रग्ञः । 'असाकल्येतु चिचन' 'छिन्नं छातं छ्नं कृत्तं दातं दितं छितं गृक्णं' 'दारितौ भिन्नभेदितौ' । अपरे तु महासुराः महान्तोऽसुराः देव्या विच्छिन्नजङ्काः खण्डितजङ्ककाः सन्तः उर्व्या भुवि पेतुः प्रवश्रग्ञः ॥ ६०॥

( ४ नागोजीमट्टी ) शिरांसीति । छित्रानीति शेषः ॥ ६० ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) शिरांसीति ॥ ६१ ॥ ६० ॥

(६ दंशोद्धारः)॥६०॥

### एकबाह्यक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः । छिन्नेपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ६?

(१ गुप्तवती) ॥ ६१ ॥

(२ चतुर्धरी) पतिताः पुनरुत्थिताः इति 'मनुष्याणां सहस्रेषु हतेषु पतितेषु च । उदितष्टन्कबन्धानि बहूनुत्थापिता-न्यपि' इति शान्तिपर्वणि । अतः सहस्रेऽभिहते कबन्ध एक उत्तिष्ठते इति ॥ ६१ ॥

(३ शान्तनवी) केचित्तु महासुराः युध्यन्त । एकबाङ्कक्षिचरणाः एकबाहुकाः एकाक्षाः एकचरणकाश्च सन्तो देव्या द्विधा कृताः खण्डिताः उर्व्या पेतुः न्यपतन् । बाहुश्च अक्षि च चरणं च बाङ्कक्षिचरणं युद्धतः प्रति महासुरं संपन्नम् । एकसेव बाङ्कक्षिचरणं येषां ते एकबाङ्कक्षिचरणाः । द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं व्यावर्तकं पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते। तथा संपन्नवीहियवो प्रामः। तथा च व्रीहियवधनाः प्रजाः (१) अन्ये महासुराः शिरसि छिन्नेपि सित भूमौ पितताः पुनस्तदनु उत्थिताः ॥ ६१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) एक इति । आशिरः पादपर्यन्तं पाटिता इत्यर्थः । उत्तरार्धमुत्तरान्वयि ॥ ६९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) एकवाह्रक्षीति ॥ ६२ ॥ ६९ ॥

९ 'शैलानुकारिणः' इति शान्तनवी । 'श्येनानुकारिणः' इति चतुर्धरी । २ 'त्रिदशादिनः' इति शान्तनवी पाठः ।

(६ दंशोद्धारः) छिन्नेपीति । अयुतवीरवधे एकः कबन्ध उत्तिष्ठत इति प्रसिद्धिः । उक्तंच महाभारते भीष्मपर्वणि । 'मनुष्याणां सहस्रेषु शतेषु पतितेषु च । उदितष्टन्कबन्धानि वहून्युत्थाय चाद्रवन्' इति । कश्चित्तवत्र शतसहस्रशब्दोऽयुतपरलेन व्याख्येय इत्याह । तदसत् । बहूनि इत्यस्याऽसंगत्यापत्तेः शतपदस्यानन्तरस्योचितत्वात् ॥ ६१ ॥

### कबन्धा युयुधुर्देच्या गृहीतपरमायुधाः । ननृतुश्वापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६२ ॥

(१ गुप्तवती) तूर्याणां लयं कालिकयामानरूपतालविरामसाम्यमाश्रिताः ॥ ६२ ॥

(२ चतुर्धरी) तूर्थलयान्विताः वाद्यानुसारिणः ॥ ६२॥

(३ शान्तनवी) कं शिरो वध्नन्ति कवन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तः गृहीतपरमायुधा आत्तोत्तमशस्ताः सन्तः पुनर्देव्या समं युयुधः । चिक्षङो ङित्त्वादनुदात्तेत्विनिमित्तात्मनेपदानित्यलायुध्यतेः अनुदात्तेत्वेपि परस्मैपदं । अन्यथा युयुधिरे इत्यात्मनेपदमेव त्यात् । गृहीतपरमायुधाः । देव्या इति तृतीयान्तं । 'कवन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमपमूर्धकलेवरं' कस्य शिरोवन्धोऽत्र कवन्धः । कं बध्नाति वा कवन्धः । 'कवन्धं सिलेले रुण्डे' । 'युद्धे योद्धृषु शूरेषु सहस्रं कृत्तमूर्थम् । तदावेशात्कवन्धः स्थादेकोऽमूर्था कियान्वितः' इति कवन्धलक्षणं । 'देवीदानवयुद्धे तु कवन्धार्वुदकोटयः । क्षणे क्षणे समुत्पन्ना देव्या युयुधिरे पुनः । देवीदानवयुद्धो त्थकवन्धार्वुदकोटयः । देवीरोषोत्थहंकारज्वलज्वलनभस्मिताः' । तत्र युद्धे देवीदानवसंप्रामे अपरे महासुराः तूर्यलयाश्रिताः तूर्याणां वाद्यानां तत्विततानद्धशुषिराणां चतुर्णा लयः साम्यं वाद्यादीनामन्योन्यसमतामाश्रिताः वीररसावेशवशाः खन्नशन्यृष्टिपाणयः युद्धमानाः पूर्वे देव्या छिन्नशिरसोऽपि वीररसाविष्कारात्संप्रामाधिदेवतावेशाच्चाविष्कृतचेतनाः सन्तः पश्चात्कं शिरो बध्नन्ति स्वस्वं यथास्थानं संनिवेशयन्तीति कवन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तः नृतुः नृत्यं चनुः । चकारात्के-विदेव्या समं युयुधिरे च । तूर्यलयाश्रिता हि नृत्यन्ति ॥ ६२ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) कवन्धा इति । भनुष्याणां सहस्रेषु हतेषु हतमूर्धमु । तदावेशात्कबन्धः स्यादेको मूर्धा क्रिया-

न्वितः' इति लक्षितः । अपरे कवन्धाश्च युयुधुः ॥ ६२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) कवन्था युयुधुरिति ६३॥६२॥

(६ दंशोद्धारः) ननृतुरिति । छित्रानि शिरांसि अर्थादन्येषां येस्ते कबन्धा इल्पर्थः । यद्वा छित्रशिरसोपि कं शिरी बप्नन्ति मायावित्वात् । यद्वा कबन्धा असुरविशेषाः । को वायुरेव वन्ध आश्रयो येषामित्यन्ये ॥ ६२ ॥

## कबन्धाविछक्नविरसः खङ्गवत्त्रयृष्टिपाणयः । तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६३ ॥

(१ गुप्तवती) कवन्धाः निःशिरस्कदेहा वीरावेशेन क्षतान्तराणामिव शिरखेदस्याप्यभावेनोभयत्र व्यासज्यवृत्ति-जीवनसत्वात्पतितेन मुखेन भाषणं चलता कवन्धेन प्रहारश्वाभवदित्याशयः ॥ ६३ ॥

(२ चतुर्धरी) कवन्धादिछत्रशिरस इति पर्यायाभ्यां तेषामितबहुत्वमाह । छित्रशिरस इति सरूपाख्यानं वा । को वायुरेव वन्धः आश्रयो येषां ते कवन्धा इति वा । यद्वा छित्रशिरसोपि कवन्धाः कं शिरो वधन्तीति कवन्धाः । तेषां मायावित्वात् छित्रमपि शिरो बद्धं भवतीति तदा बह्वपि क्षमाधिष्ठानत्वाच । यद्वा छित्रं शिरो यैः । कवन्धा अपि अन्येषां शिरः छिन्दन्ति । 'कवन्धोऽस्त्री कियायुक्तमपमूर्धकलेवरं' इत्यमरः । पूर्व छित्रशिरसः पश्चात्कवन्धाः कियायुक्ताः । तूर्यतालाश्रिता इतियावत् । तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो हस्ताक्षेपादेव भाषमाणा इवेति इवार्थो गम्यः । अन्यथा छित्रशिरस्तात् कथं तिष्ठतिष्ठेति वदिष्यन्ति इति कश्चिदाह । कवन्धोऽसुरजातिविशेषः तद्विशेषणं छित्रशिरस इति । अन्यआह कवन्धजात्मसुरव्यवच्छेदकं छित्रशिरस इति विशेषणं । ऋष्टय एकधाराः खङ्गाः । अन्ये कवन्धेतरे युयुधः ननृतुश्चेर्थन्यव्यवच्छेदकं छित्रशिरस इति विशेषणं । ऋष्टय एकधाराः खङ्गाः । अन्ये कवन्धेतरे युयुधः ननृतुश्चेर्थन्यवृष्यज्यते ॥ ६३ ॥

(३ शान्तनवी) खङ्गराच्यृष्टिपाणयो हि युध्यन्ते। 'ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकं। वंशादिकं तु शुषिरं कांस्यतालादिकं घनं'। तथाच भरतः। 'ततं चैवावनद्धं च घनं शुषिरमेव च। चतुर्विधं तु विश्वेयमातोद्यं लक्षणान्वितं'। अत एवाभ्यधुः। 'चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकं' इति। यद्यपि 'खङ्गे तु निर्ह्मिश्चनद्भहासासिऋष्टयः' इति ऋष्टिः खङ्गपर्यायस्तथाप्याकृतिसिन्नवेशिवभेदभिन्नतया पृथक्पृथक् प्रयुंक्तः। खङ्गश्चयष्टपाणय इति तु पाठे खङ्गैः शक्तिभिश्च अष्टाः व्याप्ताः पाणयो येषां ते तथोक्ताः। यद्वा दैत्याः केचिदष्टभुजाः सन्तीति। खङ्गाश्च शक्तयश्च अष्टस्विप पाणिषु येषां ते खङ्गशक्तयप्टपाणयः अन्ये महासुराः संग्रामश्चराः युद्धे तिष्ठतिष्ठेति देवीं भाषन्तः कथयन्तः स्वकीयामहमहिमकां प्रकटयन्तो देव्या समं योद्धमाजग्मुरिति शेषः। तिष्ठतिष्ठेत्यत्र 'नित्यवीप्सयोः'इति नित्ये आभीक्ष्ण्ये च तिङ तस्य द्विवचनं।

१ 'तूर्यलयान्विताः' इति चतुर्धरीसंमतः पाठः ।

# सेनानुकारिणः प्राणान्सुसुचुस्रिदेशार्दनाः । केषांचिद्वाहविद्यक्षादिखक्षप्रीवास्तथापरे ॥ ५९ ॥

(१ गुप्तवती) सेनामनु पश्चाद्रागे कुर्वन्ति ते सेनानुकारिणोऽप्रेसरा इति यावत् ॥ ५९ ॥

(२ चतुर्धरी) श्येनानां पक्षिणामनुकारिणः सदृशाः । यथा श्येनाः खपत्रैनिरन्तरास्तथा दैत्या अपि शरैरित्यन्वयः । यद्वा श्येनाः शल्यमृगाः 'श्येनः पत्रिणि शल्ये च' इत्यजयकोशात् । शरौषपूर्णत्वात् शल्यमृगा इय लक्ष्यन्ते इति । सेनानुकारिण इति पाठे सेनामनु पश्चात् कर्तु शीलं येषां ते सेनामगा इत्यर्थः । सेनानियन्तार इति केचित् । यद्वा सेथ इति पाठे सेधस्तद्वतो सत्स्य इति ॥ ५९ ॥

(३ शान्तनवी) सेनानुकारिणः प्राणान्सुसुचुित्रदशादिनः इति वा पाठः । शरीघेण प्रतिलोमकूपं निरन्तराः व्याप्तावयवाः कृताः सेनानुकारिणः । सेना सैन्यं अनु पश्चात् कर्तु शीलं एषां ते तथोक्ताः अग्रेसराः त्रिदशादिनः देविहिसिनः केचिदसुराः रणाजिरे प्राणान् सुसुचुः अत्याक्षुः । सेधानुकारिण इति पाठे सिध्यन्ति सेधाः । शल्यानुकारिणः इति तु सभ्यः पाठः । 'श्वावित्तु शल्यः'इत्यभिधानात् । शल्यः शल्यको भक्ष्यः पश्चनखः । शरीघेण निरन्तराः प्रतिलोमकूपं व्याप्ताः कृताः विद्धाः । अतएव शल्यका इव शल्लीकण्टकशतावृताः शल्यका इव दश्यमाना रणाग्रे प्राणान् सुसुचुः केचिदसुरा इत्यर्थः । निरन्तराः शरीघेण कृताः इति तु पाठे कृताः रिचता इत्यर्थः । तथा देव्या केषांचित् असुराणां वाहवो भुजाः छिन्नाः खण्डिताः सुवि पेतुः । प९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सेनेति । सेनामनु पश्चात्कुर्वन्ति सेनाप्रगाः श्रीघव्याप्तलात् सेनाः शहक्यस्तत्सदशाश्च अपरे छिन्नप्रीवाः प्राणासुमुनुरित्यर्थः ॥ ५९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) सेनानुकारिण इति ॥ ६० ॥ ५९ ॥

(६ दंशोद्धारः) निरन्तरा इति । सेनामनु पश्चात्कर्तुं शीलं येषां ते । सेनाप्रसरा इत्यर्थः । इयेनानुकारिण इति पाटे स्येनपक्ष्यनुसारिणः । यथा स्येनाः पक्षिण उत्पत्य निपतन्ति तथा तेपि पार्श्वसंलग्नशरपुद्धत्या सपक्षा इवेत्यर्थः ॥ ५९॥

### शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्या महासुराः ॥ ६० ॥

(१ गुप्तवती)॥ ६०॥

(२ चतुर्धरी) मध्ये हृदि । उर्व्या भूमी ॥ ६०॥

(३ शातनवी) तथा देव्या अन्येषां सुराणां छिन्नानि शरांसि भुवि पेतुः । तथा देव्या अन्ये असुराः वपुषो मध्यदेशे विदारिताः खण्डिताः पेतुः भूमी वश्रशः । 'असाकल्येतु चिच्चन' 'छिन्नं छातं छूनं कृत्तं दातं दितं छितं युक्णं' 'दारितौ भिन्नभेदितौं' । अपरे तु महासुराः महान्तोऽसुराः देव्या विच्छिन्नजङ्काः खण्डितजङ्ककाः सन्तः उर्व्या भुवि पेतुः प्रवश्रशः ॥ ६०॥

( ४ नागोजी मट्टी ) शिरांसीति । छित्रानीति शेषः ॥ ६० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) शिरांसीति ॥ ६१ ॥ ६० ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ६०॥

### एकबाह्यक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः । छिन्नेपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनकत्थिताः ६१

(१ गुप्तवती) ॥ ६१ ॥

( २ चतुर्धरी ) पतिताः पुनरुत्थिताः इति 'मनुष्याणां सहस्रेषु हतेषु पतितेषु च । उदितिष्ठन्कबन्धानि बहूनुत्थापिता-न्यपि' इति शान्तिपर्वणि । अतः सहस्रेऽभिहते कवन्ध एक उत्तिष्ठते इति ॥ ६१ ॥

(३ शान्तनवी) केचित्तु महासुराः युध्यन्त । एकबाङ्कक्षिचरणाः एकबाहुकाः एकाक्षाः एकचरणकाश्च सन्तो देव्या द्विधा कृताः खण्डिताः उर्व्या पेतुः न्यपतन् । वाहुश्च अक्षि च चरणं च बाङ्कक्षिचरणं युद्धतः प्रति महासुरं संपन्नम् । एकमेव बाङ्कक्षिचरणं येषां ते एकबाङ्कक्षिचरणाः । द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं व्यावर्तकं पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते। तथा संपन्नवीहियवो प्रामः। तथा च व्रीहियवधनाः प्रजाः (१) अन्ये महासुराः शिरिस छिन्नेपि सित भूमौ पितताः पुनस्तदनु उत्थिताः ॥ ६१ ॥

( ও नागोजीभट्टी ) एक इति । आशिरः पादपर्यन्तं पाटिता इत्यर्थः । उत्तरार्धमुत्तरान्वयि ॥ ६९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) एकवाह्नक्षीति ॥ ६२ ॥ ६१ ॥

९ 'शैलानुकारिणः' इति शान्तनवी । 'श्येनानुकारिणः' इति चतुर्धरी । २ 'त्रिदशादिनः' इति शान्तनवी पाठः ।

(६ दंशोद्धारः) छिन्नेपीति । अयुतवीरवधे एकः कवन्ध उत्तिष्ठत इति प्रसिद्धिः । उक्तंच महाभारते भीष्मपर्वणि । 'मनुष्याणां सहस्रेषु शतेषु पतितेषु च । उदितष्टन्कवन्धानि वहून्युत्थाय चाद्रवन्' इति । कश्चित्त्वत्र शतसहस्रशब्दोऽयुतपरलेन व्याख्येय इत्याह । तदसत् । बहूनि इत्यस्याऽसंगत्यापत्तेः शतपदस्यानन्तरस्योचितत्वात् ॥ ६१ ॥

### कबन्या युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः । ननृतुश्वापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६२ ॥

(१ गुप्तवती) तूर्याणां लयं कालिकयामानरूपतालविरामसाम्यमाश्रिताः ॥ ६२ ॥

(२ चतुर्धरी) तूर्थलयान्विताः वाद्यानुसारिणः ॥ ६२॥

(३ शान्तनवी) कं शिरो वध्नन्ति कवन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तः गृहीतपरमायुधा आत्तोत्तमशस्ताः सन्तः पुनर्देव्या समं युयुधः । चिक्षङो ङित्त्वादनुदात्तेत्विमित्तात्मनेपदानित्यलायुध्यतेः अनुदात्तेत्विप परस्मैपदं । अन्यथा युयुधिरे इत्यात्मनेपदमेव स्यात् । गृहीतपरमायुधाः । देव्या इति तृतीयान्तं । 'कवन्धोऽस्री कियायुक्तमपमूर्धकलेवरं' कस्य शिरोबन्धोऽत्र कवन्धः । कं वध्नाति वा कवन्धः । 'कवन्धं सिलेले रुण्डे' । 'युद्धे योद्धृषु शूरेषु सहस्रं कृत्तमूर्थसु । तदावेशात्कवन्धः स्यादेकोऽमूर्धा कियान्वतः' इति कवन्धलक्षणं । 'देवीदानवयुद्धे तु कवन्धार्शुदकोटयः । क्षणे क्षणे समुत्पन्ना देव्या युयुधिरे पुनः । देवीदानवयुद्धो त्थकवन्धार्शुदकोटयः । देवीरोषोत्थहुंकारज्वलज्वलनभस्तिताः' । तत्र युद्धे देवीदानवसंप्रामे अपरे महासुराः तूर्यलयाश्रिताः तूर्याणां वाद्यानां ततविततानद्धशुषिराणां चतुर्णां लयः साम्यं वाद्यादीनामन्योन्यसमतामाश्रिताः वीररसावेशवशाः खन्नशन्तृष्टिपाणयः युद्धमानाः पूर्व देव्या छिन्नशिरसोऽपि वीररसाविष्कारात्संप्रामाधिदेवतावेशाचाविष्कृतचेतनाः सन्तः पश्चात्कं शिरो वधनित स्वस्वं यथास्थानं संनिवेशयन्तीति कवन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तः नृतुः नृत्यं चन्नः । चकारात्के-चिद्देव्या समं युयुधिरे च । तूर्यलयाश्रिता हि नृत्यन्ति ॥ ६२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) कवन्था इति । भनुष्याणां सहस्रेषु हतेषु हतमूर्धसु । तदावेशात्कवन्धः स्यादेको मूर्था किया-

न्वितः' इति लक्षितः । अपरे कबन्धाश्च युयुधुः ॥ ६२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) कवन्था युयुधरिति ६३॥६२॥

(६ दंशोद्धारः) ननृतुरिति । छित्रानि शिरांसि अर्थादन्येषां येस्ते कबन्धा इत्यर्थः । यद्वा छित्रशिरसोपि कं शिरी बभ्रन्ति मायावित्वात् । यद्वा कबन्धा असुरविशेषाः । को वायुरेव वन्ध आश्रयो येषामित्यन्ये ॥ ६२ ॥

## कबन्धाविछक्तविरसः खङ्गवात्तयृष्टिपाणयः । तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६३ ॥

(१ गुप्तवती) कबन्धाः निःशिरस्कदेहा वीरावेशेन क्षतान्तराणामिव शिरखेंदस्याप्यभावेनोभयत्र व्यासज्यवृत्ति-जीवनसत्वात्पतितेन मुखेन भाषणं चलता कबन्धेन प्रहारश्चाभवदित्याशयः ॥ ६३ ॥

(२ चतुर्धरी) कवन्धादिछत्रशिरस इति पर्यायाभ्यां तेषामतिबहुत्वमाह । छित्रशिरस इति सहपाख्यानं वा । को वायुरेव वन्धः आश्रयो येषां ते कवन्धा इति वा । यद्वा छित्रशिरसोपि कवन्धाः कं शिरो वधन्तीति कवन्धाः । तेषां मायावित्वात् छित्रमपि शिरो वद्धं भवतीति तदा बह्विप क्षमाधिष्ठानत्वाच । यद्वा छित्रं शिरो यैः । कवन्धा अपि अन्येषां शिरः छिन्दन्ति । 'कवन्धोऽस्त्री कियायुक्तमपमूर्धकलेवरं' इत्यमरः । पूर्व छित्रशिरसः पश्चात्कवन्धाः कियायुक्ताः । तूर्यतालिश्रता इतियावत् । तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो हस्ताक्षेपादेव भाषमाणा इवेति इवार्थो गम्यः । अन्यथा छित्रशिरस्त स्त्वात् कथं तिष्ठतिष्ठेति वदिष्यन्ति इति कश्चिदाह । कवन्धोऽसुरजातिविशेषः तिद्वशेषणं छित्रशिरस इति । अन्यआह कवन्धजात्यसुरव्यवच्छेदकं छित्रशिरस इति विशेषणं । ऋष्टय एकधाराः खङ्गाः । अन्ये कवन्धेतरे युयुधः नमृतुश्चेन् स्तुषज्यते ॥ ६३ ॥

(३ शान्तनवी) खड्गराच्यृष्टिपाणयो हि युध्यन्ते। 'ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकं। वंशादिकं तु शुिषरं कांस्यतालादिकं घनं। तथाच भरतः। 'ततं चैवावनद्धं च घनं शुिषरमेव च। चतुिवधं तु विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितं। अत एवाभ्यधुः। 'चतुिवधिमदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकं' इति। यद्यि 'खड्गे तु निश्चिंशचन्द्रहासासिऋष्टयः' इति ऋष्टिः खड्गपर्यायस्तथाप्याकृतिसिन्नवेशिवशेषभेदिभिन्नतया पृथक्षृथक् प्रयुक्तः। खड्गराचयष्टपाणय इति तु पाठे खड्गैः शिक्तिभिश्च अष्टाः व्याप्ताः पाणयो येषां ते तथोक्ताः। यद्वा दैलाः केचिदष्टभुजाः सन्तीति। खड्गाश्च शक्तयश्च अष्टस्विप पाणिषु येषां ते खङ्गराचयप्टपाणयः अन्ये महासुराः संप्रामग्रहाः युद्धे तिष्ठतिष्ठेति देवीं भाषन्तः कथयन्तः स्वकीयामहमहिमकां प्रकटयन्तो देव्या समं योद्धमाजग्मुरिति शेषः। तिष्ठतिष्ठेत्यत्र 'नित्यवीप्सयोः'इति नित्ये आभीक्ष्ण्ये च तिष्ठ तस्य द्विचचनं।

१ 'तूर्यलयान्विताः' इति चतुर्धरीसंमतः पाठः ।

आषन्त इति भाष व्यक्तायां वाचि । अनुदात्तेन्वात् प्राप्तस्यात्मनेपदस्य चिक्षडो डित्त्वादिनित्यत्वात्परस्मैपदं । शतृप्रत्ययः । तिष्ठतिष्ठेत्यभाषन्तेति पाठे तु अन्ये महासुराः देवीं तिष्ठतिष्ठ अद्य समद्ये क्ष यास्यसि क्ष च निलीयसे इति भर्त्सनं नामप्राहमालपन्नित्यर्थः । 'तिष्ठतिष्ठेति चैवोक्त्वा देव्याऽन्ये युयुधुर्मधे' अन्ये च महासुराः मृधे युद्धे देवीं तिष्ठतिष्ठेति सभर्त्तनमुक्ला देव्येव समं युयुधुः । 'रुधिरौषविद्यप्ताङ्गाः संप्रामे लोमहर्षणे' । लोमाणि रोमाणि हृष्यन्त्युद्भवन्त्यनेनेति लोमहर्षणं तिस्मिन्
रोमात्रोद्भमकारिणि संप्रामे रुधिराणामोघाः स्तोमाः तैः रक्तसमूहैः विद्यप्ताङ्गाः अपरे महासुराः देवीमपलायस्वेति संभर्त्तनमुक्त्ववं देव्या समं युयुधिरे । 'रोमान्नो रोमपुलको रोमहर्षणमित्यपि' । 'ओघो वृन्देऽम्भसां रये' ॥ ६३ ॥

( ४ नागोजीमट्टी ) कबन्धा इति । उभयत्रापि युयुधुरिति शेषः । छिन्नशिरस इति खरूपकथनं । छिन्नानि शिरां-

सि यैरिति वा । ऋष्टय उभयतोधाराः खङ्गाः । भाषन्त इति छान्दसः ॥ ६३ ॥

( ५ जगश्चनद्रचन्द्रिका ) कबन्धाशिछन्नेति ६४॥ ६३॥

(६ दंशोद्धारः) ऋष्टयः खङ्गाकारा एकधाराः । तिष्ठतिष्ठेति भाषन्त इति । शतृप्रत्यय आर्षः । आत्मनेपदित्वात् । यद्वा भाषन्त इति भाषः । पचाद्यच् । स इवाचरतीत्याचारिकवन्ताच्छता ॥ ६३ ॥

### पातितै रथनागार्थरसुरैश्च वसुंधरा । अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः ॥ ६४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६४ ॥ (२ चतुर्घरी) ॥ ६४ ॥

(३ शान्तनवी) देव्या पातितैः श्रंशितैः रथैः नागैः गजैः अश्वेरसुरैश्च आकीर्णा सा वसुंधरा अगम्या अनिधगम्या गन्तुमशक्या तत्राभृत् । क यत्र स महारणः संप्रामः देव्या सह महिषासुरसैन्यानामभृत् । पातितै रथेत्यत्र 'रोरि' इति रे-फलोपः । रथसहिता नागाः रथनागाः । रथनागसहिताः अश्वाः रथनागाश्वाः तैः । द्वन्द्वे तु सेनाङ्गत्वादेकवद्भावः । वसूनि धायरतीति वसुंधरा । अगम्या असेव्या । गमेः 'पोरदुपधात्' इति यत् ॥ ६४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पातितैरिति । रथनागसहितैरश्वेरित्वर्थः । एवमप्रेपि ॥ ६४ ॥

(५ जगसन्द्रचन्द्रिका) पातितै रथेति ६५॥ ६४॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ६४॥

### शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विसुसुतुः । मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् ॥ ६५॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६५ ॥

( २ चतुर्धरी ) वारणा गजाः । महानद्यः तत्र असुरसैन्यस्य मध्ये सद्यः विसुसुवुः ॥ ६५ ॥

(३ शान्तनवी) किंच । तत्र युद्धे असुरसैन्यमध्ये । 'सयः सपिद तत्क्षणे' देव्या सह संप्रामारम्भक्षणे एव वारणानां गजानां असुराणां देखानां वाजिनां घोटकानां शोणितौधाः रक्तसमूहा एव महानद्यः समुद्रगाः आपगाः सत्यः विसुसुवुः । प्रमुसुवुरित्थर्थः । विशेषेण स्रवन्ति प्रवहन्ति स्म । रक्तप्रवाहमध्यो महानद्यो वभूवृरित्थर्थः । विसुसुवुः । सु गतौ लिट् । उत्युवङ् ॥ ६५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) शोणितौषेति । असुरसैन्यस्य मध्ये वारणासुरवाजिनां शोणितस्य ओघः प्रवाहो यासु तादृश्यो नयः प्रसुखुवः । छान्दसत्वात्समासः ॥ ६५ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) शोणितौघेति ६६ ॥ ६५ ॥

(६ दंशोद्धारः) शोणितौघा इति । वारणाश्च असुराश्च वाजिनश्चेति द्वन्द्वः । तेषां शोणितमेव ओघो जलप्रवाहो यासु ॥ ६५ ॥

#### क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । निन्ये क्षयं यथा विह्निस्तृणदारुमहाचयम् ॥ ६६ ॥ (१ गुप्तवती ) ॥ ६६ ॥

( २ चतुर्धरी ) महासैन्यं समुदायं क्षयं निन्ये नीतवती ॥ ६६ ॥

( ३ शान्तनवी ) यथा यद्वद्विः तणदारुमहाचयं क्षणेन क्षणमात्रेण क्षयं विनाशं नयति तथा निन्ये प्रापयामास । नयतिर्द्विकर्मकः । तणानि च दारूणि च तृणदारूणि तेषां महान् चयः गणः समूहः तं । यद्वा यथा तथैव साम्यं ॥ ६६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ ६६॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) क्षणेन तदिति ६७ ॥ ६६ ॥

(६ दंशोद्धारः )॥ ६६॥

### स च सिंहो महानादमुत्स्जन्धुतकेसरः । शरीरेभ्योऽमरारीणामस्नुनिव विचिन्वति ॥ ६७ ॥

( १ गुप्तवती ) असूनिव विचिन्वति प्राणानिव विचिनोति ॥ ६७ ॥

(२ चतुर्भरी) असून् प्राणान् विचिन्वन् आदाय समुचिनोतीवेत्युत्प्रेक्षायां । विचिन्वतीति । अतिपूर्वत्वाचित्रोतेः कियासमभिहारत्वात्रास्त्यपि पञ्चम्या मध्यमपुरुषेकवचनं । अतिविचिन्वति । अतीति अतिपूर्वत्वात् साध्यं ततद्रञ्जन्दिस दूरे परेचेति अतिशब्दस्य परिनपातः । यद्वा विचिनोतीति वक्तव्ये विचिन्वतीत्युक्तं । तत्र वर्णागमोऽधिकारो वा छन्दानुरोधेन । 'स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः । यथा मेरुगिरेः श्वः तोयवर्षेण तोयदः' । यथा अम्बिका महासैन्यं क्षयं निन्ये सिंह्श्य तस्मिन् सिंहे असुराणां शरीरेभ्यः असून् प्राणान् विचिन्वति राशिमिव कुर्वति सित ॥ ६७ ॥

(३ शान्तनवीः) न केवलमम्बिकेव असुरसैन्यं क्षयं निन्ये अपितु स सिंहश्च । स प्रसिद्धो देवतावाहनीभूतो धुतकेसरः कम्पितस्कन्धकेसरः सिंहश्च महानादं महानतं नादं कण्ठीरवत्वात् कण्ठगर्जनं उत्स्छलन् कुर्वन् यथोचितं असुरसैन्यं क्षयं
नाशं निन्ये । प्रापयामास । यचाख्यत् । 'सोपि कुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी । चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः' ।
अथवा सच सिंहः कर्ता । विचिन्वतीति विचयनिकयया संबन्धनीयः । स प्रसिद्धः देव्याः सिंहश्च महानादमुत्स्यलन् धुतकेसरः
सन् अमरारीणां सुरद्धिषां शरीरेभ्यः सकाशात् असून् प्राणान् विचिन्वतिव प्राणान् गृद्धीयादिव । विचिन्वतीति चिन्
चयने । विध्यादौ लिङ्थें लेट् । कर्तरि स्वादिभ्यःश्वः । लेट्सित् 'लेटोडाटौ' इति अडागमः । छान्दसो गुणाभावः । इकोयणचितु न । किंतु हुश्चवोः सर्वधातुके यण् । 'इतश्च लोपः परस्पैपदेषु' इति तु वा । तेनात्र इति श्र्यते । अथवा विचिन्वतीति सप्तमीयं । सच सिंहश्च धुतकेसरः महानादमुत्स्यलन् असुरान् व्यापाद्य तच्छरीरेभ्यः प्राणान् विचिन्वतीवेत्युत्थेक्षते । ततश्च तिस्मिन्सिहे अमरारीणां शरीरेभ्यः सकाशात् असून् प्राणान् विचिन्वतीव इतस्ततः संहर्तु गवेषयतीव सित देव्यागणेश्च तैः असुरैः सह युद्ध कृतं । व्यथायीत्यर्थः ॥ ६७ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) स चेति । क्षयं निन्ये इति शेषः । तत्रोत्प्रेक्षते । अमरारीणां शरीरेभ्यः असून्विचन्वतीव । 'भूते लट्' इति अडागमो गुणाभावश्च छान्दसः ॥ ६७ ॥

(५ जगचन्द्रचान्द्रका) स च सिंह इति ६८ ॥ ६७ ॥

(६ दंशोद्धारः) स चेति । विचिनोतीति वक्तव्ये छान्दसोऽकारागमः । कश्चित्त विचित्त अतीति छेदः । अति अतिशयेन पुनःपुनर्व्यचिनोदित्यर्थः । क्रियासमिभहारे लोट् । अतः परिनपात्रछान्दस इत्यापं आह । तदसत् । क्रियासमभिव्याहारे द्वित्वप्रसंगात् । लोटि कृञोनुप्रयोगापत्तेश्च । नापि समुचयस्तत्र सामान्यवचनानुप्रयोगापत्तेश्च । यद्वा विचिन्वतीति लिङ्थें लोट् । इवो भिन्नकमः । विचिन्वतीव विचिनुयादिव । लेटिस्तिपो 'लोटोऽडाटौ' इत्यडागमः । छान्दसो
गुणाभावः । 'हुश्चवोः' इति यण् । वस्तुतस्तु विचिन्वतीति सप्तम्यन्तं शत्रन्तं । सच सिंह इति पूर्वार्घ । असुराणां सैन्यं
क्षयं निन्ये इति पूर्वत्रान्वेति । तत्र तिस्मिन्सिहे अमरारीणां असून् विचिन्वति सित देव्या गणैर्युद्धं कृतिमत्यन्वयः ॥ ६०॥

# देव्या गणेश्व तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः । यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पदृष्टिमुचो दिवि ॥ ६८ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) देव्या गणैः कर्तिभरसुरैः सह तथा युद्धं कृतं । यथा देवास्तुतुषुः ॥ ६८ ॥ इति श्रीग्रप्तवत्यां मन्त्रव्याख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(२ चतुर्धरी) देव्या अम्बिकायाः गणैस्तत्र असुरैः सार्ध तथा युद्धं कृतं । यथा दिवि देवाः एषां गणानां तुष्टुवुस्तुष्टा इत्यन्वयः ॥ ६८ ॥ इति श्रीचतुर्धरीटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) तत्र संप्रामभूमी देव्याः अम्बिकायाः अम्बिकारोषिनिःश्वासभूतैर्गणेश्व तैरस्ररैः सह युद्धं तथा कृतं यथा दिवि खरेंग देवाः दिविषदः पुष्पवृष्टिमुचः संतः एनां देवीं तुष्टुवः स्तुतवन्तः । पुष्पाणां वृष्टयः ताः मुश्वन्ति पुष्पवृष्टिमुचः । युद्धं महासुरैः । अर्थनां तुष्टुवृरिति पाठे तु देव्याः गणेश्व तत्र युद्धभूमौ तैर्महासुरैः समं युद्धं कृतं । अय समनन्तरं पुष्पवृष्टिमुचो देवा दिविषदः एनां युध्यमानां सिंसहां सगणामिष्वकां तुष्टुवः । अहो इदं नामाश्वर्य । योद्धारो माया-विनो महासुराः तैः सममेकािकन्यवला युध्यते । महासुरसैन्यान्यप्यनेकािन दशशः शतशः अयुतशः लक्षशः कोिटशः कोिटिशः कोिटिशश्व क्षयं तयैकयैव नीतािन । तद्रणे कवन्धाः अपि तया अवलया युध्यन्ते । तेच तद्वलारोषहुंकारज्वलज्वलनज्वाला-वलीढाः क्षणेक्षणे भस्मीभवन्ति । अथच रणमण्डले तद्वलािवखण्डितप्रचण्डविकमोिक्षािसमहायोद्धमहासुरवपुर्विगलहिधिरौधाः महानद्यः प्रवहन्ति इति तामस्यद्भुताद्भुतचितां लोकाभ्युदयैकपलोदयामिष्वकां दिविषदः स्तुवन्तीत्यर्थः ॥ ६८ ॥

इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजश्रीशंतनुचक्रवर्तिविरचितायां शान्तव्यां चण्डिकामाहात्म्यटीकायो महिषासुरसैन्यवधविध्युपलक्षितो द्वितीयोऽध्याय: ॥ २ ॥

(४ नागोजीमट्टी) देव्या इति । चोप्यथें । तुतुषुसुष्टाः ॥६८॥ इति शिवभट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभट्टकृते सप्तश-

तीव्याख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) देव्या गणैरिति ६९॥ ६८॥ ॥ इति श्रीकूर्माचलेन्द्रराजार्षेवर्यश्रीज्ञानचन्द्रात्म-जश्रीकुमारजगचन्द्राश्रितसोमयाजिपुरोहितवलभद्रपण्डितगोत्रापत्यहर्षदेवात्मजावसिथमगीरथविरचिता कण्वगोविन्दकृतसप्त-श्रतीमन्त्रहोमविभागकारिकाणां द्वितीयाध्यायस्य जगचन्द्रचन्द्रिकाख्यटीका संपूर्णा ॥ २॥

(६ दंशोद्धारः) देव्या इति । एषां तुतुषुः तुष्टा वभूवुः । तुष्टवुरिति पाठे एतानित्यथें शेषे षष्ठी । युद्धमित्यध्याहारो वा ॥ ६८ ॥ ॥ इति श्रीमद्वल्लोपनामद्वण्डिराजभद्दसूरिसूनुराजारामविरचिते सप्तशतीदंशोद्धारो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### तृतीयोऽध्यायः ३

#### ऋषिरुवाच ।

### निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः । सेनानीश्रिश्चरः कोपाद्ययौ योद्धमथास्विकास् ॥१॥

(१ गुप्तवती) अथ पूर्वाध्यायान्त्यश्लोकान्तमृष्युक्तेरनुत्रृत्तिसलेपि पुनरेतद्ध्यायारम्भे ऋषिरुवाचेति कथनमध्यायसमाप्तिबोधकवाक्यस्य सूताबुक्तिरूपस्य व्यवधायकतया तस्या उत्तरत्राननुतृत्त्यभिप्रायेण । अत एव यामलादितन्त्रे समाप्तिवाक्यस्यापि स्नातन्त्र्येण मन्त्रान्तरत्वकथनमुपपद्यते । ततिस्नद्शाः कथयामासुरित्यनेनैव गतार्थलात्सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्द्नामिति श्लोकत्रयारम्भे देवा ऊचुरित्यनपेक्षितलादेव नास्ति । तदुत्तरमृषिरुवाचेत्यपेक्षितमपि नैतत्तन्त्रसंमतमिति मण्डूकप्रुत्येवाध्यायप्रारम्भस्थस्यासमाह्यनुकर्षः । तन्त्रान्तरेषु सप्तश्लोकोत्तरं ऋषिरिति पठयत एव । एवमष्टमे भक्ष्यमाणास्त्वया चोप्रा इत्यर्धादुत्तरं दशमे श्लोकत्रयोत्तरं चापेक्षितस्य तत्रान्तरे सतोप्यृषिमन्त्रस्य प्रकृततन्त्रेऽभावादियमेव तत्र गतिरिति दिक् ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी)॥१॥

(३ शान्तनर्वा) अथ महिषासुरस्य सेनानीः चिक्षुरः चिक्षुरसंज्ञकः महासुरः तत्सैन्यं तस्य महिषासुरस्य सैन्यं देव्या निहन्यमानं नितरां हन्यमानं अवलोक्य वीक्ष्य कोपाद्योद्धुमिन्बकां देवीं यया जगाम । निहन्यमानिमिति 'वर्तमान-सामीप्ये वर्तमानवद्वा' इति भूते लट् । निहतमित्यर्थः ॥ १ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । निहन्यमानमिति ॥ १ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अथ तृतीयाध्यायस्य सप्तरातीमन्त्रहोमिवभाग उच्यते । आदौ ऋषिरुवाचेक इति । आदौ अध्यायस्य पूर्व ऋषिरुवाचं इति एको मन्त्रो भवेत् । ऋषिरुवाचस्वाहा १ । पत्रित्रंशत्ततः परं । निहन्यमानाद्याः श्लोका मुखरागाकुलाक्षरं । इस्यन्ता इति । ततः परं ऋषिरुवाचेस्यनन्तरं निहन्यमान आद्यो येषां ते निहन्यमानाद्याः मुखरागाकुलाक्षरमिस्यन्ताः एतस्पर्यन्ताः श्लोकाः श्लोकरूपा मन्त्राः पत्र अधिका त्रिंशत् पत्र्वित्रंशत् । पत्रदश अधिका विंशति-रिसर्यः । वर्तते इति शेषः । तथाहि ऋषिरुवाच १ । निहन्यमानमिति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥१॥

### स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः । यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तीयवर्षेण तीयदः ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २॥

(२ चतुर्घरी) यथा मेरुगिरे: श्रृहमिति अभूतोपमा ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) स चिश्वराख्यः असुरः समरे संप्रामे शरवर्षेण निरन्तरं प्रयुक्तवाणपातनेन देवीं ववर्ष छादयामास। कः केन किमव। तोयं ददातीति तोयदः मेघः तोयवर्षेण संततप्रवृद्धपाथःप्रथितपातनेन मेरुगिरेः हेमादेः श्टङ्गं यथा श्टङ्गः मिव। निमन्ने वचने लिङ्गे न हीनाधिकतापि वा। उपमादूषणायालं यन्नोद्देगो न धीमतां। कियावाचिलमाख्यातुमेकोऽन्नार्थः प्रदर्शितः। प्रयोगतोऽनुसर्तव्या अनेकार्था हि धातवः । यद्दा यथातथैवैवसाम्ये॥ २॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका) स देवीमिति ३ ॥ २ ॥

(६ दंशोद्धारः) स देवीमिति । यथा मेरुगिरेः शङ्गमित्यभूतोपमा । मेघमण्डलस्य मेरोरधो विद्यमानलात् ॥ २ ॥

### तस्य छिला ततो देवी लीलयेव शरोत्करान्। जघान तुरगान्वाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् ॥३॥

(१ गुप्तवती) ॥३॥

(२ चतुर्धरी) शरोत्करान् शरसमूहान् । यन्तारं सार्थि ॥ ३ ॥

( ३ शान्तनवी ) ततोऽनन्तरं देवी संप्रामे लीलयैव कीडयैव अनायासेनैव वाणैः तस्य विश्वरसंज्ञस्य महासुरस्य श-रोत्करान् वाणपुत्तान् छिला खण्डयिला तुरगान् घोटकान् वाणैर्जघान । अथच वाणैरेव वाजिनां घोटकानां यन्तारं सारियं जघान । 'क्रीडा लीला च नर्म च' । 'स्त्रीणां विलासविव्वोकविश्रमाललितं तथा । हेलालीलेलमी वाहाः कियाः श्रक्तारमा-वजाः' 'नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारिथः' ॥ ३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तस्येति । उत्करः समुहः । वाजिनां यन्तारं रथं च जघानेत्यन्वयः ॥ ३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्य छिलेति ४॥ ई॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३॥

### विच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसम्रच्छितम्। विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाश्रुगैः॥४॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ४ ॥

(२ चतुर्धरी) आशुगैः वाणैः॥ ४॥

(३ शान्तनवी) सा देवी सद्यः सपिद तत्क्षणे एव आशुगैः विशिष्धैः धनुः कोदण्डं चिच्छेद अच्छिनत् । अत्युषतं अत्युचतरं धवजं केतनं आशुगैः चिच्छेद अच्छेत्सीत् । छित्रं धनुः यस्य स तथोक्तः तं छिन्नधन्वानं चिक्षरं महासुरं गात्रेषु सर्वावयवेषु च आशुगैरेव विव्याध ताडयामास । व्यध ताडने 'लिट्यभ्यासस्योभयेषां' इति संप्रसारणं । 'आशुगौ वायुविशिखौ' । धनुरर्धचीदित्वात्रपुंसकेपि । अन्यथा 'धनुश्वापौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम्' इत्यभिधानात् पुंरस्येव स्यात् । 'धनुर्वशविशृद्धोपि निर्गुणः किं करिष्यति' इतिवत् ॥ ४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) चिच्छेदेति । आञ्चगाः वाणाः ॥ ४ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रका) विच्छेदेति ५ ॥ ४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४॥

# स च्छित्रधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। अभ्यधावत तां देवीं खङ्गचर्मधरोऽसुरः॥ ५॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ५॥

(३ शान्तनवी) सः चिश्वराख्यः महासुरः देव्या छिन्नं धन्व धनुर्थस्य सः छिन्नधन्वा । विच्छिन्नो रथो यस्य स विरथः। हताः अश्वाः यस्य सः हताश्वः । हतः सारथिर्यस्य सः हतसारथिः । ईरगवस्थः खन्नचर्भधरः सन् तां देवीं हन्तुं अभ्यधावत उपादवत् । स गतौ । संतर्वेगितायां गतौ धावादेशो वक्तव्यः । यद्येवं सर्तेः परसौपदिलादात्मनेपदं न स्यात् । स्यात्कर्तिरि कर्मव्यतिहार इति । न स्यात् 'न गितिहिंसार्थेभ्यः' इति प्रतिषेधात् । अतश्व 'अभ्यधावत्ततो देवीं' इत्यपाठिषुः । यद्वा धानु गितशुद्धोः इत्येतस्य स्वरितेत्वात् पाक्षिकमस्यात्मनेपदिमत्यस्तु । अभ्यधावत तां देवीमित्यपि पाठपाटवं पठितृणां । 'फलकोऽस्त्री फलं चर्म' गात्रत्राणं चर्ममयलाचर्म । धृत्र् धारणे धरते धरः । खन्नश्च चर्म च खन्नचर्म । सेनान्नलोदकवद्भावः । खन्नचर्मणो धरः खन्नचर्मधरः । अन्यथा कर्मण्यण् स्यात् ॥ ५ ॥

(४ नागोजीभट्टी)॥५॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) स छित्रधन्वेति ६॥५॥

(६ दंशोद्धारः )॥ ५॥

### सिंहमाहत्य खङ्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि । आजघान भुजे सब्ये देवीमप्यतिवेगवान् ॥ ६॥

(१ गुप्तवती) सब्ये वामे ।। ६ ॥

(२ चतुर्धरी) सिंहमाहस्रेति । सब्ये वामे । तस्या भुजमिसिष्रिमेणान्वयः ॥ ६ ॥

(३ शान्तनवीं) अतितरां वेगवान् इति अतिवेगवान् सः चिश्वरः सेनानीरसुरः तीक्ष्णाः नेमयो धारा यस्य तैन त-थोक्तेन खद्गेन मण्डलाग्रेण सिंहं मूर्धनि आहत्य प्रहत्य देवीमिप सन्ये वामे भुजे आजघान प्रजहार । अकर्मकलात्पराङ्गकर्म-कलाच 'आङो यमहनः' इत्यात्मनेपदाप्राप्तिः । 'वामं शरीरं सन्यं स्यादपसन्यं तु दक्षिणं ॥ ६ ॥

#### दुर्गासप्तशती

( ४ नागोजीभट्टी ) सिंहमिति । सन्ये वामे ॥ ६ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका ) सिंहमाहलेति ७॥ ६॥

(६ दंशोद्धारः) सिंहमिति । 'आङो यमहनः' इत्यात्मनेपदं तु न । अकर्मकात्स्वाङ्गकर्मकादिति वचनात्। सव्ये वामे ॥ ६ ॥

### तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल रूपनन्दन । ततो जग्राह शुलं स कोपादरुणलोचनः ॥ ७ ॥

(१ गुप्तवती) पफाल विशीर्णः ॥ ७॥

(२ चतुर्धरी) तस्या भुजमिल्यन्वयः । पफाल अभज्यतेल्यर्थः । त्रिफला विशरण इल्यस्य रूपं । हे नृपनन्दन । यद्वा नन्दयतीति नन्दः । हे नृपनन्द । न पफाल आत्मिकयानिष्पृत्तिं नाकरोत् । एवंच फल निष्पत्तावित्यस्मादेव रूपं । तच्छूलमिति पाठः । 'अस्त्री शूलं रुगायुधं' इति द्विलिङ्गलाभिधानात् ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) हे राजन् सुरथ निशामयेति तस्याः देव्याः वामभुजं प्राप्य चिक्षुराख्यमहासुरप्रयुक्तः खङ्गः मण्डलाग्रः पफाल । विफला विशरणे । विशशार चूर्णीबभूव विशीर्णोऽभूत् । ततः खद्गभङ्गानन्तरं कोपात् अरुणलोचनः रक्तलोचनः सः चिक्षुराख्योऽसुरः ग्रलं त्रिग्रलं आयुधं जप्राह् अप्रहीत् । 'अस्री ग्रलं रुगायुधं' ॥ ७ ॥

( ४ नागोजीसट्टी ) तस्या इति । पफाल विशीर्णः । तस्या भुजमित्यन्वयः ॥ ७ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) तस्या खङ्ग इति ८॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) तस्याः इति । पफाल व्यशीर्यत । त्रिफला विशरणे । यद्वा नृपात्रन्दयतीति नृपनन्दनः । मूल-विभुजादिलात्कः । तत्त्वंबुद्धिः हे नृपनन्दन । पफाल । निजकार्यं चकारेत्वर्थः । फल निष्पत्तौ । अन्तर्भावितण्यर्थः ॥ ७ ॥

### चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः । जाज्वल्यमानं तेजोभी रविविम्बमिवास्वरात् ॥ ८॥

#### (१ गुप्तवती)॥८॥

(२ चतुर्घरी) तेजोभी रिमिभः जाज्वल्यमानं अल्पन्तं ज्वलत् । अम्बरात् आकाशे । 'सुपां सुपो भवन्ति' इति सप्तम्यर्थे पश्चमी । यद्वा अम्बरे समवस्थायि रविबिम्बमिवेति त्यब्लोपे पश्चमी । केचित्तु अम्बरं । अत सातत्यगमने इति किप् रविबिम्बस्येव विशेषणमाहुः । तेजोभी रविबिम्बिमविति । रोरीतिलोपे शिति दीर्घलं । हस्त्रपाठे तु अविशब्द एव रविबिम्बवचनः । 'अविर्मेषे गिरौ सूर्ये' इत्यभिधानात् ॥ ८ ॥

(३ शान्तनवी) ततः त्रिशूलप्रहणादनन्तरं चिक्षुराख्यो महासुरः ततः प्राक् गृहीतित्रिशूलमायुधं भद्रकाल्यां देव्यां विषये चिक्षेप अक्षेप्सीत् । क्षिप प्रेरणे । कीदशं त्रिशूलं । अम्बरात् आकाशात् अम्बरमाकाशं आक्रम्य तेजोभिः रविवि-म्बिमव सूर्यमण्डलिमव जाज्वल्यमानं देदीप्यमानं इत्यर्थः । अम्बरादिति कर्मणि ल्यब्लोपे पञ्चमी वक्तव्या । तेजोभिः रविबिम्बमिखत्र रोरीति रेफलोपे पूर्वस्याणो दीर्घः । तेजोभिरविविम्बमिखदीर्घपाठेऽपि अवेः सूर्यस्य विम्बमिवेखर्थः । 'अवयः शैलमेषार्काः' इत्यभिधानात् । अम्बरमिति सततं गच्छति अम्बरादिति प्रथमान्तले तु रविबिम्बविशेषणं द्रष्टव्यं । भद्रा च सा कालस्य कालामिरुद्रस्य स्त्री काली चेति भद्रकाली । यद्वा काली चण्डिका ॥ ८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) चिक्षेपेति । तत् ग्रूलं अम्बराद्रविबिम्बिमव इत्युत्तरान्विय । तेजोभिः इत्यत्र इलोप इति दीर्घः ॥ ८॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) विक्षेपेति ९॥ ८॥

(६ दंशोद्धारः) विक्षेपेति । जाज्वल्यमानमत्यर्थे ज्वलत् । अम्बरात् आकाशे । छान्दसलाद्विभक्तिव्यत्ययः । यद्वा अम्बरे अवस्थाप्य विक्षेपेत्यर्थः । त्यञ्लोपे पश्चमी । यद्वा अम्बरमततीत्यम्बरात् । प्रथमान्तं रविविम्बविशेषणं । अत सातत्यगमनेऽस्मात् किप् तेजोभिरविविम्वमिति पाठे अविः विम्वमिति च्छेदः । 'अविः शैले रवौ मेषे' इति विश्वः ॥ ८ ॥

### हृष्ट्रा तदापतच्छूलं देवी शूलममुश्चत । तेन तच्छतथा नीतं शूलं स च महासुरः ॥ ९ ॥

(१ गुप्तवती) तेन देवीमुक्तेन प्रतिशूलेन स चिश्चरश्च शतधा नीत इति लिङ्गविपरिणामेनान्वयः ॥ ९ ॥

(२ चतुर्घरी)॥ ९॥

(३ शान्तनवी) तत् विश्वरप्रयुक्तं आपतत् आगच्छत् ग्रूलं कर्म दृष्टा देवी स्वकीयं ग्रूलं अमुश्रत प्रयुक्तवती। तेन देव्या अम्बिकया प्रयुक्तेन ग्रलेन तत् चिश्चरप्रयुक्तं ग्रलं शतधा शतप्रकारै: चूर्णतां नीतं प्रापितमभूत् । न केवलं चि- धुरसंबिन्धग्रलमेव शतधा चूर्णतां नीतं अपितु सः चिक्षुरश्च महासुरः देव्या प्रयुक्तेन श्लेन शतधा चूर्णतां नीत इल्पर्थः । चिक्षुरप्रयुक्तं शूलं चिक्षुरश्च देव्या प्रयुक्तेन श्लेन शतधा चूर्णतां नीतश्चाभूदिल्पर्थः । 'अस्त्री शूलं रुगायुधं' । अमुबत । मुच्छ मोक्षणे स्वरितेत् ॥ ९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) द्ृष्टेति । तत् एवं सुन्दरं श्लमापतत् आगच्छत् दृष्ट्वा चेल्पर्थः । तच शतधा नीतमिति शेषः ॥९॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) दृष्ट्वा तदेति १०॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ९॥

### हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ । आजगाम गजारूढश्चामरस्निदशार्दनः ॥ १० ॥

(१ गुप्तवती)॥ १०॥

(२ चतुर्धरी)॥ १०॥

(३ शान्तनर्वा) महिषासुरस्य चमूपतौ सेनाधिनाथे तिस्मिन् चिक्षुरे चिक्षुराख्ये महासुरे देव्या हते संप्रामे व्या-हते सित चामरो नाम त्रिदशार्दनः अमरिहंसनः महासुरः गजारूढः सन् देव्या सह संप्राममिवितुं आजगाम आययौ आ-गतवान् । वीर्य वलं प्रभावश्व । अर्दयित हिनिस्ति अर्दनः ॥ १० ॥

(४ नागोजीभट्टी) हते तस्मित्रिति ॥ १०॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) हते तस्मित्रिति ११॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) हत इति । चामरनामा दैखः ॥ १० ॥

### सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्वतम्। हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्मभाम् ११

#### (१ गुप्तवती)॥ ११॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवी) अथ सः चामरः चामरनामा महादैत्यः देव्याः प्रतिघातनाय शक्तिं आयुधिवशेषं मुमोच । प्रचि-क्षेप । अथ अम्बिका देवी तां शीघ्रं सलरं हुंकाराभिहतां अतएव निष्प्रभां तां चामरदैत्यप्रयुतां शक्तिं भूमौ पातयामास प्रश्नंशयांचकार ॥ ११ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सोऽपीति । हुंकारेति इखम् ॥ ११ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) सोऽपि शक्तिमिति १२॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) सोऽपीति । देव्यै इति वक्तव्ये शेषे षष्ठीयम् । वधायेखध्याहारो वा ॥ ११ ॥

### भयां शक्ति निपतितां दृष्टा कोधसमन्वितः। चिक्षेप चामरः शूलं वाणैस्तद्पि सान्छिनत् ॥१२॥

(१ गुप्तवती)॥ १२॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १२॥

(३ शान्तनवी) चामराख्यो महासुरः आत्मीयां शिक्तं आयुधं देव्या भमां चूणितां भूमौ निपतितां प्रश्रष्टां दृष्ट्वां क्रोधसमन्वितः अप्रतिहतशक्तिः । शक्तिरच मदीया हता ईदृगवस्थामास्तादिति कोधोर्मिमूर्च्छितः सन् देवीं प्रति ऋलं चिक्षेप मुमोच । तदिप चामरदैत्यप्रयुक्तं शूलं सा देवी बाणैः कृता अच्छिनत् खण्डयामास । छिदिर् द्वैधीकरणे । भूतान- चतने छङ् लिड्डिषयेपि कचिदस्ति । पुराकल्प एव तदास्यदिति भाष्यकारप्रयोगालिङ्गादित्याहुः ॥ १२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) भन्नां शक्तिमिति १३॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १२॥

### ततः सिंहः समुत्पत्त्य गजकुम्भान्तरस्थितः । बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोचैस्त्रिदशारिणा ॥ १३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १३॥

(२ चतुर्घरी ) समुत्पत्त्य आष्ट्रत्य ॥ १३ ॥

( ३ शान्तनवी ) ततः देव्या चामरीये ग्रूले भम्ने चूर्णिते सित अनन्तरं सिंहः पश्चास्यः उद्यैः समुत्यत्य सम्यगुरुष्ट्रास्य

गजस्य कुम्भौ तयोरन्तरं मध्यं तस्मिन् गजकुम्भान्तरे बिन्दौ स्थितः सन् तेन त्रिदिशारिणा सुरिद्वषा चामरेण देखेन सम उचैरतितरां बाहुभ्यां प्रवर्तितेन युद्धेन बाहुयुद्धेन नियुद्धेन संप्रहारेण युयुधे संप्रजहे । युध्यतेरनुदात्तेत्वादात्मनेपदं। 'कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान्'॥ १३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । समुत्पत्त्य आष्ठुत्य । गजकुम्भान्तरस्थित इत्येकं पदम् ॥ १३ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) ततः सिंह इति १४॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १३॥

### युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ । युयुधातेऽतिसंरब्धौ प्रहारैरितदारुणैः ॥ १४॥

(१ गुप्तवती ) युगुभाते इति प्रकृतिवद्भावरछान्दसः ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) अतिसंरब्धी कोधातिशयशालिनौ ॥ १४॥

(३ शान्तनवी) ततो बाहुयुद्धप्रवृत्तितः तु पुनः युध्यमानौ तौ सिंहचामरौ तस्मात्रागाद्गजात्सकाशात् महीं भूमिं गतौ सन्तौ अतिदारुणैः भयंकरैः प्रहारैः अतिसंरब्धौ अतितरां कोधाविष्टौ युयुधाते । संप्रामं चकुः । संपूर्वो रिभः कोधार्थः । युयुधाते अतिसंरब्धौ इति छेदः । मणीवादिलात्प्रगृह्यलाभावात्प्रकृतिभावाभावात् 'एङः पदान्तादित' इति पूर्वरूपलमेव । अथवा शिष्टप्रयोगतः संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः । ओर्गुणादित्यतः स्वायंभुवप्रयोगवत् ॥ १४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) युध्यमानाविति । नागात् गजात् । युयुधाते इत्यत्र प्रगृह्यत्वाभावरछान्दसः ॥ १४ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) युध्यमानाविति १५॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) युध्यमानाविति । नागात् गजात् युयुधातेऽतिसंरच्धावित्यत्र संधिरार्षः । एदन्तद्विवचनलेन प्रगृह्मालात् प्राचामनुरोधेनेट् । नन्यमते अतिशब्दः प्रकारे । मणीवत्यत्र वशब्दो वाशद्वो वा वोध्य इत्युक्तं । अवयवानामपि समुदायार्थलमत्र बीजं । अतएव भागुरिरवाप्योरलोपमाह । अवाप्योरित्युदाहरणं परिगणने तु धिषणेति न सिध्येदित्या- शयः । मणीवादिलं वा कल्प्यं ॥ १४ ॥

### ततो वेगात्लमुत्पत्त्य निपत्य च मृगारिणा । करपहारेण शिरश्चामरस्य पृथकृतम् ॥ १५ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ १५॥

( २ चतुर्धरी ) वेगात् गतितारम्यात् खमाकाशं । मृगारिणा सिंहेन पृथकृतं छित्रं ।। १५ ।।

(३ शान्तनवी) ततो युद्धरसावेशतो वेगात् जगज्यरयात् खं अन्तिरिक्षं उत्पत्य उत्सुत्य पुनवेंगान्निपत्य च मृ॰ गारिणा मृगशत्रुणा सिंहेन चामरस्य चामरनाम्नो महासुरस्य शिरः मस्तकं करप्रहारेण करकृतः प्रहारस्ताडनं तेन पृथकृतं धूरीकृतं छित्रं। 'प्रवाहजवयोर्वेगो विण्मृत्रातिप्रवर्तने'।। १५॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । युद्धानन्तरं वेगात्वमुत्पत्य गत्वा पुनस्ततो निपत्यावतीर्य इत्यर्थः ॥ १५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततो वेगादिति १६॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १५॥

### उदग्रश्च रणे देव्या शिलाद्यक्षादिभिईतः। दन्तमुष्टितलैश्चेव करालश्च निपातितः॥ १६॥

(१ गुप्तवती) मुष्टिभिस्तलैश्वपेटाभिश्व॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) रणे युद्धे दन्तेन हस्तिदन्तेन निर्मितो मुष्टिः खङ्गमुष्टिस्तस्य तलैरधोभागाघातैः । यद्वा दन्तैर्मुष्टि-भिस्तलैः करतलैश्व । भुजसहस्रलाद्वहुवचनं ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) रणे देव्या शिलाभिः पाषाणैः वृक्षेस्तर्रभिः। आदिशब्दात् धनुराद्यायुषेश्व उद्यः उद्याख्यो महासुरः हतः म्यघाति व्यसूकृतः । करालो नाम महासुरः चकारात्ससैन्यः दन्तमुष्टितलैः दन्तमुष्टिभिः तलैः प्रतलैः । चशब्दात् सङ्गादौरायुषेश्व रणे सिंहेन गणैः देव्या च निपातितः न्यघाति व्यसूकृतः । 'पाणौ चपेटप्रतलप्रहस्ता विस्तृताङ्गलौ' । दन्तैः सिहताः मुष्टयः दन्तमुष्टिभिः सहिताः तलाः प्रतलाः दन्तमुष्टितलाः तैः । द्वन्द्वे तु प्राण्यङ्गलादेकवद्भावः स्यात् । दन्तो गजदन्तः तेन निर्मितो मुष्टिः छुरिकामुष्टिः तस्य तलैः भागदेशैः छुरिकाधाराविशेषेश्व निपातित इत्यपि व्याख्यानं । कश्चिह्तमुष्टितलौरिति क्तान्तं पाठिला दत्तं मुष्टितलं येगुणैस्ते दत्तमुष्टितलाः तैर्निपातित इत्यपि व्याख्यत् ॥१६॥ व्याख्यानं । कश्चिहत्तमुष्टितलौरिति क्तान्तं पाठिला दत्तं मुष्टितलं येगुणैस्ते दत्तमुष्टितलाः तैर्निपातित इत्यपि व्याख्यत् ॥१६॥

( ४ नागोजीभट्टी ) उदप्रश्वेति । रणे युद्धे दन्तैर्गजदन्तनिर्मितायुधेः मुष्टिभिः तलैश्रवेटैश्व इत्यर्थः । यद्वा दन्तैर्दन्त-क्षतैरित्यर्थः ॥ १६ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) उदप्रश्च रण इति १७॥ १६॥

(६ दंशोन्हारः) उदप्र इति । उदप्रनामा दैत्यः । एवमप्रेपि दैत्यनामान्यूत्वानि । दन्तैः मुष्टिभिः तलैश्चपेटाभिः । यहा दन्तो गजदन्तः तन्मयमुष्टिभिस्तलैस्तलभागैरित्यर्थः ॥ १६॥

## देवी कुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम्। बाष्कलं भिन्दिपालेन वाणस्ताम्रं तथान्धकम् १७

(१ गुप्तवती)॥ १७॥

(२ चतुर्घरी) उद्धतं उद्धतनामानं ॥ १७॥

(३ शान्तनवी) रणे देवी कुद्धा उद्धतं नाम महासुरं चशब्दात् ससैन्यं गदापातैश्रृणियामास संपिपेष परासुमकार्षीत् । त्रिनेत्रा परमेश्वरी चण्डिका देवी रणे कुद्धा सती भिन्दिपालेन इस्तक्षेप्येण लगुडेन बाष्कलं नाम महासुरं जघान
जिहिंस व्यसुं चकार । 'भिन्दिपालः सगस्तुल्यौ'। 'रिष्टिः कृपाणिका प्रोक्ता भिन्दिपालस्तु गोफणिः' इति । भिष्डिपालव्याख्यानममूलमपव्याख्यानं मूले प्रेक्ष्यं प्रेक्षावद्भिः । तथा परमेश्वरी वाणैस्ताम्रं नाम माहासुरं जघान व्यसुं चकार ।
तथा परमेश्वरी वाणैरेव अन्धकनामानं महासुरं जघान ॥ ९७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) देवीति । उद्धतं तन्नामानं । भिन्दीति दमध्यः ॥ १७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) देवी कुद्रेति १८॥ १७॥

(६दंशोद्धारः) ॥ १७॥

### उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहतुम्। त्रिनेत्रा च त्रिश्लेन जघान परमेश्वरी ॥ १८ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १८॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १८॥

(३ शान्तनवी) तथा परमेश्वरी उप्रास्यं उप्रं आस्यं मुखं यस्य तं उप्रास्यं नाम महासुरं जघान व्यसंचकार तथा परमेश्वरी उप्रवीर्य उप्रं वीर्य यस्य तं उप्रवीर्यनामानं महासुरं जघान । चशब्दात्ससैन्यं तं व्यसुं चकार । 'वीर्य बलं प्रभावश्व'। तथेव परमेश्वरी बाणैरेव महान्तौ हन् कपोलाधोभागौ यस्य तं महाहनुं नाम महासुरं जघान । चशब्दात्ससैन्यं तं व्यसुं चकार । त्रिनेत्रं चेति पाठे परमेश्वरी त्रीणि नेत्राणि यस्य तं त्रिनेत्रं नाम महासुरं त्रिशुलेन जघान । चशब्दात्ससैन्यकं तं व्यसुं चकार । परमा ईश्वरी । अश्लोतेराशुकर्मणि वरद्वेचोपधायाः । यद्वा परमेश्वरस्य स्त्री परमेश्वरी ॥ १८॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ १८॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) उप्रास्यमिति १९॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ १८॥

## विडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः। दुर्धरं दुर्धुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् ॥१९॥

(१ गुप्तवती)॥ १९॥

(२ चतुर्धरी) विडालस्य विडालक्षस्य । संज्ञैकदेशे संज्ञाप्रतीतिरिति न्यायात् । यमक्षयं यमगृहं । वाणैर्दुर्धरं दु-र्मुसं निन्ये ॥ १९ ॥

(३ शान्तनवी) रणे देवी असिना खड्नेन बिडालस्य बिडालनाम्रो महासुरस्य शिरः मूर्थानं कायात्। शरीरात् वै प्रख्यातितः पातयामास प्रभ्रंशयामास । रणे देवी शरैः दुर्धरं च दुर्मुखं च उमी महासुरी कर्मणी । यमक्षयं यमस्य गृहं द्वितीयं कर्म । निन्ये प्रापयामास । नयतिर्द्विकर्मकः । 'क्षयो यक्ष्मणि कल्पान्ते तथैव निलयेऽपि च'।

काँठं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत् । उप्रदर्शनमत्युप्रैः खङ्गपातैरताडयत् ॥ २० ॥ असिनैवासिलोमानमाच्छिदत्सा रणोत्सवे । गणैः सिंहेन देव्या च जपक्ष्वेडाकृतोचकः ॥ २१ ॥

कालं नाम महासुरं कालरात्रिरम्बिका कालदण्डेन अपायत् । उप्रदर्शनं नाम महासुरं अत्युप्रैः खङ्गपातैः कालरात्रिरम्बिका

१ इदं श्लोकद्वयं पाठकर्तृभिर्नाद्रियते । केवलं शान्तनव्यामेव व्याख्यातं ।

अताङयत् । तड आघाते चुरादिः । सा कालरात्रिरम्बिका रणोत्सवे असिनैव असिलोमनामानं महासुरं अच्छिनत् अच्छैत्सीत् । 'क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्' कालं चेत्यादिश्लोकद्वयं केचित्पठन्ति केचित्तु न ॥ १९॥

( ४ नागोजीभट्टी ) विडालस्येति । यमक्षयं यमगृहम् ॥ १९ ॥

(५ जगज्जनद्रचान्द्रका) विडालस्येति २०॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः) विडालस्येति । विडालाख्यस्य । यमक्षयं यमगृहम् ॥ १९ ॥

# एवं संक्षीयमाणे तु खसैन्ये महिषासुरः। माहिषेण खरूपेण त्रासयामास तान्गणान् ॥ २०॥

(१ गुप्तवती) ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी)॥२०॥

(३ शान्तनवी) एवं प्रागुक्तभङ्गया खसैन्ये आत्मीयसैन्ये खयं संक्षीयमाणे सित महिषासुरस्तु तदसहमानः सन् महिषण महिषाकारेण खरूपेण तान् देवीसंवन्धिनो गणान् त्रासयामास उद्वेजयामास । संक्षीयमाण इति । क्षि क्षये भ्वादिरकर्मकः परसौपदी । इह तु प्रयोगतोऽन्तर्भावितण्यर्थविवक्षायां 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म' 'क्षीयन्ते वास्य कर्माणि' इतिवत् सकर्मकले सित कर्मकर्तरि लटः शानचि 'कर्मवत्कर्मणा तुल्यिकयः' इति यक्यात्मनेपदे अकृत्सार्व- धातुकयोदीर्घे रूपं ॥ २० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) एवमिति । गणान् निश्वाससंभवान् ॥ २० ॥

(५ जगद्यन्द्रचिन्द्रका) एवं संक्षीयेति २ ॥ २० ॥

(६ दंशोद्धारः) एवमिति । तान् निःश्वासभवान् ॥ २०॥

### कांश्चित्तुण्डमहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान् । लाङ्गलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् २१

(१ गुप्तवती) ॥ २१ ॥

(२ चतुर्धरी) खुरक्षेपैः पादाघातैः । कवर्गद्वितीयोयं खुरशब्दः । 'अश्वादिस्तु कवर्गयोः' इत्यभिधानात् ॥ २१ ॥ (३ शान्तनवी) स महिषासुरः तुण्डप्रहारेण तुण्डेन वन्नेण जनिताघातेन कांश्वित्कानिप गणान् देवीरोषजनितान् पुरुषान् रणशूरान् भूतले पातयामास । तथा खुरक्षेपैः अपरान् गणान् भूमौ भूतले पातयामास । 'शफं क्षीवे खुरः पुमान्'। स तथा अन्यान् लाङ्ग्लताडितान् गणान् भूमौ पातयामास । 'पुच्छोऽस्त्री लूमलाङ्ग्ले' । स तथान्यांश्व श्वः भूमो विदारितान् विषाणाभ्यां भेदितान् गणान् भूमौ पातयामास । 'दारिते भिन्नभेदितौ' ॥ २१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) कांश्विदिति । खुरः कवर्गादिः ॥ २१ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) कांश्रितुण्डेति २२ ॥ २१ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २१ ॥

### वेगेन कांश्रिदपरात्रादेन भ्रमणेन च । निःश्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूतले ॥ २२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

( २ चतुर्धरी ) वेगेन गतितारतम्येन । श्रमणेन मण्डलाकारगत्या ॥ २२ ॥

(३ शान्तनची) तथा महिषः नादेन ध्वनिना कष्ठगर्जितेन अपरान् व्याकुलिचत्तान् भूमी पातयामास । सः तथा अन् न्यान्नाणान् निःश्वासपवनेन निःश्वास एव पवनो वायुस्तेन पातयामास । सः महिषः तथा अपरान् गणान् भ्रमणेन परितो-ऽम्रतःपार्श्वतथ भूतले पातयामास । स तथा वेगेन जवेन कांश्विदपरान्भूमी पातयामास ॥ २२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) वेगेन कांश्विदिति । वेगयुक्तश्रमणेन । वेगो गतेः । श्रमणं मण्डलाकारगतिः ॥ २२ ॥

(५ जगधन्द्रचन्द्रिका) वेगेनेति २३॥ २२॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २२॥

### निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः । सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चके ततोऽम्विका ॥२३॥

(१ गुप्तवती) ॥ २३॥

(२ चतुर्घरी) प्रमथा गणाः तेषामनीकं सैन्यं ॥ २३ ॥

१ 'धुरक्षेपैः' इत्यपि पाठः ।

( ३ शान्तनवी ) इत्थं महिषासुरः महादेव्याः अम्बिकायाः प्रमथानां अनीकानि सैन्यानि प्रमथगणान् निपास भूमौ नितरां पातियेता तस्याः सिंहं पश्चास्यं हन्तुं हिंसितुं अभ्यथावत आभिमुख्येन अधावत् । 'वरूथिनी बलं सैन्यं चकं चानी-कमिल्लयां' । ततः प्रमथगणमथनतः सिंहं हन्तुमागमत् । ततश्च महिषमहासुरविषयेऽम्बिका चण्डिका कोपं चके कोधं व्यधा-दिस्याह । कोपं चके ततोऽम्बिकति ॥ २३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) निपाखेति । प्रमथाः गणाः २४ ॥ २३ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) निपालेति ॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २३॥

### सोऽपि कोपान्यहावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः । शृङ्गाभ्यां पर्वतानुचांश्रिक्षेपं च ननाद च ॥२४॥

(१ गुप्तवती) ॥ २४॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २४॥

( ३ शान्तनवी ) महावीर्यः सः महिषासुरः खुरक्षुण्णमहीतलः सन् क्रोधात् कोपात् अप्रैकपादशफनिष्पष्टकृताप्रक्षो-णिभागः सन् उचैरश्रंलिहान् पर्वतान् उचैरश्रंलिहमुकुटमूर्धनि देव्यामुचैश्विक्षेपंच उचैरक्षेप्सीत् । अथवा उचैर्ननाद। णद् अव्यक्ते शब्दे। गलगर्जनं चोचैश्वकार। 'वीर्ये बलं प्रभावश्व'। बलं प्राणसामर्थ्य। महावीर्यसंपन्नः सत्ववान् महिषोऽतितरा-मिति यावत्॥ २४॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २४ ॥

(५ जगच्चन्द्रचान्द्रका ) सोऽपि कोपादिति २५ ॥ २४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २४॥

### वेगभ्त्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत। लाङ्ग्लेनाहतश्राब्धिः ष्ठावयामास सर्वतः ॥ २५ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ २५ ॥

(२ चतुर्धरी) तस्य वेगभ्रमणाभ्यां विश्वण्णा मही व्यशीर्थत विशीर्णा । कर्मकर्तयीत्मनेपदं ॥ २५ ॥

(३ शान्तनवि) तस्य महिषस्य महासुरस्य वेगेन जवेन युक्तं भ्रमणं तेन विश्वण्णा विशेषेण संपिष्टा मही विशीर्यत स्वयमेव विशीर्णा अभवत् । शृ हिंसायां । क्यादिः परस्मैपदी विपूर्वकोऽकर्मकः । इह तु अन्तर्भावितण्यर्थविवक्षायां विशीर्यते मेघः स्वयमेव । विशीर्यते सेतुः स्वयमेवेतिवत्कर्मकर्तरि लिङि रूपं । किंच तस्य महिषस्य लाङ्क्लेन पुच्छेन आहत-स्ताडितोऽव्धिरणवः सर्वतः सर्वत्र पृथिव्यां सकलजनान् भ्रावयामास वारिममं चकार । तसिप्रकरणे 'आद्यादिभ्य उपसं- स्वानम्' इत्यधिकरणे तसिः । यद्वा कर्मणि ल्यञ्लोपे पश्चमी । सर्वतः सर्वा पृथ्वी प्राप्य भ्रावयामास मजयामासेल्यथः॥२५॥

( ४ नागोजिभट्टी ) वेगेति । विश्वण्णा कुट्टिता व्यशीर्यतेति कर्मकर्तरि रूपं । सर्वतः । सार्वविभक्तिकस्तिसः । प्राव-यामास । जलेनेति शेषः ॥ २५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) वेगभ्रमणेति २६॥ २५॥

(६ दंशोद्धारः ) वेगेति । व्यशीर्यतेति कर्मकर्तरि तङ् ॥ २५ ॥

### धुतश्रुङ्गविभिन्नाश्र खण्डं खण्डं ययुर्घनाः। श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः २६

(१ गुप्तवती) ॥ २६॥

(२ चतुर्धरी) खण्डंखण्डमिति कियाविशेषणं । ययुरुपागताः घना मेघाः श्वासानिलास्ताः निःश्वासवातिनिक्षिप्ताः नभसः आकाशात् । असु क्षेपणे ॥ २६ ॥

(३ शान्तनवी) घनाश्च महान्तो मेघाः तेन महिषेण धुताभ्यां शृङ्गाभ्यां विभिन्नाः विदारिताः सन्तः खण्डं खण्डं शकलं शकलं ययुः प्रापुः। महिषेण धुतशृङ्गविदारिताः महान्तो मेघाः खण्डप्रकाराः खण्डसहशाः सन्तः खण्डसाहश्यं ययुरि- स्पर्थः। 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति अधिकस्याल्पसाहश्ये गुणवचनस्य द्विभीवः। खण्डं खण्डमयुरिति तु पाठे 'कर्मधारयवतुत्ता-रेषु' इति विकल्पेन कर्मधारयत्वातिदेशात् द्विरुक्तयोभीगयोर्मध्ये पूर्वभागसंबन्धिन्याः विभक्तेर्छ्कः। श्वासानिलास्ताः शतशो। श्वासानिलाहृताः शीणाः। श्वासानिलास्ताः श्वितशीणाः इति पाठत्रयं। तस्य महिषस्य रोषजाः श्वासा एव अनिलाः वायवः तैरस्ताः क्षिप्ताः अत एव विशीणाश्वृणीभूताः अचलाः पर्वताः नभसः सकाशात् निपेतुः निपतिताः। यद्वा श्वासानिलास्ताः

शतशः । शतंशतं शतशः । 'संख्येकवचनाच वीप्सायां' इति शप्रत्ययः । यद्वा श्वासानिलाहताः शीर्णाः श्वासानिलैराहता-स्ताडिताः इत्यनुसंधेयं । शीर्णाश्रृणीभूताः ॥ २६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) धुतेति । कम्पितेत्यर्थः । खण्डस्य खण्डा यस्यां कियायां । श्वासानिलेनाकाशं प्रत्यस्ताः क्षिप्ताः अचलाः पुनराकाशात्पेतुरित्यर्थः ॥ २६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) धतशृहेति २७ ॥ २६ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २६॥

### इति कोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम् । दृष्टा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् ॥ २७॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २७॥

(२ चतुर्धरी) कोधसमाध्मातं कोधेनोद्दीप्तम् ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) इति प्रागुक्तरीत्या क्रोधसमाध्मातं क्रोधाप्तियुक्तं कोधेन समन्तादाविष्टमासमन्ताद्विजृम्भितं आ-पतन्तं अभ्यधावन्तं महिषं महासुरं दृष्टा वीक्ष्य तदा तद्वधाय तं महिषं हन्तुं चण्डिकादेवी कोपं अकरोत् । वध हिंसार्थः इति । वधिः प्रकृत्यन्तरं 'जनिवध्योध्य' इति वधिग्रहणादवसीयते । तद्वधायेति। तस्य वधनं वधः । भावे घञ् 'जनिवध्योध्य 'अतउपधायाः' गृद्धयभावः । 'क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः' इति चतुर्था । तद्वधं विधातुं कोपं कोधमकरोत् अ-कुप्यत । चिंड कोपे । चण्डते चण्डति वा चण्डिका ॥ २७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ २०॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) इति क्रोधेति २८॥ २७॥

(६ दंशोद्धारः ) इतीति । क्रोधेन समाध्मातं संतप्तम् ॥ २७ ॥

### सा क्षिष्टवा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम् । तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि वद्धो महामुधे २८

#### (१ गुप्तवती) ॥ २८॥

(२ चतुर्धरी) तस्येति । संबन्धलक्षणा षष्टी । मृथे युद्धे ॥ २८ ॥

(३ शान्तनवी) म्रियन्ते यस्मिन्वीराः मृधं युद्धं तत्र महित मृधे सा चण्डिकादेवी तावत् तस्य महिषस्य महासुरस्य वधाय वै प्रसिद्धं वरुणादवाप्तं पाशं पाशाख्यमायुधं क्षित्वा प्रवर्तन्तं महिषं महासुरं ववन्ध । अथ स पाशवन्धमसिहण्णुर्माहिषं रूपं तत्याज अत्याक्षीत् । ततोनु स संत्यक्तमाहिषाकारो मायाविलादन्य एव पशुः शार्द्छः खङ्गः पोत्री वा प्रशस्तः प्रथमक्षतगात्रोऽभूत् । अथ देव्या पाशेन सोपि वा वद्ध एवाभूत् ॥ २८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सेति । सा तस्योपरि पाशं क्षित्वा तं वबन्धेत्यन्वयः ॥ २८ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) सा क्षिप्त्वेति २९॥ २८॥

(६दंशोद्धारः) सा क्षिप्त्वेति । तस्य पाशं बन्धनायेति शेषः । तस्य तस्मिन् । संबन्धसामान्ये षष्ठी वा ॥ २८ ॥

### ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः । छिनत्ति तावत्पुरुषः खङ्गपाणिरदृश्यत ॥२९॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २९॥

(२ चतुर्घरी)॥ २९॥

(३ शान्तनवीं) ततः महिषादिरूपपरित्यागादमन्तरं सः महामुरः मायाविलात्सयः सपिद देव्या समं योद्धं सिंही-ऽभूत्। ततः अम्बिकादेवी तस्य मायामयसिंहस्य शिरः मूर्थानं यावत् यावता कालेन छिनत्ति छेत्स्यिति तावत् तावत्येव काले स मायावी महामुरः खङ्गपाणिः पुरुषः प्रादुर्भवन् अदृश्यत दृष्टः। देव्येति शेषः। यावच्छिनत्ति इति भविष्यिति-काले 'यावत्पुरानिपातयोर्लट्' छिदिर् द्वेधीकरणे रुधाधिः। 'यावत्तावच्च साकल्ये वधौ मानेऽवधारणे'। खङ्गं पाणा यस्य स तथोक्तः। 'प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्टासप्तम्यौ भवतः' इति च वक्तव्यं॥ २९॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । तस्य सिंहीभूतस्य । अदृश्यत देव्येति शेषः ॥ २९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततः सिंह इति ३०॥ २९॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । छिनत्ति छेत्स्यति । 'थावत्पुरानिपातयोः' इति भविष्यति लट् ॥ २९ ॥

### तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः। तं खङ्गचर्मणा सार्धं ततः सोडभून्महागजः॥ ३०॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३०॥

(२ चतुर्धरी) आशु शीघ्रं । आश्वेव तं पुरुषं चिच्छेदेल्यन्वयः । सायकैर्बाणैः । खङ्गचर्मणा सहितं पुरुषं खङ्गं च चर्म च चिच्छेदेल्यन्वयः ॥ ३०॥

(३ शान्तनची) ततः खङ्गपाणेः पुरुषस्य दर्शनादनन्तरमेव देवी आशु सलरं सायकैराशुगैः खङ्गचर्मणा सार्ध तं खङ्गपाणि पुरुषं कण्टे चिच्छेद। खङ्गं चर्म च पुरुषं च सायकैश्विच्छेदेति सूचियतुं सार्धमित्युक्तं । खङ्गं चर्म च खङ्गचर्म । से-नाङ्गलादेकवद्भावः । तेन सार्ध 'फलकोऽस्त्री फलं चर्म' चर्ममयं गात्रत्राणं हस्तप्राह्यं फलकं । ततः पुरुषरूपतः सकाशात् स महासुरः महागजोऽभृत् ॥ ३०॥

(ও नागोजीभट्टी) तत इति । तं पुरुषं देवी आश्वेव । खङ्गचर्मणेति समाहारद्वन्द्वः । तत्सहितं सायकैश्विच्छे-

देलन्वयः ॥ ३० ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) तत एवाश्विति ३१॥३०॥ (६दंशोद्धारः)॥३०॥

### करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च । कर्षतस्तु करं देवी खद्गेन निरक्रन्तत ॥ ३१ ॥

(१ गुप्तवती) ॥३१॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३१ ॥

(३ शान्तनवी) सच महागजः करेण हस्तेन शुण्डादण्डेन तं प्रसिद्धं देव्या वाहनं सिंहं चकर्ष आकृष्टवान् जगर्ज च । वृंहितं चकार । 'वृंहितं करिगार्जितं' । गर्ज शब्दे भ्वादिः परसौपदी । गजः सिंहं चकर्षेति हि महासुरिवनाशसूचक उत्पातोयं । प्रसिद्धिवेपरीत्यात् । ततः देवी तु पुनः सिंहं कर्षतः आक्षिपतः आहरतः तस्य महागजस्य करं शुण्डादण्डं खहेन चन्द्रहासेन निरक्तनत निष्कृष्य अच्छेत्सीत् । कृती छेदने परसौपदी । यदभ्यथुः । 'कृणित्त कृन्ततीत्येते वेष्टने छेदने कमान्त्र' इति । इह तु छान्दसमात्मनेपदं । ऋषयद्छान्दसं पदमनुकुर्वन्ति । अन्यथा निरकृन्तदित्येव स्थात् । कर्षतस्तत्करं देवीति पाठे कर्षतो गजस्य स करः प्रसिद्धः तत्कर इति व्याख्या । इह स महासुरः प्राह्महाहवक्षमः 'मिहषोऽभूत्ततो व्याघ्रः खहः पोत्री हरिः पुमान् । गजोऽथ महिषो भूयो मायावी स महामृधे' इत्येतदावेदयितुमाह ॥ ३१॥

(४ नागोजीभट्टी) करेणेति । महासिंहं देवीवाहनं कर्षत इत्यस्य सिंहमित्यादि । निरक्टनततेति छान्दसम् ॥ ३१ ॥

(५ जगद्यन्द्रका) करेण चेति ३२ ॥ ३१ ॥

(६ दंशोद्धारः) करेणेति । गजेन सिंहाकर्षणं महासुरविनाशसूचक उत्पातीयम् । अकृंतत । कृती छेदने । परस्मपदिलेपि तङार्षः ॥ ३१ ॥

## ततो महासुरो भूयो माहिषं वर्षुरास्थितः । तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ३२॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३२॥

(२ चतुर्धरी) वपुः शरीरं । आस्थितो गृहीतवान् । तथैव पूर्ववत् ॥ ३२ ॥

(३ शान्तनवी) ततः गजरूपवपुस्त्यागादनन्तरं भूयः पुनरिष स महासुरः माहिषं वपुरिष्ठितः प्राप्तवान् सन् तथैव पूर्ववदेव प्राग्वत् मिहषः सन् त्रेलोक्यं क्षोभयामास क्षोभं प्राप्यामास । तथैव स वराचरं त्रेलोक्यं लोकत्रयं क्षोभयामास । आश्रित इति श्रित्र सेवायां सेवानुसरिण गितिविशेषे इति कर्तरि क्तः । आस्थित इति पाठे तु आङ्पूर्वस्ति-ष्टितः प्रतिज्ञानार्थः सकर्मकः । 'गत्यर्थाकर्मकश्चिष्ठशीङ्स्थास' इत्यादिना कर्तरि क्तः । वपुरास्थितः अङ्गीकृतवान् सन् त्रै-लोक्यं क्षोभयामासेत्यर्थः । आस्थितत्यविसर्गपाठे तु 'आङः स्थः प्रतिज्ञाने' इत्यात्मनेपदं । कर्तरि लुङ्। 'स्थाव्वोरिष्ट' इत्या-कारस्य इलं सिचः किलं च । तेन गुणाभावः । 'न्हस्वादङ्गात्' इति सिचो लोपः । त्रेलोक्यं सचराचरं इत्यत्र त्रयो लोका-क्षेत्रोक्यं । चातुर्वण्यादिलात्स्याथं घ्यत्र । स इति छेदे तु स महासुर इत्यर्थः । चराश्च देवादयः । अचराश्च पर्वतादयः । चराचरं । सर्वो द्वन्द्दो विभाषेकवद्भवति । चराचरात्मकं त्रैलोक्यं स महासुरः क्षोभयामासेत्यर्थः । यद्वा चराश्चाचराश्च चराचरात्तैः सिहतं त्रैलोक्यं सचराचरं संभवात्स्वरूपाल्यानतो विशेष्यभावः । यद्वा त्रैलोक्यं क्षोभयामास । तत् कीदशं । चराचरं जगदात्मकमित्यर्थः । स महासुरः जगदात्मकं त्रैलोक्यं क्षोभयामासेत्यर्थः । यद्वा सचराचरं सजङ्गमाजङ्गमसिहतं वराचरं जगदात्मकमित्यर्थः । स महासुरः जगदात्मकं त्रैलोक्यं क्षोभयामासेत्यर्थः । यद्वा सचराचरं सजङ्गमाजङ्गमसिहतं

१ 'वपुराश्रितः' इति शान्तनवीपाठः ।

त्रैलोक्यं क्षोभयामासेल्यः। चरिर्गल्यः। 'चरिचलिपतिवदीनां वा द्विलमव्याक्चाभ्यासस्य' इति पचायचि द्विभीवेऽभ्यासस्य च आगागमः। अविधिसामर्थ्योद्धलादिःशेषाभावः। अन्यथा त्यागमादेशयोविशेषाभावादागमलिङ्गमपार्थकं स्यात्। 'चरिष्णु जङ्गमचरं त्रसमिङ्गं चराचरं'॥ ३२॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । तथैव प्राग्वदेव ॥ ३२ ॥

(५ जगमन्द्रचन्द्रिका ) ततो महेति ३३ ॥ ३२ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३२ ॥

### ततः कुद्धा जगन्माता चण्डिका पानम्रुत्तमम् । पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ॥ ३३ ॥

(१ गुप्तवती) कुद्धेति । तुरीयापि चण्डिका प्रधानहननरूपं कृत्वापि रजोगुणाविभीवाधिक्येन स्वस्यां महालक्ष्मील-मापादितवतीति ध्वननाय मध्ये पानमाह । अतएवारुणलोचनलं मुखरागादिश्च युज्यते ॥ ३३ ॥

(२ चतुर्धरी) पीयत इति पानं मधु ॥ ३३ ॥

(३ शान्तनवी) पीयते इति पानं । कर्मणि त्युट् । ततस्त्रेलोक्यक्षोभणादनन्तरं जगन्माता जगतां जननी जगितिता चण्डिकादेवी कुद्धा सती अतएव अरुणलोचना अरुणे रक्ते लोचने यस्याः सा । उत्तमं असृतं पानं मधु पुनः पुनः पपी । पा पाने । लीलया मध्वेव पपी । पुनः पुनश्च जहासैव । युद्धं तु न गणयामास । हसे हसने । लिटस्तिपो णल् । पपा-विति 'आत औ णलः' । वीरपानं चकारेत्यर्थः । 'वीरपानं तु यत्पानं गृत्ते भवि निवारणे' वीराणां कर्तव्यं मद्यपानं विरपानं 'मुहुः पुनः शश्वदभीक्ष्णमसकृत्समाः' 'घटायुतायुतोन्मानं मधु मांसोपदंशकं । एकैकश्वासतश्चण्डी पपावत्र रणोत्सवे' ॥ ३३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । महिषस्य शिवावतारत्नेन जायमानदयादिविच्छेदायात्र मद्यपानं पानंमद्यं । कर्मणि-स्युद् । पानादरुणलोचना पुनःपुनर्जहासेत्यन्वयः ॥ ३३ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततः कुद्देति ३४ ॥ ३३ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३३ ॥

### ननर्द चासुरः सौपि बलवीर्यमदोद्धतः। विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् ३४॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३४॥

(२ चतुर्घरी) बलं शारीरं सामर्थ्य । वीर्य उत्साहः । ताभ्यां यो गर्वः मदः । उद्धतः उद्विक्तः ॥ ३४ ॥

(३ शान्तनवीं) बलेन सामर्थ्येन । वीर्येण प्रभावेन तेजसा । मदेन हर्षेण गर्वेण च उद्धतः अविनीतः निर्मर्यादः उत्कटः स महिषः असुरोऽपि ननर्द च कण्ठगर्जनं चकार । 'नर्द गर्द शब्दे' चण्डिकां प्रति भूधरान् गिरीन् विषाणाभ्यां श्रक्तभ्यां चिक्षेप प्रक्षिप्तवान् । 'अविनीतः समुद्धतः' । 'स्थौत्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरणोः' । 'वीर्य वलं प्रभावश्व' ॥ ३४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ननदेति । बलं शारीरं । वीर्यमुत्साहः । ताभ्यां मदो गर्वः ॥ ३४ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ननर्द चेति ३५ ॥ ३४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ननदेति । बलं शरीरशक्तिः । वीर्य उत्साहशक्तिः । ताभ्यां मदो गर्वस्तेनोद्धतः 'विषाणं दन्त-शक्त्योः' । इत्यमरः ॥ ३४ ॥

### सा च तान्यहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः। जवाच तं मदोज्जूतमुखरागाकुलाक्षरम् ॥ ३५॥

(१ गुप्तवती) लक्ष्म्याः सुरायाश्च मादकलेन साम्याच । 'सहेत्या(?) वा एतद्देवताया रूपं यन्मधु' इति श्रुतेश्च मदेन सुराजन्येन उद्गतः अतिशयितो मुखस्य रागो रिक्तमा यत्र । आकुलान्यस्पष्टाक्षराणि च यस्मिन्कर्मणि तत् ॥ ३५॥

(२ चतुर्धरी) मदेन उद्गतो मुखरागो यस्याः सा । आकुलाक्षरं अव्यक्तवर्णं यथा स्यात्तथा ॥ ३५ ॥

(३ शान्तनवी) सा चण्डिका तेन महिषेण महासुरेण प्रक्षिप्तान् क्षिप्तान् तान् भूधरान् गिरीन् शरोत्करैः शराणां उत्करैः उत्क्षेपैः प्रक्षेपणैः चूर्णयन्ती निःशेषयन्ती सती महिषासुरं मदोद्ध्तमुखरागाकुलाक्षरं यथास्यात्तथा उवाच । मदान्मधुपानजा- दुद्धतो मुखे रागः तेनाकुलान्यक्षराणि वर्णा यस्मिन्कर्मणि वचने तन्मदोद्ध्तमुखरागाकुलाक्षरं । कियाविशेषणानां कर्मलं नपुंसकैकलं च वक्तव्यं । यद्वा मदोद्ध्तमुखरागा देवी मदेन मधुपानजेन उद्ध्तो जातो मुखे रागः कषायभावो यस्याः सा तथोक्ता । आकुलाक्षरमिति क्रियाविषेशणं । आकुलानि व्यामिश्रितानि अस्पष्टानि अक्षराणि यस्मिन्कर्मणि तत् आकुलाक्षरं अस्पष्टाक्षरं ॥ ३५ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) सा चेति । मदेनोद्भृतः अतिशयेन जातो मुखे रागो यस्याः सा । आकुलाक्षरमिति वचनं कि-याविशेषणम् । मयस्वभावोऽयम् ॥ ३५ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) सा च तानिति ३६॥३५॥

(६ दंशोद्धारः) मदेनोद्धतो यो मुखरागस्तेनाकुलान्यक्षराणि यस्यां क्रियायां तथोवाच मदोद्धृतमुखरागेति देवी-विशेषणं पृथक्पदं वा ॥ ३५ ॥

#### देव्युवाच।

### गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिवाम्यहम् । मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ॥३६॥

(१ गुप्तवर्ता) मधु यावत् पिवामि लक्ष्म्यावेशविशिष्टा यावद्भवामि । मया लक्ष्म्या । 'इन्दिरा लोकमाता मा' इति कोशात् ॥ ३६ ॥

(२ चतुर्धरी) गर्जगर्जेति संभ्रमेण पुनरुक्तिः । आशु शीघ्रं ॥ ३६ ॥

(३ शान्तनवी) अत्र ह्याकुलाक्षरमुवाचेत्युक्तलात् गर्जगर्ज इत्येवं प्रतिपदं व्यत्यस्ताक्षरं देव्युक्तं । ऋषिणा तु तत्संस्कृत्यार्थसंगत्या प्रणीतं । रे मूढ हे अज्ञ लं क्षणं तावत् गर्जगर्ज । यावदहं मंधु पिनामि यावता क्षणेन मधु पास्यामि तावन्तं
सणं लमपि कण्टगर्जनं कुरुकुर । तावदेव तवायुः । ततः क्षणान्तरे मया लिय महिषासुरे हते व्यसूकृते सित अत्र अत्रैव
संप्रामभूमावेव । अत्रैवास्मित्रेव क्षणेऽवसरे वा आशु अविलिम्बतं देवताः इन्द्रादयो देवाः गर्जिष्यन्त्यानन्दतो गास्यिन्त ।
गृजि शब्दे लृट् । पिवामीति । पा पाने भविष्यित काले 'यावत्पुरानिपातयोर्लट्' इति लट् । 'अज्ञे मूढ्यथाजाँतमूर्खवैधेयवालिशाः' ॥ ३६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देव्युवाच । गर्जगर्जेति संभ्रमेण द्विरुक्तिः । मदेन च पिबामीति पूर्व पपावित्युक्तिः राजानं प्रति कम इति न दोषः ॥ ३६ ॥

(५ जगज्ञन्द्रचिन्द्रिका) देव्युवाचेक इति । देव्युवाचेति एको मन्त्रः । तथाहि देव्युवाच खाहा ३७ । गर्जगर्जेति वापरे इति । तथाहि गर्जगर्ज क्षणं मृढ इति अपरोऽन्यः श्लोकरूपो मन्त्रः ३८ ॥ ३६ ॥

(६ दंशोद्धारः) गर्जेति । गर्जगर्जेति 'निखवीप्सयोः' इति पौनःपुन्ये द्विलं । पिबामि पास्यामि । 'यावसुरा' इति लट् ॥ ३६ ॥

#### ऋषिरुवाच ।

#### एवम्रुक्त्वा समुत्पत्त्य सारूढा तं महामुरम् । पादेनाक्रम्य कण्ठे च शुलेनैनमताडयत् ॥ ३७॥ (१ गुप्तवती)॥३७॥

(२ चतुर्धरी) पादेनाक्रम्य । पृष्ठे इति शेषः ॥ ३०॥

(३ शान्तनवी) सा देवी एवमुक्ला समुत्पत्य उत्कुत्य तं महिषामुरं आरूढा आरूढवती सती एनं महिषं महामुरं कण्ठे च कण्ठप्रदेश एव एकेन पादेन उचितेनाकम्य शूलेन आयुधेन अताडयत् । तड आघाते चुरादिः । आरूढा । इह तु 'गत्यर्थाकर्मक' इत्यादिना कर्तरि क्तः । एनिमत्यन्वादेशे रूपमिदम् । 'एतदोऽन्यतरस्यां' ॥ ३७ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) ऋषिरवाच । एवमिति । समुत्पत्य कूर्दनं कृला तं सा आरूढा अथ एनं पादेनाकम्य दृढंबध्वा कण्टे शूलेनाताडयदिः अन्वयः ॥ ३७॥

(५ जगधन्द्रचिन्द्रका) ऋषिरुवाचेति ऋषिरुवाचखाहेत्ययं मन्त्रः ३९। पुनश्च श्लोकपञ्चकमिति । पुनर्भूयोऽपि श्लोकानां पञ्चकं पञ्चश्लोकरूपा मन्त्रा इति । तथाहि एवमुक्लेति ४०॥ ३७॥

(६ दंशोद्धारः )॥ ३७॥

#### ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजम्रुखात्ततः । अर्धनिष्क्रान्त एँवाति देव्या वीर्येण संदृतः॥३८॥ (१ ग्रुप्तवती) ॥३८॥

(२ चतुर्धरी) ततस्तान् निजमुखात् आत्ममुखात् । ततः श्रूलताडनात् हेतोः अर्धनिष्कान्तः निःस्तार्धकायः तया देव्या वीर्येण सामर्थ्येन अत्यतिशयेन संवृतः प्रतिबद्ध इत्यर्थः ॥ ३८॥

१ 'एवासीद्देव्या' इति शान्तनवीपाठः ।

(३ शान्तनधी) ततोऽनन्तरं स महिषासुरः तया देव्या पदा पादेन आकान्तः शूलेन ताडितः सन्निप ततस्तस्मान्निज-मुखादात्मीयात् महिषवन्नात् सकाशात् अर्धनिष्कान्त एव अर्थेन शरीरेण निर्गतः देव्या वीर्येण बलेन सामर्थ्येन संवृतः सं-छादितः स्तम्भित आसीत्। तथैवास न संपूर्णो निष्कान्तः। अर्थनिष्कान्तः अर्थेन वा निःष्कान्तः अर्थनिष्कान्तः॥ ३८॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । तया पादाकान्तः दृढं धृतोपि सः ततः शूलताडनोत्तरं ततः महिषस्वरूपीयात् नि-जमुखादर्धनिष्कन्तः निःसतार्धकाय एव देव्या वीर्येण अति अतिशयेन संतृतः परिबद्धः निष्क्रमितुं नाशकदित्यर्थः ॥ ३८॥

( ५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) ततः सोऽपीति ४१ ॥ ३८ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३८॥

### अर्धनिष्कान्त एवासौ युद्ध्यमानो महासुरः। तया महासिना देव्या शिरविछत्त्वा निपातितः ३९

(१ गुप्तवती) तया देव्या मधुपानेन परिणता राजसीलक्ष्मीस्तया निपातित इत्यर्थः । शिरदछेदोत्तरमपि युद्धशेषः पुराणान्तरेषु द्रष्टव्यः ॥ ३९ ॥

(२ चतुर्धरी) एवं च 'शिरखंदोद्भवं तद्वद्दानयं खह्नपाणिनं' इत्यादिविशेषः कल्पान्तरीण इति प्रतीयते ॥ ३९ ॥ (३ शान्तनवी) असौ महासुरः महिषवक्षात् अर्धनिष्कान्तः शरीरस्याधेंन निर्गतः युध्यमान एव युद्धं कुर्वाण एव तया देव्या भगवत्या महासिना मण्डलाप्रेण शिरः तस्यासुरस्योत्तमाङ्गं छिला भूमौ निपातितः । शरीरस्याधेः निष्कान्तः । विशेषणसमासः । शरीरस्याधेन वा निष्कान्तः अर्धनिष्कान्तः । 'कर्तकरणे कृता बहुलं' इति समासः । न बहुत्रीहिः । अर्थो निष्कान्तो देहभागो यस्य सोऽर्धनिष्कान्तः इति बहुत्रीहो वातादिष्विति निष्ठान्तस्य परनिपातः । नात्र 'अर्ध नपुंसकं' इति समासः । अर्धनिष्कान्तस्येति विप्रहप्रसङ्गात् ॥

एवं स माहिषो नाम ससैन्यः समुहद्गणः । त्रैलोक्यं मोहियिला तु तया देव्या विनाशितः ॥ ४० ॥ एवमुक्तरीला महिषो नाम प्रसिद्धः स महामुरः ससैन्यः सैन्यसिहतः समुहद्गणः मुहद्गणसिहतः त्रैलोक्यं त्रीन्लोकान् मोहियिला मोहं दुःखं प्राप्तवान् । ततो युद्धं कुर्वाणो देव्या तया भगवला तु विनाशितः विनाशं प्रापितः । महाकाल्या निपातितः इति क्वित्याटः । महान्कालः उप्रः तत्पद्भया महती काली दुर्गा तया वा निपातितः । परासुः कृतः ।

त्रैलोक्यस्थेस्तदा भूतैर्मिहिषे विनिपातिते । जयेत्युक्तं तदा सर्वैः सदेवासुरमानुषैः ॥ ४९ ॥ तदा तिस्मन्समये देव्या महिषे महासुरे विनिपातिते सित त्रैलोक्यस्थैः सर्वेः पुरुषैः देवीं प्रति जयेति लोकोत्कर्षण वर्त-स्तेत्युक्त्वा । कीहरौः त्रैलोक्यस्थैः सर्वेः पुरुषैः । सदेवासुरमानवैः देवाः स्त्रलोकसद्मानः इन्द्राद्यः । असुराः पाताललोकसग्रानो विलप्रभृतयः । मानवाः भूलोकसद्मानो ब्राह्मणादयः । तैः सिहताः तैः । पुनः कीहरौः । त्रैलोक्यस्थैः तदा भूतैः तस्मात् महिषासुरात् आभूताः पीडां प्राप्नुवतः तैः 'आस्तु स्यात्कोपपीडयोः' भूप्राप्तावात्मनेपदी चुरादिः 'आधृषाद्वा' इति णिजभावपक्षे कर्तरि को रूपं । योगविभागात्समासः । इत्थंभूतेति निर्देशाद्वा ॥ ३९ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) अर्धेति । एवंच शिररछेदोद्भवं तं दानवं शूलपाणिनमिति विशेषः । कल्पान्तरीय इति बोध्यम् ॥ ३९॥

(५ जगद्यन्द्रचिन्द्रका) अर्धनिष्कान्त इति ४२ ॥ ३९ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३९॥

### ततो हाहाकृतं सर्वे दैत्यसैन्यं ननाश तत् । प्रहर्षे च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥ ४० ॥

(१ गुप्तवती) ननाश पलायितं । अत्र ऋषिद्वयं यथास्थानमपेक्षितमेव । देव्युक्तिरनपेक्षितैवास्तीति दिक् ॥ ४० ॥ (२ चतुर्धरी) हाहाकृतं कृतहाहाशब्दं । सर्वमित्यविशयाभिप्रायेण ननाश पलायितं । प्रहर्षे हर्षोद्रेकं परं निरितशयं जग्मुर्कव्यवन्तः ॥ ४० ॥

(३ शान्तनवी) ततो महिषमर्दनानन्तरं यित्किचिद्दैत्यसैन्यं अविशिष्टं अल्पं खल्पं तदिप हाहाकृतं हाहाइति ससंभ्रमं दीनभावेन कृतं आहितं सत् ननाश । णश अदर्शने । अर्दनमभावः । अदृष्टमभूत् । किंच देवतानां गणासु सकलाः सर्वेऽिप परमुत्कृष्टं प्रहर्ष संतोषं जग्मुश्च प्राप्तवन्तः । 'हा विषादशुगिद्धु' । चापले द्वे भवत इति वक्तव्यं । संभ्रमेण प्रवृत्ति-श्चापलं । हाहाइति संभ्रमप्रवृत्त्या दीनलेन कृतमनाथं ननाश । दैत्यसैन्यमित्यर्थः ॥ ४० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । ननाश पलायितं । हाहेति कृतं येनेति सैन्यविशेषणम् ॥ ४० ॥

१ अयं श्लोको न पाठान्तर्गतः केवलं शान्तनवीकारेणैय व्याख्यात इति मध्ये निवेशितः ।

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततो हाहेति ४३ ॥ ४० ॥ (६ दंशोद्धारः) तत इति । ननाश पलायितम् । णश अदर्शने ॥ ४० ॥

### तुषुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ ४१॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके० महिषासुरवधस्तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४१ ॥ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्नव्याख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(२ चतुर्धरी) दिव्यैदिविभवैः । महर्षिभिर्नारदादिभिः ॥ ४१ ॥ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चतुर्धरीटीकायां 
ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) अथ तां देवीं सुरा इन्द्रादयः दिविभवैः दिव्यैः महिषिभिः सह सिहतास्तुष्टुवुः स्तुवन्तः । सुराश्च दिव्यमहर्षयश्च देवीं स्तुवन्त इत्यर्थः । अथ गन्धर्वपतयश्च जगुः हाहाहू हूप्रभृतयो गन्धर्वा गायनाः तेषां पतयो गायनिव-वक्षणास्तुम्बरुप्रभृतयः गीतवन्तः । गै शब्दे लिट् । अथाप्सरोगणाश्च अप्सरसां गणाश्च नृतृतः उर्वशीप्रभृतयः स्वर्गवारा-कृताः अप्सरसः तासां गणाः नृत्तवन्तो देवीविजयमहोत्सवे । नृती गात्रविक्षेपे । लिट् उस् ॥ ४९ ॥ ॥ इति श्रीमद्राजा-धिराजश्रीतोमरान्वयश्चीमदुद्धरणात्मजश्चीशन्तनुचकवित्तरिवितायां शान्तनव्यां चण्डिकामाहात्म्यटीकायां महिषासुरवधविध्युपलिक्षतस्तियोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(४ नागोजिभट्टी) तुष्टुवुरिति । सुरा इन्द्राद्याः । दिव्यैर्त्रह्मादिभिः महर्षिभिश्व सह तुष्टुवुरित्यर्थः ॥ ४१ ॥ इति शिवभट्टसतीगर्भजनागोजीभट्टकृते सप्तशतीव्याख्याने महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) तुष्टुवुस्तामिति ४४ ॥ चतुश्रलारिंशतिस्तु सर्वे मन्त्रास्तृतीयके इति । तु पुनः तृतीयके अध्याये सर्वे मन्त्राः चतुर्भिरिधकाश्चिशतिः स्युरिति शेषः । चतुर्दशाधिकित्रशतिः स्युरित्यर्थः ॥ ४९ ॥ ॥ इति श्रीभगी-रथिवरिचता सप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाणां जगचन्द्रचन्द्रिकाख्या टीका संपूर्णा ॥ ३ ॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ४१ ॥ ॥ इति श्रीदंशोद्धाराख्यसप्तशतीटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः ४

#### ऋषिरुवाच ।

शकाद्यः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । तां तुष्टुबुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः ॥ १ ॥

(१ गुप्तवती) शकादय इति महर्षाणामुपलक्षणं । उभयेषामप्येतदृष्टलात् । 'महिषान्तकरीसूक्तं दृष्टं देवैर्महाँषिभः' इति तन्त्रान्तरात् । तस्मिन् महिषासुरे तां महालक्ष्मीं प्रणतिभिनिम्ना शिरोधरा प्रीवा असी च येषां ते । पुलकोद्रमेन रोमा-भाविभावेन चारवः कण्टकिता इव देहा येषाम् ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी) (तंतः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरे कर्तुं निहते महिषासुरे ॥ १ ॥ ततोऽनन्तरं इन्द्रमुख्या देवाः महिषासुरवधादनन्तरं देवीस्तुतिं कर्तु आरेभिरे उद्यमं चकुः ॥ १ ॥)

शक्तादय इति । तस्मिन्मिहषे सुरारिबले दैत्यसैन्ये देव्या निहते सित सुरगणात्तां देवीं वाग्भिस्तुष्टुवुरित्यन्वयः । देवा इति पाठः । सुरगणाः देवाः कीडायुक्ताः इति योज्यं । शिरोधरा ग्रीवा । अंसौ स्कन्धौ ( बाहुमूर्धानश्च ) प्रणत्या नम्नाः शिरोधरासा येषां ते । प्रहर्षपुलकोद्गमः प्रहर्षजनितरोमोत्यानं तेन चारवो देहा येषाम् ॥ १ ॥

( ३ शान्तनवी ) ऋषिरुवाच सुमेधा ऋषिः सुरथं राजानं प्रति वाक्यमुक्तवान् ।

ततः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरे कर्तुं निहते महिषासुरे ॥ १ ॥

चिष्डिकया रणे महिषासुरे निहते सित ततोऽनन्तरं इन्द्रपुरोगमाः शक्रमुखाः सर्वेपि सुरगणाः देव्याः सुर्ति कर्तुमारेभिरे उपकान्तवन्तः । रभ राभस्ये।आत्मनेपदे लिङि पुरो गच्छति पुरोगमः । इन्द्रः पुरोगमः अप्रेसरो येषां ते तथोक्ताः। 'पुरोगमः पुरोगामी' । रणे देव्या चिष्डिकया तस्मिन्नतिवीर्ये सुरारिबले महिषासुरसैन्ये च तस्मिन्नतिवीर्ये दुरात्मिन महिषासुरे च निहते

विधिते सित प्रणितनम्रशिरोधरांसाः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः शकादयः सुरगणाः तां देवीं वाग्भिः तुष्टुवुः स्तुतवन्तः। वीर्य वलं प्रभावश्च । प्रणितिभिः नम्नाः शिरोधराः शिरोधयः कंधराः प्रीवाः अंसाः स्कन्धा भुजिशिरांसि च येषां ते तथोक्ताः। धरित धराः शिरसां धराः शिरोधराः प्रहर्षेण प्रमोदेन पुलकाः रोमाश्चाः तेषां उद्गमः प्रादुर्भावः तेन चारवः मनोरमाः देहाः येषां ते तथोक्ताः। वाग्भिरिति चतुर्विधाभिः वाणीभिः। यद्भाष्यं 'चतुष्ट्यी शब्दानां प्रवृत्तिः' 'जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः द्व्यशब्दाश्चचतुर्धा' इति । अन्ये लाहुः। 'द्रव्यं गुणं क्रियां जातिमाहुः शब्दाश्चतुर्विधाः। यदच्छया प्रयुक्ताः स्युः संज्ञाशब्द्यस्य पश्चमः। अपरे लाहुः। 'वेखरीशब्दिनिष्पत्तिर्भध्यमाश्चतिगोचरा। योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्माचाप्यनपायिनी' इति चतुर्धा वागुच्यते । शब्दान्तं निष्पत्तिर्थस्याः सा शब्दिनिष्पत्तिः घटाद्यर्थस्पा वाक् वेखरी इत्युच्यते । श्वतिगोचरा श्रोत्रप्राह्या वाक् मध्यमेत्युच्यते । योतितः अर्थो यया सा द्योतितार्था ज्ञानरूपा वाक् पश्चिन्तीत्युच्यते । अनपायिनी ब्रह्मरूपा वाक् सूक्ष्मेत्युच्यते ॥ १ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तुष्टुवुः सुरा इत्युक्तं तां स्तुतिमाह । ऋषिरुवाच । शकादय इति । तस्मिन्सिहिषासुरे देव्या नि-

हते इत्यन्वयः । शिरोधरा प्रीवा । अंसः स्कन्धः । पुलकाः रोमाञ्चाः ॥ १ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अथ चतुर्थाध्यायस्य सप्तशतीमन्त्रहोमविभाग उच्यते । आदा ऋषिरुवाचेति शकाद्याः श्लोकमन्त्रकाः । षड्विशा इति । आदाः प्रथमः ऋषिरुवाचेति ऋषिरुवाचस्वाहेत्ययं मन्त्रो वर्तते १ । शकाद्याः शकाद्यः सुरगणा इत्येवमादयः श्लोकमन्त्रकाः श्लोकरूपा मन्त्राः षड्विशाः । षडिभका विशतिरित्यर्थः । शकाद्य इति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) शकादय इति । सुरारिबले च देवा इति पाठे देवाः कीडायुक्ताः इति बोध्यम् । प्रणत्या आनतं शिरोधरांसं प्रीवास्कन्धं येषां ते । अंसशब्दस्याऽत्याक्षरत्वेन पूर्वप्रयोगस्याऽनित्यलात्परनिपातः ॥ १ ॥

### देव्या यया ततिमदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या । तामिन्वकामिक्छदेवमहर्षिपूज्यां भक्तया नताः स्म विद्धातु शुभानि सा नः ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २॥

(२ चतुर्धरी) इदं जगत् ब्रह्माण्डं आततं अभिव्याप्तं आत्मशक्तया निजेनीपाधिकस्वभावेन । वैभवेनेत्यर्थः । कथं ताईं अस्या मूर्तिमत्त्वं इत्याह । निःशेषते । निःशेषदेवगणस्य शक्तिसमूहाय सामर्थोपचयाय मृर्तिः विग्रहो यस्याः । 'मूर्तिदेंहे पिरेग्रहे' । देवगणैहिं प्राग् आर्तस्वरैः प्रार्थिता सती शक्तिरासीत् । यद्वा ततं प्रपिवतं । सष्टमित्यर्थः । आत्मशक्तया निज-प्रभावेण निःशेषदेवगणस्य शक्तिसमृहः तेजोंशप्रचय एव मृर्तिः कायो यस्याः तया । भक्तया सेव्यसेवकभावस्वीकार-पुरःसरेण नम्रीभावेन नताः प्रणताः स्म । स्मइत्यव्ययं स्मः इत्यर्थे । पादपूरणे वा छन्दोनुरोधात् छप्तविसर्जनीयं वा । अम्बका नोऽस्माकं धुभानि विद्धातु ॥ २ ॥

(३ शान्तनवीं) निःशेषदेवगणशक्तिसमृहम् यया देव्या आत्मशक्त्या खशक्त्या इदं जगत् प्रपिश्चतं तां अखि-लदेवमहार्षपूज्यां अम्बिकां चण्डिकां देवीं भक्त्या आनतास्म । सा नोऽस्माकं ग्रुभानि विद्धातु करोतु । 'तुहिचस्महवै पादपूरणे' । निःशेषाः सर्वे देवाः तेषां गणाः तेषां शक्तयः तासां समृहाः ते एव मूर्तयो यस्याः सा तथोक्ता । अखिलाः सर्वे देवा महर्षयश्च तैस्तैश्च पूज्यां पूजनीयां । आनताः वयं भक्तिप्रह्वाः ॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देव्येति । आततं व्याप्तं ततं सष्टं च निःशेषदेवगणशक्तीनां समूहनाय दृद्धये तच्छिक्तसमूह एव तेजोंशप्रचयएव च मृतिर्विप्रहो यस्यास्तयेत्यर्थः । समृहं इति भावे क्तः । नताः स्मेत्यत्र 'वा शिर' इति विसर्गस्य सः ॥ २ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) देव्या ययेति ३॥ २॥

(६ दंशोद्धारः) देव्येति । ततं व्याप्तं सष्टं वा । अशेषदेवगणानां शक्तिसमूहाय सामध्योपचयाय मूर्तिर्यस्याः । निःशेषदेवगणानां शक्तिसमूह एव मूर्तिर्यस्या इति वा । स्मेति छान्दसलात् विसर्गलोपः । स्मः इत्यर्थेऽव्ययं वा पादपूरणे वा ॥ २ ॥

### यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलं वलं च । सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चार्थभभयस्य मितं करोतु ॥ ३॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३ ॥ (२ चतुर्धरी) प्रभावं प्रकृष्टं स्वभावं अतुलं अनन्यसाधारणं वलं सामर्थ्यं च वक्तुं वर्णयितुं नह्यलं न पर्याप्ता इत्य- न्वयः । अशुभं अकल्याणं भयं भाविदुःखप्रतिसंधानजमसुखं । अशुभभयस्य नाशाय चेत्यन्वयः । वैभाषिक एकवद्भावः । अशुभा दैत्यास्तेभ्यो भयं तस्य नाशायेति वान्वयः ॥ ३ ॥

(३ शान्तलयी) यस्याः देव्याः अतुलं अनुपमं प्रभावं वलं च वक्तुं साकत्येन वर्णयितुं ब्रह्मा चतुर्मुखः भगवान् स-वृंश्वर्यसंपन्नः अनन्तः विष्णुः हरश्च नालं न हि समर्थः । हि प्रसिद्धमेतत् । सा चण्डिका देवी अखिलजगत्परिपालनाय अ-शुभभयस्य च नाशाय मितं करोतु । अखिलं जगत् पालियतुं अशुभेभ्यो भयं नाशियतुं च खयं खान्तं दत्तावधानं क-रोतु । प्रभावः प्रभुलं । 'स्थौत्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं' । असुरभयस्य इति पाठः । अशुभभवस्येति पाठे भवः उदयः ॥ ३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) यस्या इति । यस्या अतुलं प्रभावं तेजः बलं शारीरं वक्तुं अनन्तः सहस्रास्योपि ब्रह्मा स्नष्टापि हरः सर्वशक्तिरपि नालं न पर्याप्ताः । असुरेभ्यो भयस्येत्वर्थः । समाहारे द्वन्द्वो वा ॥ ३ ॥

(५ जगचनद्रचन्द्रिका) यस्याः प्रभावमिति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः) यस्या इति । अग्रुभमकल्याणं भयं भाविदुःखप्रतिसंधानं । समाहारे द्वन्द्वैकवद्भावः । अग्रुभयु-क्तस्य भयस्येत्युत्तरपदलोपो वा ॥ ३ ॥

### या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधयां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनमभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ॥ ४॥

(१ गुप्तवती) कृतिथियां 'पण्डितेषृत्तमानां च विद्वत्सु कृतबुद्धयः' इति भारतात् । कुलजनप्रभवस्य महाकुलोत्पन्न-कुलवधूसमूहस्य । स्मेति विसर्गलोपोऽन्ययं वा ॥ ४ ॥

(२ चतुर्धरी) सकृतिनां पुण्यशीलानां भवनेषु गृहेषु या स्वयमात्मना पूर्वरूपापहारेणेखर्थः । श्रीः संपदिखन्वयः । तथा कृतिथयां अभ्याससंस्कृतान्तः करणानां हृदयेषु अन्तः करणेषु बुद्धिः अध्यवसायः । यद्वा हृदये मनिस सुबुद्धिः स्वर्गापवर्गसाधनं ज्ञानं । तथा सतां सत्पथगानामास्तिकानां आगमचोदिते तथालाध्यवसायः श्रद्धा । कुलजनप्रभवस्य शुद्धसंतानजन्मनो जनस्याकरणीयाप्रवृत्तिलक्षणान्तः करणगुणो लजा तां तथा-विधां । विश्वं जगत् ॥ ४॥

(३ शान्तनवी) हे देवि सुकृतिनां पुण्यवतां भवनेषु गेहेषु या श्रीः संपत्तिरभूदित भविष्यति खयं तां लां नताः प्रणताः वयं स्म । अतस्लं सुकृत्यात्मकं विश्वं श्रीः सती परिपालय । हे देवि पापात्मनां भवनेषु या अलक्ष्मीः अभूदित भ-विष्यति खयं तां लां नताः प्रणताः वयं । अतस्लं पापात्मकं विश्वं अलक्ष्मीः सती परिपालय । हे देवि कृतिष्यां शाल्र-जनित्धियां ज्ञानिनां हृदयेषु या बुद्धिः अभूदित भविष्यति खयं तां लां नताः प्रणताः वयं । अतस्लं कृताध्यात्मकं बुद्धिः सती परिपालय । हे देवि सतां सज्जनानां हृदयेषु या श्रद्धा सत्कर्मनिष्ठाऽभूदितः भविष्यति खयं तां लां नताः प्रणताः वयं । अतस्लं श्रद्धा सती सदात्मकं विश्वं परिपालय । हे देवि लं कुलजनप्रभवस्य सतां सज्जनानां कुलभूतस्य लोकस्य हृदये या लजाऽभूदितः भविष्यति खयं तां लां नताः प्रणताः वयं । अतस्लं सकलाचारसंरक्षणे लजां लजासती सत्कुलजनप्रभवात्मकं विश्वं परिपालय । स्मद्दाब्दः पादपूरणे । खयमव्ययं । सुष्ठु अयः श्रुभावहो विधिर्यस्मिन् कर्मणि नमने परिपालने वा तत् । खयमिति कियाविशेषणं । नपुंसकलिङ्गम् ॥ ४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) या श्रीरिति । पापात्मनां भवनेष्वलक्ष्मीः । कृतिधयां निर्मलान्तःकरणानां हृदये बुद्धिः खर्गा-पर्वगंसाधनं । सतां हृदयेषु श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । कुलजनप्रभवस्य ग्रुद्धजन्मनो हृदयेषु लजा अकरणीयाप्रवृत्तिलक्षणान्तः-करणवृत्तिविशेषः । नताः स्मेति प्राग्वत् ॥ ४ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) या श्रीरिति ५ ॥ ४ ॥

(६ दंशोद्धारः) या श्रीरिति । सुकृतिनां भवनेषु श्रीः पापात्मनां भवनेष्वलक्ष्मीरित्यन्वयः । कृतिधयां अभ्याससं-स्कृतिषत्तानां हृदयेषु बुद्धिरसद्युदासपूर्वकस्तत्त्वाध्यवसायः । यद्वा हृदयेषु मनःसु बुद्धिः खर्गादिसाधनज्ञानं । सतामा-स्तिकानां श्रद्धा आगमचोदिते तत्त्वनिश्चयः । कुलजनप्रभवस्य शुद्धसंतानजन्मनोऽकार्यकरणे लजा ॥ ४ ॥

### किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतितंक चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। किं चाहवेषु चरितानि तवाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ५ ॥

(१ गुप्तवती) किं वर्णयाम । तव रूपवीर्यचरितानि वाचामगमोचराणीत्यर्थः ॥ ५ ॥

१ 'तबाद्धतानि' इखपि पाठः ।

( २ चतुर्धरी ) एतच सुतिपरं । वसुतस्लिनिवीच्येव लिमिलाह । किमिति । इदं तव रूपं खरूपं कि वर्णया-मेति समर्थनायां पश्चमी । असामर्थ्ये हेत्रमाह । अचिन्त्यमिति । सर्वेषु असुरदेवगणादिकेषु अचिन्त्यं अनिरूपणीयं सर्वो-त्क्रप्रतादित्यन्वयार्थौ । एतत्प्रसिद्धं अतिवीर्यमनन्यसाधारणं सामर्थ्यं च तव कि वर्णयामेत्यन्वयः । प्राचीन एव हेतः । भूरि प्रचरं । हे देवि यानि चाहवेषु तव अति चरितानि अनन्यसमानि चेष्टितानि च किं वर्णयामेत्यन्वयः । इहापि स एव हेतलेन विपरिणमते । सु(ख)चरितानीति वा पद(रि)च्छेदः ॥ ५ ॥

(३ शान्तनवी ) असुराश्च देवाश्च असुरदेवाः । शाश्वतिकविरोधविवक्षायां तु असुरदेवं । तेषामसुराणां च देवानां च गणाः आदयो येषां मनुष्यादीनां ते तथोक्ताः तेषु । 'अजायदन्तं' इत्यसुरशब्दस्य पूर्वप्रयोगः । अजायदन्तलादभ्य-हिंतलाच । अमरदैल्पगणादिकेषु इति पाठः सभ्यः । हे देवि सर्वेषु असुरदेवगणादिकेषु तव अद्भुतं रूपं अचिन्त्यं मनसा-पि चिन्तयितुं सार्तु अप्यशक्यं एतत्तव मनोहरं रूपं वाचा किं वर्णयामः। वर्ण वर्णिकयायां। चुरादिलोडन्तं तत्। मनसापि स्मर्तुमशक्यं तत् वाचा किं वर्णयितुं शक्यं स्यादिति भावः। हे देवि तव भूरि अधिकं असुरक्षयकारि अतिवीर्यं च किं वाचा वर्णयामः । यन्मनसापि अचिन्त्यं स्यात् वीर्यं बलं प्रभावश्च । हे देवि सर्वेषु असुरदेवगणादिकेषु आहवेषु संप्रा-मेषु तवाद्धतानि चरितानि वीरकर्माणि च कि वर्णयामः वाचा वाण्या यानि मनसापि स्मर्तुमशक्यानि ॥ ५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) एषा आपाततः सुतिर्वस्तुतस्त्वनिर्वाच्याऽसुत्यैवेत्याह । किमिति । असुरा दैत्याः । देवाः शिवादयः । गणाः प्रमथाः । तत्प्रभृतिषु अचिन्त्यं सर्वेत्कृष्टलादनिरूपणीयं तव रूपं । अतः किं केन प्रकारेण वर्णयाम । च परं दैरानाशकारि भूरि वीर्ये अति अत्युत्कृष्टं । च परं युद्धेषु यानि चरितानि तान्यप्यति अत्युत्कृष्टानि । अतः किं वर्णयामेत्यन्वयः । सर्वत्राचिन्त्या इति ॥ ५ ॥

( ५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका ) किं वर्णयाम इति ६ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) कि वर्णधाम इति । लोडुत्तमबहुवचनं । दन्त्यपाठे सुचरितानीति च्छेदः । यानि सर्वेषु असुरदे-बगणादिकेषु अतिशयेन वर्तन्ते । अद्भतानीति वा पाटः ॥ ५ ॥

### हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । सर्वाश्रयाखिलिमदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्रमाद्या ।। ६ ।।

(१ गुप्तवती ) दोषैः बुद्धिमान्यादिभिः अंशभूता । तवेति शेषः । 'पादोऽस्य विश्वाभूतानि' इति श्रुतेः । अव्याकृता नामरूपव्याकियातः पौर्वकालिकी । अत एवाद्या ॥ ६ ॥

(२ चतुर्भरी) मूलप्रकृतिश्व लमेवेत्याह । हेतुरिति । लं समस्तजगतां हेतुः मृलकारणं । तत्रोपपत्तिमाह । त्रिगुणेति । सलरजस्तमोमयीत्पर्थः । नन्वेवं रागादिसंबन्धः स्यात्रच सः । किंतु सर्वकारणं लमेवेत्याह । अपीति । त्रिगुणापि सती दोषैः रागादिभिन ज्ञायसे । न विषयी क्रियसे इत्यर्थः । एवमपि परिच्छित्रतया सर्वकारणमप्यसीत्याह । हरिहरादिभिरिति । अ-थवा सर्वाश्रयेति कचित् तत्पुरुषेऽपि वाच्यलिङ्गता । सर्वाश्रया सर्व आश्रयो यस्या इति बहन्नीहिः । कारणान्तरमप्यस्ती-ल्याहः । अखिलमिति । इदमखिलं जगत् ब्रह्माण्डं अंशभूतं तवैकदेशाश्रितं अनन्तब्रह्माण्डाधिकरणलात् । नलेवं विकारापत्तिः। सांशलेन मूर्तिलापत्तेरित्याह । अव्याकृतेति । षड्डिधविकारहीनेत्यर्थः । 'भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वुद्धिरेवच । अहं-कार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा' इति भगवद्गीतासु । हि यस्मात् लं आद्या प्रकृतिः तस्याः विशेषणं परमेति । परः पर-मात्मा मीयते जीवभावेनावच्छियतेऽनयेति परमा । परो हि प्रकृतधर्माध्यासात् जीवभावेनाध्यवसीयते ॥ ६ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे देवि लं त्रिगुणापि त्रयो गुणाः यस्यां सा सलं रजस्तम इति त्रयो गुणाः सलगुणा लं वैष्णवी शक्तिः सती जगन्ति रक्षसि । रजोगुणा लं ब्राह्मी शक्तिः सती जगन्ति सजिस । तमोगुणा लं माहेश्वरी शक्तिः सती ज-गन्ति संहरसि । अत एव त्रिगुणाप्यसि । अत एव लं समस्तजगतां हेतुरसि । सर्जनीयसंरक्षीयसंहरणीयानि विविधानि जगन्ति खर्गभूपातालाख्यानि तेषां लं हेतुरसि । हे देवि लं हरिहरादिभिरि देवैस्तत्त्वतो न ज्ञायसे । मायारूपलात् । हे देवि लं अपारा अनवधिरनन्ता अन्तरहिता । हे देवि लं सर्वाश्रया सर्वः आश्रयो यस्याः सा तथोक्ता या आश्रीयते आश्रया सर्वस्याश्रया सर्वाश्रयापि । हे देवि इदमखिलं जगत् तवैव अंशभूतं मायामयलाजगतः अंशरूपेण समलं निष्पन्नं समस्तां-शलभूतलं प्रापदिति वा अंशभूतं । हे देवि लमव्याकृतासि केनापि न व्याकृतासि पदेन वाक्येन वा। 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुते: । लं च विद्यालेन परब्रह्मतत्त्वमेव । यद्वा हे देवि लं अव्याकृतासि केनापि प्रकाशितासि । परप्रकाशिलानभ्युपगमात् ब्रह्मस्ररूपस्य खयंप्रकाशलाभ्युपगमाच । तस्य लं च परब्रह्म तत्त्वमेव खयं प्रकाशमानमनतिश-यानन्दचिद्रुपमसीत्यर्थः । यद्वा हे देवि लमव्याकृतासि अव्याहतासि । केनापि न हिंसितासि । कृञ् हिंसायां स्वादिः । ल- मेन तु युद्धे हितान्व्याकृणोषि व्याहंसि। यदभ्यधुः। 'हिंसाकरणयोः खादाँ कृणोति कृणुते कृञः। करोति कुरुते द्वे द्वे संपद्येते परे कमात्' इति। अव्याकृता हि परमा इति पाठे तु हि यस्मात् हे देवि लंपरमा परा उत्कृष्टा मा ठक्ष्मीः ततः अव्याकृता अः विष्णुः तेन व्याकृता उरिस स्थापिता लोकेषु वा व्याकृता व्यवस्थिता। यद्वा हे देवि हि यस्मात् तव समस्तरोमकृपेषु निज-रक्ष्मीन् दिवाकरो ददाँ। अतस्त्वं अव्याकृतासि अविना सूर्येण आसमन्तात् कृतासि तेजोभिर्निमितासि। अतएव लं परमा परा श्रेष्ठा मा तेजोलक्ष्मीः। 'अवयः शैलमेषार्काः'। यद्वा अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। हे देवि हि यतः लं जगतामाद्या मूलभूता। अतः सृष्टेः प्राक् केवलेवेति अव्याकृता सत्तरजस्तमोगुणानुद्यात् भेदप्रत्ययानुद्यात्स्वलादिना अपृथकृता सांख्य-दर्शनप्रसिद्धा परमा प्रकृतिः प्रधानाख्यासि। इयं देवी सांख्यमते प्रकृतिराख्याता। वेदान्तिनस्तु तामनिर्वचनीयामात्ममान्यामनादिमविद्यामाहुः। शाब्दिकास्तां शब्दशक्तिमाचक्षते। तान्त्रिकास्तां कर्मणामपूर्वोत्पादनसामर्थन्वस्तणां फलगतिमाहुः। तार्किकास्तां च स्तुता(?)चावसिति सिद्धिभिदामाहुः। शैवास्तां शिवशक्तिमाहुः। वैष्णवा विष्णुमायां तामाहुः। शाक्तासु तां महामायामनादिमादिमां शक्तिमाहुः। पौराणिकास्तु तां देवीमाहुः॥ ६॥

(४ नागोजीभट्टी) मूलप्रकृतिस्त्वमेवेत्याह । हेतुरिति । लं समस्तजगतां हेतुर्मूलकारणम् । तत्र हेतुः । यतः त्रि-गुणा सत्वरजस्तमोयुता । नन्वेवं रागादिसंबन्धेन सर्वकारणं न स्यादत आह । अपीति । त्रिगुणापि दोषैः रागादिभिनं ज्ञा-यसे न विषयीकियसे । यद्वा दोषैविंशिष्टा केनापि न ज्ञायसे । तदभावादित्यर्थः । नन्वेवं परिच्छिन्नतया सर्वहेतुलं न स्यादत आह । हरिहरादिभिरप्यपारा अज्ञाता । परिच्छेदाभावादित्यर्थः । तत्र हेतुः । सर्वाश्रया सर्वमाश्रयं यस्याः सा । कार्ये हि कारणमाश्रयते । सर्वत्र वर्तमाना च । यत एव जगत् तवांशभूतं सर्वसमप्टेर्नह्मणस्त्वदंशत्वात् । एतद्वयं परिच्छिन्नं त्वयाहतं स्यादिति भावः । नन्वेवं विकारापत्तिरत आह । अव्याकृता षड्विधविकाररहितत्वात् हि यतः संसारमाद्या प्रथमा प्रकृतिः स-तर्जस्तमस्यां साम्यावस्थासि । कीदशी । परमा पर आत्मा मीयते जीवभावेन विच्छिद्यते यया । परमात्मैव प्रकृतिः धर्माध्यासाजीवलेनाध्यवसीयते ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) हेतुः समस्तेति ७॥ ६॥

(६ दंशोद्धारः) मूलप्रकृतिश्व लमेवेलाहुः । हेतुरिति । यतो हरिहरादिभिरप्यपारा अपरिच्छित्रा । तत्र हेतुः । सर्वाश्रया । आर्षलात्परविष्ठित्रलाभावेन विशेष्यिनिम्नता । यद्वा सर्वेषामाश्रयो यस्मामिति बहुवीहिः । हेलन्तरमाह । अखिस्र जगत्तवांशभूतं । नचेवं विकारितापत्तिरित्याह । अव्याकृता विकाररिहता । यत आद्या परमा प्रकृतिः पर आत्मा मीयतेऽविच्छि- धतेऽनया जीवलेनेति परमा । आवरणशक्तिरित्यर्थः ॥ ६ ॥

### यस्याः समस्तसुरतासमुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुचार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च ॥ ७॥

(१ गुप्तवती) सुरता देवता । 'देवात्तल्ल'इति देवशब्दोऽर्थपरः । यद्वा सुरसमूहः सौमा 'पौणं त्रैतमालभेत'इति वाक्ये त्रयाणां यमलानां समूहिस्रता तत्र भवस्रेत इत्यत्रैव प्रकृतेऽपि निर्वाहाय 'गजसहाभ्यां च' इति वार्तिके चकारा-दन्यत्रापीति सुख्यलात् । समस्तसुरशक्तिरूपा लिमत्यन्वयो वा । दृप्तिं प्रयाति देवगण इति शेषः ॥ ७ ॥

(२ चतुर्धरी) यस्याः खाहायाः समुदीरणेन समुचारणेन समस्तमुरता निःशेषदेवगणः । तृप्ति प्रयाति । सा खा-हासि भत्तसि । यत्तदोः साहचर्यनियमात् । खधा च लमेवेखन्वयः । अतो हेतोः त्वं उचार्यसे । पितृकर्मखिति शेषः ॥ ॥

(३ शान्तनवी) समस्तमुरता इति । मुर ऐश्वर्ये । मुरिन्त मुराः । मुराणां भावः मुरता । सास्ति येषां ते मुरताः इन्द्रादयः । मलर्थे अर्शआदिलादच् । समस्ताश्व ते मुरताश्व समस्तमुरताः । समस्तिवबुधा इति यावत् । हे देवि सा वै प्रसिद्धा खाहा लमेवासि । 'खाहा च हुतभुक्प्रिया' । यस्याः खाहायाः समुदीरणेन उच्चारणेन सकलेषु मखेषु यज्ञेषु समस्तिमुरताः समस्तिवबुधाः यज्ञभुजः तृप्ति प्रयान्ति प्राप्नुवन्ति । किंच हे देवि वै प्रसिद्धा सा खधा लमेवासि । अत एव खिल पित्यज्ञेषु जनैः पितृशाद्धकृद्धिः पुरुषैः पितृगणस्य तृप्तिहेतुः खधा खथेलेवं स्पमन्त्रात्मा सती लमेवोचार्यसे कथ्यसे । 'दैवे श्राद्धे भवेत्खाहा पैत्र्ये श्राद्धे खधोच्यते' । 'खाहा देवहविदाने श्रीषड्वौषड्वषट्खधा' इत्यभिधाने तु विभागो नाश्रितः ॥ ।॥

(४ नागोजीभट्टी) यस्या इति । हे देवि यस्याः समुदीरणेन उच्चारणेन समस्तमुरता सकलमुरसमृहः सर्वयज्ञेषु ति प्रयाति सा स्वाहा लमेवासि । वे प्रसिद्धं । तथा पितृगणस्यापि तृप्तिहेतुस्लमेव । अतएव जनैः पितृकर्मणि स्वधा च उच्चार्यते वा ॥ ७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) यस्याः समस्तेति ८॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) यस्या इति । यस्याः स्वाहायाः समुदीरणेन समुचारणेन समस्तसुरता समस्तदेवगणस्त्रीप्तं प्रयाति सा स्वाहासि । तथा स्वधा च पितृगणतृप्तिहेतुरसि ॥ ७ ॥

चित्रथोऽध्यायः ४

### या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता तमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्वसारैः। मोक्षार्थिभिर्म्रीनिभिरस्तसमस्तदोषेर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी ॥ ८॥

(१ गुप्तवती) अस्तसमस्तदोषैः 'ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा' इति योगसूत्रोक्ताऽसलविषयकलादिदोषविरहिताबुद्धिभिः परमा विद्यासि निर्विकल्पकवृत्तिरूपा लमेवासि ॥ ८ ॥

(२ चतुर्धरी) या मुक्तिहेतुरिति । हे देवि सा प्रसिद्धा विद्या लमसि । भवती भगवद्विषये(ब्रह्मविषये)ितयावत् । परमा प्रकृष्टतमा । तत्रोपपित्तमाह । येति । 'सा विद्या या विमुक्तये' इति वचनात् । अचिन्त्यं दुरनुष्ठेयं महावतं साधनं यस्याः सा तथा । महावतमाह भगवान् पातज्ञिलः । 'अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः । एते तु जातिदेशकालसमयाविष्ठित्राः सार्वभौमा महावतं' इति । हि हेतौ । यस्मात् विद्यासीत्यन्वयः । अतस्त्वं मुनिभिर्मननपरेरभ्यस्यसे । पुनरध्यवस्यसे । सुष्ठु नियतानि वशीकृतानीन्द्रियाणि यैः तैः तत्त्वं ब्रह्मैव सारो येषां मुनियतेन्द्रियाश्च ते तत्त्वसाराश्चेति विग्रहः । अस्ताः ध्वस्ताः समस्ता दोषा रागादयो येषाम् ॥ ८ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि हि निश्चयेन या मुक्तिहेतुः अचिन्त्यमहात्रता परमा वेदान्तोद्भावनीयपरत्रह्मतत्त्वावगितिरूपसाक्षात्कारलक्षणा विद्यास्ति सा भगवती लमेव सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिरस्तरमस्तदोषैर्मुनिभिः अभ्यस्यसे पुनः
पुनरावर्त्यसे शिक्ष्यसे इत्यन्वयः । विद्यासि इति पाठे तु हे देवि हि निश्चयेन लमेव भगवती सा परमा वेदान्तश्रवणमननिनिद्ध्यासनवर्जनीयब्रह्मतत्त्वावगत्याकृतिसाक्षात्कृतिरूपा विद्यासि । या यद्ग्पा विद्या लमेव मुक्तिहेतुः अविचिन्त्यमहात्रता
लं सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेमोंक्षार्थिभः अस्तसमस्तदोषैः मुनिभिरभ्यस्यसे शिक्ष्यसे शश्चद्वरुम्य इत्यन्वयः । मुक्तिरमृतं
कैवल्यं । 'ज्ञानादेव तु कैवल्यं' इत्युपगमात् मुक्तिहेतुर्विद्या । 'हेतुर्ना कारणं वीजं' । कीदशी विद्या । अचिन्त्यानि चिन्तियतुमप्यशक्यानि दुश्वराणि महान्ति त्रतानि उपवासादीनि पुण्यानि यस्यां सा अविचिन्त्यमहात्रता अभ्यस्यसे । असु क्षेपणे ।
अभिपूर्वः कर्मणि लट् । थासः से । सुष्टु नियतानि विषयेभ्यो व्यावर्तितानि इन्द्रियाणि यस्ते सुनितेन्द्रियाः ते च ते तत्त्वसाराश्चेति सुनितेन्द्रियतत्त्वसाराः । तत्त्वं तत्त्वं ज्ञानं सारं न्याय्यं (नान्यं) येषां ते तत्त्वसाराः मन्यन्ते मुनयः तैः मोक्षमर्थयन्ते मोक्षार्थनः । अस्तः नष्टः समस्तः दोषः कामकोधलोभादिरूपो एषां ते अस्तसमस्तदोषाः तैः । विद्यते ज्ञायतेऽनया
विद्या मगवती सर्वेश्वर्यसंपन्ना परमा सा चोत्कृष्टा ॥ ८ ॥

(४ नागोजिभट्टी) प्रकृतिरूपलमुक्त्वा ब्रह्मापि लमेवेत्याह । येति । हे देवि या मुक्तिहेतुः । अविचिन्त्यमनुष्ठेयल-चिन्ताया अप्यविषयं महाव्रतं आहिंसासत्यास्त्रेयब्रह्मचर्यापरिग्रहरूपं योगशास्त्रप्रसिद्धं साधनं यस्या ईट्शी च या सा भग-षती भगवद्विषया परमा उत्कृष्टविद्या तद्विषयावरणभाजिका ब्रह्मज्ञानरूपा लमेवासि । हि यतः अतस्त्यक्तसमस्तरागादिमो-सोच्छुभिर्मुनिभिर्वशीकृतेन्द्रियैः तलं ब्रह्मव ज्ञेयलेन सारो येषां तरभ्यस्यते इत्यर्थः । अभ्यस्यसे इत्यत्रासंधिः संहिताया अनिस्यलात् ॥ ८ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) या मुक्तिहेतुरिति ९॥ ८॥

(६ दंशोद्धारः) या मुक्तिहेतुरिति । सा परमा उत्कृष्टा भगवती विद्या त्वमेव । सा का । याऽविचिन्त्यमहाव्रता अविचिन्त्यं महाव्रतं यस्याः । महाव्रतं च पातञ्जले अभिहितं । 'अहिंसासत्यमस्तयं व्रह्मचर्यापरित्रहाः । एते तु जातिदेश-कालसमयावच्छित्राः सार्वभौमा महाव्रतम्' इति । सुष्टु नियतानि इन्द्रियाणि यैः । तत्त्वं ब्रह्मेव सारो येषां ते च ते ॥ ८ ॥

### शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधानसुद्रीथरम्यपद्पाठवतां च साम्नास् । देवि त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमातिहत्री ॥ ९ ॥

(१ गुप्तवर्ती) शब्दात्मिका नादब्रह्म । ऋग्यजुषामिति समासान्तोज् नेह अनित्यत्वात् । उद्गीथः पञ्चभक्तिकस्य साम्रो द्वितीया भक्तिरुत्तमत्वात् सैव निर्दिष्टा । रम्यपदपाठो देवतापदस्तोमैः कालपूरणं । भवभावनायं उत्पत्तिकृत्यार्थं वार्तो जीवनस्थितिकृत्यं । आर्तिहन्त्री अनुप्रहकृत्यवती । तेन पञ्चकृत्यपरायणेति यावत् ॥ ९ ॥

(२ चतुर्धरी) शब्दात्मिका इति । शब्दात्मिका शब्दब्रह्मखरूपा । ऋक् ऋग्वेदः । यज्ंषि यजुर्वेदः । सुविमलानि निर्दोषाणि ऋग्यज्ंषि चेति तेषां साम्रां सामवेदानां च विविधानामाश्रय इत्पर्धः । व्यक्तयपेक्षया बहुवचनं निधानमिति । अजहिङ्गिलात् वाच्यलिङ्गाभावः । उद्गीतमुचैर्गानं तेन रम्यः पदानां पाठो विद्यते येषु सामसु । उद्गीथित पाँठे उद्गीयः

१ 'अभ्यस्यते' इति पाठः । २ 'उद्गीतरम्य' इति पाठो बहुभिर्व्याख्यातः समीचीनश्च ।

साम्नीयः विभक्ति विशेषः । तेन रम्याणां पदानां रसविशेषभाजां पाटो विद्यते येषु । 'साम्र उद्गीथो रसः' इति श्रुतेः । यद्वा उद्गीथः प्रणवो मन्त्रः तेन रम्यपदपाठवतामिति सर्वेषां विशेषणं । 'उद्गीथः प्रणवो मन्त्रः सर्वव्यापी निरञ्जनः' इति नैगमा-भिधानाण्य । तेन रम्यपदपाठवतामिति सर्वेषां विशेषणं । 'ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । क्षरलादौ (अवद्येनौ) कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते' इति मनुस्मरणात् । इत्थं त्रयी वेदत्रयरूपा लं । आधर्वणास्तु शान्तिकपौष्टिकाभिचारिकात्म-कतयैतेष्वन्तर्भावात् पृथङ्नामाभिधानम् । देवयति सर्वान् प्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेन व्यवहारयतीति देवी भगवती वीर्यातिशय-शालिनी सर्वप्राणिभ्यो वलीयस्त्वात् । भवः संसारः तस्य भावनाय अनुवर्तनाय । वार्ता कृष्यादिरूपा । 'कृषिर्वणिज्या तद्वच त्रतीयं पशुपालनं । विद्या ह्येता महाभाग वार्तावृत्तित्रयाश्रयाः' इति विष्णुपुराणे दर्शनात् । परमार्तिहन्त्री पीडातिशय-स्फोटिनी । वार्ताविशेषणं वा भवती भावनाय संसारज्ञानार्थं त्रयी वेदस्त्यमित्यन्वयः । अन्य आह भवभावनाय संसारिधन्तये त्रयी लं यज्ञोपदेशलात् । तथाच 'अमौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरत्रं ततः प्रजाः' इति ॥ ॥ ९ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं भगवती ऐश्वर्यादिसंपन्ना शब्दात्मिका वर्णपदवाक्यरूपवाणीखरूपा सुविमल्पर्यजुषां उद्गीयरम्यपदपाठवतां साम्रां च निधानं सर्वजगतां आर्तिहन्त्री परमा उत्तमा चतुर्वगर्दर्शनी वार्ता वृत्तान्तरूपा त्रय्यसि वेदानां त्रयी भवसीत्यन्वयः । अथ वा हे देवि भवती लं सर्वजगतां भवभावनाय संस्ट्युत्पादनाय परं निधानं आश्रयः स्थानं वसतिरसि आर्तिहन्त्रयसि । लं वार्तासि कृषिगोरक्ष्यादिवृत्तिरसि । लं शब्दात्मिका नादरूपासि । यद्वा वर्णपदवाक्यरूपासि गयपयात्मिकासि । हे देवि लं सुविमलानि ऋगिः सहितानि यज्ञृषि तेषां विमलम्ब्युषां ऋचः ऋग्वेदाः यज्ञृषि यजुर्वेदाः तेषां उद्गीथरम्यपदपाठवतां साम्रां सामवेदानां त्रय्यसि इत्यन्वयः । वेदशाखानां बाहुत्याद्वहुवचनप्रयोगः । उद्गीथ उद्गानं अत एव रम्यपदपाठवतां उद्गिथेन रम्याणि पदानि तैः कृला पाठवतां । अन्यथा पदानां पाठः पदपाठः उद्गीथन रम्यः पदपाठो येषां तानि उद्गीथरम्यपदपाठानि सामानि इति स्थात् । उद्गीथः प्रणव इति क्षीरतरिक्षणीकारो व्याख्यत् । उद्गीथः सामवेदः इत्यौणादिवृत्तिकारः । प्रणवपक्षे उद्गीथरम्यता ऋग्यजुषामपि अस्ति । यद्वा उद्गीथः उद्गानं साम्रि प्रसिद्धं । वार्ता वृत्तीः कुसीदपाशुपात्यवाणिज्याख्या । जनश्रुतिर्वृत्तान्तः । 'क्षियामृक्सामयजुषी इति वेदा-स्रयस्थी' । ऋचथ यज्ञ्षि च ऋग्यजुषाणि । अचतुरादिना अच् समासान्तः । इह तु समासान्तविध्यनित्यत्वमाश्रितं । सुविमलानि ऋग्यज्ञ्षि येषां । यद्वा समासान्तरसुक्तमेव । भवभावनाय भवः शिवः परमात्मा तस्य भावनं ध्यानं तस्मै प्रकृता त्रयी लमेवासि इत्यर्थः । 'रहे (उप्रे) जन्मिन कत्याणे प्राप्तो संस्रितिसत्त्रयोः' । भवः आर्तिहन्त्रीति । 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' इति निदेशात्समाससिद्धिः । 'आर्तिः पीडा धनुःकोद्योः' अङ्पूर्वता क्रवित् । देवि इति । अत्र देवि इति संबुध्यन्तः पाठः । असीति संवन्धतः ॥ ९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) शब्देति । सुविमलानामपौरुषेयलेन दोषरिहतानां ऋचां यजुषां साम्रां च निधानमाश्रयः शब्द-ब्रह्मरूपा भवस्य संसारस्य भावनाय प्रवृत्त्यविच्छेदाय या देवी द्योतनशीला त्रयी वेदत्रयी सा भगवती भवन्ति ते भवाः प्राणिनस्तेषां भवाय जीवनाय वार्ता कृषिवाणिज्यपशुपाललम् ॥ ९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) शब्दात्मिकेति १०॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) शब्दात्मिकति । शब्दात्मिका शब्दब्रह्मस्पा सुविमलानां ऋग्यज्ञषां ऋग्वेदयजुर्वेदौ तयोर्निधानमाश्रयः । व्यत्तयभिप्रायेण बहुवचनं । उद्गीतेनोचैर्गानेन रम्याणां पदानां पाठो विद्यते येषु तेषां साम्रां च निधानं । उद्गीथेति पाठे उद्गीथः सामविशेषः । यद्वा उद्गीथेन प्रणवेन रम्यपद्पाठवतामिति ऋग्यज्ञषामि विशेषणम् । 'उद्गीथः प्रणवो
मन्त्रः सर्वव्यापी निरञ्जनः' इत्यभिधानात् । कश्चित्तु रम्यः पदपाठो येष्विति विज्ञप्राह । तिच्चन्त्यं । कर्मधारयान्मलर्थीयस्यास्य निषद्धलात् । यहुव्रीहिणेव गतार्थलात् । अथर्वणस्लिभचारादिविषयलेन त्रय्यामन्तर्भावात्र पृथगभिधानं
मन्यन्ते । देवयित प्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेन सर्वान् व्यवहारयतीति देवी भगवती सर्वोत्कृष्टा त्रयी । भवभावनाय संसाराजुवर्तनाय वार्ता कृष्यादिः । यद्वा भवभावनाय संसारस्थितये त्रयी लिमत्यन्वयः । 'अमौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपित्वष्टते ।
आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरत्त्रं ततः प्रजाः' इति वचनेन यज्ञादिद्वारा स्थितिकर्त्रलात् ॥ ९ ॥

# मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा। श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतपतिष्ठा ॥ १०॥

( १ गुप्तवती ) नौरसङ्गा सङ्गाभावस्यैव तारकलात् 'सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः' इति वचनात् ॥ १० ॥

(२ चतुर्धरी) मेधा इति । मेधा सरस्वती । विदितः ज्ञातः अखिलशास्त्राणां सारस्तत्त्वं यया सा । दुर्गे दुरवच्छेदो यो भवसागरः संसारसागरः तत्र नौरिव नौः पारगितसाधनं । असङ्गा अप्रतिहतप्रसरा । अन्य आह । सङ्गा अद्वितीया । नौसु कर्णधारवाहकयुक्ता । लं तद्रहितापि पारयसि । श्रीर्र्लक्ष्मीः कैटभारेः हृदये एकया अद्वितीयया कृतोऽधिवासो यया सा शशिमौली हरशिरसि कृता प्रतिष्ठा आस्पदं यया । यद्वा शशिमौलेईरस्य कृता प्रतिष्ठा उत्कर्षो ययेत्यन्वयः ॥ १०॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं मेधासि। अत एव लं विदिताखिलशास्त्रसारासि। यद्वा हे देवि लं विदिताखिलशास्त्रसारा मेधासि। 'धीधीरणावती मेधा'। विदितानि अखिलानि शास्त्राणि साराणि चतुर्वर्गतत्त्वपराणि न्याय्यानि यया मेध्या सा लमेवासि। 'प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते'। हे देवि लं असङ्गा संख्यकाखिलबन्धहेतुः अप्रतिबन्धा अनिवारितगतिः दुर्गा दुःप्रापा दुःखेन गम्यमाना दुर्गा दुर्गभवसागरनौरिस । दुर्गो दुस्तरः भवः संसारः सागर इव दुर्गभवसागरः दुर्गभवसागरे नौः दुर्गभवसागरनौः तरिणरिस। लोके नौः नौका प्रसिद्धा। यद्वा दुर्गो दुस्तरो भवः संसारः तं दुर्गभवं स्पति खण्डयति दुर्गभवसा। न विद्यते गरो विषं दुःखं यत्र सा अगरा अगरा वासी नौश्चेति अगरनौः। दुर्गभवसा वासौ अगरनौश्चेति दुर्गभवसागरनौः। अथवा हे देवि लं दुर्गे दुर्गमे दुःप्रापे भवे शंभौ परब्रद्यात्त्वसारे सामृते विषये असङ्गा रागादिरहिता दुर्गा दुःप्रापा दुर्लमा नौस्तरिणरिस। नौरिव नौः। देवी ब्रह्मप्राप्ति-साधनभूता विद्यारूपेति भावः। हे देवि लं केटभारिहदयैककृताधिवासा श्रीरिस। विष्णुवक्षस्थलनिवासिनी लक्ष्मीस्त्रमेवासि। कीटस्येव इन्द्रगोपकस्येव भा यस्य तत् कीटमं विष्णुकर्णमलं तत्र भवः केटभः असुरः अधिवासः स्थितिर्यस्याः सा तथोक्ता। 'हृदयं वित्तवक्षसोः'। हे देवि लमेव शिशामीलिकृतप्रतिष्ठा गौरी उमा असि। शशी चन्द्रः मीलौ किरीटे यस्य स चन्द्रशेखरः शंसुः तेन कृता प्रतिष्टा अवस्थितिरर्थशरीरभाक्तलेन यस्याः सा तथोक्ता। 'चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः'॥ १०॥

(४ नागोजीभट्टी) तद्धिष्ठात्र्यपि लमेवेत्याह । मेथासीति । मेथा सरस्वती । सैव दुःखप्राप्यत्वेन दुर्गासीत्युच्यते । दुर्गसंसारसागरस्य नौः ज्ञानद्वारा । एवं पूर्वार्थेन ब्राह्मीलं चोक्तं । प्रसिद्धनौतो व्यतिरेकमाह । असंगेति । सा हि कर्णधा-रादिसंगवती । शंभौ कृता प्रतिष्ठा आस्पदं यया । अर्थशरीरलात् । उत्तरार्थेन रौद्रीलं वैष्णवीलं चोक्तम् ॥ १० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मेथासीति ११॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) मेथासीति । मेथा सरस्वती विदितोऽखिलशास्त्राणां सारस्तत्त्वं यया । दुर्गे दुर्गमे भवसागरे सङ्गाऽप्रतिहतप्रसारा नौः । यद्वा असङ्गा अद्वितीया । कर्णधाराद्यनपेक्षेत्यर्थः । कैटभारिविष्णुः ॥ १०॥

### ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रविम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् । अत्यद्धतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्तं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ ११ ॥

(१ गुप्तवती) अत्यद्भुतमिति । ईदशवक्रालोकनेनारिषड्वर्गध्वंसपूर्वकचित्तशुद्धा परतत्त्वावबोधस्य सद्योऽवदयंभावा-दिति भावः । तेन पापाधिक्यं ध्वनितम् ॥ ११ ॥

(२ चतुर्घरी) ईषद्वासेन सह वर्तत इति ईषत्सहासं। सैषद्वासमिति वक्तव्ये ईषत्सहासमिति पदव्यत्यव्खान्दसः। यद्वा ईषत्सहासमिति कियाविशेषणं भिन्नं पदं । कनकोत्तमं अत्युत्कृष्टं काञ्चनं तस्य कान्तिरिव कान्तिर्यस्य। कनकादप्य-त्तमा कान्तिर्यस्येति वा। अतएव कान्तं मनोरमं। तथापि वक्तं विलोक्य महिषासुरेण प्रहृतं तद्यद्भुतमत्याश्चर्यमित्यर्थः। आत्तरुषा व्याप्तकोपेनेति महिषासुरस्य विशेषणं। सहसा बलेन ॥ ११॥

(३ शान्तनवी) ईषत्सहासं मन्दिस्मतोपेतं अमलं रुचिरं परिपूर्णचन्द्रविम्वानुकारि पूर्णेन्दुविम्वोपमं कनकेषु उत्तमं यत्कनकं तस्येव कान्तिः शोभा यस्य तत् कनकोत्तमकान्ति अतएव कान्तं शोभाव्यं मनोहरं । हे देवि ईटिग्वधं तव वक्षकमलं जगन्मोहनं जयित तथापि तव वक्षं विलोक्य सहसा अतिकतं आत्तरुषा प्राप्तकोपेन महिषासुरेण प्रहतं इत्यद्ध-तमेतत् । अहो ईटशं जगन्मोहनं जगत्संजीवनं वक्षं विलोक्य पुमानानन्दमाप्नुयात् । तत्कथं महिषासुरेलदिलोक्य संजातकोपः प्राहार्षोदिति चित्रमेतदिति भावः । अतिकते तु सहसा अव्ययं । वले लनव्ययं । सहसा वलेन वा महिषासुरेण प्रहतं । 'सहो वलं सहा मार्गः' । सहते सहः । अनव्ययले सहसाकृतिमिति । 'ओजःसहोम्भस्तमसस्त्रतीयायाः' इत्योत्तरप-दिकमलुग्विधानं चावगमकं । अत्यद्धतं । अदिभवोदुतच् । आदित्याश्चर्येऽव्ययं । आत्ता रुट् कुध् येन सः तेन परिपूर्णचन्द्र-विम्वानुकारि तादशिमिति ॥ १९ ॥

( ४ नागोजीमट्टी ) ईषदिति । ईषत् हाससिहतं । छान्दसः पदव्यत्यः । पूर्वार्धोक्तगुणविशिष्टं तव वक्तं विलो-क्यापि आत्तरुषा प्राप्तरोषेण महिषासुरेण सहसा दर्शनसमकालमेव तथातिनिष्टुरं यत्प्रहृतं तदत्याश्वर्यमित्यर्थः । जगन्मोहक-मिति दृष्ट्रापि न तस्य मोह इति अतिसुमेदोऽयम् । तादशस्यापि वधेन देव्या एवोत्कर्षः सिद्धति ॥ १९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) इपत्सर्हासेति १२॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) ईषिदिति । ईषिद्धासेन सहवर्तमानं । सेषिद्धासिमिति वक्तव्ये आर्षः पदव्यत्ययः । यद्वा ईषिदिति प्रह्ततिविशेषणं । कनकोत्तमस्य कान्तिरिव कान्तिर्यस्य । कान्तिकान्तिमिति पाठे कनकादुत्तमा कान्तिर्यस्य अतएव कान्तं 'ईदश-मिप वक्तं विलोक्य महिषासुरेण प्रहतमित्यद्भुतं । आहादि मुखचन्द्रावलोकनेन कोऽयमनवकाशः । अवकाशस्यानौचित्या-दिति भावः ॥ ११ ॥

### दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भुकुटीकरालमुयच्छशाङ्कसदृशच्छवि यत्र सद्यः। प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन ॥ १२ ॥

(१ गुप्तवती) पुण्याधिक्यं चास्तीत्याह । दृष्ट्वेति । उद्यदित्यारक्तताध्वननाय शशाङ्कविशेषणं ॥ १२ ॥

(२ चतुर्भरी) तव वक्रं दृष्ट्वा यत्सयस्तत्क्षणान्मिहिषः प्राणात्र मुमोच तदतीव चित्रं आश्चर्यमित्सर्थः । भुकुट्या कौटित्येन करालं भीषणं । उद्यच्छशाङ्कसदशच्छिव रोषारुणं । जीव्यते जीवितुं शक्यते । हि हेतो । कुपितस्यान्तकस्य यमस्य दर्शनेनावलोकनेन ॥ १२ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे देवि कुपितं कोधाविष्टं भुकुटीकरालं भुकुट्या करालं विषमं विरुद्धं भयंकरं अतएव कोधताम्रं उथच्छशाङ्कसदशच्छवि । उथत् उदयं कुर्वन् शशाङ्कः शशालाञ्छनः शशी आरक्तः पूर्णमण्डलचन्दः तेन सदशी छविः प्रभा पह्नवरागताम्ना यस्य तत्तथोक्तं लदीयं संप्रामोन्मुखं मुखं दृष्ट्वा तु दृष्ट्वेच महिषो महिषामुरः सद्यः सपिद दर्शनक्षण एव प्राणान्न मुमोच न तत्याज इति यत् तदतीव चित्रं । युक्तोऽयमर्थः । हि निश्चयेन । कुपितान्तकदर्शनेन कुपितकृतान्तदर्शनेन कैर्जन्तुभिः जीव्यते । न कैश्चिदिष । जीव प्राणधारणे । अकर्मकलाभावे लिट यगात्मनेपदे प्रथमपुरुषेकवचनमेव । भाव-स्थेकलात् । प्राणधारणं प्रकृतावन्तर्भूतं इति । जीवित देवदत्त इति प्रयोगे पृथक्प्राणपदं कर्मवाचिनः प्रयुज्यते । अनु-च्यमानेऽपि तस्मिन्प्राणान्धारयतीति गम्यमानलात् । अतथ जीवितरकर्मकः । भुनौ कुटी इव भुकुटी । 'इको द्वस्रोङ्यो गालवस्य' इत्युक्तरपदिकं द्वस्त्रलं अलं च घा तेन भुकुटीव भुकुटी । भुकुटीकरालं कुटिलं। 'वलवत्सुष्टु किमुत खलातीव च निर्भरे' 'करालो दन्तुरे तुक्ते' । कुणोति हिनस्ति करालं ॥ १२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) दृष्ट्वा लिति । दृष्ट्वापीत्यर्थः । भ्रुवोः कुटी वक्रता तया करालं भीषणं । उद्यच्छशाङ्केलनेनाति-रक्तता । अनेन महिषस्यापि धीरलं । देव्युत्कर्षः प्राग्वदेव ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) दृष्टा तु देवीति १३॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः) दृष्ट्वेति । भ्रुवोः कुट्या कौटित्येन करालं । उद्यच्छशाङ्कसदशच्छवि कोपादरूणम् । जीव्यते जीवितुं शक्यते ॥ १२ ॥

### देवि प्रसीद प्रमा-भवती भवाय सद्यो विनाशयिस कोपवती कुलानि। विज्ञातमेतद्युनैव यदस्तमेतन्त्रीतं वलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १३ ॥

(१ गुप्तवती) मा च भा च माभे श्रीधियावैश्वर्यपाण्डिले इति यावत्।परे उत्कृष्टे माभे लभ्येते यस्मात् स परमाभः प्रसादः तद्वती लं चेद्भवाय कुलाभिवृद्ध्ये भवसि । कोपवती चेन्नाशयसि । न केवलमेकमेव किंतु कुलानि । अतोऽस्मासु प्रसीदैव । कोपफलं दर्शयति । विज्ञानमेतदिति ॥ १३ ॥

(२ चतुर्धरी) प्रसीद प्रसादं कुरु । परा उत्कृष्टा सानुप्रहा मा बुद्धिर्यस्याः सा तथा सती भवती लं भवायोद्भवसं-पदे भवतीति यावत् । यद्वा भवाय भावाय संपदे भवतीति यावत् । यद्वा भवभावनाय संसारिवभूतिजननाय भवती लं परमा उत्कृष्टा । प्रसादपरमेति वा पाटः । कुलानि गणान् । वलं सैन्यं । अस्तं विनाशं नीतं प्रापितं ॥ १३ ॥

(३ शान्तनची) हे देवि प्रसीद प्रसन्ना भव। हे देवि लं परमासि परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मीरिस । हे देवि भवती प्रसन्ना सती जगतां भवाय संपदुद्भवाय सद्यः सपिद भवती संपद्यते । हे देवि भवती त्वं कोपवती अप्रसन्ना भविस तिर्हि सद्यः सपिद जगतां कुलानि गृहाणि वंशान् समूहान् वा विनाशयित । विध्वंसयित इह भवतीति भवच्छव्दप्रयोगे युष्म-दस्मच्छव्दान्यलेन शेषे प्रथमः पुरुषः । विनाशयितील्ययं 'वंशे युन्दे गृहे कुलं'। उक्तमर्थ प्रकृतेन देवीचिरतेन योजयित विनातिम्लादिनार्थेन । हे देवि भवती कोपवती कुपिता सती कुलानि विश्वानि विनाशयतीलेतत् अधुनैव विज्ञातं विदितम-स्माभिः । एतत् किं यत् लां एतं आ इतं एतं योद्धमागतं सुविपुलं सुष्ठु बहुलं बहुतरं महिषासुरस्य वलं सैन्यं अस्तं विनाशं नीतं प्रापितमिल्येतदस्माभिर्शातं । प्रसादपरमा भवती भवायिति पाठे तु हे देवि भवती प्रसादेन प्रसन्नलेन परमा उत्कृष्टा स्याश्वेत् तिर्हे लोकानां भवाय भूतये संपदुदयाय भवित संपद्यते । अथ चेत् भवती कोपवती स्याः तिर्हं सद्यः सपद्येव कुलानि

१ 'विनाशयति' इति शान्तनवी ।

लोकानां वृन्दानि विनाशयत्येवेति पूर्वार्धस्याथों क्रेयः । प्राग्वदुत्तरार्धार्थः । भवतीति भवच्छन्दयोगे प्रथमपुरुष एव । विनाशयतीति अस्तमदर्शने अस्तमिति मकारान्तमव्ययमनुपलन्धेथें वर्तते । असु क्षेपण इत्यतो नपुंसके भावे के तु असं प्रेरणं दू(ती)रीकरणं अन्यत्र क्षयं नीतं प्रापितमित्यर्थः स्यात् । विनाशं नीतमित्यर्थस्तु न स्यात् । अस्तमित्यव्ययप्रइन्णेऽलिष्टसिद्धिः ॥ १३ ॥

(४ नागोजिभट्टी) देवीति । देवि प्रसीदेत्युक्ला विचार्य व्यर्थमेतद्वचः प्रसन्नलादेव तवेत्याह । भवती परमा परा सानुप्रहा मा बुद्धिर्यस्यास्तादशी । कथमेतत् ज्ञानं तत्राह । यतो नो भवाय कोपवती लं नो रिपूणां कुलानि सद्यो विनाश-यसि । तत्र संप्रतिपत्तिमाह । विज्ञातिमत्यादि । एवंच कोपोप्यपररक्षणफलको न तु स्वाभाविक इति सलगुणप्रधानलं दर्शितम् ॥ १३ ॥

(५ जगचनद्रचिनद्रका) देवि प्रसीदेति १४॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः) देवीति । परा सानुग्रहा मा शोभा यस्यास्तथा भवती जायमाना लं प्रसीद । भवाय उत्तरोत्तरसं-पदे । भवती लमिति वाऽन्वयः । भवभावनायेति पाठे संसारविभूतिजननाय । अस्तं विनाशं ॥ १३ ॥

### ते संमता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १४॥

(१ गुप्तवर्ता) प्रसादफलमाह । ते संमता इति त्रिभिः । धन्या धनलाभवन्तः । 'धनगणलब्धा' इति यः ॥१४॥

(२ चतुर्घरी) संमताः संमानभाजः। न सीदित अवसानं न भलते। धर्मवर्ग इति धर्मपदं पुरुषार्थोपलक्षणं। पुरुषार्थ-वर्ग इत्यर्थः। धन्याः श्लाच्याः निभृता विनीताः आत्मजाः सुताः भृत्याः सेवकाः दाराः कुटुम्बादयः येषां ते ॥ १४॥

(३ शान्तनवी) हे देवि भवती सदाभ्युदयदा सती येषां प्रसन्नास्ति ते एव लोकाः जनपदेषु नीवृत्सु देषेशु संमताः सत्पुरुषाः लघ्धप्रतिष्ठाः स्युः । हे देवि भवती येषां प्रसन्नास्ति तेषामेव धनानि स्युः । तेषामेव यशांसि कीर्तयः स्युः । हे देवि भवती सदा अभ्युदयदा सती येषां प्रसन्नास्ति तेषामेव वन्धुवर्गश्च न सीदित न दुःल्यित । चकाराचतुष्पात्प्रभृतिश्च न सीदित । त एव धन्या धनेषु साधवः। यद्वा धनानि लघ्धारः प्राप्तारः धन्याः । 'धनगणंलघ्धा' इति सूत्रेण यत् प्रस्यः। 'सुकृती पुण्यवान् धन्यः' । हे देवि येषां भवती सदाभ्युदयदा सती प्रसन्नास्ति त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः धन्याश्च स्युः । निभृताः विनीताः शिक्षितकुलाचारा अचपलाः आत्मजाः सुताः भृत्याः अनुचराः दाराः कुलिश्चयश्च येषां ते तथोक्ताः । देव्याः समनुप्रहात् भवन्त्येते गुणा इति भावः । 'निभृतविनीतप्रश्चिताः समाः' ॥ १४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ते इति । संमताः महाजनाङ्गीकृताः । धर्मवर्गः धर्मघटितो वर्गः धर्मार्थकाममोक्षरूपः । धन्याः पुण्यवत्वेन प्रसिद्धाः । निभृताः नितरां पोषिताः । अभ्युदयदा सर्वमनोरथदा ॥ १४ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ते संमता इति १५॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) ते समता इति । धर्मवर्ग इति पुरुषार्थोपलक्षणं । निभृता विनीता आत्मजभृत्यदारा येषां । व-न्धुवर्ग इत्यपि पाठः ॥ १४ ॥

# धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्याद्दतः प्रतिदिनं सुकृती करोति । स्वर्गं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाङ्घोकत्रयेऽपि फलदा नजु देवि तेन ॥ १५॥

(१ गुप्तवती) धर्म्याणि धर्मेण प्राप्याणि । 'नौवयाधर्म' इत्यादिना यः ॥ १५ ॥

(२ चतुर्धरी) धर्म्याणि धर्मादनपेतानि । अलाहतोऽतिश्रद्धावान् । ततः कर्मणा हेतोः स्वर्ग ब्रह्मलोकादिलक्षणं चकारान्मोक्षं च भवतीप्रसादाद्भवलनुप्रहात् । छन्दोनुरोधात् न पुंबद्धावः । यद्वा भवतीति भिन्नं पदं । प्रसादात्प्रसन्नतया । ननु भो तेन हेतुना लोकत्रये इह स्वर्गे मोक्षेपील्यर्थः । तत्रैहिकं फलं सत्कर्माचरणं स्वर्गायसुखानुभवः । मौक्तिकं निल्यानन्दोद्वोधः । लोकद्वय इति ठः । तत्र इहलोके परलोके च ॥ १५ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि भवतीप्रसादात् भवताः देवाः प्रसादात्संभावितः सुकृती सुकृतवान् पुण्यवान्जनः प्रति-दिनं सदैव अत्यादतः अतितरां सादरः सन् सकलानि समस्तानि खशाखोक्तानि अतएव धर्म्याणि धर्मेण प्राप्याणि धर्मा-दनपेतानि वा यथाययं स्मातानि श्रौतानि चोभयानि वा कर्माणि ब्रह्मयज्ञाद्यानि करोति । ज्योतिष्टोमादीनि हि खर्गकामः करोति ततश्च खर्ग प्रयाति । इत्थं पुनः कर्म करोति पुनः खर्ग प्रयाति । तेन हेतुना हे देवि लोकद्वयेपि भुवि दिव्यपि लमेव फलदासि । ननु इदं इत्थमेव । 'प्रश्लावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु' 'नौवयोधर्म' इति धर्मेण प्राप्याणीत्यर्थे यत्प्रत्ययः । यद्वा धर्मादनपेतानि धर्म्याणि 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' इति यत् । 'आहतौ सादराचितौ' । ननुच भवतीप्रसादादित्यत्र सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पूर्वपदस्य पुंवद्भावो भवतीति भवत्प्रसादादिति स्यात् । उच्यते । पुंवदिति योगविभागसाध्यमिदं पुंवत्त्वं । क्षिव-देव योगविभागादिष्टसिद्धिः । ततश्च 'एकोऽहं भवतीस्रतः क्षयकरो मातः कियन्तोऽरयः' इतिवत्युंबद्भावाभावः । क्षिवदस्तेव भवतीति तु छिला प्रसादात् प्रसन्नलाद्भवती लोकद्वयेपि फलदास्ति इति पुंवत्त्वशङ्कानिरासपरव्याख्याने भवतीस्रतक्षयकर इति प्रयोगः कद्थितः स्यात् ॥ १५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) धर्म्याणीति । हे देवि भवतीप्रसादात् यः सुकृती प्राग्जन्मार्जितपुण्यवान् सततमेव सुकृतल-च्यात्वरप्रसादादेव अत्यादतः नित्यनैमित्तिकादावित्रद्धावान् प्रतिदिनं सदैव । षष्टिघटिकावच्छेदेन सकलानि धर्म्याणि कर्माणि करोति । पुनस्त्वत्त एव लत्प्रीत्युद्देशेन कृतकर्मभ्यो लब्धलत्प्रसादादेव स्वर्ग प्रयाति । ततः क्रमेण वा मोक्षं च । नतु निश्चये । तेन स्वं लोकत्रयेऽपि फलदा इति शेषः ॥ १५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) धर्म्याणीति १६॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) धर्म्याणीति । चान्मोक्षं । भवतीप्रसादात् । आर्षलात्र पुंबद्धावः । यद्वा भवती कर्त्री । प्रसादा-ह्योकत्रयेऽपि फलदा । ऐहिकफलं सदाचारः । स्वर्गफलं सुखानुभवः । मुक्तिफलं नित्यानन्दः । लोकद्वये इति वापाठः ॥ १५॥

# दुर्गे स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मितमतीव शुभां ददासि । दारिन्नदुः खभयहारिणि का लदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाईचित्ता ॥ १६ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) दुगं संकटे। दारिद्यं निर्धनता। दुःखं प्रतिकूलप्रवेदनीयं। भयमनागतप्रतीकूलसंधानजदुःखं। आई-वित्ता क्षिम्धिचत्ता खदन्या कापीत्यर्थः॥ १६॥

(३ शान्तनवी) हे देवि हे दुगें भीतस्य अस्वस्थस्य अशेषजन्तोः सर्वस्यापि प्राणिनः स्वान्तेन स्मृता सती लं भीतिं हरित । हे दुगें लं खस्थेरभीतेः तु जन्तुभिः स्मृता सतीअतीव शुभां मितं चतुर्वर्गफलसाधनभूतां बुद्धिं दरित । लन्मन्नलख्यानलद्भजनपरां मितं वा ददित्यं । तिदित्यं । हे देवि लं दारियदुःखभयहारिणि सर्वोपकारकरणाय सर्वोपकारान् कर्तुं सदा आर्द्रचित्ता कृपार्द्रहृदया परा देवता लदन्या कास्ति । न कापि 'अध्यादितो भयं हर्तुं मितं दातुमनुत्तमां। देवि ल-दपरा कास्ति सर्वोपकृतिकारिणी' । दुःखेन गन्तुं शक्यतेऽस्यां दुर्गां 'सुदुरोरिधकरणेच' इति डः । 'बलवत्सुप्रुकिमुत खत्यतीव च निभरे' । खस्थः खर्गस्थेदेवैः स्मृता अतीव शुभां मितं ददासि इत्यर्थः । दारिद्रा दुर्गतो दरिद्राति दुर्गच्छिति निःस्वीभवित निर्धनीभवलिकंचनीभवतीति दरिदः दरिद्रस्य भावः कर्म च दारिद्यं दारिद्यतः समुत्थितं दुःखं दारियदुःखं दारियदुःखाद्भयं दारियदुःखभयं तत् हरतीति तच्छीला दारियदुखःभयहारिणी तस्याः संबुद्धिः । हे दारियदुःखभयहारिणि सर्वेषु भक्तेषु अभक्तेषु उदासीनेषु शत्रपु च उपकाराणां करणं विधानं तस्मै ॥ १६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) दुगें इति । दुगें दुर्गभे संकटे इति यावत् । तन्नाम इति च । दिरद्रशब्दाद्भावे धन् । भयं प्रतिकूलप्रतिसंधानजम् । आर्द्रचित्ता क्षिग्धचित्ता ॥ १६ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) दुगें इति १७॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः ) दुगें इति । दुगें संकटे । संबोधनं वा ॥ १६ ॥

### एभिईतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् । संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्विनिहंसि देवि ॥ १७॥

( १ गुप्तवती ) ईपत्सहासमिति श्लोकद्वयेनोक्तमाश्चर्यं परिहरति द्वाभ्यां । एभिरिति ॥ १७ ॥

(२ चतुर्धरी) एभिरिति । एभिरसुरै: हतैः सद्भिः । प्रकृत्यादित्वान्तीया । चिराय चिरकालं । नरकायेति तादथ्ये

चतुर्थी । पापं प्रतीकूरुं कुर्वन्तु नामेति नामशब्दोऽभ्युपगमे । नूनमुत्प्रेक्षायां ॥ १७ ॥

(३ शान्तनवी) अधैषा देवी सर्वोपकारकरणाय दत्तावधाना सदाई वित्ता स्यात् किमिति तर्हि देखान् निहन्ति तत्रोत्तरमाह । उपनु इति लोडन्तः पाटः । कुर्वन्तु इतिवत् । नाम इख्यपपाटः । नाम्य इति पाटे न अम्य इति छेदः । हे देवि हे अम्य हे सर्वजनिन लं सर्वोपकारकरणाय सदा कृपाई चित्ता असीति यतत्तथैव नान्यथा । तथाहि एभिः अहितैर्जन्यत्पीडाकरैमीहिषासुरादिभिदें खेईतैः रणे त्वद्धतंः जगत् लोकः सुखमुपेतु पीडकाभावात् सुखं प्राप्नोतु । तथा एते अहिताः लोकत्रयद्वहः महिषासुराद्यो देखाः चिराय नरकाय नरकं निरयं गन्तुं पापं पापमानं कुर्वन्तु । किंतु । संप्रामे मृत्युं मरणं अधिगम्य मृत्युं मुपेख दिवं खर्ग प्रयान्तु प्राप्नुवन्तु इति मत्वा विचिन्त्य अनुप्रहबुद्धा एव एतान् अहितान् सर्वलोक-

दुहो महिषासुरादीन् दैलान् विनिहंसि मारयसि । ततोऽन्यानिष दैलान् विनिहंसि हिनिष्यसि च । 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानद्वा'इति लट् । नूनमवर्यं । निश्चयेऽव्ययं । 'चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः' अव्ययाख्याः । अम्ब इति 'अम्बार्थनद्योह्स्यः'। नामेल्येव पाठे न आम नरकाय इति छेदः । आमनरकाय कुष्टादिमहाव्याधिप्रधाननरकाय पापं न कुर्वन्तु इत्यर्थः । अथवा 'नामप्राकाश्यसंभाव्यकोधोपगमकुत्सने'। एभिः असुर्रेहतेः जगत्सुखमुपेतु । तथा एते असुराः यद्यपि पापं कृतवन्तः कुर्वन्तुनाम । चिराय चिरकालं तथा वधेनोद्धरणीया इत्यर्थः । नरकाय पापं कुर्वन्तु नाम तथापि संप्राममृत्युमिष्यम्य तु दिवं प्रयान्तु इति मला नूनं निश्चित्याह । हे देवि लं एतान् असुरान् अहितान् विनिहंसि तस्मात्त्वं सर्वोपकार-करणाय सदाईचित्तासीति यदुक्तं तत्त्रथैव नान्यथा ॥ १७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) सर्वोपकारित्तमुपपादयित । एभिरिति । दैसैरित्यर्थः । उपैतीति लट् । उपैतिस्यर्थः । एते दस्याः । नामेत्यभ्युपगमे । नरकायेति तादभ्यं चतुर्था । तथापि रणे मृत्युं प्राप्य स्वर्ग गच्छन्तु इति हेतुत्रयं मनिस कृता जगदिहतान् हंसीत्यर्थः ॥ १७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) एभिईतौरिति १८॥ १७॥

(६ दंशोद्धारः) नन्वसुरापकारिण्या मम कथं सर्वोपकारित्वमित्यत आहुः । एभिरिति । असुरहननेन जगदुपका-रित्वं पापिनामपि स्वर्गदानेन दैत्योपकारित्वं इति भावः ॥ १७ ॥

### हक्षेव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रस् । लोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी ॥ १८॥

(१ गुप्तवती) शस्त्रेण धारातीर्थलात्पावनेन पूताः ॥ १८ ॥

(२ चतुर्धरी) दृष्ट्रैव विलोक्येव दृष्ट्या चक्षुषेवेति (दृष्ट्या दर्शनेनेवेति) पाठार्थो । न कि भस्म प्रकरोति कर्तुं शक्तोति । प्रहिणोषि व्यापारयसि । लोकान् इन्द्रलोकादीन् शक्तः पूताः क्षीणपापाः । शक्तः पूतान् निर्जितानिति पाठार्थो । इत्थं एवं-प्रकारेषु तेषु रिपुष्विप अतिसाध्वी परोपकारस्वरूपा ॥ १८ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि भवती सर्वासुरान् सर्वेषामि असून् प्राणान् रान्ति गृह्गन्ति सर्वासुराः तान् असूरान् दृष्ट्वैव क्र्रहृष्टवैव भस्म भस्मीभूतान् किं न प्रकरोति किं न भस्मीकरोति । किंतु सामर्थ्यतः करोत्येव । तथापि हे देवि लं अरिषु शत्रुषु शत्रं आयुधं प्रहिणोषि प्रयुक्षे इति यत् तत्र तवाभिप्रायोऽन्यएव । हि निश्चयेन । रिपवोऽपि शत्रवोषि संप्रामे शत्रपूताः शत्रहताः कृतप्रायश्चित्ता इव शमितपापफलाः सन्तः लोकान् वाञ्छितान् स्वर्गादीन् प्रयान्तिति । तिर्देखं । हे देवि तव तेष्वहितेष्विप शत्रुष्विप साध्वी मितरनुप्रह्युद्धिभवित । किं पुनः साधुषु स्वधमिनरतेषु साध्वी तव मितर्भवतीति किं त्रृम इति भावः । भवतीशब्दप्रयोगे प्रकरोतीति प्रथमपुरुषः । भस्मत्स्य विधेयत्वादेकलेपि न विरोधो वेदाः प्रमाणमितिवत् । प्रहिणोषि । हि गतौ 'स्वादिभ्यः श्रुः' 'हिनुमीना' इति णत्नं। 'लोकस्तु भुवने जने' । साध्वी । 'वोतो गुणवचनात्' इति ङीप् ॥ १८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) दृष्ट्वेति । दर्शनोत्तरमेतावन्मात्रेणेव भस्मकरणयोग्येषु यत् लं शस्त्रं पातयसि तत्तेषामुत्तमलो-कप्राप्तये इति तेष्विप उपकारिकेव लिमिति किं वक्तव्यं भक्तेष्विति भावः ॥ १८ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) दृष्ट्वेव कि नेति १९॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः) ननु जगद्रक्षार्थमेतान्हन्मि तत्कथं खर्गादिदानेनोपकारित्वं निर्णातः भवद्भिरिति चेत्तत्राहुः। दृष्ट्वेवेति । लोकानिन्द्रलोकादीन् । शस्त्रपृतानिति पाठे शस्त्रनिर्जितानित्यर्थः ॥ १८ ॥

### खड़प्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शुलाग्रकान्तिनिवहेन दशोऽसुराणाम् । यन्नागता विलयमंश्रुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् ॥ १९॥

(१ गुप्तवतीं) ॥ १९ ॥

(२ चतुर्घरी) खद्गस्य प्रभानिकरो दीप्तिसमूहस्तस्य विस्फुरणैः सर्वतः प्रसरणैः उप्रैः भयानकैः कृत्वा शृलाप्रं शूल-मुख्यं । अग्रशब्दस्य श्रेष्ठवाचित्वात् । तस्य कान्तिनिवहेन दीप्तिसमूहेन कृत्वा असुरणां हशः चक्ष्रंषि कर्तृणि विलयं विना-शनं यन्नागताः तदेतदाश्चर्यमिति शेषः । हेतुगर्भविशेषणमाह । अंशुमत् इन्दुखण्डयोग्यं अर्धचन्द्रान्वितं तव आननं मुखं विलोकयतामित्यन्वयः ॥ १९ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे देवि रणे तव उप्रैः खङ्गप्रभानिकरविस्फुरणैः तथा उप्रेण शुलायकान्तिनिवहेन च असुराणां दृष्टयः

हशः विलयं विनाशं नागताः नागमन् इति यत् तदेतदन्यदेवास्ति कारणं। किं तत्। अंशुमदिन्दुखण्डयोगि आननं सुधांशुखण्ड-युक्तं तव वक्तं विलोकयतां इति हेतुगाभितं विशेषणं असुराणां। यद्यपि असुराः रणे देव्याः अंशुमदिन्दुखण्डयोगि अमृतांशुख-ण्डयुक्तं आननं न विलोकयेयुः तर्हि उप्रैः खङ्गप्रभानिकरविस्फुरणैः तथा उप्रेण शूलाप्रकान्तिनिवहेन च विलयं गतहशः विनाशं गतहष्टयः संपर्धरितिति भावः। अत्र कियातिपत्तिर्घटते। यथा हे देवि संप्रामे यद्यसुरास्तवामृतांशुमयेन्दुखण्डयोगि आननं न व्यलोकयिष्यन् तर्हि उप्रैः खङ्गप्रभानिकरविस्फुरणैः तथा उप्रेण शूलाप्रकान्तिनिवहेन च विलीनहशः समपश्यन्त। नच त-देतत् समपत्यत। यत् यस्मात् अंशुमदिन्दुखण्डयोगि आननं व्यलोकयिष्यन्। तम्मादसुरा विलीनहशो न पश्यन्त इति। सङ्गप्रभाः तासां निकरः स्तोमः तस्य विस्फुरणानि संचलनानि तैः। शूलस्याप्राणि त्रीणि तेषां कान्तयः प्रभाः तासां निवहः समूहः तेन अंशवः किरणाः तद्वानिन्दुरमृतमयूखः तस्य खण्डः शकलः तेन योगः संवन्धो मेलनं तद्वत् अंशुमदिन्दुखण्डेन योक्तुमई योग्यं आननं अंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं इत्यपि समासः। 'अकः सर्वर्णे दीर्घः'॥ १९॥

( ४ नागोजिभ्िटी ) खङ्गेति । निकरः समूहः । विस्फुरणं सर्वत्र प्रसरणम् । निवहः समूहः । यद्विलयं नागतास्तदे-तत् अंग्रुमयदिन्दुखण्डं तद्योगि तद्युक्तमाननं तव विलोकयतां चैषामाश्रयादिति शेषः ॥ १९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) खङ्गप्रमेति २०॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः) सङ्गप्रभेति । किंच सङ्गप्रभानिकरिवस्फुरणैः असिकान्तिसमूहस्फुरणैः शूलाग्रस्य शूलमुख्यस्य दीप्ति-समूहेन च कुला असुराणां दशो विलयं यन्नागतास्तदेतयुक्तमिति शेषः।यतः अंशुमिदन्दुखण्डयोगि अर्धचन्द्रान्वितं तवाननं विलोकयतां । यद्वा अंशुमिदन्दोः खण्डने योग्यं शरत्पूर्णचन्द्रापेक्षयाऽधिकाह्नादकारिलात् सर्वोत्कृष्टलन्मुखचन्द्रावलोकनेना-हादितारिदृष्टीनां दुःसहमिप शस्त्रतेजः सुसहं जातिमित्यर्थः । कश्चित्त तदेतदाश्चर्यमित्यध्याजहार तन्न । अंशुमिदत्यादिहे-तुगर्भविशेषणासंगतेः ॥ १९॥

### दुर्रक्तरामनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः। वीर्यं च हैन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्।। २०॥

(१ गुप्तवती) हतदेवपराक्रमाणां दैल्यानां हन्त वीर्याणामिल्यन्वयः ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी) हे देवि तव दुर्वृत्तशृत्तशमनं दुर्जनचेष्टाखण्डनशीलं चिरतं रूपं सौन्दर्य अस्ति । हृतो देवानां पराक्रमो यस्तेषामसुराणामित्यर्थः । इत्थं एवं सत्यपि दया शस्त्रप्रहरणलक्षणा । शस्त्रहता हि पापिनोऽपि पूयन्ते ॥ २० ॥

(३ शान्तनची) हे देवि तव शीलं सहृतं कर्ट । दुर्वृत्तवृत्तशमनं । दुष्टं वृत्तं येषां ते दुर्वृत्ताः तेषां दुष्टचित्राणां पुंसां वृत्तस्य शमनं शमयित निवारकं वर्तते । यद्वा दुष्टेन वृत्तेन वृत्तं निष्पन्नं फलं दुर्वृत्तवृत्तं दुष्टं फलं नरकलक्षणं तस्य शमनं शमयित अपनेतृ तव शीलं । तथा हे देवि तव एतत् सर्वसौभाग्यसौन्दर्यभाजनं रूपं अचिन्त्यं मनसापि विचारयि- तुमशक्यं अविचार्यं सत् अन्यैर्मनोहरैरतुत्यं असदशं असाधारणमसमानं वर्तते । तथाच हे देवि तव वीर्यं च हतदेवपरा- क्रमाणां दैत्यानां हन्ति घातकं वर्तते । तथा हे देवि इत्थं प्रागुक्तभिणत्या त्वया देव्या स्वकीया दया कृपा वैरिष्विप प्रकटि- तेव प्रकाशितव । 'वृत्तं पये चरित्रे त्रिष्वतीते दढनिस्तले' 'शीलं स्वभावे सदृत्ते' 'रूपं गुणे स्वभावे च' । अचिन्त्यं समर्तु अशक्यं वीर्यं वलं प्रभावश्च । वीर्यं कर्तृ । हतः देवानां पराकमो यैः तेषां असुराणां ॥ २० ॥

(४ नागोजिभट्टी) दुर्वृत्तानां यृत्तं पापं तस्य शमनं तव शीलं खाभाविको गुणः । तथान्येरतुल्यमत एवाविचि-न्त्यम् । कीदशमिति चिन्ताविषयं दृष्ट्वेव किंनेत्यादिना रूपमाकृतिः च परं हृता आत्मसात्कृताः देवा येन ईदशः पराकमो येषां तेषां दैत्यानां हन्तृ वीर्य । एवं चेदशरूपेणेदशबलेन तेषां शस्त्रतो हननमिति तदीयपापशान्तये इति तेषु दयैव लया कृतेति भावः ॥ २०॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) दुर्वृत्तेति २१॥२०॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २०॥

### केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शतुभयकार्यतिहारि कुत्र । चित्ते कृपा समर्रानष्टुरता च दृष्टा लय्येव देवि वरदे भ्रवनत्रयेऽपि ॥ २१ ॥

(१ गुप्तवती) अतिहारि अतिसुन्दरं । वरदे वरान् ददासीति कृपा । वरान्दैत्यान् हंसि खण्डयसीति निष्टुरता च ॥ २१ ॥

१ 'हन्त्रहतदेव' इत्यपि पाठः ।

(२ चतुर्धरी) ते तव पराक्रमे केनान्येनोपमा भवतु । अपितु न केनापि । रूपं च तव शत्रुभयकारि शत्रूणां भय-कर्तृ शीलं यस्य तत् । अतिहारि अतिमनोहरं कुत्र । न कुत्रापि । किंतु भुवनत्रये लथ्येवेत्यन्वयः ॥२१ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ते तव अस्य पराक्रमस्य केन सह उपमा भवतु । केनापि उपमैव नास्ति । निरुपमलात्ते पराक्रमस्य । ननु 'अतुलोपमाभ्यां' इति निषेधात् हतीया न स्यात् सह विवक्षायां तृतीयास्त्येव । सूत्रं तु षष्ट्यर्थं सहभावाविवक्षार्थं च । हे देवि हे वरदे रूपं च शत्रुभयकारि शत्रुणां भयोत्पादनशीलं ततोऽन्येषां तु अतिहारि अतिमनोहारि तवैवास्ति न लन्यस्य कस्यापि । हे देवि हे वरदे लदीये चित्ते कृपा च समरिनष्टुरता तथा लय्येव दृष्टा नान्यत्र दृष्टा न कुत्रापि दृष्टेति भावः । भवलिति लोट् । दृष्टा इति निष्टा । दृष्टा इति क्त्वान्तोऽपपाठः । कृपा समरिनष्टुरता इति च प्रथमा नतु द्वितीया । समरे निष्टुराया भावः । 'लतलोर्गुणवचनस्य पुंचद्भावः' ॥ २१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) केनेति । अतिहारि मनोहरं। विरोधोऽत्रालंकारः । केनोपमेति तृतीया आर्षलात् । वित्ते कृपा रिपुष्वप्यपकारकलात् निष्ठ्रता तु स्पष्टैव । अत्र कृपा स्वाभाविकी निष्ठरता लारोपितेति विरोधपरिहार इति बोध्यम् २१

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) केनोपमेति २२ ॥ २१ ॥

(६ दंशोद्धारः ) केनेति । अतिहारि अतिमनोहरम् ॥ २१ ॥

### त्रैलोक्यमेतद्खिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा । नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २२ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

( २ चतुर्धरी ) ते रिपवोऽपि समरमूर्धनि रणप्रधानस्थाने हला दिवं नीता इत्यन्वयः । उन्मदाः उद्रिक्ताहंकाराः ये सुरारयसाद्भवं तेभ्यो जातं भयमपि अपास्तं अपनीतं । ते तुभ्यं ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लया एतत् त्रैलोक्यं रिपुनाशनेन अखिलं यथा भवित तथा त्रातं रिक्षतं । त्रें पालने । 'तुदिविदोन्दत्राघ्राह्वीभ्योऽन्यतरस्यां'इति वा निष्ठानलं । हे देवि लया समरमूर्धनि युद्धभूमा रिपुगणान् हला ते रिपुगणाः दिवं स्वर्ग नीताः प्रापिताः । हे देवि लया अस्माकं देवानां उन्मदमुरारिभवं भयमपि अपास्तं अपिक्षप्तं दूरीकृतं । हे देवि सर्वजनिन नमस्ते । लोके खलु हिताः नितर्महिन्त । त्रयो लोकास्त्रेलोक्यं । चातुर्वण्यादिलात् स्वाथं ध्यत् । अखिलं त्रेलोक्य-मिति पाठे पौनहत्त्तयशङ्का । न विद्यतेऽखिलं यस्मित्रिति कियाविशेषणं द्रष्टव्यं । 'संभवे व्यभिचारे च स्याद्विशेषणमर्थ-वत्' । रिपूणां नाशनेन समरमूर्धनि समरस्य मूर्धेव मूर्धा युद्धात्रभूमिः । तत्र उदुच्छित्तमदेभ्यः सुराणामरिभ्यो देलोभ्यो भवं संभवं । 'नमः स्वस्ति'इति चतुर्था ॥ २२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) त्रैलोक्यमिति । लयेखन्तमेकान्वयः । ततो रिपुगणा इत्यन्तं अपरं वाक्यं । भयमित्यतो भवमित्यन्तमपरं । अनेन चित्ते कृपेखेतद्विवृतम् । नमत्ते इत्यनेन नमस्कारातिरिक्तप्रत्युपकारणे नास्माकं सामर्थ्यमिति ध्वनितम् ॥ २२ ॥

(५ जगसन्द्रचन्द्रिका) त्रैलोक्यमिति २३॥ २२॥ (६ दंशोद्धारः)॥ २२॥

# शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च ॥२३॥ (१ ग्रुप्तवती)॥२३॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २३॥

(३ शान्तनवी) हे देवि हे अम्बिके लं शूलेन आयुधेन शत्रुभ्यो नोऽस्मान् पाहि रक्ष। पा रक्षणे। 'सेर्ह्यापच'। 'अस्त्री शूलं रुगायुधं'। हे देवि अम्बिके लं घण्टाखनेन घण्टायाः खनेन नः शत्रुतः पापतश्च पाहि। हे देवि हे अम्बिके लं चापज्यानिःखनेन चापारोपिताकृष्टमौदींजनितनिःखनेन च नोऽस्मान् पाहि शत्रुतः पाप्मनश्चेति शेषः॥ २३॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २३॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) शूलेनेति २४॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २३॥

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । भ्रामणेनात्मश्रूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥२४॥

( १ गुप्तवती ) श्रामणेनेत्यनेन विदिक्ष्वध ऊर्ध्व चं रक्षेति ध्वनितं ॥ २४ ॥

(२ चतुर्धरी) दक्षिणे दक्षिणभागे भ्रामणेन। संज्ञापूर्वकविधेरनित्यलात् इस्त्रो न भवति। यथा। 'स तैराक्रमयामा-स अस्मान् संक्रामितैः परैः' इति॥ २४॥

(३ शान्तनवी) हे ईश्वरि ईश्वरस्य पित्त । यद्वा हे ईश्वरि जगद्धापिति । 'अश्रोतेराशुक्रमणि वरट्वेच्चोपधायाः' । हे देवि हे चण्डिक लं आत्मनः शूलस्य आयुधस्य श्रामणेन परितोऽभितश्रकाकारेण परिवर्तनेन अस्मान् देवान् प्राच्यां दिशि रक्ष शत्रुतः। हे ईश्वरि हे चण्डिक लं प्रतीच्यां दिशि पश्चिमायामाशायां आत्मशूलस्य श्रामणेन अस्मान् रक्ष शत्रुतः । हे ईश्वरि अम्बिके आत्मशूलस्य श्रामणेन दक्षिणे दिग्वभागे अवाच्यां दक्षिणस्यां दिशि अस्मान् रक्ष शत्रुतः । तथा हे ईश्वरि हे अम्बिके हे चण्डिके लं आत्मशूलस्य श्रामणेन उत्तरस्यां दिशि अस्मान् रक्ष शत्रुतः । श्रामणेनेति श्रमणस्येदं श्रामणं प्रदक्षिणीकरणं परितो मण्डलीकरणं । अन्यथा अनवस्थानमात्रं चलनमात्रं वा शूलसमवेता किया स्यात्। अतश्च प्रदक्षिणाकृति परिश्रामणं विविक्षिति सूचियतुं प्राच्यां प्रतीच्यां दक्षिणस्यामुत्तरस्यामित्युक्तं । चकाराद्विदिग्प्रहणं ॥ २४ ॥

( ४ नागोर्जाभट्टी ) प्राच्यामिति । दक्षिणे इत्यस्य दिग्भागे इति शेषः । श्रामणेनेत्यत्र हस्वाभावः संज्ञापूर्वकविधेरनि-त्यलात् ॥ २४॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) प्राच्यां रक्षेति २५॥ २४॥

(६ दंशोद्धारः ) प्राच्यामिति । दक्षिणे दक्षिणभागे ॥ २४ ॥

### सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चौत्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवं॥२५॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २५ ॥

(२ चतुर्धरी) सौम्यानि सृष्टिस्थितिव्यापाराणि अत्यन्तमितशयेन घोराणि संहारकराणि । अत्यर्थेति वा पाठः । अ-स्मान् रक्ष । तथा भुवं पृथिवीं चेत्यर्थः ॥ २५ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि त्रैलोक्ये त्रिषु लोकेषु ते तव यानि सौम्यानि सुन्दराणि प्रसन्नानि रूपाणि विचरन्ति विहरन्ति । यानि चात्यन्तघोराणि भयंकराणि रूपाणि विचरन्ति तैस्तैश्च रूपेहपलिक्षता लं तैस्तैः करणेर्वा अस्मान्देवान् रक्ष । तथा तैरेव हिविधेः रूपेभुवं रक्ष । तथा चकारात् तैरेव रूपेः पातालं रक्ष । 'सौम्यं तु सुन्दरे सोमदेवते' 'सोमाद्यणि भवे-सौम्यं सुन्दरे तूपचारतः' । 'अनुगृह्णाति यान्देवी तेषां सौमी जगन्मयां । नानुगृह्णाति यान्देवी तेषां घोरा जगन्मयी' ॥२५॥

(४ नागोजिभट्टी) सौम्यानीति । सृष्टिस्थितिव्यापाराणि । अत्यर्थघोराणि संहारव्यापाराणि । तथा भुवं पृथिवीं वैत्यर्थः ॥ २५ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) सौम्यानीति २६॥ २५॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ २५ ॥

## खद्गशुलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके। करपछ्वसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ॥ २६॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २६॥

(२ चतुर्धरी) करपह्रवसङ्गीनि करपह्रवेन सङ्गः संसर्गो विद्यते येषाम् ॥ २६ ॥

(३ शान्तनवी) हे अम्बिक देवि यानि ते तव करपह्रवसङ्गीनि खङ्गश्लगदादीनि यान्यायुधानि तैः यानि चास्त्राणि धनुरादीनि सन्ति तैश्च त्वं सर्वतः समंततः अस्मान् त्वदेकशरणान् देवान् रक्ष । दुःखतः पापतः शत्रुतश्च पालय । 'इस्तिशु-ण्डाशुवाहाप्रविलपूक्तः करः पुमान्' । करो हस्तः पाणिः । 'पत्रशाखः शयः पाणिः' 'अङ्गुत्यः करशाखाः स्युः' करपह्रवाः अङ्गुत्यः ते सङ्गः तद्वन्ति करपह्रवसङ्गीनि । यद्वा करः पह्रव इव करपह्रवः तेन सङ्गः तद्वन्ति वा करपह्रवसङ्गीनि । हस्तस्थितानीत्यर्थः । 'समंततस्तु परितः सर्वतो विष्वगित्यपि' । खङ्गश्च श्रृत्थः गदा च खङ्गश्लगदं । सेनाङ्गलादेकवत्त्वं । तत् आदिर्वेषां तानि तथोक्तानि धनुरादीनि ॥ २६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) खहेति । सङ्गः संसर्गः ॥ २६ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) खङ्गश्लेति २७ ॥ २६ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २६॥

१ 'चात्यन्तघोराणि' इति चतुर्धरीशान्तनव्योः संमतः पाठः ।

#### ऋषिरुवाच ।

## एवं स्तुता सुरैदियौः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः। अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः॥ २७॥

(१ गुप्तवती) ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी) नन्दनोद्भवैदेवोद्यानजातैः । गन्धैः श्रीवासादिभिः । अनुलेपनैः श्रीखण्डादिभिः ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) एवमुक्तभणित्या जगतां धात्री पोषियत्री देवी देवैः स्तुता ततो दिव्यैर्दिवि भवैः नन्दनोद्भवैः नन्दनं खस्तनवनं तत उद्भवैः कुमुमैः । तथा दिव्यैः गन्धानुलेपनैः चाचिता पूजिता आराधिता गन्धैरनुलेपनीयैः गन्धाः कुङ्कुमादयः । 'कुङ्कुमागरुकस्तूरिकर्पूरं चन्दनं तथा । महासुगन्धमित्युक्तं नाम्ना स्याद्यक्षकर्दमः' । अनुलेपनमङ्गरागः ॥२७॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । एविमिति । नन्दनं देवोद्यानं । दिव्यैः उत्कृष्टैः । गन्धाः श्री(रागा)वासादयः ।

अनुलेपनं श्रीचन्दनादि ॥ २७ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) आयेन ऋषिरुवाचेत्यनेन सह खङ्गश्चलान्ताः श्लोकरूपा मन्त्राः सप्तविंशतिमन्त्राया इत्यर्थः। ऋषिरिति ऋषिरुवाच खाहेत्यष्टाविंशतिका मन्त्राः २८। श्लोकद्वयमिति । श्लोकयोर्द्वयं युग्मं द्वौ श्लोकरूपौ पृथक्मन्त्रा-वित्यर्थः । तथाहि एवं सुतेति २९॥ २७॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २७॥

# यत्तया समस्तै स्तिद्शैर्दिव्यैर्भूपैः सुधूपिता । शह प्रसादसुमुखी समस्तान्यणतानसुरान् ॥ २८॥

(१ गुप्तवती) ॥ २८॥

(२ चतुर्धरी) दिव्यैर्मनोज्ञैः । प्रसादेन कृपया शोभनं मुखं यस्याः । सुरान्देवानप्रणतान् चरणौ गतान् ॥ २८ ॥ (३ शान्तनवी) समस्तैरखिलैक्षिदशैर्देवैर्भक्तया दिवि भवैः धूपैः गन्धायैः धूपराजैः सुधूपिता सुपूजिता देवी प्रसादसमुसी प्रसादलेन प्रसन्नलेन सुमुखी सती तान् प्रणतान्समस्तान् सुरान् इन्द्रादीनदेवान् वाक्यं प्राह उवाच । उपसर्गप्रतिरूपः प्रशब्दोऽव्ययाख्यः । अहेति निपातस्तिङन्तप्रतिरूपकः कालसामान्यवचनः । शोभनं सुखमस्त्यस्याः सुमुखी । 'खाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात्' इति वा डीष् टाप् च । 'नखमुखात्संज्ञायाम्'इति डीषो निषधस्तु संज्ञायामेव ॥ २८ ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) भक्त्येति । अन्तःकरणेन प्रेमतया भजनं सेवनं भक्तिः तया प्रेमलक्षणया भक्तया दिव्यैर्मनीज्ञैः धूपैस्विति पाठः ॥ २८ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्दिका) भक्त्या समसौरिति ३०॥ २८॥ (६ दंशोद्धारः)॥ २८॥

#### देव्युवाच ।

### वियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्यतोऽभिवाञ्छितम् । (ददाम्यहमितपीत्या स्तवेरेभिः सुपूजिता)।

### देवा ऊचु:।

#### भगवत्या कृतं सर्वे न किंचिद्वशिष्यते ॥ २९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २९॥

(२ चतुर्धरी) अतिप्रीत्या प्रीत्यतिशयेन । प्रीतेति वा पाठः ॥ २९ ॥

(३ शान्तनवी) हे सर्वे त्रिदशाः युष्मत्कृतैरेभिः स्तवैः प्रपूजिता अहं अतिप्रीतास्मि । युष्माभिः सर्वेदेवैर्यदस्मतः सकाशात् अभिवाञ्छितं अभिलिषतं वर्तते तद्वस्तु व्रियतां प्रार्थ्यतां । अहं ददामि दास्यामि । इह प्रीत्या प्रीता इति पाठद्वयं । अत्र आये पाठे अर्थ उक्तः । यत्तन्मत्तोऽभिवाञ्छितं इति पाठः सभ्यः । यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितमिति पाठे अस्मत् देवीतः व्रियतां अहं ददामीति वचनचातुर्ये । कीदशं स्यात् । बहुलेनोपक्रम्येकलेनोपसंहाराद्वाचोयुक्तिरियं वाचोयुक्तिमन्तासुद्देगं जनयतीलर्थः ।

कैर्तव्यमपरं यच दुष्कृतं तिन्नवेद्यतां । इत्याकर्ण्य वची देव्याः प्रत्यूचुस्ते दिवीकसः ॥ हे देवाः अपरं युष्माभिः कर्तव्यं सत् दुष्कृतं दुःसाध्यं यत् तच मद्ग्रे मह्यं निवेद्यतां ज्ञाप्यतां तदप्यपरं महिषासुरवध-

<sup>9 &#</sup>x27;धूपैस्तु धूपिता' इति पाठः । २ इदं पद्यार्घ गुप्तवतीनागोजीभट्टीकारैर्नाटतं ट्रयते । ३ इदं पद्यमपि केवलं शान्तवीकारैरेव व्याख्यातमतो नास्य मूले निवेशः कृतः ।

पेक्षया द्वितीयं कार्यं साधायामीति भावः । इति इत्थं देव्याः वचः आकर्ण्य श्रुला ते सर्वे दिवौकसः इन्द्रादयः सुराः प्रत्यूचुः प्रतिवाक्यमुक्तवन्तः । दिवि ओकांसि निवासा येषां ते दिवौकसः । पृषोदरादिलात्साधुः ॥ २९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देव्युवाच । व्रियतामिति । देवा ऊचुः । भगवस्रोति ॥ २९ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) देवीति । देव्युवाचेत्ययं मन्त्रः ३१ । ततः परं देव्युवाचेत्यनन्तरं वियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं स्वाहा ३२ इति अर्धश्लोकमन्त्रोऽर्धश्लोकरूपो मन्त्रः । अथ देवा ऊचुरिति । अथानन्तरं देवा ऊचुः खाहेत्यपरो मन्त्रः ३३ । ततः परमिति । देवा ऊचुरित्यनन्तरं भगवत्या कृतं सर्वमित्यर्धं श्लोकमन्त्रक इति भगवत्येत्यादि अर्धश्लोकरूपो मन्त्रः । तथाहि भगवत्या कृतं सर्व न किंचिदविशिष्यते स्वाहा ३४ ॥ २९ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २९॥

#### यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः । यंदि वापि वरी देयस्तयास्माकं महेश्वरि ॥ ३० ॥ (१ ग्रुप्तवती) ॥ ३० ॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ३०॥

(३ शान्तनवी) हे देवि यद्यस्मात् लया भगवत्या अस्माकं देवानां शत्रुरयं महिषासुरनामा निहतः व्यसूकृतः अत-स्लया भगवत्या सर्वमस्माकं देवानां प्रयोजनं कृतमेव। न किंचिदविशिष्यते न किंचित्कार्यशेषोऽविशिष्यते। न किंबिदिष शत्रुः शेषोऽविशिष्टः। हे महेश्विरि महानीश्वरः तस्य स्त्री। यद्वा महती ईश्वरी। 'अश्लोतेराशुकर्मणि वरट्चेचोपधायाः' देवि यदि पक्षान्तरे। लया भगवत्या अस्माकं लदनुप्रहजीविनां देवानां लदेकजीविनीं वरश्च देयोऽनुमतः स्यात् तर्हि अयं वरः प्रार्थ्येतेऽस्माभिः॥ ३०॥

(४ नागोजिभिट्टी) यदिति । यत इत्यर्थः । पूर्वान्यय्यर्थम् । उत्तरार्धमुत्तरान्वयि । यदि वापीति । वाशब्द एवमर्थे । यदोवं सत्यपि वरो देय इति तवेच्छा चेत्तदा वक्ष्यमाणमस्त्रित्यर्थः । अस्माकमस्मभ्यमित्यर्थः ॥ ३० ॥

(५ जगचन्द्रचान्द्रिका) यदयं निहतायं च श्लोकमन्त्रत्रयं भवेदिति । तु पुनः यदयं निहत आद्यो यस्य तत् यदयं निहतायं श्लोकरूपा ये मन्त्रास्तेषां त्रयं भवेत्। त्रयः पृथक् मन्त्रा भवेयुरिखर्थः । तथाहि यदयं निहत इति ३५॥३०॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ ३०॥

### संस्मृता संस्मृता लं नो हिंसेथाः परमापदः। यश्र मर्त्यः स्तवैरेभिस्तां स्तोष्यत्यमलानने ॥३१॥ (१ गुप्तवती)॥३१॥

(२ चतुर्धरी) हिंसेथा इति । भीवादिगणपाठादात्मनेपदं । हे अमलानने प्रसन्नवदने अम्बिके यश्च मर्लः लोकः एभिः स्तवैः पूर्वोक्तेः लां स्तोष्यति ॥ ३१ ॥

(३ शान्तनवी) कोऽसो। हे देवि लं परमापत्स अस्माभिस्लदेकशरणेर्देवैः संस्मृता संस्मृता सती वारंवारं ध्याता सती नोऽस्माकं परमापदः परमाः आपदः। यद्वा परमा अल्प्याः आपदः येभ्यस्ते परमापदः शत्रवः तान् महास्रान् हिंसेथाः हिंस्याः। हिसि हिंसायां। रुधादेः प्रार्थने। लिङ् परस्मेपदस्थाने 'व्यल्ययो बहुलं' इल्लात्मनेपदस्य थासः सीयुद्! अस्माकमिति दानप्रतिग्रहभावाभावात्संप्रदानलात्संबन्धे षष्ट्येव । मात्रा पित्रा च पुत्राणां बालानां कशिपुदीयते 'रजकस्यांशुकं दत्ते स्वामी भृत्यस्य वेतनं' इतिवत् । पक्षान्तरे चेद्यदिच। देवाः द्वितीयं वरं प्रार्थयन्ते। हे अम्बिके हे अमलानने हे प्रसन्नवदने लं अस्माभिः प्रपन्ना प्रणता सेविता सती वरदासि अतः यश्च मर्लः एभिस्लद्विषयेरस्माभिर्देवैः कृतैः स्तवैः लां देवीं स्तोष्यित भक्तितः स्तविष्यित ॥ ३१॥

( ४ नागोजीभट्टी ) संस्मृतेति । हिंसेथा इत्यार्षः । उत्तरार्धमुत्तरान्वयि ॥ ३१ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) संस्मृता संस्मृतेति ३६ ॥ ३१ ॥

(६ दंशोद्धारः) यदीति । हिंसेथा इति भावादिकस्य रूपं नतु राधादिकस्य । तस्य परसौपदिलात् ॥ ३१ ॥

### तस्य वित्तर्द्धिवभवेर्धनदारादिसंपदाम् । वृद्धयेऽस्मत्प्रसंन्ना तं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥ ३२॥

(१ गुप्तवती) वृद्धय इति । अस्मदिति निमित्तपत्रमी । प्रसन्ना सती सर्वदा पुरुषार्थप्रदा भवेथाः । मर्लस्यापराधा-त्रिमित्तीकृत्य तस्मै मा कुद्ध इति भावः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३२ ॥

(२ चतुर्धरी) तस्य मर्त्यस्य अस्मत्प्रसन्ना सती अस्माकं प्रसन्ना सती लं वित्तर्द्धिवभवैः धनदारादिसपदां । वित्तं वेदनं । ज्ञानिमिति यावत् । भावे क्तविधानात् । ऋद्धिः उपचयः । विभवः ऐश्वर्यं । तैरिति सहार्थे तृतीया । अर्थेनापि भ-

१ 'यदि चापि' इति पाठः । २ 'अस्मत्प्रसन्ना' इति शान्तनवी संमतः पाठः ।

वतीति स्मरणात् । धनं कनकादि । आदिशब्दः क्षेत्रादिपरिग्रहार्थः । (आदिशब्दात्पुत्रदारादिसंग्रहः) धनदारादय एव संपदः

तासां वृद्धये उपचयाय भवेथा इत्यन्वयः ॥ ३२ ॥

(३ शान्तनवी) तस्य मर्लस्य मनुषस्य वित्तिद्विविभवैः सह धनदारादिसंपदां सदा वृद्धये प्रवृद्धये भवेथाः । सर्वदा वित्तस्य अर्थस्य ऋद्धेः समृद्धेविभवैरुद्भवैः सह धनस्य गोमहिष्यश्वादेः दाराणां पत्नीनां । आदिशब्दात्सेवकादीनां संपदां क्षेत्रारामधान्यपुत्रमित्रादिसंपत्तीनां च वृद्धये भवेथाः । प्रार्थने लिङ् । 'व्यत्ययो बहुलं' इत्यात्मनेपदं । (वैदिकं वेदकत्य-मिदं देवीस्तवनमिति सूचियतुं प्रयुक्तमृषिभिः) यद्यपि वित्तं धनमिति पर्यायौ तथाप्युपचाराद्रवाश्वादिकं धनशब्देन विव-क्षितं । वित्तर्द्धयश्च विभवाश्च ऐश्वर्याणि तैः सहितं धनं गवादि दारादि पत्न्यादि तेषां संपदः तासाम् ॥ ३२ ॥

(४ नागोजिभट्टी) तस्येति । वित्तिद्विभवैरिति सहयोगे तृतीया । भवने च साहित्यं वित्तं ज्ञानं तस्य वृद्धिरुप-चयः । विभवा ऐश्वर्यादयः । धनदारादीनां संपदः अनुरूपा आत्मभावाः । आदिना पुत्रादिवृद्धये उपचयाय ॥ ३२ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) तस्य वित्तद्वींति ३७॥ ३२॥

(६ दंशोद्धारः) यश्चेति । वित्तं वेदनं ज्ञानं । भावे क्तः । ऋद्विरुपचयः । विभव ऐश्वर्यम् । सहार्थे हतीया ॥३२॥

#### ऋषिरुवाच ।

### इति मसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः । तथेत्युक्तवा भद्रकाली वभूवान्तर्हिता नृप ॥ ३३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३३॥

(२ चतुर्धरी) भद्रं कल्याणं करोतीति भद्रा। भद्रा चासौ काली चेति विग्रहः। भद्रं कालयति वर्धयतीति कर्मण्यणेव। अन्तिहता अदृश्या॥ ३३॥

(३ शान्तनवी) हे नृप हे सुरथ इति प्रागुक्तरीत्या देवैर्जगतोऽथें त्रैलोक्यसंरक्षणप्रयोजनाय तथा आत्मनोऽथें स्वार्थे देवकार्यविषयेऽथें च प्रसादिता प्रसादसुमुखीकृता भद्रकाली भद्रा सर्वमङ्गला काली रुद्रपत्नी । कर्मधारयः । हे देवाः तथासु युष्मद्वाञ्छितमसु सिध्यतित्युक्तवा अन्तर्शिता वभूव अन्तर्धानमगात् अहर्या वभूव ॥ ३३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । इतीति । तथात्मनः आत्मनश्चार्थे इत्यर्थः । तथेत्युक्तवा तथास्त्वित्युक्तवा भद्रं का-

लयतीति भद्रकाली । अन्तर्हिताऽहरया बभूवेत्यन्वयः ॥ ३३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ऋषिरवाचेति ऋषिरवाचेत्यपरो मन्त्रः ३८। श्लोकाश्रलारो मनवः परिकीर्तिता इति च-लारो मन्त्रा भवेयुरित्यर्थः । प्रकीर्तिता उक्ताः । तद्यथा इति प्रसादितेति ३९॥ ३३॥

(६ दंशोद्धारः) इतीति । भद्रा चासौ काली चेति विग्रहः । यद्वा भद्रं कारयतीति तथा । कर्मण्यण् । रलयोर-भेदः ॥ ३३ ॥

# इत्येतत्कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितेषिणी ॥ ३४ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ ३४ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३४ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे भूप हे सुरथ । जगत्रयहितैषिणी सा देवी देवशरीरेभ्यो यथा पुरा पूर्व तेजोरूपा संभूता महिषासुरवधाय प्रादुरभूत इत्येतत् सर्व ते तुभ्यं सुरथाय मया सुमेधसा सुनिना कथितं तथाह्युक्तम् ॥ ३४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) इतीति स्पष्टम् ॥ ३४ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) इस्रेतत्कथितं भूपेति ४० ॥ ३४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३४ ॥

### पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भता यथाभवत् । वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३५॥

(१ गुप्तवर्ता) गौरीदेहादिति । गौरवर्णशरीरप्रकटनाय नीलवर्णकोशरूपं शरीरं पार्वत्या परित्यक्तमिति वक्ष्यते । देहात्कोशादित्यर्थः ॥ ३५ ॥

(२ चतुर्धरी) इतिहासान्तरं निरूपयित । पुनिरिति । गौरी पार्वतीत्यनुषज्यते । देहं शरीरं आसनं आसः अव-स्थितिर्यस्याः सा देहासा । गृहीतशरीरेति यावत् । सा गदितमाहात्म्या गौरी पुनर्गृहीतदेहा सती यथा समुद्भ्ताऽभवदि-

१ 'गौरीदेहा सा' इति चतुर्धरीपाठः ।

खन्वयः । अथवा गौर्या देहः शरीरकोश एव देहकारणं यस्याः सा गौरीदेहा । शाकपार्थिवादिलान्मध्यमपदलोपी समासः । देहमहे हेतुमाह । वधायेति । दुष्टदैत्यानां धूम्रलोचनादीनां । ते तुभ्यम् ॥ ३५ ॥

(३ शान्तनवी) इदं श्लोकद्वयमेकिकयमेकान्वयं दृष्ट्यं । शृणु ख इति पदद्वयं । हे ख हे आत्मीय भूप पुरथ सा प्रसिद्धा देवानामुपकारिणी देवी पुनश्च पुनरिप दृष्टदेखानां दृष्टानां देवादिपीडकानां धूम्रलोचनरक्तवीजचण्डमुण्डादीनां देखानां वधाय च तथा ग्रम्भिनग्रम्भयोः वधाय च लोकानां रक्षणाय च प्रयोजनाय यथा गौरीदेहात् गौर्याः देहात्समुद्भूता अभवत् आसीत् तत्सर्व यथावद्यथार्थ यावत् ते तुभ्यं राज्ञे कथयाम्यहं सुमेधानाम ऋषिः तत् त्वं यथावद्यथार्थ यावत् ते तुभ्यं राज्ञे कथयाम्यहं सुमेधानाम ऋषिः तत् त्वं यथावत् यावत्प्रकारेण ख्यातं मया कथितं श्रणु आकर्णय । श्रणुष्वेति पाठे 'व्यत्ययो बहुलं' इत्यात्मनेपदं । ग्रम्भ भाषणे हिंसायां च भ्वादिः । ग्रम्भितं भाषते हिनस्ति वा ग्रम्भः । दन्त्यादिरयं । तालव्यादिपाठे ग्रुभग्रम्भशोभार्थे तुदादिः । ग्रम्भितं शोभते रणेष्विति ग्रुम्भः । यथाप्रकारवत्यथावत् । कियाविशेषणम् ॥ ३५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) पुनश्चेति । गौरीदेहः कारणं यस्या इत्यर्थः । समुद्भवः यथा तत्र हेतुर्दुष्टवधो देवलोकरक्षणं वा ॥ ३५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) पुनश्र गौरीति ४१ ॥ ३५ ॥

(६ दंशोद्धारः) इतिहासान्तरं सूचयति । पुनश्चेति । गौरीदेहासा इति पाठे गौरीदेह एव आसनमासः स्थितिरस्याः । शरीरकोशनिःस्रतलात् । यद्वा गौरीदेहो देहकारणमस्या इति मध्यमपदलोपी समासः ॥ ३५॥

# रक्षणाय च लोकानां देवानाम्रपकारिणी । तच्छुणुष्व मयाख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ ३६॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे शकादिकृतदेव्याः स्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

(१ गुप्तवती) अत्र चण्डीस्तवे देवकृतास्त्रयस्तवास्तत्तदारम्भे देवा ऊचुरित्यपेक्षितं । तथा देवकृतवरप्रार्थनद्वयमपीति तयोरारम्भेऽपि द्विवारमिति पञ्चवारं तन्त्रान्तरे देवोक्तिरस्ति । परं तु स्तवारम्भे प्राक् श्लोकेषु नियमेन तदर्थस्योपिन-बद्धलेन पोनरुक्तयापत्त्या स्तवारम्भे त्रितयं नापेक्षितमित्याशयेन यामलपाठे प्रार्थनारम्भ एव द्विवारं देवोक्तिरादृता । प्रकृततिन्त्रे लर्धजरतीयमेव प्र(थम)कृतस्तवस्य चरमस्तवस्य चारम्भे परिहृत्येतदुत्तरं स्तवारम्भे प्रार्थनद्वयारम्भे चेति त्रिर्देवोक्तिरहीकारादिति द्रष्टव्यं । अतः प्रथमश्लोकोत्तरं देवा ऊचुरिति न वक्तव्यं । इतरद्यथास्थानं युक्तमेवेति दिक् । पूर्वाध्याये मध्येमध्ये श्लोकान्तराण्यत्र फलश्रुतौ च तानि बहुलात्र प्रदर्शितानि ॥ ३६ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्त्रव्याख्याने शकादिस्तित्वर्णनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३६ ॥ इति चतुर्धरीटीकायां शकादिभिः कृता देव्याः स्तुतिनीम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

(३ शान्तनची) अस्य श्लोकस्य व्याख्या पूर्वश्लोकेन सह कृतास्ति ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्राजाधिराजतोमरान्वय-श्रीमदुद्धरणात्मजशन्तनुविरचितायां शान्तनव्यां देवीमाहात्म्यटीकायां शकादिस्तुतिश्रतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ननु तेनाप्यस्याः कोर्थस्तदाह । उपकारिणीति । उपकारस्यभावा यत इत्यर्थः । तच्छृणुष्वेसा-र्षस्तट् । तत्प्रकारं मया मत्तः । निपातोऽयम् । स्यातं लोकप्रसिद्धम् । एनामुपकम्य लक्ष्मीतन्त्रे लक्ष्मीवाक्यम् । 'अभि-ष्टुता सुरैः साहं महिषं जद्युषी क्षणात् । महिषान्तकरीसूक्तं दृष्टं देवैर्महर्षिभिः । उत्पत्ति युद्धविकान्तिः स्तोत्रं चेति सुरेश्वर । कथयन्ति सुविस्तीर्ण ब्राह्मणा वेदपारगाः । लभन्ते च फलं शश्वदाधिपत्यमनश्वरम्' । इति महिषान्तकरीसूक्तं देवैर्महर्षिभिश्व दृष्टम् । देव्या यया तत्तमिति श्लोकेऽखिलदेवमहर्षिपूज्यलिवशेषणात् । युष्माभिः स्तुतयो याश्वेति श्लोके ब्रह्मपर्णणां स्तुतिकर्तृलप्रतिपादनाचेति वोध्यम् ॥ ३६ ॥ इति शिवभद्धसुतसतीगर्भजनागोजीभद्दकृते सप्तशतीव्याख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) रक्षणाय च लोकानामिति ४२ ॥ ३६ ॥ ऋषित्रयं तु देव्यैका एकदेवास्तु पश्वभिः । उवाचवचनैः श्लोकाः पत्रित्रित्त । अर्थश्लोकात्मकं मन्त्रद्वयं भवेदिहेति । इह चतुर्थेऽध्याये तु पुनः ऋषित्रयं ऋषि-रवाचेति त्रयो मन्त्राः । देव्यैका देव्युवाचेलेको मन्त्रः । एकदेवाः देवा ऊचुरिलेको मन्त्रः । तु पुनः एतैः पश्वभिरुवाचव-चनैः सह पत्र अधिका त्रिश एकाः श्लोकरूपा मन्त्रका मन्त्रा इल्पाः । अर्थश्लोकरूपं यनमन्त्रद्वयं मन्त्रयुग्मं द्वौ मन्त्राविल्पर्थः । भवेत् । षोडशश्लोककेऽध्याये चलारिशद्वयाधिका । विभज्य गणना कार्या मन्त्राणां हवनादिषु । इति षट्त्रिशश्लोका यस्मिन्त्रीर्थः वतुर्थाध्याये द्वयाधिका द्वाभ्यामधिका चलारिशत् भवेदिति शेषः । द्विचलारिशन्मन्त्रा भवन्तील्पर्थः । मन्त्राणां शक्तादय इत्यादिमन्त्राणां हवनादिषु होमादिषु विभज्य मन्त्रविभागं कृला गणना संख्या कार्या कर्तव्या । मन्त्रवि-

१ 'श्र्णु ख' इति शान्तनवीकारादतः पाठः ।

भागः कर्तव्य इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ इति श्रीसप्तशतीमन्त्रहोमकारिकाणां भगीरथविरचिता जगचन्द्रचन्द्रिकाख्या चतुर्थाध्यायस्य टीका संपूर्ण ॥ ४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३६ ॥ इति श्रीदंशोद्धारटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

# पश्चमोऽध्यायः ५

#### ऋषिरुवाच।

### पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्र हता मदवलाश्रयात् ॥ १ ॥

( १ गुप्तवती ) अथ तन्त्रे सार्धद्वाविंशत्या श्लोकैः पत्रमाध्यायषट्कगतमन्त्रविभजनपरस्तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ ईश्वर उवाच । ऋषिवाक्यं पुरेलाद्या विष्णुमायां प्रतुष्टुतुः । इल्लन्ताः श्लोकमन्त्राः पट् देवा ऊचुस्ततः परं । नमो देव्या इति त्रिंश-श्लोक्यन्ते नम्रम्तिभिः। विष्णुमायादिकास्तेषु भ्रान्त्यन्ता एकविंशतिः। अवतारैः पृथद्मन्त्रा त्रिषष्ट्याहृतयस्तु ताः। चितिरूपेण मन्त्रेणाप्याहृतित्रयमाचरेत् । एवं मन्त्रा अशीतिः स्युरथो ऋषिरुवाचह । नमो देव्यै महादेव्यै इत्यारभ्य त्रिंशश्लोकी वर्तते । तदन्तिमश्वरणः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिरिति पट्यते तेषां त्रिंशतो मध्ये विष्णुमायेति शब्दितेत्यारभ्य भ्रान्तिरूपेण संस्थितेत्येतद्वितीयचरणवन्तः श्लोका एकविंशतिः सन्ति । इतरचरणत्रयस्य सर्वेषु साधारण्यादसाधारणमध्यमप्रतीकप्रहणं । ते एकरूपा एव भासमाना अपि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीरूपचण्डिकावतारैस्त्रिभिः प्रतिपाद्यैरर्थेर्भेदात्पृथगेव मन्त्रा मन्तव्याः । प्रत्येकं त्रित्रिमन्त्ररूपा इति यावत् । ततश्रैतैश्विभिः पुनरुचरितैस्तिस्रस्तिस्र आहुतयः कार्या इति संहत्य त्रि-षष्टिः। एकविंशतिश्विषष्टिरिति च कथनेन तन्त्रान्तरे लक्ष्म्या उपरि धृतिस्तुष्टेरुपरि पुष्टिश्चेति मन्त्रद्वयमधिकं। स्फूर्तिमेथाद्वयमि प्रयमानमेतत्तन्त्रानुसारिभिनोपसंहर्तव्यमिति ध्वनितं । चितिरूपेणेति मन्त्रस्यापि त्रिरावृत्तिरिति षट्षष्टिः त्रिंशत्यविशिष्टाः श्लोका अष्टी पुराशुम्भेत्यादयः पूर्वीक्ताः षडिलेवं. चतुर्दशाहृतय इत्यशीतिर्मन्त्रा जाता इत्यर्थः । ऋषिदेववचसोरङ्गमन्त्रमध्ये पार्यक्येन निर्देक्ष्यभाणलादिति भावः । मध्ये संख्यापिण्डकथनं तु श्लोकसंख्यातो मन्त्रसंख्याया अत्यन्तविप्रकर्षेण गणकबु-द्विभ्रमनिरासार्थ । ऋषिदेववचसोगणनमध्यायसमाप्तिभ्रमनिरासार्थ । अत्रैकैकश्लोकोद्भवमन्त्रस्यावतारत्रयरूपप्रतिपाद्यभेदेनैव मेदं वदता मन्त्राणां शब्दानुपूर्व्या मिथो वैलक्षण्याभावः सूचितः न्याय्यश्च । नमस्तस्या इत्यक्षरचतुष्ट्यस्यैकरूपलेपि तच्छब्दार्थानां महाकाल्यादिरूपाणां भेदात् सर्वत्र सहस्रनामसु नाम्नां पुनरुक्तया सहस्रसंख्यान्यूनताप्रसक्तेः पुनरुक्तनाम्नामर्थभेदवर्णनेनैव भगवत्पादादिभिभीष्यकारैः परिद्वियमाणताया दर्शनात् । मन्त्राणामनुसंधानार्थलेन तद्भेदाद्भेदस्य युक्तलाच । पूर्वार्थस्य तु प्रतिमन्त्रं पूर्वभागेऽनुषहः । चरमाक्षरचतुष्टयस्य तु प्रतिमन्त्रमन्तेऽनुषहः । 'या ते अमे अयाशया रजाशया हराशया तनूव-षिष्ठा गह्नरेष्ठा उम्रं वचो अपावधीस्लेषं वचो अपावधी:'इतिमन्त्रे अयाशयादित्रये प्रत्येकं पूर्वभागे याते अमे इत्यस्यामे तनु-रिलादेश योगेन मन्त्रत्रयसहपस्यानुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वादिल्यधिकरणे निर्णयदर्शनात् । तेनैव न्यायेन नमकचरममन्त्रसैकलेन पठितस्यापि होमे विभज्य मन्त्रत्रयकल्पनापेक्षायां ये पृथिव्यामित्यादित्रये नमो रुद्रेभ्य इति पूर्व-भागस्यैषवस्तेभ्य इत्यादेरुत्तरभागस्य च पूर्वोत्तरस्थाने प्रत्येकमनुषङ्गेण मन्त्रत्रयस्य सर्वसंमतलाच । तेन या देवी सर्वभूतेषु विष्णु-मायेति शब्दिता । नमस्तस्यै नमोनम इति चतुर्विशत्यक्षरोऽष्टाक्षरैक्षिभिः पाँदैरेको गायत्रीछन्दस्को मन्त्रः सिद्धः । अयमेव च त्रिः पठनीयः । देवता तु भिन्नानुसन्धेयेति सिद्धं । एवंसति यत्काण्वेनोक्तं । प्रथमो विंशत्यक्षरो द्वितीयश्वतुरक्षरस्तृती-योऽष्टाक्षर इति तद्विभजनं केन न्यायेन केन वा वचनेन धिध्यतीति स एव प्रष्टव्यः । ननु नमस्तस्यै इत्येतश्रयमेव प्रत्येकं परिपूर्णवाक्यलान्मन्त्रत्रयं । तस्मिन्सीदामृत इलस्येव तच्छब्दप्रयुक्ताकाङ्गायाः पूर्णलविघटकलाभावादिति लयैवोक्तेः । तेनैव न्यायेन या देवीत्यस्य प्रत्येकं मन्त्रलप्राप्तौ त्रय एव प्रतिश्लोकं मन्त्रा इति (प्रति)वचनेनाधिक्यासंभवाय यत्र कविदेकवा-क्यतयान्यतराकाङ्कामात्रेण योगे सिद्धे खाव्यविहतेनैव परेण योगः कल्प्यते तावतेव निराकाङ्कलात् । एवं नमोनम इल-स्यापि स्वाव्यवहितपूर्वेणिति मध्यस्थस्य न केनापि योगः । अयाशयेत्यादेर्ये पृथिव्यामित्यादेश्च निराकाङ्क्षत्याभावादुभयाकाङ्क्षया कल्प्यमानो योगो विनिगमनाविरहात्रिष्वपि सिध्यतीति वैषम्यं। यत्त्वर्थभेदमात्रेण मन्त्रभेद इति तन्नामार्थकशब्दमात्रोच्छेदापत्या लिलासहस्रनामव्याख्याने बौधायनीयसहस्रभोजनखण्डव्याख्याने च लयैव निरस्तमिति न तत्साधकं । अतएव 'ऋता-षाङ्तधामामिर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरस ऊजों नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु ता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै खाहा ताभ्यः खाहा' इखेतावन्मात्रस्य परिपूर्णतया ता इदं ब्रह्मेलंशस्य योग्यस्याप्यनुषङ्गं परिहृत्येव मन्त्रलं स्वीकृतं । संकर्ष इति चेन्मैवं । वाक्यशेषशेषिणोरानन्तर्यस्याप्रयोजकलात् ।बहुशेषस्याप्येकत्रैव लाघवाय पठनीयलेन यत्र कापि पाठे तस्याप्यवर्जनीयलादेव। अतएबोक्तं जैमिनिना 'आनन्तर्यमचोदना' इति । अन्यथा 'चित्पतिस्ला पुनातु । वाक्पतिस्त्वा पुनातु । देवस्ला सविता पुनातु' इति वाक्यत्रयस्यापि प्रत्येकं परिपूर्णलेन 'अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रिमिभः' इति शेषस्य खाकाङ्कामात्रेण

कल्प्यमानो योग एकेनेव कल्पनीयः स्यात्। इष्टश्च तस्य त्रिभिरपियोगो भाष्यकारादेः। कथमन्यथा शतरुद्रीये 'देवाना शहदयेभ्यः' इलस 'नमो वः किरिकेम्यः' इत्यव्यवहितपूर्वेणान्वयमात्रेण विश्रान्ताकाङ्गस्य 'नमो विक्षीणत्केम्यः' इत्यादीनां नमसास्या इतिवत्पूर्णीनामप्याकाङ्कोत्थापनेन तस्य पुनःपुनराकर्षणेन महति अमेयातनेन (१) बहुशेषतापादनं सर्वसंमतं युज्यतां । तस्मा-दन्यतराकाङ्क्षयाप्युत्थाप्यमाना परस्याकाङ्का विनिगमनाविरहात्रयाणामपि शेषिलयोग्यानामुत्थाप्यत इति त्रिभिरप्यावृत्त्या शेषस्याप्यन्वयो वाच्यः । ताभ्यः खाहेलास्येव ता इदमिलास्यापि पूर्णलेनान्यतराकाङ्काया अप्यभावेन वाक्यान्तरेण संदर्भ-(पतितयैव)पिठततया च नानुषङ्गप्रसिक्तः । ऋष्यन्तरमतानुसारेण तस्य प्रसक्तौ वा तयैव रीत्या खाहेलस्यापि अनुषक्तेणैव सिद्धेर्द्धः पाठवैय्यर्थ्यापत्तिः । तद्वशादेव च तावन्मात्रस्येव भित्रमन्त्रलज्ञापनात्र दोषः । अथापि यदि य इदं या इदिमिति यच्छब्दयोगेन पट्यते तदानुषङ्गी ब्रह्मणापि न वार्येत । तच्छब्दपाठातु द्वयोरपि नैराकाङ्क्यात्रानुषङ्ग इति तु संकर्षस्य-जैमिनीयाधिकरणाशयः । एतेन तत्र खाहाशब्दत्येव प्रकृते नमःशब्दस्य प्रत्येकं पाठात्तावन्मात्रस्येव मन्त्रलसंभव इत्य-पासं । शेषस्य या देवीति यच्छब्दघटितलेन वचनवलेन खतन्त्रमन्त्रलायोगेन त्रिष्वप्याकाङ्काया उत्थापनीयलात् । पू-जायां तु नमोऽन्तिमा इति वचनेनान्त्यभागे एव योजनीयस्य लौकिकनमःशब्दस्यानुषक्तनमोनमःशब्दस्य वा पूजार्यकलेन 'साहाकृतस्य समुत्तृप्णुतर्भुवः स्वाहेति' मन्त्रमध्यपठितस्वाहापदस्य हविस्त्यागार्थकताया इव तादशनमःशब्दस्यापि तदभावेन तत्पुनः पाठमात्रेण तावन्मात्रस्य मन्त्रलासिद्धेश्व । अतोऽन्यायाभासमूलक एव लत्किल्पतो विभागः । तादृशस्याप्युपादेय-तायामिहैवाव्यवस्थापत्तिः । यथा पूर्वार्धमेको मन्त्रः । उत्तरार्धे तु समं स्यादिति न्यायाद्दौ पादौ द्वौ मन्त्रौ । अथवा द्वाविंशत्यक्षरश्चतुरक्षरः पडक्षर इति त्रयः । अथवा विंशत्यक्षरः पडक्षरौ द्वाविति मध्यममन्त्रस्य 'नमो हिरण्यवाहवे' इल(स्ये)त्रेवोभयतो नमस्कारलसंभवात् । अथवा द्वितीयतृतीयनमःशब्दयोः पूर्वत्र परत्रापि वारद्वयमन्वयः । 'नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च' इत्यादौ द्वितीयादिनमःशब्दानां काकाक्षिवदुभयत्रावृत्तिस्वीकारेण तेषामुभयतो नमस्कारात्म-कलपक्षस्यापि स्वीकारात् । तेन द्वाविंशत्यक्षरषडक्षराष्टाक्षरा इति त्रयो मन्त्रा भवन्ति । नमोनम इस्येव वा नम इस्येव वा भिन्नो मन्त्रः । मध्यमः षडक्षरोऽष्टाक्षरो वा दशाक्षरो वा चतुरक्षरो वा इतरांश एकः । वसिष्ठस्मृतौ शृहधर्मप्रकरणेऽस्या-भ्यनुज्ञातो नमस्कारो मन्त्र इति वाक्यस्य नम इति शब्दमात्रं क्राक्षरो मन्त्र इति व्याख्यानदर्शनात् । अतएव नमःशब्दौ द्वाविप वा भिन्नों मन्त्रावन्यः सर्व एक इत्यादिबहुव्याकुली स्यात् । यद्यप्यर्थभेदेन मन्त्रभेदो निरस्त इति तदिप न । लिलतास-हस्रनामखपुनरुक्तताया एव संभवप्रदर्शनाय तिन्नरासात् । सहस्रभोजनेऽप्येकस्यैव ब्राह्मणस्य दिनभेदेन द्विभीजनिनरा सार्थे तथोक्तेः । अलाभे तु तस्याप्यङ्गीकारात् । कथमन्यथा विष्णुसहस्रनामादौ गतिः । नामशब्दस्य प्रातिपदिकपरलेना-र्थवच्छब्दरूपस्य विशिष्टस्य तस्यार्थेक्योऽपि शब्दभेदमात्रेणैव शब्दैक्येप्यर्थभेदमात्रेण भेदस्य विशेष्याभावादिप्रयुक्तविशिष्टा-भावरूपस्यापाततोदुर्निवारतायास्तत्रैवास्माभिः समर्थितलाच । अवतारैः पृथद्मन्त्रा इति वचनेनैवार्थभेदस्येव प्रकृते मन्त्रभेद-कलेन स्पष्टमेव मन्त्राणां साजात्यध्वननाच । एकस्यैव त्रिराम्नानेनाभ्यासादिप मन्त्रभेदसिद्धेश । कथमन्यथा ऋचां दशसहस्राणी-त्यादिना ऋग्वेदमन्त्राणां समुदितसंख्यापिण्डः कथ्यमानो युज्यतां।कतिपयानामृचामश्वावती गोमतीरित्यादीनां पुनराम्रानात् सावार्णभविता मनुरिति चरमचरणस्य सकृदाम्रातस्यापि लन्मतरीत्या द्विरुचारणविधानमात्रेण मन्त्रोण मन्त्रान्तरत्वस्वीकारे एकजातीयस्थेव त्रिरामाने मन्त्रत्रयत्वस्य कैमुतिकन्यायेनैव सिद्धौ शब्दभेदानावश्यकलाच । वस्तुतस्तत्र त्रयोदशाध्यायान्ति-मश्लोक(द्वय)स्यैव पुनरुचारणं विधीयते न चरमचरणमात्रस्येति वक्ष्यते । तेन 'भद्रं मो अपि वातय मनः' इति दशाक्षरस्य ऋगन्तरावयवलपार्थक्याभ्यां मन्त्रभेदस्येव सावार्णिरिति चरणे पूर्वश्लोकशेषलखातन्त्र्याभ्यां द्वैविध्यस्य खीकारेण दृष्टान्तासि-द्धाविप न क्षतिः । चरमश्लोकद्वयस्यैव दृष्टान्तलसंभवात् । तस्माद्गायत्रीछन्दस्क एक एव मन्त्रोऽवतारभेदानुसंधानेन त्रिक्षिः पठनीय इति कृतमतयो मात्सर्यमुत्सार्य विदांकुर्वन्तु । आदावेवं स्तवादि स्यादन्ते कस्मान्न गृह्यते । इति सप्तदशश्लोकमञ्जा अथ ऋषेर्वचः । निशम्येत्यादयः श्लोका गिरेत्यन्तास्ततस्त्रयः । अथ दूत उवाचेति देवि दैत्येश्वरादयः । वजान्ता नव मन्त्राः स्युरथो ऋषिरुवाचह । इत्युक्ला सा तदेत्येकः श्लोकमन्त्रः सरस्तती । देव्युवाचाथ चलारः श्लोकाः सत्यादयो लघु । दतो-क्तिरविक्षािस मैविमित्यादयस्ततः । श्लोका गमिष्यसीत्यन्ताश्वलारो देव्युवाच हि । एवमेतद्वली दैत्यः स च युक्तं करोतु यत् । इत्यन्तौ द्वौ मन् श्लोकावङ्गमन्त्राश्च ते नव । इत्यूनित्रशद्धिकाः शतं मन्त्राः प्रकीर्तिताः । अत्र लघ्विति पदस्य लघ्वन्ता इल्पर्थः । सरस्वतीशब्दो देवीविशेषणं । तृतीयचरित्रे तस्या एव देवतालयोतनार्थं । संख्यापिण्डकथनं लध्यायसमाप्तियोतकं । ऋष्युक्तिरित्याकण्येंति श्लोकाश्चलार ईरिताः । पुनर्ऋषिरुवाचेति तेनाज्ञप्ता इति त्रयः । श्लोकात्मकास्ततो मन्त्रा देव्युवाच ततः परं । दैलेश्वरेण प्रहित इलेकः श्लोकमन्त्रकः । अथार्षवाक्यमित्युक्तः सोऽभ्यधावदिति हामी । श्लोका द्वादश मन्त्राः स्युः षष्ठे Sध्याये तु संहताः । चतुर्विशतिसंख्याका देवताहुतयः कमात् । ऋष्युक्तिराज्ञप्तेखायास्त्रयोविंशति मातरः । ऋषि-वाक्यं ततस्तावानीतौ द्वौ मातराविति । सप्तविंशतिसंख्याका भवन्त्याहुतयः प्रिये । अत्राध्यायद्वये देवी धूम्राक्षीति प्रकी-र्तिता । देवतामन्त्रयोर्भेदान्मातृपदेन मन्त्रा एवोच्यन्ते । ऋषिश्वण्डे च निहते इल्यध्यायावसानकाः । त्रिषष्ट्याहुतयः प्रोक्ता

एकात्राधां हतिर्मता। रक्ताक्षी देवताष्टी च महाशत्तयः प्रकीर्तिताः । ऋष्याद्या अध्यायसमाप्तिपर्यन्तास्त्रिषष्टिमन्त्रास्तेष्वेकोऽर्ध-श्लोकमम्त्र एक ऋषिरुवाचेति मन्त्र एकषष्टिश्लोकमन्त्राः । अस्याध्यायस्य नव देवताः । तेष्वेका रक्ताक्षी या चण्डिकाया ललाटफलकानिष्पन्ना । अन्या ब्रह्मोश्यहविष्णवराहमसिंहशकचण्डिकानां शक्तयोऽष्टावित्यर्थः । 'किचुक्तौ च संज्ञायां' इति शक्ते: किचि 'कृदिकारात' इति हीषि शक्तय इति रूपं। स चार्धश्लोको 'मुखेन काली जगृहे रक्तवीजस्य शोणितं'इति । ततोऽसावाजघानाथेत्याद्युत्तरश्लोकषट्कसामंजस्यस्य तदभावेऽनुपपत्तेः । एतेन मन्त्रार्थगन्धानभिज्ञेनोक्तस्तेषां मातृगण इत्य-र्धमन्त्रलेन नोपादेयः । राजा विचित्रमित्यादिश्लोकद्वयमथो ऋषिः । चकार कोपमतुलमित्याद्याः श्लोकरूपकाः । सप्त-त्रिशच विज्ञेया देवतामन्त्ररूपकाः । इत्येकचलारिंशत्त्युर्नवमाहृतयः शिवे । देवता भैरवी तारा श्रणु गोप्यं वरानने । ऋषि-निशुम्भं निह्तमिति श्लोकावुभौ मनू । ततो देवी वचः प्रोक्तमेकैवाहमिति द्वयं । देव्युवाच ततश्राहं विभूत्येत्येकलो मनुः । ऋषिस्ततः प्रवृते सार्था द्वाविंशतिर्मताः । द्वात्रिंशन्मनवः सर्वे तेष्वेकोऽर्धमनुर्मतः । दशमे सिंहमारूढा श्लपाशविधारिणी । मुख्या चतुर्भुजा बाणचापहुस्ता शुभेक्षणा। एकल एकः । तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका। इत्यर्धश्लोको मन्त्रो नत सर्वन्तिम इति भ्रमितव्यं । नियुद्धं खे तदेलादीनामसामञ्जस्यापत्तेः । इति श्रीगुप्तवलां कालायनीतन्त्रस्थद्वाविंशपटलस्य व्याख्या ॥ ॥ अर्थतत्संप्रहश्लोकाः सार्धत्रयोविंशतिः । अथर्षिवाक्पुरा ग्रुम्भेत्यादयः श्लोककास्तु पट् । देवा ऊर्जुनेमो देव्या इत्यादि श्लोकपन्नकं । ततः श्लोकैकविंशत्या प्रतिश्लोकं त्रिशस्त्रिशः । तद्विभागानुपङ्गाभ्यां त्रिषष्ट्याहृतयो यथा । महाकाल्याद्यर्थभेदात्रमस्तस्या इति त्रयः । मन्त्रात्पूर्वोत्तरी शेषी या देव्यर्ध नमोनमः । तेषामाद्यन्तयोर्योज्यौ प्रतिमन्त्र-क्रमेण तु । तेन पर्यवसन्नः स्यादेकैको मन्त्र ईदशः । या देवीत्पर्धमुचार्य नयस्तस्य नमो नमः । इत्युचरेत्रिपाद्गायन्येषा लदवसानिकाः । एते पूर्वार्धतुर्याष्ट्रियोगोऽस्या एकविंशतिः । भवन्ति विष्णुमायादिश्रात्यन्तपदगार्भताः । प्रथमा विष्णुमा-योका द्वितीया चेतना ततः । बुद्धिनिंदा क्षुधा छाया शक्तिस्तृष्णा तथाष्टमी । क्षान्तिर्जातिरथो लजा शान्तिः श्रद्धा त्रयोदशी । कान्तिर्रुक्ष्मीस्ततो वृत्तिः स्मृतिरूपेण संस्थिता । दया तृष्टिस्त(थामाता)तो माया भ्रान्तिरित्येकवितिः । स्वस्थानवृद्धा त्रि:प्रोक्ताः त्रिषष्टिर्मनवः स्मृताः । इन्द्रियाणामिति श्लोक एको मन्त्रस्तदुत्तरः । चितिरूपेण येत्येष प्राग्वन्मन्त्रत्रयात्मकः । सुता सुरैरिति श्लोकावृषिरेवंस्तवादिकाः । श्लोकाः सप्तदशाथांधीर्निशम्येति मनुत्रयं । दूतोक्तिर्देवि दैत्येति नवश्लोका ऋषेर्वचः । इत्युक्ता सा तदेखेकः श्लोको देवीवचस्ततः । सत्यमुक्तमिति श्लोकचतुष्कमथ दतवाक । अवलिप्तेति चलारः श्लोका दे-व्यासतो वचः । एवमेतिदिति द्वावित्येकोनित्रंशदुत्तरं । शतं मन्त्राः पश्चमे परसप्तितिश्लोकमण्डिते । अथिपिरित्याकण्येति चतुःश्लोकी ऋषेर्वचः । तेनाज्ञप्त इति श्लोकत्रयं देवीवचस्ततः । दैलेश्वरेणेल्येकोऽथ ऋषिरित्युक्त इल्पमी । द्वादशेति मताः षष्टे चतुर्विशतिमन्त्रकाः । अथिषवाक्यमाज्ञप्ता इत्यादाख्याव्यविशतिः । ऋषिस्तावित्यभावित्थं सप्तमे सप्तविशतिः । अथिष-वाणी चण्डे चेत्यारभ्याभिजधान तं । इत्यन्ताः पत्रपत्राशच्छोका मन्त्रास्ततः परं । मुखेन काली जगृह इत्यर्धश्लोकम-न्नकः । ततोऽसाविति षद् श्लोकास्त्रिषष्टिश्चेत्थमष्टमे । राजा विचित्रमित्यादि श्लोकद्वयमथो ऋषिः । चकार कोपमित्यायाः सप्तर्त्रिशदुदीरिताः । इत्येकचलारिंशत्त्युर्नवमाध्यायमन्त्रकाः । ऋषिर्निशुम्भं निहतमिति द्वावम्बिकावचः । एकैवेति द्वयं देवी तत एकोऽहमित्युषिः । ततः प्रवृतते युद्धमिति श्लोकास्त्रयोदश । तत्रापि सा निराधारेत्यर्धश्लोकात्मको मनुः । नि-युद्धं खे तदा दैत्य इत्याद्या मनवो नव । इत्येवं दशमेऽध्याये द्वाविंशन्मनवो मताः ॥ ॥ अथ मन्त्रव्याख्या । उत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषिः । महासरस्तती देवता । अनुष्टुप्छन्दः । भीमा शक्तिः । भ्रामरी वीजं । सूर्यस्तत्त्वं । महासरस्ततीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ पुरेति । कश्यपादिदलामुत्पन्नौ नमुचेज्येष्टौ शिवदत्तवरौ शुम्भनिशुम्भाविति पुराणान्तरे स्थितं कचिद्देशे लिहाध्याय आदित एव श्लोकत्रयमधिकं पठ्यते । पुरा शुम्भनिशुम्भाख्यावसुरौ घोरदर्शनौ । अप्राप्तयौवनावेव चेरतु-स्तप उत्तमं । वर्षाणामयुतं दिव्यं राजन्विस्मापनप्रदं । निराहारौ यतात्मानौ पुष्करे लोकपावने । ततः प्रसन्नो भगवान्ब्रह्मा लोकपितामहः । मनोभिलिषतान्कामांस्तयोः प्रादादनुत्तमान् । ततः शुम्भिनशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । इत्यादि । अन्यत्र शिववरोप्यनयोरुक्तः । ये तु शुम्भशब्दं तालव्यादिं वहवः पठन्ति तचिन्त्य । दक्षिणामूर्तिसंहिताविरोधात् । तत्र हि ज्वालामालिनी नित्याप्रकरणे जातवेदसे सुनवाम सोममित्युगक्षरादिदेवतानामकथनावसरे जाप्रतीतिपनी वेदगर्भाद-हनरूपिणी सेन्दुखण्डासुम्भहन्त्री नभश्वारिण्यनन्तरमिति पाठात् । अतएव दन्त्यादिलेनेव दविडदेशे पाठः संगच्छते । मद्बलाश्रयादिति समाहारः । अनुचिताहरणे मदो हेतुः । सच विद्यामदो धनमद इत्यादिरीत्या बहुविधः । बलं सैन्यं शारीरं तपश्च तदुभयसाधारणो हेतुः । आश्रयः शिवदत्तवररूपः दुर्गस्थानादिवररूपश्च ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी) इदानीं देव्या माहात्म्यान्तरमाचिख्यासुरनन्तराध्यायसूचितमितिह।सान्तरमवतारयत् । पुरेति । शुम्भिनशुम्भाभ्यां कर्यपसूनुभ्यां असुराभ्यां दनुजाभ्यां । तथाच वामनपुराणे 'कर्यपस्य दनुर्नाम भायां सा द्विजसत्तम । तस्याः पुत्रद्वयं जज्ञे सहस्राक्षाद्वलाधिकं । ज्येष्टः शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भश्वापरोऽसुरः । तृतीयो नमुचिर्नाम

महाबलपराक्रमः' ॥ १'॥

(३ शान्तनवी) हेराजन् पुरा पूर्वस्मि(न्कल्पे)न्काले शुम्भानिशुम्भाभ्यां असुराभ्यां द्वाभ्यां कर्त्वभ्यां मदबलाश्रयात् मदेन गर्वेण सिहतं वलं मदवलं तस्य आश्रयः संश्रयणं तस्माद्धेतोर्भदवलान्वितलात् । शबीपतेः इन्द्रस्य इन्द्राद्वा सकाशात् त्रैलोक्यं आहतं गृहीतं । किंच यज्ञभागाश्च हताः । यज्ञविधिविहतिद्वारा यज्ञभागा अपि इन्द्रस्य विहताः । त्रयो लोकालेलेक्यं यज्ञानां भागाः अंशाः । 'हर्षे गर्वे मदे क्षेव्ये गजदाने च कीर्तितः' । 'स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरणोः' । शुम्भ भाषणे हिंसायां च । भवादिः परस्मैपदी दन्लादिः । शुम्भित भाषते हिनस्ति च शुम्भः । दन्लादिरिप शुम्भः । तालव्यादिपाठे तु शुम्भ शोभार्थे । रुधादिः । शुम्भित शोभते रणेष्विति शुम्भः तथा निशुम्भः ॥ १ ॥

(४ नागोजीभट्टी) यथावत्कथयामीति प्रतिज्ञातमितिहासमाह । ऋषिरुवाच । पुरेति । कर्यपात् दन्वामुत्पन्नो नमुचिज्येष्ठो ग्रुम्भनिशुम्भाविमो सतालव्यो चेति यामनपुराणे । लक्ष्मीतन्त्रेषि 'तामसेखन्तरे शक महाविद्यां विधाय सा । गौरीदेहात्समुद्धता कौशिकीति तदा ह्यहम् । वधाय दुष्टदैखानां तथा श्रुम्भनिशुम्भयोः । मदीयाः शक्तयो यास्ता देवश्रेष्ठ-शरीरणाः । तास्तास्तदृषधारिण्यः साहाय्यं विद्युर्मम् । ताभिनिहतदैखेन्द्राद्धन्तव्यो मे यथातथा । संह्रखात्मनि ताः सर्वा मदीया विद्युषोऽखिलाः । अहं निजन्नुषी पश्चाइँखो श्रुम्भनिशुम्भकाविति । नारायणीस्तुतिर्नाम सूक्तं परमशोभनम् । पुरंदर तदा दृष्टं देवरित्रिपुरोगमेः । एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञतं प्रयच्छिति । कौशिकी सर्वदेवेश सर्वकामप्रदा ह्यहम् । उत्पत्तिश्रुद्धविकान्तिः स्तुतिश्चेति पुरातनैः । पत्थते त्रितयं विप्रवेदवेदाङ्गपारगैः । एतासां परमा प्रोक्ता कूटस्था सा मही-यसी । महालक्ष्मीर्महाभागा प्रकृतिः परमेश्वरी । अमुष्याः स्तुतये दृष्टं ब्रह्मादैः सक्लैः सुरैः । नमोदेव्यादिकं देवीसूक्तं सर्वफलप्रदम् । इमां देवीं स्तुवित्रसं स्तोत्रेणानेन मामिह । क्षेशानतीस्य सक्लानैश्वर्यं महदश्चते' इति । यज्ञस्वा वैश्वसुरयौ परां सिद्धिमवापतुरिति अग्निमुखदेवगणदृष्टस्तोत्रं नारायणीसूक्तम् । तत्र नारायणि नमोस्तु त इति बहुधाभ्यासात् नमोदेव्ये इत्यादिकं देवीसूक्तं देवीपदेनोपकमादिति वोध्यम् । मदो गर्वः । वलं शक्तिः ॥ १ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अथ पत्रमाध्यायस्य सप्तशतीमत्रहोमविभाग उच्यते । षट्सप्तिश्लोकयुक्तेऽध्याये मन्त्रास्तु पत्रमे । एकोनित्रिशदिकं शतं कात्यायनीमतं इति । तु पुनः षडिथका सप्तिः षडिथका सार्धविंशतित्रयं तावन्तो ये श्लोकास्तर्युक्ते ईदशे पत्रमे पत्रमाध्याये एकेन ऊना त्रिंशत्रवाधिका विंशतिरित्यर्थः । अधिकं शतं विंशतिपत्रकं कात्या-यनीमते कात्यायनीतन्त्रस्य मते मन्त्राः स्युः । एक ऋषिरुवाचेति । ऋषिरुवाचेति एको मन्त्रः १ । पुरा शुम्भादयश्च षट् । श्लोकमन्त्रा इति । पुरा शुम्भ इति श्लोक आदियंषां ते पुराशुम्भादयः पुरा शुम्भिनशुम्भाभ्यामित्यादयः । च पुनः षट्शिकमन्त्राः श्लोकरुपाः पट् मन्त्री वर्तन्ते । तथाहि पुरा शुम्भ इति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) पूर्वाध्यायान्ते सूचितमितिहासं प्रस्तुवशृषिरुवाच । शुम्भनिशुम्भौ कर्यपसुतौ । यथोक्तं वामने । 'कर्यपस्य दनुर्नाम भार्यासीद्विजसत्तमाः । तस्याः पुत्रत्रयं जज्ञे सहस्राक्षाद्वलाधिकं । ज्येष्ठः शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भश्चा-ऽपरोऽसुरः । तृतीयो नमुचिर्नाम महावलपराकमः' इति । मदो गर्वः । वलं शक्तिः ॥ १ ॥

# तावेव सूर्यतां तद्वद्धिकारं तथैन्दवम् । कौवेरमथ याम्यं च चकाते वरुणस्य च॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) सूर्यतां रूपधर्मकालादिपरिच्छेदरूपमधिकारं। त्रैलोक्यपदेन खर्गस्यापि कोडीकारादितरदिक्पालत्र-यमेवाह। कोवेरमिति॥ २॥

(२ चतुर्धरी) सूर्यतां सूर्यभावं सूर्यस्याधिकारमित्यर्थः । ऐन्दवं इन्दुसंवन्धिनमधिकारं इतरविलक्षणं कियाकलापं तथा कावेरमथ याम्यं च वा वरुणस्याधिकारमित्यनुषज्यते ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) तावेव शुम्भिनशुम्भावेव कामरूपलात् सूर्यरूपतां सूर्यभावं चकाते विद्धाते । सूर्याधिकारहरणात् सूर्यभावमिव । ऐन्दवं इन्दुसंबिधनं अधिकारं आधिपत्यं तावेवासुरौ चकाते । तथा तावेव कौवेरसंबिधनमधिकारं कुवे-रपदं चकाते । अथच तावेव याम्यं यमदैवताकं अधिकारं चकाते । तथा तावेव वरूणस्य अधिकारं चकाते । याम्यिमिति । 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इत्यत्र प्राग्दीत्यतीयेष्वथेषु यमाचिति वक्तव्यमिति ण्यः । सूर्येन्दुकुवेरयमवरूणाधिकारान् तावेवासुरौ द्वाविप अग्रहीष्टामित्यर्थः ॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तावेवेति । सुवित कर्मणि लोकं प्रेरयतीति सूर्यस्तस्य भावः सर्वलोककर्मप्रेरकता । तद्वदैन्द-वमधिकारं तथा कैवेरं वरुणस्य चाधिकारमित्यन्वयः ॥ २ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तावेव सूर्यतामिति ३॥२॥

(६ दंशोद्धारः ) तावेवेति । सूर्यतां सूर्याधिकारम् ॥ २ ॥

एकात्रार्थाहुतिर्मता। रक्ताक्षी देवताष्टी च महाशत्तयः प्रकीर्तिताः । ऋष्याया अध्यायसमाप्तिपर्यन्तास्त्रिषष्टिमन्त्रास्तेष्वेकोऽर्ध-श्लोकमन्त्र एक ऋषिरुवाचेति मन्त्र एकषष्टिश्लोकमन्त्राः । अस्याध्यायस्य नव देवताः । तेष्वेका रक्ताक्षी या चण्डिकाया ललाटफलकात्रिष्पत्रा । अन्या ब्रह्मेशगुहविष्णुवराहनृसिंहशकचण्डिकानां शक्तयोऽष्टावित्यर्थः । 'किचूक्तौ च संज्ञायां' इति शक्ते: किचि 'कृदिकारात्' इति हीषि शक्त्य इति हपं। स चार्धश्लोको 'मुखेन काली जगृहे रक्तवीजस्य शोणितं'इति । ततोऽसावाजघानाथेत्यागुत्तरश्लोकषट्कसामंजस्यस्य तदभावेऽनुपपत्तेः । एतेन मन्त्रार्थगन्धानभिज्ञेनोक्तस्तेषां मातृगण इत्य-र्धमन्त्रलेन नोपादेयः । राजा विचित्रमित्यादिश्लोकद्वयमथो ऋषिः । चकार कोपमतुलमित्याद्याः श्लोकरूपकाः । सप्त-त्रिंशच विज्ञेया देवतामन्त्ररूपकाः । इत्येकचलारिंशत्स्युर्नवमाहुतयः शिवे । देवता भैरवी तारा श्र्णु गोप्यं वरानने । ऋषि-निशुम्भं निह्तमिति श्लोकाषुभौ मन् । ततो देवी वचः प्रोक्तमेकैवाहमिति द्वयं । देव्युवाच ततश्राहं विभूत्येत्येकलो मनुः । ऋषिस्ततः प्रवृतते सार्था द्वाविंशतिर्मताः । द्वात्रिंशन्मनवः सर्वे तेष्वेकोऽर्धमनुर्मतः । दशमे सिंहमारूढा शूलपाशविधारिणी । मुख्या चतुर्भुजा बाणचापहुस्ता शुभेक्षणा। एकल एकः । तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका। इत्पर्धश्लोको मन्त्रो नतु सर्वान्तिम इति भ्रमितव्यं । नियुद्धं खे तदेत्यादीनामसामञ्जस्यापत्तेः । इति श्रीगुप्तवत्यां कात्यायनीतन्त्रस्थद्वाविंशपटलस्य व्याख्या ॥ अर्थतत्संग्रहश्लोकाः सार्धत्रयोविंशतिः । अथिषवाक्पुरा ग्रुम्भेत्यादयः श्लोककास्तु पट् । देवा ऊर्चुनेमो देव्या इत्यादि श्लोकपत्रकं । ततः श्लोकैकविंशत्या प्रतिश्लोकं त्रिशिक्षशः । तद्विभागानुषङ्गाभ्यां त्रिषष्ट्याहृतयो यथा । महाकाल्याद्यर्थभेदात्रमस्तस्या इति त्रयः । मन्त्रात्पूर्वोत्तरौ शेषौ या देव्यर्धं नमोनमः । तेषामाद्यन्तयोर्योज्यौ प्रतिमन्त्र-कमेण तु । तेन पर्यवसन्नः स्यादेकैको मन्त्र ईदशः । या देवीत्पर्धमुचार्य नमस्तस्ये नमो नमः । इत्युचरेत्रिपाद्गायन्येषा लदवसानिकाः । एते पूर्वार्धतुर्याष्ट्रियोगोऽस्या एकविंशतिः । भवन्ति विष्णुमायादिश्रात्यन्तपदगार्भताः । प्रथमा विष्णुमा-योका द्वितीया चेतना ततः । बुद्धिनिंदा क्षुधा छायाशक्तिस्तृष्णा तथाष्टमी । क्षान्तिर्जातिरथो लजा शान्तिः श्रद्धा त्रयोदशी । कान्तिर्रुक्मीस्ततो वृत्तिः स्मृतिरूपेण संस्थिता । दया तुष्टिस्त(थामाता)तो माया भ्रान्तिरित्येकवितिः । स्वस्थानवृद्धा त्रि:प्रोक्ताः त्रिषष्टिर्मनवः स्मृताः । इन्द्रियाणामिति श्लोक एको मन्त्रस्तदुत्तरः । चितिरूपेण येत्येष प्राग्वन्मन्त्रत्रयात्मकः । सुता सुरैरिति श्लोकावृषिरेवंस्तवादिकाः । श्लोकाः सप्तदशाथार्षिनिंशम्येति मनुत्रयं । दूतोक्तिर्देवि दैत्येति नवश्लोका ऋषेर्वचः । इत्युक्ता सा तदेखेकः श्लोको देवीवचस्ततः । सल्यमुक्तमिति श्लोकचतुष्कमथ दृतवाक् । अवलिप्तेति चलारः श्लोका दे-व्यास्ततो वचः । एवमेतिदिति द्वाविस्येकोनित्रंशदुत्तरं । शतं मन्त्राः पश्चमे परसप्तितिश्लोकमण्डिते । अथिपिरित्याकण्येति चतुःश्लोकी ऋषेवेचः । तेनाज्ञप्त इति श्लोकत्रयं देवीवचस्ततः । दैखेश्वरेणेखेकोऽथ ऋषिरित्युक्त इल्पमी । द्वादशेति मताः षष्ठे चतुर्विशतिमन्त्रकाः । अथिषवाक्यमाज्ञप्ता इत्याद्याख्यविशतिः । ऋषिस्तावित्युभावित्थं सप्तमे सप्तविशतिः । अथिष-वाणी वण्डे चेत्यारभ्याभिजघान तं । इत्यन्ताः पञ्चपञ्चाशच्छ्रोका मन्त्रास्ततः परं । मुखेन काळी जगृह इत्यर्धश्लोकम-न्त्रकः । ततोऽसाविति षद श्लोकास्त्रिषष्टिश्चेत्थमष्टमे । राजा विचित्रमित्यादि श्लोकद्वयमथो ऋषिः । चकार कोपमित्याद्याः सप्तित्रंशदुदीरिताः । इत्येकचलारिंशत्स्युर्नवमाध्यायमन्त्रकाः । ऋषिर्निशुम्भं निहतमिति द्वावम्यिकावचः । एकैयेति द्वयं देवी तत एकोऽहमित्युषिः । ततः प्रवृतते युद्धमिति श्लोकास्त्रयोदश । तत्रापि सा निराधारेत्यर्धश्लोकात्मको मनुः । नि-युद्धं से तदा दैल इलाद्या मनवो नव । इलोवं दशमेऽध्याये द्वाविंशन्मनवो मता: ॥ ॥ अथ मन्त्रव्याख्या । उत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषिः । महासरस्वती देवता । अनुष्टुप्छन्दः । भीमा शक्तिः । भ्रामरी वीजं । सूर्यस्तत्त्वं । महासरस्वतीप्रीत्यथं जपे विनियोगः ॥ पुरेति । कर्यपादिदलामुत्पन्नौ नमुचेर्ज्येष्टौ शिवदत्तवरौ शुम्भनिशुम्भाविति पुराणान्तरे स्थितं कचिद्देशे लिहाध्याय आदित एव श्लोकत्रयमधिकं पठ्यते । पुरा शुम्भनिशुम्भाख्यावसुरौ घोरदर्शनौ । अप्राप्तयौवनावेव चेरतु-स्तप उत्तमं । वर्षाणामयुतं दिव्यं राजन्विस्मापनप्रदं । निराहारी यतात्मानौ पुष्करे लोकपावने । ततः प्रसन्नो भगवान्त्रह्मा लोकपितामहः । मनोभिलिषतान्कामांस्तयोः प्रादादनुत्तमान् । ततः शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । इत्यादि । अन्यत्र शिववरोप्यनयोरुक्तः । ये तु शुम्भशब्दं तालव्यादिं वहवः पठन्ति तिचन्त्य । दक्षिणामूर्तिसंहिताविरोधात् । तत्र हि ज्वालामालिनी नित्याप्रकरणे जातवेदसे सुनवाम सोममित्युगक्षरादिदेवतानामकथनावसरे जाप्रतीतिपनी वेदगर्भाद-हनरूपिणी सेन्दुखण्डासुम्भहन्त्री नभश्वारिण्यनन्तरमिति पाठात् । अतएव दन्त्यादिलेनेव द्रविडदेशे पाठः संगच्छते । मद्बलाश्रयादिति समाहारः । अनुचिताहरणे मदो हेतुः । सच विद्यामदो धनमद इत्यादिरीत्या बहुविधः । बलं सैन्यं शारीरं तपश्च तदुभयसाधारणो हेतुः । आश्रयः शिवदत्तवररूपः दुर्गस्थानादिवररूपश्च ॥ १ ॥

( २ चतुर्धरी ) इदानीं देव्या माहात्म्यान्तरमाचिख्यासुरनन्तराध्यायसूचितमितिह।सान्तरमवतारयत् । पुरेति । शुम्भिनशुम्भाभ्यां कर्यपसूनुभ्यां असुराभ्यां दनुजाभ्यां । तथाच वामनपुराणे 'कर्यपस्य दनुनीम भायी सा द्विजसत्तम । तस्याः पुत्रद्वयं जरे सहस्राक्षाद्वलाधिकं । ज्येष्टः शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भश्वापरोऽसुरः । तृतीयो नमुचिर्नाम

महाबलपराक्रमः' ॥ १'॥

(३ शान्तनवी) हेराजन् पुरा पूर्वस्मि(न्कल्पे)न्काले शुम्भिनशुम्भाभ्यां असुराभ्यां द्वाभ्यां कर्त्वभ्यां मदबलाश्रयात् मदेन गर्वेण सिहतं बलं मदबलं तस्य आश्रयः संश्रयणं तस्माद्धेतोर्भदबलान्वितलात् । शबीपतेः इन्द्रस्य इन्द्राद्वा सकाशात् त्रैलोक्यं आहतं गृहीतं । किंच यश्भागाश्र हृताः । यश्विधिविहतिद्वारा यश्भागा अपि इन्द्रस्य विहृताः । त्रयो लोकाल्वेन्लोक्यं यश्चानां भागाः अशाः । 'हर्षे गर्वे मदे क्षेट्ये गजदाने च कीर्तितः' । 'स्थाल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं ना काकसीरणोः' । शुम्भ भाषणे हिंसायां च । भवादिः परस्मैपदी दन्त्यादिः । शुम्भित भाषते हिनस्ति च शुम्भः । दन्त्यादिरिप शुम्भः । तालव्यादिपाठे तु शुम्भ शोभार्थे । स्थादिः । शुम्भित शोभते रणेष्विति शुम्भः तथा निशुम्भः ॥ १ ॥

(४ नागोजिभट्टी) यथावत्कथयामीति प्रतिज्ञातिमितिहासमाह । ऋषिरवाच । पुरेति । कश्यपात् दन्वामुत्पन्नो नमुचिज्येष्टौ ग्रुम्भनिग्रुम्भाविमौ सतालव्यौ चेति यामनपुराणे । लक्ष्मीतन्त्रेषि 'तामसेखन्तरे शक महाविद्यां विधाय सा । गौरीदेहात्समुद्धता काशिकीति तदा ह्यहम् । वधाय दुष्टदेखानां तथा ग्रुम्भनिग्रुम्भयोः । मदीयाः शक्तयो यास्ता देवश्रेष्ट्र-श्रार्गाः । तास्तास्तद्वपधारिण्यः साहाय्यं विद्युर्मम । ताभिनिहत्देखेन्द्राद्धन्तव्यो मे यथातथा । संह्रखात्मिन ताः सर्वा मदीया विद्युपोऽखिलाः । अहं निजन्नुषी पथाहैत्यौ ग्रुम्भनिग्रुम्भकाविति । नारायणीस्तुतिर्नाम सूक्तं परमशोभनम् । पुरंदर तदा दृष्टं देवरिप्रपुरोगमैः । एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञलं प्रयच्छित । कौशिकी सर्वदेवेश सर्वकामप्रदा ह्यहम् । उत्पत्तिर्युद्धविकान्तिः स्तुतिश्चेति पुरातनैः । पठ्यते त्रितयं विप्रवेदवेदाङ्गपारगैः । एतासां परमा प्रोक्ता कूटस्था सा मही-यसी । महालक्ष्मीर्महाभागा प्रकृतिः परमेश्वरी । अमुष्याः स्तुतये दृष्टं ब्रह्मादौः सकलैः सुरैः । नमोदेव्यादिकं देवीसूक्तं सर्वेफलप्रदम् । इमां देवीं स्तुवित्रलं स्तोत्रेणानेन मामिह । क्षेत्रानितील सकलानैश्वर्यं महद्शुते' इति । यजस्वा वैरयसुरयौ परां सिद्धिमवापतुरिति अग्निमुखदेवगणदृष्टस्तोत्रं नारायणीसूक्तम् । तत्र नारायणि नमोस्तु त इति बहुधाभ्यासात् नमोदेव्ये इसादिकं देवीसूक्तं देवीपदेनोपक्रमादिति बोध्यम् । मदो गर्वः । वलं शक्तिः ॥ १ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अथ पत्रमाध्यायस्य सप्तरातीमत्रहोमविभाग उच्यते । पट्सप्तितिश्लोकयुक्तेऽध्याये मन्त्रास्तु पत्रमे । एकोनित्रंशदिषकं शतं कात्यायनीमतं इति । तु पुनः पडिथका सप्तिः पडिथका सार्धविंशतित्रयं तावन्तो ये श्लोकास्तर्युक्ते ईटशे पत्रमे पत्रमाध्याये एकेन ऊना त्रिंशत्रविधिका विंशतिरित्यर्थः । अधिकं शतं विंशतिपत्रकं कात्या-यनीमते कात्यायनीतन्त्रस्य मते मन्त्राः स्युः । एक ऋषिरुवाचेति । ऋषिरुवाचेति एको मन्त्रः १ । पुरा शुम्भादयश्च षट् । श्लोकमन्त्रा इति । पुरा शुम्भ इति श्लोक आदियंषां ते पुराशुम्भादयः पुरा शुम्भिनशुम्भाभ्यामित्रादयः । च पुनः षट्शिकमन्त्राः श्लोकरुपाः पट् मन्त्री वर्तन्ते । तथाहि पुरा शुम्भ इति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) पूर्वाध्यायान्ते सूचितमितिहासं प्रस्तुवशृषिरुवाच । शुम्भनिशुम्भो कश्यपस्रतौ । यथोक्तं वामने । 'कश्यपस्य दनुर्नाम भार्यासीद्विजसत्तमाः । तस्याः पुत्रत्रयं जज्ञे सहस्राक्षाद्वलाधिकं । ज्येष्ठः शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भश्चा-ऽपरोऽसुरः । तृतीयो नमुचिर्नाम महायलपराक्रमः' इति । मदो गर्वः । वलं शक्तिः ॥ १ ॥

# तावेव सूर्यतां तद्वद्धिकारं तथैन्दवम् । कौवेरमथ याम्यं च चकाते वरुणस्य च॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) सूर्यतां रूपधर्मकालादिपरिच्छेदरूपमधिकारं। त्रैलोक्यपदेन खर्गस्यापि कोडीकारादितरदिक्पालत्र-यमेवाह। कोवेरमिति॥ २॥

(२ चतुर्धरी) सूर्यतां सूर्यभावं सूर्यस्याधिकारिमत्यर्थः । ऐन्दवं इन्दुसंवन्धिनमधिकारं इतरिवलक्षणं क्रियाकलापं तथा कावेरमथ याम्यं च वा वरुणस्याधिकारिमत्यनुषज्यते ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) तावेव शुम्भनिशुम्भावेव कामरूपलात् सूर्यरूपतां सूर्यभावं चकाते विद्धाते । सूर्याधिकारहरणात् सूर्यभावमिव । ऐन्दवं इन्दुसंबिधनं अधिकारं आधिपत्यं तावेवासुरौ चकाते । तथा तावेव काँवेरसंबिधनमधिकारं कुवे-रपदं चकाते । अथच तावेव याम्यं यमदैवताकं अधिकारं चकाते । तथा तावेव वरूणस्य अधिकारं चकाते । याम्यमिति । 'दिल्यदिल्यादिल्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इत्यत्र प्राग्दीव्यतीयेष्वथेषु यमाचिति वक्तव्यमिति ण्यः । सूर्येन्दुकुवेरयमवरूणाधिकारान् तावेवासुरौ द्वाविष अप्रहीष्टामित्यर्थः ॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तावेवेति । सुवित कर्मणि लोकं प्रेरयतीति सूर्यस्तस्य भावः सर्वलोककर्मप्रेरकता । तद्वदैन्द-वमधिकारं तथा कैवेरं वरुणस्य चाधिकारमित्यन्वयः ॥ २ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तावेव सूर्यतामिति ३॥२॥

(६ दंशोद्धारः) तावेवेति । सूर्यतां सूर्याधिकारम् ॥ २ ॥

# तावेव पवनार्द्धं च चक्रतुर्विह्नकर्म च । ततो देवा विनिर्धूता श्र्वष्टराज्याः पराजिताः ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवर्ता) दैखदानवरक्षसामेकयूथ्यलेन निर्ऋतेर्वरदायकलेनोपजीव्यलादीशानस्य च परित्यागेन विदिक्पालद्व-यमेवाह । तावेवेति । चकारद्वयेन वा द्वयोप्रहणम् ॥ ३ ॥

(२ चतुर्धरी) पवनार्द्धं वायोरिधकारिमत्यन्वयः । ततोऽनन्तरं देवास्तां देवीं स्मरन्तीत्यन्वयः । चिरातीतेऽप्यथें वर्तमानतयाऽज्ञेषु ज्ञाप्यते अद्याहं सोनिहन्यते अथाह वर्णानां विदितो महेश्वर इति । विनिर्धृता न्यकृताः ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) तावेवासुरौ पवनस्य वायोः ऋद्धि अधिकृतिं (अस्खिलितगितं)ऐश्वर्यं च चक्रतुः । तथा तावेवा-सुरौ वहेः कर्म च अग्निव्यापारं चक्रतुः । तावेवान्येषां दिवौकसां देवानामधिकारान्नग्रहीष्टां । इदमर्धं काप्येव द्रयते । तत्तस्ताभ्यामसुराभ्यां सकाशतः पराजिताः प्राप्तपराभवाः अतएव भ्रष्टराज्याः भ्रष्टाधिकाराः देवाः विनिर्धृताः स्वर्गात् दूरीकृता आसन् । ताभ्यामसुराभ्यां विनिर्धृताः समुज्झितास्त्यक्ता इति भावः ॥ ३ ॥

( ४ नागोजीसङ्घी ) ताविति । पवनः ऋध्यते ८नेनेति करणे क्तिन् । तेन तद्धिकारमित्यर्थः ॥ ३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तावेव पवनर्द्धिमिति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥३॥

### ह्ताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः । महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् ॥ ४॥

(१ गुप्तवती) चतुर्थश्चोकोत्तरार्धस्थाने श्लोकचतुष्टयमधिकं परे पटन्ति । तेषु तेष्वथ धिण्येषु लोकेषु च महीपते । स्वभृत्या प्रिथता दैला अधिकारे नियोजिताः । ततो देवाः सहेन्द्रेण विश्लाणा मानुषीं तनुं । विचेररवनौ राजन्मनुजैः संगताः कृशाः । एवं निवसतां तत्र देवानाममितौजसां । गतमासीन्महाराज चलारिशचतुर्युगं । ततो देवाः सहेन्द्रेण बन्द्राण च समेख वै । दुर्गा भगवतीं भक्तया संस्मरन्तोपराजितामिति ॥ ४ ॥

(२ चतुर्धरी) त्रिदशाः तिस्रो जन्मयौवननाशलक्षणाः दशा अवस्था येषां देवानां । निराकृता निरासिताः ॥ ४ ॥

(३ शान्तनवी) ताभ्यां शुम्भनिशुम्भाभ्यां हताधिकाराः अपहतराज्याः निराकृताः निरस्ताः सर्वे त्रिदशाः देवाः तां प्रसिद्धां अपराजितां कैरप्यपराजितां अपराभूतां अपरेरजितां अपरेरनिभभूतां देवीं स्मरन्ति स्म स्मृतवन्तः । स्मातीते-व्ययं । स्मरन्तीति पाठे स्मेखध्याहस्य 'लट् स्मे' इति भूते लट् प्रयोगो ज्ञेयः । 'प्रस्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्रस्याख्यातो निराकृतः' अपराजितानाम देवी ॥ ४॥

(४ नागोजीभट्टी) हतेति । आत्मसात्कृता इत्यर्थः । अधिकास्त्रिरावृत्ता दश त्रिदशाः अधिकावृत्तरूपान्तभावेने-कार्याभावः । तेन त्रयस्त्रिशदित्यर्थः । ते चार्का द्वादश रुद्रा एकादश वसवोऽष्टो विश्वेदेवो द्वाविति । एकएव त्रिशब्दसा-त्रेणोभयार्थः । निराकृताः स्वर्णादपि निराकृताः निःसारिताः संस्मरन्ति स्मृतवन्तः । वर्तमानसामीप्ये भूते लट् ॥ ४ ॥

(५ जगधनद्रचिनद्रका) हताधिकारा इति ५॥ ४॥

(६ दंशोद्धारः) हताधिकारा इति । संस्मरन्तीति भूतेपि वर्तमानव्यपदेश उपचारात् । 'अद्य कसो निहन्यते' इतिवत् ॥ ४ ॥

### तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः। भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः॥५॥

(१ गुप्तवती) तयास्माकमिति । यथाशब्द इतिशब्दपर्यायः प्रकारार्थकलात् ॥ ५ ॥

(२ चतुर्धरी) उत्तमचरितस्य कथं स्मरन्तीत्याह । तथेति । वरस्य कारणमाह । यथेति आपत्सु स्मृता तत्क्ष-णात् भवतां अखिला आपदः नाशियध्यामीत्यन्वयः ॥ ५ ॥

(३ शान्तनवी) ताभ्यां निराकृताः देवाः कां वृद्धिमुपेत्य कं देशं गता इत्यत आह । यथा प्रागुक्तप्रकारेण आ-पत्स परमापत्तिषु स्मृता सती तत्क्षणादेव भवतां देवानां अखिलाः परमापदः नाशयिष्यामीति तया देव्यास्माकं वरो द-तोऽस्ति इति मति मनसि कृता चेतिस निधाय देवाः हिमवन्तं नगेश्वरं नगाधिराजं जग्मुः ययुः । ततस्तत्र विष्णुमायां महामायां प्रतुष्टुवुः प्रकर्षेण भक्तिश्रद्धापूर्वकं स्तुतवन्तः । विष्णुमाया महामाया इति पर्यायो । अथवा वेवेष्टि विष्णुः मानं मायः विष्णुमीयो मानं परिमाणं यस्याः सा तथोक्ता । सर्वव्यापकेत्यर्थः । प्रतुष्टुवुरिति । प्रः आरम्भे । स्तोतुमारब्धवन्त इत्यर्थः ॥५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत्रैव हेतुमाह । तयेति । स्मृता सती अखिलाः परमापद इत्यन्वयः ।। ५ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) तयास्माकमिति ६ ॥ ५ ॥

(६दंशोद्धारः ) स्मरणमाह । तथेखादि ॥ ५ ॥

# इति कुला मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् । जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ।। ६ ।।

(१ गुप्तवती) ॥ ६॥

(२ चतुर्धरी) तत्र हिमवन्तं प्रति । प्रतुष्टुबुरिति । प्रशब्दो भक्तिश्रद्धातिशयलक्षणं प्रकर्षमाचष्टे ॥ ६ ॥

( ३ शान्तनवी ) अस्य व्याख्या पूर्वश्लोकेन सह कृतास्ति ॥ ६ ॥

(४ नागोजिभर्द्धा) इतीति । भवान्या अभिव्यक्तिस्थानलाद्धिमवद्गमनं । तत्र हिमवति शुम्भिनशुम्भदमन्याः सरस्रतीलेऽपि यथा विष्णुमायालं तथोक्तमुपक्रमे ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) इति कुलेति ७॥६॥

(६ दंशोद्धारः) इतीति । प्रतुष्टुवृरिति प्रशब्दः श्रद्धातिशयं सूचयति ॥ ६ ॥

#### देवा ऊचुः।

# नमो देन्ये महादेन्ये शिवाये सततं नमः । नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म तास् ॥७॥

(१ गुप्तवती) नमो देव्या इत्यथर्वशीर्षस्थो मन्त्रः । स्मेत्यव्ययं । प्रार्थनायां वा लोट् ॥ ७ ॥

(२ चतुर्धरी) देव्ये योतनशीलाये । महतो ब्रह्मादीनिप देवयित सर्गादिभिर्व्यवहारयतीति महादेवी तस्ये । शिवं कल्याणं तद्धेतुलाच्छिवा तस्ये । प्रकृत्ये मूलप्रकृतिरूपाये । सर्वशत्तये इत्यर्थः । भद्रमिखलप्राणिगणरक्षणं करोतीति भद्रा स्थितिशक्तिस्तस्ये । नियताः चित्तप्रणिधानभाजः स्म । स्म पादपूरणे ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) नमी देव्या इति । दीव्यति विजिगीष्यते देवी । तस्ये देव्ये नमोस्तु । महान् देवो महादेवः तस्य स्त्री महादेवी तस्ये महादेव्ये सततं नमः । शिवाये मङ्गलहेतवे भवान्ये सततं नमः । पुंयोगे तु शिवस्य स्त्री शिवा । प्रकृतिजगत्कारणं सलरजस्तमसां साम्यावस्था । यद्वा अङ्गमन्त्रापेक्षया मूलमन्त्रात्मिका देवता प्रकृतिः । यद्वा प्रत्ययात्पूर्वा प्रकृतिः । यदाहुः । 'प्रकृतिः पार्वती साक्षात्प्रत्ययस्तु महेश्वरः । अर्धनारीश्वरः शब्दः कामधुग्वः प्रसीदतु' इति तस्ये
भद्राये नमः । भद्रा सर्वमङ्गला भद्ररूपेत्यर्थः । तां प्रसिद्धां अस्मद्वरदां अम्बिकां अम्बां नियताः जितेन्द्रियाः प्रणताः नम्नीभवामः । स्मशब्दः पादपूरणेऽव्ययं वा। नियत्ये प्रणतात्मनामिति पाठे भक्तिप्रह्मस्वभावानां पुंसां नियत्ये दिष्ट्ये नमः । भाग्यरूपाये नम इत्यर्थः । 'दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः' ॥ ७ ॥

(४ नागोजिभट्टी) योतितसार्वात्म्येन स्तुतिमाह। देवा ऊचुः। नम इति। देवी युत्यात्मिका। महादेवी महतां महादेवी महतां महादेवी महतां महादेवी महतां महादेवी महतां सहादिनामिप स्वर्गादिव्यवहारप्रवर्तियत्री। शिवा कल्याणरूपा तद्भेतुलात्। प्रकृत्ये सृष्टिशक्तये। भद्रा रक्षणशक्तिः। नियताः समाहितचित्ताः प्रणताः स्म। स्मेति पादपूरणे॥ ७॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ततो देवा ऊचुश्चैवाष्टमो मनुरिति । ततः सप्तमन्त्रानन्तरं च पुनः देवा ऊचुः खाहेस्रोवाः ष्टमो मनुर्मन्त्रः प्रोक्तः ८ । नमोदेव्यादिकाः श्लोकाः पत्र मन्त्राः प्रकीर्तिताः । नमोदेवी आदिर्येषां ते नमोदेव्यादिकाः श्लोका- श्लोकह्पाः पत्र मन्त्राः पत्र मन्त्राः पत्र मन्त्राः पत्र मन्त्राः पत्र मन्त्राः प्रकीर्तिता उक्ताः । तथाहि नमोदेव्यै इति ९ ॥ ७ ॥

(६ दंशोद्धारः) नमो देव्यै द्योतनशीलायै। महतो ब्रह्मादीनिप देवयित सृष्ट्यादिरूपेण कीडयित इति तथा। शिवं कल्याणं तद्धेतुलाच्छिवाये प्रकृत्ये मूलप्रकृतिरूपायै भद्रमिखलरक्षणं तद्धेतुलाद्भद्रायै नियताः प्रणिहितिचित्ताः स्म। पादपू-रणे स्म। अव्ययं वा॥ ७॥

# रौद्रायै नमो नित्याये गौर्ये धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सततं नमः॥८॥

(१ गुप्तवर्ता) रोद्रो रसिवशेषस्तद्वती रोद्रा । मलर्थायोच् । धार्श्ये पोषकलादुपमात्रे । सुखाये अभेदेन सुखवर्ल्य शोभनेन्द्रियाये वा ॥ ८ ॥

(२ चतुर्धरी) रौदाये वारुणाये संहतिशक्तये इति । नित्याये कालानविष्ठित्राये । गौर्ये गौरवर्णाये । धात्र्ये जगत्थो-षिकाये । ज्योत्स्राये प्रकाशरूपाये । इन्दुरूपिण्ये ज्योतीरूपाये । ज्योत्स्रा इन्दुरुपलक्षणलात् । सुखाये परमानन्दमय्ये ॥ ८॥

(३ शान्तनवी) रद्रस्थेव रौद्रं उग्रं रूपमस्त्यस्थाः सा रौद्री तस्यै रौद्रायै नमः । रौद्रशब्दादर्शआदिलादच् । 'नेध्रुवे' इत्यप् । नित्यायै कालत्रयावस्थितायै नमः । गुरी उद्यमे तुदादिः अनुदात्तेत् । गुरते गोरः । पचाद्यच् । इगुपधलात् को वा । गुर एव गौरः । 'प्रज्ञादिभ्यश्व' इति खार्थेण् । 'टिद्राणव्' इति ख्रियां डीप् । यद्वा वर्णवाचिलेन रूढलात् 'षिद्रौरादिभ्यश्व' इति निपातनात्साधुले डीप् । गौर्ये पार्वत्यै नमः । गौरी गौरवर्णयोगात् । यद्वा गुङ् अव्यक्ते शब्दे । अतः उणादौ 'ऋज्ञेन्द्राप्र' इत्यादिसूत्रोण् रिण युद्धौ निपातितायां गवते गौरः । गौरोऽरुणे सिते पीते' । धात्र्यै धरण्यै नमोस्तु । धात्र्ये उपमात्रे च नमः ।

'धात्री स्यादुपमातापि क्षितिरप्यामलक्यपि । ज्योतिःशास्त्रविशेषे स्याज्योतिरक्षरतेजसोः । ज्योतिर्ना भास्करे क्रीवमित्र-खयोतदृष्टिषु' । ज्योतिरस्त्यस्यां ज्योत्स्रा । तस्यै ज्योत्स्राये सततं नमः । चिद् आह्रादने । चन्दित चन्द्रः । रूप रूपिकयायां । रूप रूपदर्शने च । चुरादिः । चन्द्रं रूपयित तच्छीला चन्द्ररूपिणी तस्यै चन्द्ररूपिण्ये सततं नमः । चन्द्रस्य रूपं करोति चन्द्र-रूपिणीति च व्युत्पत्तिः । 'सुख दुःख तिक्रयायां' सुखनं दुःखनं च तिक्रया । सुखयतीति सुखा । पचायच् । सुखायै सुखकारिण्ये सततं नमोऽस्तु ॥ ८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) रौद्रायै इति संहारशक्सै । नित्या कालानविच्छित्रा नित्याख्यशक्तिरूपा च । गौरीति तद्धर-णाद्धात्री जगदाधारा ज्योत्स्ना चन्द्रिकरणा । इन्दुश्चन्द्रः । इदमुपलक्षणम् ज्योतीरूपस्य । सुखा परमानन्दरूपा ॥ ८ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) रौद्रायै इति १०॥ ८॥

(६ दंशोद्धारः) रौद्रायै इति । संहारशत्त्रयै नित्यायै कालानविच्छन्नायै गौर्ये गौरवर्णायै धान्ये पोषिण्ये ज्यो-त्स्नायै प्रकाशकारिण्ये इन्द्ररूपिण्ये ज्योतिःखरूपाये सुखाये आनन्दमध्ये ॥ ८ ॥

# कल्याण्ये मणता दृद्ध्ये सिद्ध्ये कूम्ये नमो नमः। नैर्ऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्ये शर्वाण्ये ते नमो नमः९

(१ गुप्तवती) प्रणतानृक्षे प्रणतानामानृद्धिरूपा। प्रणतौ सत्यामृद्धिरूपेति पदद्वयं वा। कूर्मस्य विष्णोः स्त्री कूर्मी कुः पृथिवी तद्ग्पा। ऊम्यों वीच्यो यस्यामिति वा। कुर्म इति पाठे प्रणताः सन्तो वयं नसस्कुर्म इत्यन्वय इति केचित्। भूशतां गिरीणां राज्ञां वा॥ ९॥

(२ चतुर्धरी) कल्याण्ये कल्याणकारिण्ये । वृद्ध्ये उपचयकारिण्ये अणिमादिरूपाये नमोनमः कुर्म इल्पन्वयः। नैर्ऋत्ये अमुरशक्त्ये नैर्ऋतपदस्यामुरोपलक्षणलात् । अन्य आह । निर्ऋतिर्लक्ष्मीः । खार्थेण् । भूभृतां लक्ष्म्ये राजिश्यये शर्वाण्ये

शिवधर्मिण्ये । ते तुभ्यम् ॥ ९ ॥

(३ शान्तनवी) कलामु साधुः कल्या शुभात्मिका वाणी। कल्यामणित कल्यं निरुक्तं वा अणित कथयित कल्याणी तस्य कल्याण्ये नमः। अण शब्दार्थः। कर्मण्यण्। किंच जगद्भिः ऋध्ये सिध्ये च प्रणतां विन्दितां जगजननीं देवीं प्रति नमः नातें कुर्मः। कुर्मों इति पाठे। प्रणमन्तीति प्रणन्तः तेषां प्रणतामिति षष्टीबहुवचनान्तं बोध्यं। तथाच प्रणतां प्रणमतां ऋद्ये सिद्ध्ये च नमः इत्यलवेश्वरमटः। कूर्म्ये कूर्मजातिशक्त्ये भूभारोद्धरणसमर्थकूर्मशक्त्ये नमः। कौर्म्ये इति पाठे कूर्मसं-विन्धन्ये शक्त्ये नमः। निष्कान्ता ऋतेः सन्मार्गात् निर्ऋतिः अलक्ष्मीः 'अन्यायोपार्जिता लक्ष्मीः स्यादलक्ष्मीस्तु निर्ऋतिः' निर्ऋते रूपमाकृतिर्नेर्ऋती तस्ये नैर्ऋते अलक्ष्मीरूपाये ते तुभ्यं शर्वाण्ये शंभुपत्र्ये नमोनमः। यद्वा निश्चिता ऋतिः सत्यता यन स निर्ऋतिः निर्ऋतेदिंकपालस्ययं नैर्ऋती तस्ये नैर्ऋते निर्ऋत्युपार्जितलक्ष्मीरूपाये ते तुभ्यं नमः। अथच भुवं विश्वतीति भूभृतः आदिमण्डूकाद्य कूर्मादिनागादिकुलपर्वतादिमनुप्रभृतिराजानः तेषां भूभृतां लक्ष्मये लक्ष्मीरूपाये ते तुभ्यं शम्भु-पल्ये शर्वाण्ये नमोनमः। शर्वस्य स्त्री र्वाण्ये शर्वाण्ये नमोनमः। शर्वस्य स्त्री शर्वाणी। 'इन्द्रवरुण' इत्यादिना पुंयोगे डीषानुक्ते।। ९॥

(४ नागोजीभट्टी ) कल्याणी तत्कर्त्री । शर्वाणी शिवशक्तिः ॥ ९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) कल्याण्यै इति ११ ॥ ९ ॥

(६ दंशोद्धारः) कल्याण्ये कल्याणरूपाये वृध्ये उपचयरूपिण्ये सिद्धे अणिमादिरूपाये नमः कुर्म इत्यन्वयः। कूम्यें इति पाठे कूर्मशक्त्ये नैर्ऋते असुरशक्त्ये यद्वा अलक्ष्म्ये। 'स्यादलक्ष्मीस्तु निर्ऋतिः' इत्यमरः। खार्थेऽण्। भूभृतां लक्ष्म्ये राजलक्ष्म्ये। शर्वाण्ये शिवगृहिण्ये॥ ९॥

# दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये । ख्यात्ये तथैव कृष्णाये धूम्रायै सततं नमः ॥ १०॥

(१ गुप्तवर्ता) दुर्गाया इति चरणत्रयं वऋवृत्तस्य । चतुर्थचरणः पथ्यायाः । पथ्यायुज्योजिति पिङ्गलसूत्रे युक्प-दस्य जातिव्यक्तिपक्षभेदेन द्वेधा हलायुधेन व्याख्यातस्य छन्दोभाष्यराजेऽस्माभिः समर्थनात् । अतो न वृत्तभङ्ग इति भ्रमितव्यम् ॥ १० ॥

(२ चतुर्धरी) दुर्गायै दुरिषगमायै । गत्यर्थानां ज्ञानार्थलात् दुर्गे संकटे पारयित पालयतीति दुर्गा । पारः परिच्छेदोऽस्या इति वा । देशकालानविच्छिनेति यावत् । दुर्गात्संसारात्पारयित पारं करोतीति वा तस्यै । सारायै सारो बलं तयोगिन्यै सर्वकारिण्यै समस्तवस्तुजातस्वतन्त्रायै । ख्यातिर्यथानुभूतिः सलपुरुषान्यथाभेदज्ञानं ख्यातिरित्यन्यस्तद्रूपायै । कृष्णायै कृष्णधृम्रवर्णयोगिन्यै ॥ १०॥

१ 'प्रणतां रुखें' इति पाठः । २ 'सिख्ये कुमों' इति वा पाठः ।

(३ शान्तनवी) हे सर्वकारिणि देवि तुभ्यं दुर्गाये सततं नमः । दुःखेन गम्यते दुर्गा । यद्वा दुःखेन गच्छत्यस्यां सा दुर्गा । 'सुदुरोरिधिकरणे' इति वक्तव्यं । गमेर्डः । तथा हे सर्वकारिणि देवि तुभ्यं दुर्गपाराये सततं नमः । दुर्ग पारं यस्याः महामायाख्यसिन्धोः सा दुर्गपरा । यद्वा 'पारतीर कर्मसमाप्तों' पारयति पारा । दुर्गणां कार्याणां पारा दुर्गपारा । यद्वा दुर्गाः पाराः पारयन्तो गणाः यस्याः सा दुर्गपारा नाम देवी । हे सर्वकारिणि हे देवि तुभ्यं साराये संसारसाराये वराये श्रेष्ठाये सततं नमोस्तु । हे सर्वकारिणि देवि तुभ्यं ख्यात्ये विख्यातरूपाये सततं मनः । हे सर्वकारिणि देवि तुभ्यं कृष्णवर्णाये कालरात्र्ये सततं नमः । तथेव हे सर्वकारिणि देवि तुभ्यं धूम्रवर्णाये सततं नमः । सर्व करोति इति सर्वकारिणी तत्र संबुद्धिः हे सर्वकारिणि । सर्वकारिण्ये इति पाठे सर्वकारिण्ये देवे सततं नम इत्यनुसंधेयम् ॥ १०॥

(४ नागोजीभट्टी) दुर्गायै इति । दुःखज्ञेयायै । दुर्गो दुरिधगमः परिच्छेदो यस्यास्तस्य । दुर्गात्संसारात्पारं करोतीति च सारो बलं तद्वत्यै सर्वकारिण्ये सर्वजनने स्वतन्त्राये । प्रकृतिपुरुषयोर्भदज्ञानं ख्यातिस्तद्र्पाये प्रसिद्धे च । कृष्णा तद्वर्णा

कृष्णशक्तिश्व । धम्रा तद्वर्णा ॥ १० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) दुर्गायै इति १२॥ १०॥

(६ दंशोन्हारः) दुर्गाये इति । दुर्गाये दुर्ज्ञानाये दुर्ग संकटे पारयति पालयति दुर्गपारा तस्ये । यद्वा दुर्गः पारो-ऽसाः । देशकालायऽनंविच्छित्राये इत्यर्थः । दुर्गात्संसारात्पारयति पारं न्यति इति वा । साराये वलवत्ये । ख्यात्ये की-र्तिरूपाये । कृष्णाये कृष्णवर्णाये । धृम्राये धृम्रवर्णाये ॥ १० ॥

# अतिसौम्यातिरौद्राये नतास्तस्ये नमो नमः । नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥११॥

( १ गुप्तवती ) सौम्यान् रौद्रांश्वातिकान्ताऽतिसौम्यातिरौद्रा । कृत्यै यल्लर्पार्थभावनायै । वेदोक्तधर्मरूपेणेति या-वत् । अतएव जगतप्रतिष्ठेति विशेषणं । 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा' इति श्रुतेः ॥ ११ ॥

(२ चतुर्धरी) अतिसौम्यायै विद्याभावेन संसारतापोच्छेदहेतुलात् । अतिरौद्रायै अविद्याभावेन संस्कारकारणलात् । जगत्प्रतिष्ठायै जगद्धिष्ठानरूपायै । देव्यै देवशक्तयै क्रियात्मिकायै ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवी) सोमाद्यण्। सौम्यं सोमदैवताकं सुन्दरं मनोहरं च रूपं। अल्यं सौम्यं यस्याः सा अतिसौम्या। स्देदेवतकं रुद्रसंवन्धि वा रूपं रौद्रं अल्यंथं रौद्रं यस्याः सा अतिरौद्रा। ततश्च भजतामभजतां च यथाकमादितसौम्या चासाव-तिरौद्रा चेति कर्मधारणः। तस्ये अतिसौम्यातिरौद्राये वाङ्योमारूपाये त्रिशक्त्यातिमकाये देव्येनमोनमः। इति शक्तित्रया-पेक्षं नमस्त्रयं। सोमस्य भावः सौम्यं। भावे ध्यञ् । रुद्रस्य भावः रौद्रं। युवादिलाद्भावे अण्। अतिकान्तं सौम्यं यया सा अतिसौम्या। अतिकान्तं रौद्रं यया सा अतिरौद्रा। ततः कर्मधारये सित तस्य नम इल्प्यनुसंधेयं। जगतां प्राणभतां प्रतिष्ठा आसदमाधारशक्तिस्थानं तस्ये जगतप्रतिष्ठाये जगतप्रतिष्ठारूपाये नमोनमः। प्राणिनां प्राणधारणाय प्राणधारणार्थ यत्स्थानं मूलाधारसंग्नं तत्प्रतिष्ठेत्युच्यते। 'आस्पदं प्रतिष्ठायां' इल्यास्पद्शब्दस्य पर्यायः प्रतिष्ठाशब्दः। दिवु कीडादौ। दीव्यतीति देवी तस्ये कीडाविजिगीषाद्यर्थकियाकारिण्ये देव्ये नमः। करणं कृतिः प्रयत्नः। सर्गस्थितिप्रत्यवहारविषयः प्रयत्नोऽत्र विविधितः। तस्ये कृत्ये कृतिरूपाये प्रयत्नरूपाये नमः। नमस्यानां त्रिलादिह नमस्निलं। कर्ण्ये इति पाठे तृत्रन्तलात् जगदिति कर्म विविधितं। जगत्कारणशीलाये देव्ये नम इत्यर्थः॥ ११॥

(४ नागोज़ीभट्टी) अतीति । विद्यालेन संसारशामकलादितसौम्या । अविद्यारूपेण संसारहेतुलादितरौद्रा । नमोन्नमः इत्येतदुक्तिपूर्वकं नताः नम्रा इत्यर्थः । जगत्प्रतिष्ठा जगदुपादानकारणम् । देव्ये देवशक्त्ये । कृतिः क्रिया ॥ ११ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) अतिसौम्येति १३॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) अतिसौम्येति । अतिसौम्यातिरौद्रायै भक्ताभक्तयोः । जगित प्रतिष्ठा यस्याः चिच्छिक्तिरूपलात् । देव्यै देवशक्तये । कृत्यै कियात्मिकाये ॥ ११ ॥

### या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ १२ ॥

(१ गुप्तवती) विष्णुमायेति वराहपुराणे मेघवृष्टिशस्योत्पत्त्यादीनि वहूनि कार्याणि विष्णुमायात्मकलेन महता प्रन्थेन प्रदर्शितानि । कालिकापुराणे तु 'अव्यक्तं व्यक्तरूपेण रजःसलतमोगुणैः । विभज्य यार्थ कुरुते विष्णुमायेति सोच्यते' इति संक्षिप्य सएवार्थः कथितः । इह लक्ष्म्या उत्तरं धृतिस्तुष्टयुत्तरं पुष्टिश्चेति द्वयं तन्त्रान्तरसंमतं । येतु कीर्ति-प्रज्ञामेधाश्रुतिस्फूर्तिप्रभृतयो बहवो मन्त्राः पत्थन्ते तेतु तन्त्रत्रयस्यासंमताः । स्फूर्तिमेधे संमते एवेलन्ये । प्रकृततन्त्रे लेकविंशतिरेवेति वेद्यम् ॥ १२ ॥

(२ चतुर्धरी) सर्वभूतेष्वशेषप्राणिषु या प्रसिद्धा विष्णुमूलाविया। इतिशब्द उपपददर्शने । शब्दिता सर्वागमेषु

प्रतिपादिता तस्य देव्ये नमो नम इत्यन्वयः। विष्णुमाया हि सालिकराजसतामसत्या त्रिधा विद्यत इति तत्परामर्शकं तस्येपदं त्रिरभ्यस्यते। नमःपदं तु प्रसादने संभ्रमे वा। तदुक्तं। 'विषादे विस्मये हषें खेदे दैन्येऽवधारणे। प्रसादने संभ्रमेऽपि द्विश्लिरुक्तं न दुष्यति'। इत्यन्य आह्। त्रिः प्रणमने महत्कुलमिलेकस्याश्चिनमस्कारो यथा त्रिश्चः प्रदक्षिणमिति अन्य आह्। पदत्रयेण कायिकवाचिकमानसिकनमस्कारत्रयं दिशतं। एविमतरत्रापि। अयं चानुकमः। विष्णुमायाः १ वेतना २ बुद्धि ३ निद्रे ४ क्षुधे ५ छाये ६ शक्ति ७ तृष्णे ८ तथान्या ख्याति ९ र्जाति १० र्लजा ११ या सह शान्तिः १२ श्रद्धा १३ कान्ति १४ स्माच लक्ष्मी १५ संवृत्ति १६ अथोधृतिः १० स्मृति १८ दया तथा १९ तृष्टी २० के ततो मात २१ भ्रान्ति २२ स्मृती २३ इह मात्रानुकमः। धृतिपुष्टी लनार्षे इति कस्यापि संमतः। निःप्रमाणताहेतोरेतदन्यौ न मृष्यन्ति। संप्रदायप्रमाणं चेत् परः किमपराध्यति। आर्षलेऽपि हि सास्त्येव क्रचिदित्यार्षता स्थितिः॥ १२॥

(३ गुप्तवती) या देवी वाङ्गोमात्मिका सर्वभूतेषु कालत्रयात्मिका सर्वेषु भूतेषु भूतात्मिका अनात्मन्यात्मबुद्धिं जनयन्ती आत्मिन चानात्मबुद्धिं जनयन्तीसती ममतावशंवदान् लोकान् प्रसूयमाना सर्वजननी महाभगवती विष्णुमायेति शब्दिता कथिता तस्य त्रिरूपाय सालिक्य राजस्य तामस्य च प्रत्येकं कायवाङ्गनोभिः एकस्य चैव वा देव्ये । भक्तिश्रद्धा-तिश्रयद्योतनाय नमःशब्दो नमस्येन च सहाम्रेडितः । 'आम्रेडितं द्विस्त्रिरुक्तं' । चापले द्विचचनं । संभ्रमेण वृत्तिश्रापलं । इत्यं हि न पौनरुक्तयं दोषावहं । यदुक्तं । 'प्रकर्षकोपहर्षेषु स्वप्रदेन्यभयेषु च । स्तुत्यभ्यासानुवादेषु पौन्यरुक्तयं न दुष्यितं सर्वाणि पृथिव्यादीनि भूतानि येषामारम्भकलेन सन्ति तानि सर्वभूतानि देहानि इति प्रथमा देवी विष्णुमाया ॥ १२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) येति । विष्णुमाया मूलशाब्दवियेति शब्दिता सर्वागमेषु प्रतिपादिता नमस्तस्य इति त्रि-केण । एवमप्रेपि ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) त्रयोदशैवं मन्त्रास्त्रित । एवं प्रकारण तु पुनः त्रयोदश मन्त्रा विज्ञेयाः । या देवी-ल्यादयोऽपि च । एकविशतिकाः श्लोका भ्रान्त्यन्ता इति । या देवीति आदिर्येषां ते यादेवीत्यादयः । या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता इत्यादयोऽपि । च पुनः एकअधिका विशतिकाः श्लोकाः । भ्रान्तिरन्ते येषां ते भ्रान्त्यन्ताः वर्तन्ते इति शेषः । भ्रान्तिरूपेण संस्थिता एतत्पर्यन्ताः तेषु मन्त्रकाः प्रतिश्लोकं त्रयो मन्त्रा ज्ञेया इति । तेषु एकविशतिश्लोकेषु प्रतिश्लोकं त्रयो मन्त्रा ज्ञेया ज्ञातव्याः । तत्र श्लोकेषु तिस्रोऽधिकाः षष्टिकास्त्रिषष्टिकाः । त्रिभिरधिकं विशतित्रयमित्यर्थः । तथाहि । या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै खाहेत्येको मन्त्रः १४ । नमस्तस्यै खाहेति द्वितीयो मन्त्र-श्रतुरक्षरः १५ । नमस्तस्यै नमोनमः खाहेति अष्टाक्षरकस्तृतीयः १६ ॥ १२ ॥

(६ दंशोद्धारः) या देवीति । विष्णुमाया मूलाऽविद्या तस्यै नमः । त्रिरुक्तिस्तु प्रसादने । उक्तंच 'विशदे विसाये हर्षे खेदे दैन्ये,ऽवधारणे । प्रसादने संभ्रमे च द्विश्विरुक्तं न दुष्यति' । यद्वा कायिकवाचिकमानसिकनमस्कारसूचनाय त्रि-रुक्तिः । तस्येपदस्यापि विष्णुमायादीनां सालिकादिभेदेन त्रिविधलात् । एवमुक्तरत्रापि ॥ १२ ॥

# या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ १३॥

(१ गुप्तवती) चेतना जीवनाडी ॥ १३ ॥

(२ चतर्धरी) चेतना अन्तःकरणवृत्तिः ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) अभिधीयते कथ्यते । चुरादावात्मनेपदी । चित संचेतने संवेदने वा । चेतनं चेतना । ननु चेतनेयं वु-द्विरेवेति कथं पौनरुक्तयं । सत्यं । यद्यपि वैशेषिकादौ दर्शने चेतना बुद्धिरेव तथापि सांख्ये बुद्धिधर्मश्चित्तवृत्तिविशेषविजृम्भि-तशक्तिश्चेतनेत्याश्रयणादपौनरुक्तयं । अन्येतु चेतना चित्तवृत्तिविशेषशक्तिः संज्ञानं वा । बुद्धिस्तु स्वप्रकाशनज्ञानस्वभावेत्याहुः। अन्येतु निर्विकत्पकज्ञानं चेतना । बुद्धिस्तद्विशेषावगितः सविकत्पकज्ञानमित्यस्ति तयोर्भेद इत्याहुः। द्वितीया देवी चेतना॥ १३॥

(४ नागोजीभट्टी) चेतना निार्विकल्पा या चिच्छक्तिरित्युच्यते ॥ १३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) एवं प्रतिमन्त्रं या देवीत्येवमादिषु एकविंशतिश्लोकेषु प्रत्येकं त्रयो मन्त्रा भवन्ति। तथाहि। चेतनेति १७,१८,१९॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः ) चेतना । चिच्छक्तिः ॥ १३ ॥

# या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥१४॥

(१ गुप्तवती) बुद्धिरध्यवसायः ॥ १४ ॥ (२ चतुर्धरी) बुद्धिः अन्तःकरणम् ॥ १४ ॥

```
(३ शान्तनवी) बुद्धिरित्येवंरूपेण खरूपेण संस्थिता सम्यगवस्थिता । यदभ्यधुः । 'संस्थाघारे स्थितौ मृतौ'।
हतीया देवी बुद्धिः ॥ १४ ॥
   (४ नागोजीभट्टी) बुद्धिः सविकल्पकज्ञानम् ॥ १४ ॥
   (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) बुद्धिरिति २०,२१,२२॥ १४॥
   (६ दंशोद्धारः ) बुद्धिरध्यवसायकार्यन्तःकरणम् ॥ १४ ॥
या देवी सर्वभूतेषु निदारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ १५ ॥
   (१ गुप्तवती) निद्रा वाह्येन्द्रियव्यापारोपरमानुकूळविकारः ॥ १५॥
   (२ चतुर्घरी) निद्रा निरिन्द्रियप्रदेशे मनोलयः ॥ १५॥
   (३ शान्तनची) निदेति रूपं तेन निद्रा । द्रा कुत्सायां । नियतं द्रान्त्यस्यां निद्रा संवेशः । भुक्तात्रादिपरिपाकादिहेतु-
र्निरिन्द्रियप्रदेशे मनसोऽवस्थानं निद्रा । सर्वेन्द्रियव्यापारविरतो प्राणनं सुखनं निद्रेखन्ये । चतुर्थी देवी निद्रा ॥ १५ ॥
   (४ नागोजीभट्टी ) निदा सुपुप्तिः स्वप्नावस्था वा ॥ १५॥
   (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) निदा रूपेणेति २३,२४,२५॥ १५॥
   (६ दंशोद्धारः ) निदा इन्द्रियमनसोः क्रमेण लयात्मिकाऽवस्था ॥ १५ ॥
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ १६ ॥
   (१ गुप्तवती) क्षुघा वुभुक्षोत्पादकौदर्यामिविकारः ॥ १६ ॥
   (२ चतुर्घरी) क्षधा पार्थिवधातुक्षयकृतोऽवसादः ॥ १६ ॥
   (३ शान्तनवीं) अध वुमुक्षायां। संपदादिलाद्भावे क्षियां किए। अध्य प्रादिपदिकं। भोक्तामिच्छा अत् । अश-
नाया बुभुक्षा क्षुत् तया क्षुधा । रूपेणेति पृथक्पदं । यद्वा 'वष्टि भागुरिरह्रोपमवाप्योहपर्सर्गयोः । हलन्ताद्पि टापं च यथा
वाचा निशा दिशा' ततश्च क्षुघेति रूपं स्वरूपं तेन क्षुधारूपेण क्षुघां विना प्राणिनां शरीरभृतां मुखं नास्ति । इति पञ्चमीदेवी
क्षुघा ॥ १६ ॥
   (४ नागोजीभट्टी) क्षया अभ्यविज्ञहीर्षा ॥ १६ ॥
   (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) क्षुधेति २६,२७,२८, ॥ १६॥
   (६ दंशोद्धारः ) क्षुधा पार्थिवधातुक्षयकृतोऽवसादः ॥ १६ ॥
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः॥ १७॥
  (१ गुप्तवती) छाया प्रतिवस्तुविद्यमाना तत्समानाऽनातपवती ॥ १७ ॥
   (२ चतुर्घरी) छाया वर्णप्रसादः आतपसंतापहरणादितशीतलेति वा ॥ १७ ॥
  (३ शान्तनवी) छाया प्रतिविम्बरूपा सर्वभूतेषु तिष्ठति । नष्टच्छायो मध्याई इत्यत्र तु आतपभावाभावो विव-
क्षितः । 'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्बमनातपः' । प्रतिबिम्बे यथा संक्रान्तछाय आदर्शः । छयति छिनत्ति संतापं
छाया । इति पष्टीदेवी छाया ॥ १७ ॥
  (४ नागोजीभट्टी) छाया संसारतापाभावः वर्णसाट्रयं च ॥ १७ ॥
  (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) छायेति २९,३०,३१॥ १७॥
  (६ दंशोद्धारः ) छाया वर्णप्रसादः ॥ १७॥
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिक्षेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ १८॥
  (१ गुप्तवती) शक्तिः सामर्थ्यम् ॥ १८॥
  (२ चतुर्धरी) शक्तिः सामर्थ्यमुत्साहो वा शिवस्यार्धस्वरूपा शक्तिर्वा ॥ १८॥
```

(३ शान्तनवी) शकु शक्तौ । शकनं शक्तिः सामध्यै । वस्तुगतः खभावसिद्धो धर्मः शक्तिरिति रूपं। तेन शक्तिः प्रतिवस्तु प्रतिनियतार्थिकियाकारिलं वस्तुधर्म इत्येके । वस्तुस्वरूपमेव शक्तिनेतु वस्तुनोऽन्यो धर्मः शक्तिरित्यन्येभ्युपजग्मुः । इह तु सर्वभूतेष्वित्याधाराधेयभावानुवादाच्छिक्तिर्वस्तुधर्म इत्येष पक्षोऽभ्युपगतः । इति सप्तमीदेवी शक्तिः ॥ १८ ॥

(४ नागोजीभद्दी ) शक्तिः कार्यजननसामर्थ्यम् ॥ १८ ॥

```
(५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका) शक्तिः ३२,३३,३४॥ १८॥
(६ दंशोद्धारः) शक्तिः सामर्थ्यमुत्साहो वा॥ १८॥
```

# या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ १९॥

(१ गुप्तवती) तृष्णा लोभः ॥ १९॥

(२ चतुर्धरी) तृष्णा अनात्मीयस्वीकारेच्छा ॥ १९ ॥

(३ शान्तनवी) सर्वाणि भूतानि पृथिव्यादीनि येषां देहानामारम्भकलेन सन्ति तानि सर्वभूतानि देहास्तेषु। विद्या पिपासायां। 'तृषिग्चिषरिसम्यः कित्' इति नः। तृष्णा उपभोगनिमित्तकोऽभिलापः। 'तृष्णाभिलपणं भोगे तृष्णा वनिषराचिका' 'तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे तृष्ट्रोमिवका स्मृता'। तर्षणं तृष्णा स्पृहा । निरूटलक्षणलात्। इत्यष्टमीदेवी तृष्णा ॥ १९॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तृष्णा अनात्मीयखीकारेच्छा ॥ १९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) तृष्णेति ३५, ३६, ३७ ॥ १९ ॥

(६ दंशोद्धारः) तृष्णा अनात्मीयजिघृक्षा ॥ १९ ॥

# या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिक्षेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमौनमः ॥ २०॥

(१ गुप्तवती) क्षान्तिः क्षमा ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी) क्षान्तिरपकारिण्यप्यनपकारचिकीर्षा ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) क्षमूप सहने। पिलात्त्रियां क्षमा। बाहुलकात्तु क्तिनि क्षान्तिः। 'अनुनासिकस्य किझलोः क्विति' इति दीर्घः। 'क्षान्तिः क्षमा तितिक्षा च मर्षश्च सहनार्थकाः'। क्षान्तिस्तृष्णापरिपन्थिनी परप्रयुक्तापकारं प्रत्युपेक्षा प्रतिकूलवेदनां प्रत्युपेक्षा च। इति नवमी देवी क्षान्तिः॥ २०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) क्षान्तिः सत्यपि सामर्थ्येऽपकाराचिकीर्षा ॥ २० ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) क्षान्तिरिति ३८, ३९, ४०॥ २०॥

(६ दंशोद्धारः) क्षान्तिरपकारिण्यनपकारः ॥ २० ॥

# या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २१ ॥

(१ गुप्तवती) जातिर्जन्म ब्रह्मसत्ता वा ॥ २१ ॥

(२ चतुर्धरी) जातिरनेकेप्वेकाकारव्यवहारसाधनम् ॥ २१ ॥

(३ शान्तनवी) नित्यैकानुगतप्रत्ययहेतुरनेकसमवायिनी जातिः । यथा मनुष्येषु मनुष्यत्वं गोषु गोत्वं । 'जातिः सामान्यजन्मनोः' । जायतेऽनया भित्रेष्वभिन्नाभिधानप्रयोगो जातिः । इति जातिः दशमी देवी ॥ २१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) जातिः गोलादिः ॥ २१ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) जातिरिति ४१, ४२, ४३ ॥ २१ ॥

(६ दंशोद्धारः ) जातिरनेकेष्वेकाकारप्रत्यायिका ॥ २१ ॥

### या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २२ ॥

(१ गुप्तवती) लजा त्रपा॥ २२॥

(२ चतुर्धरी) लजा खकार्यविषयान्यज्ञानभीः ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) अलस्जी त्रीडायां । स्त्रियां 'गुरोश्र हलः' इत्यप्रत्ययः । 'झलां जश्झशि' इति दः श्रुत्वं । स्निन्यां 'अजाद्यतप्टाप्' । कर्तव्याकरणनिमित्तं अकार्यकरणनिमित्तमन्यतः स्वतो वा जनितं लजनं संकोचनं मनुष्यादिचित्तेषु लजेत्युच्यते । इत्येकादशी लजा ॥ २२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) लजा खकार्यविषयान्यज्ञानभिन्ना ॥ २२ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) लजेति ४४, ४५, ४६ ॥ २२ ॥

(६ दंशोद्धारः) लग चिकीर्षितविषये लोकभीः ॥ २२ ॥

```
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २३ ॥
  (१ गुप्तवती ) शान्तिः शमः ॥ २३ ॥
   (२ चतुर्घरी) शान्तिविषयोपरमः ॥ २३ ॥
  (३ शान्तनवी) शम उपशमे । स्त्रियां क्तिन् । क्षान्तिवद्दीर्घः । 'शमधुस्त शमः शान्तिः' । शान्तिः कामकोधा-
भावः । विकृतेन्द्रियनियृत्तिः शान्तिरित्यन्ये । विषयव्यायृत्तात्मता शान्तिरित्यपरे । इति शान्तिर्द्वादशी देवी ॥ २३ ॥
   ( ४ नागोजीभट्टी ) शान्तिरिन्द्रियसंयमः विषयोपरितरूपः ॥ २३ ॥
   (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) शान्तिरिति ४७, ४८, ४९ ॥ २३ ॥
   (६ दंशोद्धारः ) शान्तिर्मनसो विषयेभ्यो विरामः ॥ २३ ॥
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २४ ॥
  (१ गुप्तवती ) श्रद्धा फलावर्यंभावनिश्रयः ॥ २४॥
  (२ चतुर्घरी) श्रद्धा आगमार्थसंप्रसयः ॥ २४॥
  (३ शान्तनवी) दुधाञ् धारणपोषणयोः। 'श्रच्छन्दस्योपसंख्यानं' इत्युपसर्गसंज्ञा । 'आतश्रोपसंगं' इति कः । स्त्रियां
टाप् । श्रद्धनं श्रद्धा । 'श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा' । संप्रत्ययो भक्तयितशयः । 'श्रद्धया परयोपेता' इतिवत् । शास्त्रोक्तेऽर्थे
विपरीतवुद्धिः श्रद्धेत्यन्ये । आदरेणानुसरणं भक्तिः । श्रद्धालास्तिक्यवुद्धिरिलपरे । इति श्रद्धा त्रयोदशी देवी ॥ २४ ॥
  ( ४ नागोजीभट्टी ) श्रद्धा श्रुत्यायुक्तेथें आस्तिकलम् ॥ २४ ॥
  (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) श्रद्धेति ५०, ५१, ५२ ॥ २४ ॥
  (६ दंशोद्धारः) थद्धा आस्तिक्यवुद्धिः ॥ २४ ॥
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिक्षेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः॥ २५॥
  (१ गुप्तवती) कान्तिर्लावण्यमिच्छा वा ।। २५ ।।
  (२ चतुर्धरी) कान्तिः शोभा कमनीयता च ॥ २५ ॥
  (३ शान्तनवी) कमु कान्तो । कमेणिङ् । 'आयादय आर्धधातुके वा' । स्त्रियां क्तिन् । 'अनुनासिकस्य क्रिझलोः
क्विति' इति दीर्घः । 'शोभा कान्तिर्युतिरछविः' कामनं कान्तिः । काम्यते वा कान्तिः । कान्तिः शोभेच्छयोः स्त्रियां ।
अन्ये तु कान्तिज्योंतिः स्वरूपे ज्वलतेत्याहः । इति कान्तिश्चतुर्दशी देवी ॥ २५ ॥
   (४ नागोजीभट्टी ) कान्तिः शोभा ॥ २५ ॥
   (५ जगञ्चनद्रचिन्द्रका) कान्तीति ५३, ५४, ५५ ॥ २५ ॥
   (६ दंशोद्धारः) कान्तिः शोभा ॥ २५॥
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २६ ॥
   (१ गुप्तवती ) लक्ष्मीः संपत्तिः ॥ २६ ॥
  (२ चतुर्धरी) लक्ष्मीर्धनादिसंपत् ॥ २६॥
   ( ३ शान्तनवी ) 'लक्ष दर्शनाङ्कनयोः' चुरादिः । 'लक्षेर्मुट् च' इति तस्य मुडागमः । 'नेड्राश कृति' । 'णेरनिटि'
इति णिलोपः । 'लक्ष्मीः पद्मा विभूतिश्व कायशोभा च कीर्तिता' । इति लक्ष्मीः पत्रदशी देवी ॥ २६ ॥
   (४ नागोजीभट्टी) लक्ष्मीर्धनादिसंपत् ॥ २६॥
   (५ जगचन्द्रचिन्द्रका) लक्ष्मीरिति ५६ ५७ ५८॥ २६॥
   (६ वंशोद्धारः ) लक्ष्मीः संपत् ॥ २६॥
```

# या देवी सर्वभूतेषु रृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २७ ॥

(१ गुप्तवती) वृत्तिजीविका मानता वा ॥ २७॥

१ 'धृतिरूपेण' इति कचित्पाठः ।

```
(२ चतुर्धरी) वृत्तिजीवनं प्रवृत्तिर्वा । वृतिरवसादप्राप्तावप्यनवसादः ॥ २७ ॥
   (३ शान्तनवी) धूञ् धारणे । भ्वादिः । स्त्रियां क्तिन् । 'धृतिः स्याद्वारणे धेर्ये साँह्यसंतोषयोरपि' । इति धृतिः
बोडशी देवी । वृत वर्तने । स्त्रियां किन् । वर्तनं वृत्तिः । यद्वा वर्तते Sनया वृत्तिः । 'आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिर्वर्तनजी-
वने'। वृत्तिजीवनोपायः। 'युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु' 'भूतं क्षिवे प्रहे युक्ते पृथिव्यादावृतेऽपि च' 'त्रिषु
प्राप्तावतीते च प्राणिन्यपि समेषु च'। सर्वभूताः प्राणिनः। इति वृत्तिः सप्तदशी देवी ॥ २० ॥
    (४ नागोजीसङी) वृत्तिजीविका वृत्तिश्र ॥ २०॥
   (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) गृत्तिरिति ५९, ६०, ६१ ॥ २७ ॥
   (६ दंशोद्धारः) वृत्तिजीवनं प्रवृत्तिर्वा । एतदप्रे वृतिरूपेणेति कचित्पव्यते । तत्र वृतिथित्तावसादकालेप्यनवसादः।
किंतु वक्ष्यमाणकात्यायनीतन्त्रोक्तमन्त्रगणने पठितलादसांप्रदायिकः पाठः । एवमग्रे पुष्टिरूपेणेत्यपि । पुष्टिः सामर्थ्यम् ॥२०॥
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिक्षेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः॥ २८॥
    (१ गुप्तवती ) स्मृतिः संस्कारजन्यं ज्ञानम् ॥ २८ ॥
    (२ चतुर्धरी) स्मृतिरनुभूतविषयज्ञानम् ॥ २८॥
    ( ३ शान्तनवी ) 'स्याचिन्ता स्पृतिराध्यानं' । अनुभूतस्य भावनाख्यसंस्कारहेतुको ज्ञानविशेषः स्पृतिः । इत्यष्टादशी
 देवी स्मृतिः ॥ २८ ॥
    ( ४ नागोजीभट्टी ) स्पृतिरनुभूतविषयज्ञानम् ॥ २८ ॥
    (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) स्पृतिरिति ६२, ६३, ६४ ॥ २८ ॥
    (६ दंशोद्धारः) स्मृतिरनुभूतस्य कालान्तरे प्रतिसंधानम् ॥ २८ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु द्यारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २९ ॥
    (१ गुप्तवती) दया निरुपधिकपरदु:खप्रहाणेच्छा ॥ २९ ॥
    (२ चतुर्धरी) दया अन्यदु:खपरिहाणेच्छा ॥ २९ ॥
    ( ३ शान्तनवी ) दय क्षरणे । 'पड्भिदादिभ्योऽङ्' । दयन्तेऽनया दया । 'कृपा दयानुकम्पा स्यात्' । परदुःसप्रहान
णेच्छा परदुः खसमभाक्तवं वा दया । इत्यकोनिवंशी दयादेवी ॥ २९ ॥
   ( ४ नागोजीभट्टी ) दया परदु:खप्रहाणेच्छा ॥ २९ ॥
   (५ जराचन्द्रचन्द्रिका) दयेति ६५, ६६, ६७॥ २९॥
   (६ दंशोद्धारः ) दयाऽन्यदु:खपरिहारेच्छा ॥ २९ ॥
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ ३० ॥
   (१ गुप्तवती ) तुष्टिः संतोषः ॥ ३० ॥
   ( २ चतुर्धरी ) तुष्टिः समस्तवसुष्वनाकाङ्घा । (अनधिगताभिलापः) । पुष्टिः पुरुषार्थसाधनसामर्थ्यम् ॥ ३० ॥
   (३ शान्तनवी) नीतिर्नयः । इति विंशी देवी नीतिः । तुप प्रीतौ । प्रीतिरानन्दः । तुष्टिः विषयोपभोगमवाप्य
तदिभिलाषादुपरमसुष्टिरित्यपरे । अन्ये तुष्टिविषयोपभोगं प्राप्य पुनस्तदिभलापास्तदवाप्यावाप्तं परमं सुखिमत्याहुः । इति
एकविंशी देवी तुष्टिः ॥ ३०॥
   ( ४ नागोजीभट्टी ) तुष्टिरधिगताधिकानभिलाषः ॥ ३० ॥
   ( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) तृष्टिरिति ६८ ६९ ७० ॥ ३० ॥
   (६ दंशोद्धारः ) तुष्टिर्यथालाभसंतोपः ॥ ३०॥
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ३१ ॥
   (१ गुप्तवती) माता प्रमाता ॥ ३१ ॥
  ( २ चतुर्थरी ) माता देहाधिष्ठात्री वर्णाभिमानी देवता मातैव वा ॥ ३१ ॥
  ( ३ शन्तनवी ) पुष पुष्टौ । पुष्टिरवयबोपनिमितिरिखपरे । इति द्वाविशी पुष्टिदेवी सर्वेषु भूतेषु जनियतव्येषु जनियतुं
```

१ 'नीतिरिति' शान्तनवीस्थोऽधिकः पाठः ।

योग्येषु विषयेषु या देवी मातरूपेण कारणरूपेण प्रकृतिरूपेण सम्यगवितष्ठित । नमस्तस्य । माल्यस्यां गर्भ इति माता । जनियत्री प्रसूर्माता । यद्वा मान पूजायां । मान्यते पूज्यते माता । उणादौ 'नप्तृनेष्टृल्लष्टृ' आदिसूत्रेण निपालते । यद्वा अष्टौ मातनाम्य आद्याः शक्तयो याश्च विना भूतस्रष्टिरेव न घटते । 'त्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराहि वैष्णवी तथा । कौमारी चर्ममुण्डा च काली संकर्षणीति च' इति त्रयोविंशी देवी माता ॥ ३१ ॥

( ४ नागोजीसट्टी ) माता पालयित्री मात्रकाधिष्ठात्री देवता च ॥ ३१ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मातेति ७१,७२,७३ ॥ ३९ ॥

(६ दंशोद्धारः) माता मातृका ब्राह्यादिः वर्णदेवता वा जननी वा ॥ ३१॥

# या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिक्षेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३२ ॥

(१ गुप्तवती) आन्तिरप्रमा ॥ ३२ ॥

(२ चतुर्धरी) भ्रान्तिरनुभवसंप्रमोषः । अतस्मिस्तिदिति प्रत्ययो वा ॥ ३२ ॥

(३ शान्तनवी) 'भ्रान्तिर्मिथ्यामतिर्भमः' अतिस्मिस्तिदिति ज्ञानं भ्रान्तिः । तद्रूपेण । इति चतुर्विशी देवी भ्रान्तिः । तदित्थं विष्णुमायादिमूर्तयो देव्याः सर्वभूतेषु वर्तमाना भ्रान्यन्ताश्चतुर्विशतिः प्रदर्शिताः ॥ ३२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) भ्रान्तिरतद्वति तद्वत्प्रत्ययः ॥ ३२ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रकाः) भ्रान्तिरिति ७४,७५,७६ ॥ ३२ ॥

(६दंशोद्धारः) भ्रान्तिरतद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानम् ॥ ३२॥

# इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानामिखलेषु या । भूतेषु सततं तस्यै व्याध्यै देव्ये नमो नमः ॥ ३३॥

(१ गुप्तवती ) भूतानां पृथिव्यादीनां । भूतेषु प्राणिषु ॥ ३३ ॥

(२ चतुर्धरी) अखिलेषु अशेषेषु भूतेषु प्राणिषु इन्द्रियाणां वुद्धिकर्मात्मकानां एकादशानां भूतानां पृथिव्यादीनां पश्वानां अधिष्ठात्री प्रवृत्ति(निवृत्ति)कारणं तस्यै व्यास्ये । देव्यै विभवेकस्वभावाये ब्रह्मशक्त्ये इति यावत् ॥ ३३ ॥

(३ शान्तनवी) या देवी भूतानां पृथिव्यादीनां पश्चानां अधिष्ठात्री आधारशक्तिः खामिनी ईश्वरी व्यापिनी। या च देवी अपरेष्विखलेषु विशिष्टेषु भूतेषु प्राणिषु वर्तमानानां भूतानां प्राणिनामिन्द्रियाणां मनोनेत्ररसन्प्राणलक्ष्रवणानां अधिष्ठा-त्री आधारशक्तिः तस्ये व्याप्त्रये व्याप्तिरूपाये सततं नमो नमः। एतेन सर्वगलं उक्तं देव्याः॥ ३३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) इन्द्रियेति । याखिलेषु भूतेषु अन्तर्या विद्यया स्थिता इन्द्रियाणां ज्ञानकरणानां ज्ञानविषयाणां

सूक्ष्मस्थूलानां अधिष्ठात्री प्रवर्तिका च तस्यै व्याप्यै देव्ये व्यापिकायै इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

( ५ जगचनद्रचिनद्रका ) पुनः श्लोकात्मको मन्त्र इति । पुनः श्लोकरूपो मन्त्रः । तथाहि इन्द्रियाणामिति ७७॥३३॥

(६ दंशोद्धारः) इन्द्रियाणामिति । अखिलेषु प्राणिषु इन्द्रियाणां ज्ञानिक्रयात्मकानां पृथिव्यादीनां व्याप्तिदेव्यै ब्रह्म-शत्त्रये तस्याः सलादिगुणसंबन्धाभावात्तस्या इति नाम्नेडितम् ॥ ३३ ॥

# चितिरूपेण या कृत्स्त्रमेतद्याप्य स्थिता जगत् । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३४॥

(१ गुप्तवती) चितिनिविषयकसंवित्॥ ३४॥

(२ चतुर्धरी) अत्र च तस्यैपदानामभ्यासे ब्रह्मशक्तेर्गुणातीतलमाह । चितिः प्रकृतिः (प्रलेक)चैतन्यं तद्र्पेण जीवभावेनेल्यर्थः । अन्ये तु विष्णुमायादिपश्चविंशतिपदैः पश्चविंशतितत्त्वान्यभिद्धति । संख्यासाम्यात्र तत्समीचीनमित-प्रसङ्गत् ॥ ३४ ॥

(३ शान्तनवी) चिञ् चयने । चयनं चितिरविकारता कूटरूपता तद्र्पेण । यद्वा चिती संज्ञाने । स्त्रियां 'इक्रूच्या-दिभ्यः' इति इक्प्रत्ययः । चेतनं चितिः । संज्ञानरूपेण या देवी एतत् कृत्सं अखिलं जगत् व्याप्य स्थिता अविचितिता नमस्तस्ये । पुनःपुनर्नतेरनेककर्तृकलादनेकस्तोतृकलाच न पौनरुत्तयमार्थं शाब्दं वा शङ्कनीयम् ॥ ३४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) चितिः चिच्छक्तिः ॥ ३४॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) त्रिमन्त्रश्लोककं पुनरिति । पुनः मन्त्रत्रयात्मक एकः श्लोकः । तथाहि चित्तिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् । नमस्तस्यै खाहेति एको मन्त्रः ७८ ॥ ३४ ॥

(६ दंशोद्धारः) चितिर्जीवचैतन्यम् ॥ ३४ ॥

१ 'भूतानामखिलेषु' इति पाठः । २ 'चित्तिरूपेण' इति पाठः ।

# स्तुता सुरै: पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः श्रभहेतुरीश्वरी श्रभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ३५॥

(१ गुप्तवती) पूर्वे महिषासुरकाले। दिनेषु प्रतिदिनम्॥ ३५॥

(२ चतुर्धरी) सुरैर्देवैः पूर्व महिषासुरवधकाले अभीष्टसंश्रयादिभमतलाभाद्धेतोः । दिनेषु प्रतिदिनं वा नोऽस्माकं श्रुभानि महलानि भद्राणि सुखानि अतिशयकल्याणानि वा ॥ ३५ ॥

(३ शान्तनवी) पूर्व पुराकल्पे सुरैः स्तुता तथा अभीष्टसंश्रयात् अभीष्टस्य वस्तुनः संश्रयातकारणात् सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । सुरेन्द्रः शकः ईशः शंकरः दिनेशः सूर्यः तैः सेविता आश्रिता । अतएव भद्रमणित भद्राणी । अस्तु भद्रमिति कथयती अतएव शुभहेतुः सा ईश्वरी ईश्वरपत्नी नः अस्माकं देवानां शुभानि मङ्गलानि करोतु जनयतु । किंच नः अस्माकं आपद्य विरोधजनितदुः खानि चाभिहन्तु विहन्तु । सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता इति पाठे सुरेन्द्रेण शकेण दिनेषु अत्यहं अभी-ष्टसंश्रयाद्वेतोः सेवितेत्यर्थः । शुभानि भद्राणि इति छेदे यानि नः शुभानि जगद्धितानि कर्माणि प्रार्थनीयानि तानि भद्राणि अनुकूलानि अविधानि अविधानि करोलित्यर्थः । ईश्वरीति । 'अश्रोतेराशुकर्मणि वरट् चेचोपथायाः' इत्यपि व्युत्पत्त्यन्तरमनुसंघेयं । अभीष्टसंश्रयतिपाठे अभीष्टः वाञ्छितः संश्रीयमाणः संश्रयोऽर्थो वा यस्याः सकाशात् भवित सा अभीष्टसंश्रया देवी ॥ ३५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) अत्रायं संग्रहः । 'विष्णुमाया चेतना च बुद्धिनिद्रे क्षुधा तथा । छाया शक्तिश्च तृष्णा च क्षान्तिजीतिस्ततः परम् । छजा शान्तिस्ततः श्रद्धा कान्तिर्लक्ष्मीस्ततः परम् । वृत्तिः स्मृतिर्दया चैव तृष्टिर्माता ततः परम् । श्रान्तिर्व्यापिश्चितिश्चैव त्रयोविशतिसंख्यकाः । इतोऽधिकमनार्षे स्यात्तन्त्रे कात्यायने स्फुटम्' । नवार्णपीटपूजाविधावेता एव त्रयोविशतिः तत्कथनं व्याप्तिचित्योः त्यागश्च । तद्युक्तम् । कात्यायनीतन्त्रविरोधात् । स्तुतेति या शुभहेतुरीश्वरी स्रौकिह्मादिभिः पूर्वे स्तुता तथा इन्द्रेण च महिषवधे सत्यभीष्टस्य संश्रयात् दिनेषु प्रतिदिनं सेविता सा नः शुभानि भद्राणि अतिशयितश्चभानि करोत् आपदश्च हन्त्वित्यन्वयः ॥ ३५ ॥

(५ जगधन्द्रचिन्द्रका) नमसस्यै खाहेति द्वितीयः ७९ । नमस्तस्यै नमो नमः खाहेति तृतीयः ८० । त्रयोविं शितश्लोककेषु मस्त्रा वै सप्तषष्टिका इति । त्रयोविंशा ये श्लोककास्तेषु वै निश्चयेन सप्तिमिरिधकाः पिट्टका मन्त्रा ज्ञेयाः । एवं द्वाविंशतिश्लोके ज्ञेयं मस्त्रत्रयं बुधैरिति । एवं गणनप्रकारेण द्वाभ्यामिधका विंशतिश्लोका या देवीत्येवमादिकास्तत्र वुधैः का-खायनीतन्त्रज्ञैः पण्डितैः मन्त्रत्रयं मन्त्राणां त्रयं प्रतिश्लोकं ज्ञेयं बोध्यं । एक इन्द्रियाणामिति । पूर्वेश्वयोदशमन्त्रः सहाशीति-क्रदाहृता इति पूर्वेर्कृषिक्वाच पुरा शुम्भिनशुम्भाभ्यामित्यादिभिः त्रयोदश्मेन्त्रेः सहाशीतिर्षिशतिचतुष्टयमुदाहृताः कथिताः । आदौ त्रयोदशमन्त्राः सप्तषष्टिर्या देवीत्यादिमन्त्राः । एतैः सर्वेर्गिलित्वा अशीतिमन्त्रा जाता इत्यर्थः । स्तुता सुरेति च श्लोकद्वयं चेति तथाहि । स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयादिति ८९ ॥ ३५ ॥

(६ दंशोद्धारः) सुतेति अभीष्टसंश्रयादभीष्टार्थलामात् दिनेषु समयेषु शुभानि मङ्गलानि भद्राणि सुखानि निरित-

शयकल्याणानि वा ॥ ३५ ॥

# या सांत्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते । या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥ ३६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३६॥

(२ चतुर्धरी) सांप्रतं चेदानीमपि ॥ ३६ ॥

(३ शान्तनवी) या सुरै: स्तुता देवी नः शुभहेतुरित्युक्तं सा का इत्याह । या देवी सांप्रतं इदानीं उद्धतदेत्य-तापितै: उद्धतैनिर्मर्थादै: बलोल्बणै: दैलैं: शुम्भनिशुम्भादिभिस्तापितै: संतापितैरस्माभि: सुरै: ईशा खामिनी नमस्यते से-व्यते । या च देवी भक्तिविनम्रमूर्तिभि: सुरै: स्मृता च स्मृतैव सती तत्क्षणमेव स्मृतिकालएव नोऽस्माकं सुराणां सर्वापदो हन्ति । यद्वा सर्वापदो यतः स्युस्ते सर्वापदः शत्रवः तान् । सांप्रतमव्ययं । ईष्टे ईशा पचायच् । 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' वा । भक्त्या विनम्रा मूर्तयः काया येषां ते तथोक्ताः तैर्नमस्यते इति 'नमोविरविश्वत्रवः क्यच्' नमसः पूजायां । भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् । 'यस्य हलः' 'क्यस्य विभाषा' इति यलोपः ॥ ३६ ॥

( ४ नागोजीमट्टी ) येति । सांप्रतं च या ईशा सुरैरस्माभिः उद्धतदैत्यतापितैः पीडितैः नमस्यते स्त्यते च क-

रोतु सा न इत्यनेनान्वयः ॥ ३६ ॥

<sup>9 &#</sup>x27;अभीष्टसंश्रया तथा' इति पाठः । २ 'सुरेन्द्रशदिनेश' इति शान्तनवीपाठः ।

(५ जगधन्द्रचन्द्रिका) या सांप्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरिति च द्वयं द्वौ मन्त्रौ वा ८२।अत्र रेफलोपश्चिन्त्यः॥३६॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ ३६॥

#### ऋषिरुवाच ।

# एवं स्तवीदियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्रव्या तृपनन्दन ॥ ३७॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३७॥

(२ चतुर्धरी) एवमुक्तरीत्या स्तवादौ युक्तानां देवानामिति सप्तम्यर्थे षष्टी संबन्धे। देवानामिप अभिमुखं। अनादरे वा षष्ठी। देवान् अनादत्य ययौ इत्यर्थः। जाइत्या गङ्गाया इत्यर्थः॥ ३७॥

( ३ शान्तनवी ) हे नृपनन्दन हे सुरथ एविमत्थं देव्याः स्तवाभियुक्तानां स्तुतिप्रवणिवत्तानां देवानां अप्रतः तत्र हिमादौ पार्वती देवी गौरी जाहव्या गङ्गायाः तोये पाथिस जलक्रीडां कर्तु अभ्याययौ देवानामप्रतोऽभ्यागमत् ॥ ३७ ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) ऋषिरुवाच । एवमिति । तत्र देवसित्रिहिते । हे राजन् पार्वती जाह्रव्यास्तोये स्नातुमिव स्वीय-स्तवादियुक्तानामिभ संमुखं ययावित्यर्थः ॥ ३७॥

(५ जगझन्द्रचन्द्रिका) एवं पुनर्ऋषिरिति । एवंप्रकारेण ऋषिरुवाचेल्ययं मन्त्रः ८३ । पुनः सप्तदशश्लोका इति । पुनः सप्तिमारिका दश सप्तदश तत्संख्याकाः श्लोकाः श्लोकरूपा मन्त्राः । तथाहि एवं स्तवेति ८४ ॥ ३७ ॥

(६ दंशोद्धारः ) एविमिति । देवानामित्यनादरे षष्टी । खुवतो देवाननाद्दय स्नातुं ययावित्यर्थः । पुरत इति शेषो वा ॥ ३७ ॥

### सात्रवीत्तान्सुरान्सुभूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का । शरीरकोशतश्रास्याः समुद्भूतात्रवीच्छिवा ॥३८॥

(१ गुप्तवती) शरीरकोशतश्चेति । पुरा किल पार्वत्याः संबोधनं कालीति पदेन शिवः कदाचित् कृतवान् । तच्छुला स्वीयं नैल्यं मर्मस्वेनोद्धाटितमिति थिया 'भूयसी च तवाप्रीतिरगौरमिति मे वपुः । क्रीडोक्तिरि कालीति घटेत कथमन्यथा' इत्यादिकमुक्त्वा कुपिता पार्वती शिवेन यथाकथंचित्समाहितापि स्वकीयनीलस्मकोशितरसनेच्छ्या शिवाश्चेव गौतमा-थ्रमं प्राप्य तत्र तपस्तत्वा भुजङ्गीकश्चकमिव कृष्णवर्ण कोशमुत्युच्य गौरवर्णयुक्तशरीरेण गौरीति प्रसिद्धि प्राप्य पुनः शिवसमीपं प्राप्ता । उत्सष्टात्कोशादितमुन्दरी नीलवर्णा काचित्पावत्या विभूतिरेव कन्यका प्रारुर्भृता । सेयं पार्वत्या सहैव संचरन्ती प्रत्युक्तरमाहेत्यर्थः । नतु सांप्रतमेव सा प्रारुर्भृतेति मन्तव्यं । शिवपुराणे वायुसंहितायामीदशस्यैव कथानकस्यान्प्रानात् । 'देत्यौ शुम्भनिशुम्भाख्यौ भातरौ संवभूवतुः । ताभ्यां तपोवलाह्रक्यं ब्रह्मणः परमेष्टिनः । अवध्यत्वं जगत्यस्मिन्पुरुषेरसिलैरिप । अयोनिजा तु या कन्या स्यङ्गकोशसमुद्भवा । अजातपुंस्पर्शरितरिवलक्ष्यपराक्रमा । तया तु नौ वधः संख्ये तस्यां कामाभिभूतयोः । इति चाभ्यर्थितो ब्रह्मा ताभ्यां प्राह तथास्विति इत्यादिना । तथा तत्रैव का सा कौशिनकीति शिवेन पृष्टा देव्युवाच । 'किं देवेन न सा दृष्टा या सृष्टा कैशिकी मया । तादशी कन्यका लोके न भूता न भविन्यति । तस्या वीर्य वलं विद्धि निलयं विजयं तथा । शुम्भस्य च निशुम्भस्य मरणं च तथा रणे । प्रत्यक्षफलदानं च लोकाय भजते सदा । देवानां रक्षणेनैव ब्रह्मा विज्ञापयिष्यति' इत्याद्यक्तम् ॥ ३८ ॥

(२ चतुर्घरी) तस्याः पार्वत्याः शरीरकोशतो देहावरणकाचर्मण इति यावत् । शरीरसमुदायादित्यन्य ॥ ३८॥

(३ शान्तनवी) सा देवानामप्रतः किं कृतवती त्याह। सा सुभ्रः पार्वती तान्सुत्यिभयुक्तान्सुरान् अववीत् पृष्ट-वती। किमिति। हे सुराः अत्र हिमवति पर्वते भवद्भिः का स्त्यते इति। शोभने भुवौ यस्याः सा सुभ्रः। इह भवद्भिः का देवता स्त्यतेनाम इति देवान्पृष्टवती पार्वती। ततस्तां पार्वतीं प्रति ताबद्देरेवोत्तरं दातुमुचितं। कितुं ततः प्रागव किल तस्याः पार्वत्याः शरीरात्सकाशात् विनिर्गत्य शिवानामाद्या देवी पार्वतीं प्रति वाक्यमव्रवीत्। इयंदि सा भवत्तेजसां शिवा इति वचनात् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादिसर्वतेजोमयी शिवानामाद्या शक्तिरवसेया। एतदेव दर्शयति। अस्याः पार्वत्याः शरीरकोशतः शरीरकोशतः शरीरकोशः। 'कोशोऽस्त्री कुद्धले खड्डे पिधानेथीं घदिव्ययोः' ततः शरीकोशतः। ज्ञानार्यनिधिलेन सर्वजगिविधिलेन पार्वतीशरीरं कोशेनोपमीयते। परमानन्दिनिधिलेनव कोशः। ततः उद्भृता शिवा देवी पार्वतीं प्रत्यववीत्॥ ३८॥

( ४ नागोजी अही ) तथापि तेषामज्ञानं दृष्ट्वा का स्तूयत इति पृच्छिति । सेति । का मदन्या स्तूयते यन्मां नाभि-

१ 'स्तवाभियुक्तानां' इति शान्तनवी ।

भाषथ मदन्याया अभावः । ततोप्यज्ञानमेव दृष्ट्रा तेषां दयया खयमव्रवीत् । अस्या इत्युक्तिः राजानं प्रति ऋषेः शरीर-रूपात्कोशतो गृहात् समुद्भूता सलप्रधानांशेन प्रादुर्भूताऽत एव शिवा अव्रवीदित्यर्थः ॥ ३८ ॥

( ५ जगधन्द्रचन्द्रिका ) सात्रवीदिति ८५ ॥ ३८ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥३८॥

# स्तोत्रं ममैतित्कयते शुम्भदैत्यनिराकृतैः । देवैः समेतेः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥ ३९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३९॥

(२ चतुर्धरी) समस्तैः समुदितैः । समेतैरिति वा पाठः । समरे रणे ॥ ३९ ॥

(३ शान्तनवी) किमिलब्बवीत्तत्राह । स्तोत्रं ममैतिक्रियते । समरे निशुम्भेन पराजितैरभिभूतैः शुम्भदैल्यनिराकृतैः शुम्भेन प्रतादिष्टैः समस्तैदेवैः मम शिवायाः सर्वदेवतेजोमय्याः एतत्स्तोत्रं क्रियते इत्यब्रवीत् ॥ ३९ ॥

(ও नागोजीभट्टी) किमब्रवीत्तदाह। स्तोत्रमिति। समेतैः मिलितैः रणे निशुम्भेन पराजितैः अतएव शुम्भेन निराक्टतैः स्वर्गादिति शेषः॥ ३९॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) स्तोत्रं ममेति ८६॥ ३९॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३९॥

# शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःस्ताम्बिका । कौशिकीति समस्तेषु तती लोकेषु गीयते ॥४०

(१ गुप्तवती) ॥ ४० ॥

(२ चतुर्धरी) यद्यस्मात्कौशिकी तालव्यशकारवती । कोशात् कौशिकदन्दश्कछित्रश्क इति(?)शब्दभेददर्शनात् पृषोदरादिलात्साधुत्वम् ॥ ४०॥

(३ शान्तनवी) यद्यस्मात्तस्याः पार्वस्याः शरीरकोशात् शरीरात् अम्बिका निःस्ता निवृत्ता ततः कारणात् सा समस्तेषु लोकेषु कौशिकीति गीयते कथ्यते । पार्वस्याः शरीरकोशतः निःस्तासती शिवाकौशिकीति प्रख्यायते । कोशेन दीव्यति कोशतो निर्गमात् कौशिकी । 'तेन दीव्यति' इति ठक् । यद्वा कोशात् या निर्गता सा कोशेन निर्वृत्तेवेति । 'निर्वृत्तेऽक्षद्यतादिभ्यः' इति ठक् ॥ ४० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) शरीरेति । यत् निर्गता तत् कौशिकीति गीयते इत्यन्वयः । कौशिकीति पृषोदरादिलात्साधु। ताल्व्यमिदम् ॥ ४०॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) शरीरकोशादिति ८७॥ ४०॥

(६ दंशोद्धारः) शरीरकोशादिति । कोशे भवा कौशिकी । अध्यात्मादिलाहुज् ॥ ४० ॥

### तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती । कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ४१

(१ गुप्तवती) तस्यां विनिर्गता या लिति । तस्या इति पश्चमी । यालिति तु तच्छब्दापेक्षया यच्छब्दः प्रथमान्तः । परदेवतासकाशाया तु विनिर्गता कौशिकी सापि पार्वलेव परं तु कृष्णाभूदतः कालिकेत्याख्याता सती हिमाचल एव निर्विलंदियार्थितस्थाने तिष्ठति । न पुनः स्नानायर्थे ततो निर्गत्य गतेत्यर्थः । देवेषु स्तुवत्ससत्स तं स्तवमङ्गीकृतवत्याः कौशिक्यास्तानुपेक्ष्यान्यत्र गमनस्यानुचितलादिति भावः । परदेवता तु तां तत्रैवावस्थाप्य स्नानार्थं गतेति लर्थाह्म्यते । तन्तुक्तं वायुसंहितायाम् । 'तत्कोश सहसोत्यज्य गौरी सा समजायत । तत्कोशादात्मनोत्सष्टात्कौशिकी नाम नामतः । काली कालाम्बुदप्रख्या कन्यका समपद्यत' इत्यादिना । यदा तु प्रकृतश्लोके तस्यामिति विनिर्गतायामिति च पदद्वयं सप्तम्यन्तमेव बहुपुस्तकेषूपलम्भात्प्रामाणिकमित्याग्रहस्तदा तस्यामिति पदं परदेवतापरं कृत्या गौर्या स्नातुं वा स्नात्यां विनिर्गतायां सत्यां कृष्णा या कालिका पार्वत्यभूत्सा हिमाचल एव कालिकानाम्नी उवासेति कौशिक्या एव कार्ण्यवासां व्याख्येया । शिवपुराणकालिकापुराणादिषु कौशिकीनिर्गमनोत्तरं परदेवताया गौरवर्णप्राप्तेः कथिताया विरोधेन परदेवतापि कृष्णा जातेति व्याख्याया अनुचितलादित्यवधेयम् ॥ ४९ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ४१॥

(३ शान्तनवी) सा भगवती पार्वत्यपि खात् शरीरकोशात्तस्यां सर्वदेवतेजोमय्यां कौशिक्यां भगवत्यां विनिर्गतायां सत्यां कृष्णा अभूत् कृष्णवर्णा समजनिष्ट । ततश्च सा पार्वती कालिकेति समाख्याता सती हिमाचलकृताश्रया हिमाद्रौ कृत-

१ 'विनिर्गता या तु' इति गुप्तवतीसंमतः पाठः।

निलयाभूत् । कृष्णवर्णार्थात् कालशब्दात् तद्वति वर्तमानात्संज्ञायां जनपदसूत्रेण डीप् । संज्ञायां कन् । 'केणः' इति हस्तः । 'काली हैमवतीश्वरी' । इह महामाया देवकार्यार्थे विष्णुयोगनिद्राभृत् । ततः सर्वदेवतेजोमयी शिवाभूत् । ततः पार्वत्यभूत् । ततः कौशिक्यभूत् देवकृतस्तुतिमङ्गीकर्तुं ततः कालिका अभृत् । सैवाम्बिका नामेत्याह ॥ ४१ ॥

(४ नागोजी भट्टी) तस्यामिति । कृष्णसहोदरीलात्तमः प्रधानशिवशक्तिला कृष्णवर्णलं सरखत्याः प्रादुर्भृतला श्विवशक्तित्त एव पुनः सरखत्या निर्मम इति बोध्यम् । तदारभ्य शिवः कालीपतिरिति बोध्यम् । आश्रयः स्थानं । तदुक्तं वैकृतिकरहस्ये । 'गौरीदेहात्समुद्भृता या सत्वैकगुणाश्रया । साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता ग्रम्मासुरिनविहिणी । दधौ वाष्टमुजा वाणमुसले शूलचकश्त्त । शक्कं घण्टां ठाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप । एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञलं प्रयच्छिते'। श्विवपुराणसंहितायां । 'दैत्यौ ग्रम्भानग्रमाख्यौ श्रातरौ संवभूवतुः । याचितं तपसा ताभ्यां ब्रह्मणः परमेष्टिनः । अवध्यत्रं जगत्यस्मिन्पुरुषेरिखलैरिप । अयोनिजा तु या कन्या स्वयङ्गकोश्रसमुद्भवा । अजातपुंसश्रेरितरिवलङ्गयपराक्रमा । तस्यां वध्यावुभौ संख्ये तस्यां कामाभिभृतये । इति चाभ्यार्थतो ब्रह्मा ताभ्यां प्राह तथास्त्रिते' । (ततस्ताभ्यां जगित उपहुते ।) तयोर्लयाय देवेशं ब्रह्मा प्रार्थितवाञ्चित्रवम् । विनिन्द्यापि रहस्यं वां कोधियला यथातथा । तद्वर्णकोशजां शक्तिमकामां कन्यकात्मिकाम् । निग्रम्भग्रम्भयोर्हन्त्रीं देवेभ्यो दातुमर्हसि । एवमभ्यार्थेतो धात्रा भगवात्रीललोहितः । कालीन्याह रहस्यं वा' इत्युक्तं । कुद्धां तां दृष्युक्तं वेत्रविचनमुपन्यस्य कथंविहेवी देवाज्ञया गौतिमाश्रमं प्राप्य तपश्चित्ता रजोगुणाधिकात् ब्रह्मणो गौररूपं प्राप्य नीलकोशमुत्तरष्टवति । ततः कोशादुद्भृता कौशिकीत्युक्तम् । 'तत्कोशं सहसोत्यज्य गौरी सा समजायत । सा तु मायात्मिका शक्तियोगिनिद्रा हरेः स्मृता' इति ततः प्रत्यागतया देव्या देवं प्रति कौशिकीमाहिमा कथितः । 'कि देवेन न सा दृष्टा या सृष्टी कौशिकी मया । तादृशी कन्यका लोके न भूता न भविष्यति । अजातपुंसर्शरितरभृष्ट्या चातिसुन्दरी' इति ॥ ४९ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रका) तस्यां विनिर्गतायामिति ८८॥ ४१॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४१ ॥

# ततोऽम्बिकां परं रूपं विश्वाणां सुमनोहरम् । ददर्भ चण्डो मुण्डश्र भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ४२

(१ गुप्तवती) परं रूपमिति । रूपान्तरं कौशिकीनामकमित्यर्थः । उत्कृष्टं लावण्यं वा । स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविध-देवतारूपश्लेषाचरमरूपमित्यर्थः । तत्पक्षे सुमनोहरं 'सर्वे देवा यत्रैकं भवन्ति' इति श्रुतिसिद्धसर्वदेवतातादात्म्यवत् । चण्ड इति तु चण्डीपतिरिति रहस्यं । इतरत्प्रकटार्थमेव ॥ ४२ ॥

( २ चतुर्धरी ) ततो हेतोः परं प्रकृष्टं रूपं सौन्दर्यं विश्राणां धारयन्तीम् ॥ ४२ ॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं । यद्वा । ततस्तत्र हिमवित गिरौ आद्यादिलात्तसिः । शुम्भिनशुम्भयोः भृत्यौ सेवकौ चण्डो मुण्डश्च परं अतितरां सुमनोहरं रूपं विभाणां दधानां अम्बिकां कालिकाल्यां पार्वतीं ददर्श अद्राक्षीत् । सुमनोहरामिति पाठे देवीविशेषणं । परं रूपं विभ्रतीं सुमनोहरां देवीं ददर्शेत्यर्थः । चिड कोपे । चण्डते चण्डः । मुडि खण्डने । मुण्डिति मुण्डिति वा मुण्डः ॥ ४२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ततोऽम्बिकामिति । परमुत्कृष्टम् ॥ ४२ ॥

( ५ जगचन्द्रचान्द्रका) ततोऽम्बिकामिति ८९॥ ४२॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ४२॥

### ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा। काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् ४३

#### (१ गुप्तवती)॥ ४३॥

(२ चतुर्धरी) ग्रुम्भायेति क्रियायोगे चतुर्थी । भासयन्ती दीपयन्ती ॥ ४३ ॥

(३ शान्तनवी) सा रूपवती कालिका देवी ताभ्यां चण्डमुण्डाभ्यां ग्रुम्भाय महामुराय आख्याता च ग्रुम्भसमक्ष-मुक्ता । किमिति । हे महाराज हे ग्रुम्भ दैलेश्वर समिधगतसर्वेश्वर्य सावधानो भव । अतीव मुमनोहरा कापि स्त्री आस्ते । किं कुर्वती । हिमाचलं हिमादिं भासयन्ती स्वयं स्थामा स्थामाभिः शोभाभिः अदभ्रग्रुम्नं शोभाव्यं हिमादिं भासोभिर्मासयन्ती पार्वती आस्ते । आख्याता अतीवेल्यत्र वाक्ये वैवक्षितं संधिकार्य । ग्रुम्भायेति कियाप्रहणं कर्तव्यमिति संप्रदानलं पत्ये शेते इतिवत् । 'बलवत्सुष्ठु किमुत खत्यतीव च निर्भरे' अतिवेति छेदः । सुष्ठु मनो हरित सुमनोहरा । 'हरतेरनुग्रमनेच्' । यद्वा इ: कामः वसु धनं येषां ते इवसवः कामधनाः तेषां मनः इवसुमनः तत् हरित इवसुमनोहरा। अत्यर्थ इवसुमनोहरा अतीवसुमनोहरा इत्यम्बिकां प्रत्यनिष्टोऽर्थः। तस्याः पातिव्रत्यभङ्गप्रसङ्गात्। इष्टोऽर्थस्त्वेषः। शोभनं मनो यस्य स सुमनाः शंभुत्तं रहस्यर्धाङ्गहरतात्सुमनोहरा। अतितरां सुमनोहरा अतीवसुमनोहरा। यद्वा पे ओवे षोशणे। इं कामं वायित शो- वयित इवः शिवः। यद्वा इं कामं वाति गच्छिति इवः शिवः। आतोऽनुपसर्गे कः। इवस्य सुमनोहरा इवसुमनोहरा। अत्य- धिकं इवसुमनोहरा अतीवसुमनोहरा। यद्वा इः कामः ईः लक्ष्मीः वसवश्राष्टी प्रसिद्धाः ध्रुवादयः इवसवः अतिकान्ता इवसून् अतीवसुः शंभुः अतीवसोः शंभोः मनोहरा अतीवसुमनोहरा। 'ध्रुवो धरश्च सोमश्च ह्यापश्चैवानिलोऽनलः। प्रत्यूषश्च प्रभावश्च वसवोऽष्टी ध्रुवादयः'॥ ४३॥

(४ नागोजीभट्टी) ताभ्यामिति ।। शुम्भायेति क्रियायोगे चतुर्थी । कापि अनिर्वाच्या ॥ ४३ ॥

(५ जगसन्द्रचन्द्रिका ) ताभ्यां शुम्भायेति ९०॥ ४३॥

(६ दंशोद्धारः) ताभ्यामिति । आख्याता कथिता । अतीवेति । संहिताया अविवक्षणात्र संधिः । भासयन्ती दीपयन्ती ॥ ४३ ॥

# नैव ताद्दक् कचिद्ध्पं दृष्टं केनचिदुत्तमम्। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥ ४४ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ ४४ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ४४ ॥

(३ शान्तनवी) हे अमुरेश्वर हे शुम्भ कचिदिप भुवने केनिचदिप पुंसा ताद्दक् ताद्दशं उत्तमं अतिमुन्दरं रूपं आकारः नैव दष्टं नैवालोकि । हे शुम्भ असौ कापि देवी देवस्त्री । यद्वा कापि कृताभिषेका राज्ञी इति खया ज्ञायतामव-गम्यतां । अथ खया गृह्यतां उपादीयतां इत्यम्बिकां प्रत्यनिष्टोऽन्वयः । इष्टस्त्रेषः । हे अमुरेश्वर हे शुम्भ तादगुत्तमं कचि- भूपं ज्ञानरूपं कापि केनिचत् दष्टं किं । न कापि न केनापि । तस्मादसौ देवी कापि परदेवता इति खया ज्ञायतां । असौ कापि एका स्त्री अबलास्तीति नैव ज्ञायतां । अपि खसौ देवी । गृह्यतां चात्मसंरक्षणार्थमाश्रीयतामिति हितोपदेशः शुम्भं प्रति तादस्थ्येन ॥ ४४ ॥

(४ नागोजीमट्टी) नैवेति । असौ देवी कापि अतो ज्ञायतां मनुष्यद्वारा तत्स्वरूपं विचार्यतां मृह्यतां च अङ्गीकि-यतां च ॥ ४४ ॥

(५ जगधन्द्रचन्द्रिका ) नैव ताद्दगिति ९१ ॥ ४४ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ४४॥

# स्रीरत्मपतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्वषा । सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान्द्रष्टुमहिति ॥ ४५ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ४५ ॥

(२ चतुर्घरी) स्नीरस्रमुत्तमस्त्री । अजहहिङ्गलात्रपुंसकलम् ॥ ४५ ॥

(३ शान्तनवी) हे दैलेन्द्र हे शुम्भ लिषा दीस्या दिशः दशापि ककुभः योतयन्ती अङ्गकान्ला भासयन्ती अनिवार्वङ्गी अखन्तं चारु मनोहरं अङ्गयस्याः सातथोक्ता स्नीनाम रत्नं । रत्नं हि मनोहर लेनोत्कृष्टं सा पुनरुत्कृष्टा तिष्ठति तां भवान् द्रष्टुमईति इल्ययमिन्वकां प्रत्यनिष्टोऽन्वयः । इष्टरुलेषः । हे दैलेन्द्र हे शुम्भ सा नूनं स्नीरत्नं सा नूनं अति चार्वङ्गी सा नूनं लिषा दिशो योतयन्ती तिष्ठति किं तया ते कृतं स्यात् । तां भवान्द्रष्टुमईति । यस्तां दोषबुद्ध्या परयेत्रश्येत्स तदैव । तस्मात्तां द्रष्टुं भवान् मा यततामिति शुम्भं प्रति ताटरुथ्येन हितोपदेशः । रमन्ते यस्मिन् रत्नं रत्नमिति प्रख्यातमणावेव न केवलं । 'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमिभधीयते' ॥ ४५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ननु किमर्थमङ्गीकारस्तस्या इत्यत आह । स्त्रीरस्नमिति । उत्तमा स्त्रीत्यर्थः । भवान् तां द्रष्टुमहिति

सा तव दर्शनयोग्या । अतोऽङ्गीकियतामिति भावसु हेतौ ॥ ४५ ॥

(५ जगबन्द्रचन्द्रिका) स्त्रीरत्नमतीति ९२ ॥ ४५ ॥

(६ दंशोद्धारः) स्रीरत्रमिति । स्रीरत्रमिव स्रीरत्रम् ॥ ४५ ॥

### यानि स्त्रानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो। त्रेलोक्ये तु समस्तानि सांप्रतं भान्ति ते गृहे ४६ (१ गुप्तवती) ॥ ४६ ॥

(२ चतुर्धरी) रत्नानि खजातिश्रेष्ठानि । 'यग्च्छ्रेष्ठतमं जातौ तद्रत्नमभिधीयते' इत्यभिधानात् । मणयो रत्ना-दयः । भान्ति दीव्यन्ते । विग्रन्त इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ ( ३ शान्तनवी ) हे प्रभो हे त्रेलोक्येश्वर श्रम्भ यानि यान्येव त्रैलोक्येगजाश्वादीनि तत्तजातिप्रधानान्युत्कृष्टानि रक्नानि तथा देदीप्यमानानि पद्मरागादयो मणयश्च रक्नानि तानि समस्तानि सर्वाणि सांप्रतं अधुना ते तव गृहे वर्तन्ते । वै प्रसिद्भमेवैतत् । ताटस्थ्येपि प्रायेणेषोन्वयः । हे प्रभो श्रम्भ लं दूतवचनात्तामानयितुं यतेथाः चेत्ताई यानि त्रैलोक्ये गजा-श्वादीनि रक्नानि वै प्रसिद्धानि मणयश्च रक्नानि तानि समस्ताबि ते गृहे सांप्रतं तु संप्रलाधुनैव वर्तन्ते । लद्द्शनोत्तरकालं तु न स्यः । किंतु त्रैलोक्ये एव तानि यथास्थानं स्युरिति श्रम्भं प्रति हितोपदेशः ॥ ४६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) यदि सा रत्नभूता कथमस्माकं स्यादत आह । यानीति । यानि गजाश्वादीनि रत्नानि स्रजाति-श्रेष्ठानि । तुः हेतौ । एवं च समस्तानि समस्तरत्नानि यतस्तव गृहे अत इयमपि तव भविष्यतीति भावः ॥ ४६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) यानि रत्नानीति ९३॥ ४६॥

(६ दंशोद्धारः) यानीति । गजआदीनि रत्नानि । 'रत्नं खजातिश्रेष्ठं स्यात्' इति मेदिनी। भान्ति दीप्यन्ते ॥४६॥

# ऐरावतः समानीतो गजरतं पुरंदरात्। पारिजाततरुश्चायं तथैवोचैःश्रवा हयः ॥ ४७ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४७ ॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ४७॥

(३ शान्तनवी) गजाश्वादिशब्दविवक्षितरलजातानि नामतो निर्देष्टमाह । गजो रल्लमितिपाठ उत्तरत्र रल्लप्राधान्यमूचनार्थ । गजरलमिति पाठ रल्लानीति वक्ष्यमाणरलोपसंहारवशात्सर्वत्र रल्लोपक्रमोप्यवगन्तव्यः । यः पुरंदरात् ऐरावतो
नाम गजः समानीतः तत् गजरलं गृहे ते वर्तते । निर्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकलमापादयन्ति सर्वनामानि विपर्ययेण
तिल्लिक्षभाक्षि भवन्ति । एति श्राम्यति अनया इरा तद्वान् इरावान् सरोदः सरासमुद्रः तत्र जातः ऐरावतः । पुराण्यरीणां दारयति पुरंदरः । गज इति रल्लं गजरलं । हे प्रभो अयं च यः पुरंदरात्पारिजाततरुः समानीतः तत्तरुरलं ते
गृहे वर्तते । पारिणः पारवतोब्धेर्जातः पारिजाताख्यस्तरुः । हे प्रभो तथा पुरन्दरादेव उच्चैःश्रवाः हयः समानीतः तद्वयरलं ते गृहे वर्तते । उच्चैः श्रवसी यस्य स उच्चैःश्रवाः ॥ ४०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तदेव विवृणोति । ऐरावत इति ॥ ४७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ऐरावत इति ९४॥ ४७॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ४०॥

### विमानं इंससंयुक्तमेति चिष्ठति तेऽङ्गणे। रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्धतम् ॥ ४८ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ४८ ॥

(२ चतुर्धरी) विमानं हंससंयुक्तं देवयानं यत् वेधसो ब्रह्मण असीत् तत् इहानीतं ते तवाङ्गणे चलरे तिष्ठती-यन्वयः । अद्भुतमाश्चर्यहेतुकं विमानविशेषणं । यद्वा अद्भुतमाश्चर्यमेतत् । यस्माद्वरप्राप्तस्यैव विमानमानीतमिति ॥ ४८ ॥

(३ शान्तनवी) हे प्रभो यत् वेधसः ब्रह्मणोऽपि स्नष्टुरिप अद्भुतं आश्चर्यकारि विमानमासीत् तत् हंससंयुक्तं रत्न-भूतं रत्नलं प्राप्तं विमानं यानरत्नं देवयानं इहानीतं तत्ते गृहे तेऽह्रणे तिष्ठति । विविक्तं मान्ति वर्तन्तेऽस्मिन् देवाः विमानं देवयानं । 'देवयानं विमानोऽस्त्री' ॥ ४८ ॥

(४ नागोजिभट्टी) विमानमिति । वेथसो वरप्रदस्यापि यद्विमानमानीतं तदद्भुतम् । एवं च योवर्तिसकलाजय्यलं सूचितम् । बलात्रं तु दत्तं । दत्तवरत्वाच तेनोपेक्षितं इति हृदयम् ॥ ४८ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) विमानमिति ९२॥ ४८॥

(६ दंशोद्धारः) विमानमिति । अद्भुतं आश्चर्यहेतुकं विमानं । यद्वा यस्माद्वेषसो वरः प्राप्तस्तयैव विमान-मानीतिमित्यद्भुतम् ॥ ४८ ॥

# निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् । किंजल्किनीं ददौ चान्धिर्मालामम्लानपङ्कणाम् ॥४९

(१ गुप्तवती) ॥ ४९ ॥

(२ चतुर्धरी) महापद्मनामा । किञ्जल्किनीनाम्नी अगणितकेसरात्मिका वा ते तव गृहे तिष्ठतीत्मन्वयः ॥ ४९ ॥

( ३ शान्तनवीं ) हे प्रभो धनेश्वरात् कुबेरात् य एष महापद्मो नाम निधिः समानीतः तदेव निधिरत्नं ते गृहे व-तते । महाश्वासौ पद्मश्व महापद्मः । यद्वा महान्तः पद्मा निधिभेदाः यस्माद्भवन्त्युत्पयन्ते स महापद्मः । हे प्रभो तुभ्यं अब्धिः समुद्रः किंजित्किनीं किंजित्काः केसराः तयुक्तामविशीर्णकेसरां । अवयवगतधर्मः केसरवत्त्वं मालायापि अपङ्कजारव्धलादवय- बावयव्यभेदोपचारात्प्राप्नुवन्ति कर्णस्थकुण्डलेन कुण्डलीदेवदत्त इतिवत् किंजल्किनीत्युक्तं । अथ सर्वदा अम्लानपङ्कजां अवि-शुष्ककमलां मालां स्रजं ददौ स्रप्रस्नं ददौ । पङ्कजरस्नं वा उपचारतः किंचिजलित जडीभवति किंजल्कः ॥ ४९ ॥

( ४ नागोजीसट्टी ) निधिरिति । किंजल्किनीं तन्नामिकां ददावित्यस्य भयादिति शेषः ॥ ४९ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) निधिरेष इति ९६ ॥ ४९ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४९॥

### छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्नावि तिष्ठति । तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत्प्रजापतेः ॥ ५० ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५०॥

(२ चतुर्धरी) ते तव गेहे तिष्ठतीत्यन्वयः । स्यन्दनवरो रथमुख्यः प्रजापतेर्ब्रह्मणः ॥ ५० ॥

( ३ शान्तनवी ) हे प्रभो यत् वारुणं वरुणसंबन्धि काश्वनस्रावि छत्रं तत् छत्ररत्नं ते तव गृहे तिष्ठति नान्यत्र । काश्वनं सुवर्णे स्रवित वर्षित काश्वनसावीति व्याख्यानं उत्कर्षाभावादुपेक्षणीयं प्रेक्षावद्भिः। यस्य गृहे महापद्मादयो नि-धयः सन्ति तस्य छत्रस्रावितस्वर्णेन किं स्यात् । कस्तर्हि विप्रहः कान्त्या काश्चनं स्रवित वर्षति इति काश्चनस्नावि । यद्वा कान्त्या काश्वनस्रावि काश्वनवर्षी कल्परृक्षः । यद्वा काश्वनकान्तिमिव कान्ति स्रवति काश्वनस्रावि । यद्वा काश्वनस्येव कान्ति स्रवित काश्वनस्रावि । पृषोदरादिलादीप्सितशब्दसिध्या कान्तिशब्दलोपः । यद्वा कचि दीप्तिबन्धनयोः काश्वनं दीप्तिः प्रभा । काश्वनमेव काश्वनं । 'अन्येषामपि दश्यते' इति दीर्घः पूरुषवत् । काश्वनं दिप्तिं छविं स्रवति वर्षति तच्छीलं काश्वनस्नावि लावण्यसावि मुखमितिवदुत्प्रेक्षितमेतत् । कावनंनाम वैदिकनिघण्दुतः स्वाणींकमम्भः स्रवतीति काव्यनसावि इति त व्या-ख्यानं कुशकांशावलम्बनं । अथ द्वितीयोऽन्वयः । हे प्रभो हे शुम्भ यत् वारुणं वरुणसंबन्धि छत्रं तत् छत्ररत्नं ते तव काधनसावि गेहे तिष्ठति काधनसावि इति सप्तम्येकवचनान्तं गृहे इत्यस्य विशेषणं । स् गतौ । 'हेतुमतिच' इति णिच ण्यन्तात् किप् । 'ण्यल्लोपावियङ्यणगुणवृद्धिदीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन इति अकृत्वावृद्ध्यावादेशौ णिलोपः । ततः 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं' इति वृद्धिः । अवादेशासु वर्णात्ययलात् प्रत्ययलक्षणेन न भवति । गवे हितं गोहितं इत्यवादेशवत् । वर्णाश्रयविधौ प्रत्ययलक्षणं नेष्यते । पुंसि काञ्चनानां स्नौः काञ्चनस्नौः काञ्चनानां प्रापयिता । नपुंसके तु 'न्हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' 'एच इग्प्रस्वादेशे' । काश्वनस्य तु त्रपुशब्दवद्रपं । 'तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुवद्गालवस्य' इति हो हस्वश्चनुम् च न भवति अवादेशः । काञ्चनस्रावि । पक्षे काञ्चनस्र्णि गृहे । हे प्रभो अयं स्यन्दनवरः । अयमितिको नु । यः पुराकल्पे प्रजापतेः ब्रह्मणः आसीत् तदिदं नाम रथरत्नं तथा लया समानीतं समानायितमिति वाक्यशेषः । स्यन्दनेषु वरः श्रेष्ठः । 'याने चिक्रणि युद्धार्थे शतङ्गः स्यन्दनो रथः' ॥ ५०॥

( ४ निगोजीभट्टी ) छत्रमिति । काञ्चनस्नावि खर्णवर्षणशीलं प्रजापतेर्दक्षस्य अयं रिपूणामजेयः ॥ ५० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) छत्रं त इति ९७॥ ५०॥

(६ दंशोद्धारः) छत्रमिति । प्रजापतेः दक्षस्य । कश्चित्तु ब्रह्मण इत्याह तत्र । वेधसो विमानमानीतमित्युक्तलात् ५०

# मृत्योरुत्कान्तिदानाम शक्तिरीश तया हता।पाशः सिललराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे।। ५१।।

#### (१ गुप्तवती) ॥ ५१ ॥

(२ चतुर्घरी) अन्य आहिनत मरणं ददातीत्युत्कान्तिदा। उत्कान्तौ मरणकाले यति खण्डयतीति वा हेइश परिप्रहे विषयेसद्मिन इत्यर्थः । यद्वा परिगृह्यते ऽनेनेति परिप्रहो हस्तः तिष्ठतीति शेषः ॥ ५१ ॥

(३ शान्तनवी) हे ईश खामिन् मृत्योरन्तकस्य संहारकालस्य या शक्तिः सा उत्कान्तिदा नाम प्रसिद्धा सा लया हता गृहीता। 'भुजिमृङ्भ्यां युत्तयुक्ती' 'मृत्युः श्लीपुंसयोरन्ते'। मृयन्तेस्मिनुपस्थितेन्ते प्राणिन इति मृत्युः। प्राणिनामायु-षोन्ते या प्राणाकर्षणकारिणी शक्तिः सोत्कान्तिदोत्कान्तिलिङ्गकायविनिर्वृतिः। उत्क्रमणमुत्कान्तिस्तां ददाति उत्कान्तिदा 'कासूसामर्थ्ययोः शक्तिर्देवतायामृषाविषे'। हे प्रभो हे शुम्भ तव भ्रातुः निशुम्भस्य परित्रहे परिजने विषये सिललराजस्य अपांपतेः वरुणस्य पाशः आयुधं वर्तते। 'पत्नीपरिजनादानमूलपाशाः परित्रहाः'। 'पाशो वन्धनशस्त्रयोः'॥ ५१॥

( ४ नागोजीसट्टी ) मृत्योरिति । उत्कान्तिर्मरणं । परित्रहे परिजने करणव्युत्पत्त्या हस्ते वा ॥ ५१ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) मृत्योरुत्कान्तिदेति ९८ ॥ ५१ ॥

(६ दंशोद्धारः ) मृत्योरिति । उत्कान्तिर्मरणं तां ददातीत्युत्कान्तिदा । परिग्रहे सद्मनि । यद्वा परिगृह्यतेऽनेनेति परिग्रहो हस्तः । 'पुंसि संज्ञायां' इति घः । तस्मिन् तिष्ठतीति शेषः ॥ ५१ ॥

# निश्रम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः। वैहिश्वापि ददौ तुभ्यमैप्रिशौचे च वाससी ॥५२॥

(१ गुप्तवती) अग्निशौचे इति सदैवाग्निवित्रमेले अग्निप्रक्षेपापनेयमले वा ॥ ५२ ॥

(२ चतुर्धरी) वाससी अन्तरीयोत्तरीये। अग्निशौचे अग्निरेव शौचं नैर्मत्यकरणं ययोस्ते। अग्नी क्षिप्ते निर्मले भवतः। अग्निरेव शोचं निर्मलं ययोरिति वा ॥ ५२ ॥

(३ शान्तनवी) किंच हे प्रभो ते तव श्रातुर्निशुम्भस्य गृहे अव्धिजात्ताः रत्नाकरसमुद्भृताः समस्ताः सकलाः रत्नजातयश्च उत्तमरत्नप्रकारास्तिष्ठन्ति । 'जातिः सामान्यजन्मनोः' । मुक्ताफलविद्धमहरिन्मणिवञ्चपद्मरागाद्याः रत्नजातयः ।
'रत्नं रत्नमिति प्रख्या मणिष्वेव न केवलं। 'जाती जाती यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते'। हे प्रभो तुभ्यं विद्धश्वापि वैश्वानरो देवोपि
अप्रिशौचे नाम वाससी वसने ददौ दत्तवान् । अग्रौ निक्षेपतः शौचं निर्मलीकरणं ययोस्ते अप्रिशौचेयवाससी । कल्पवृक्षोपकल्पितं खर्णमयमग्निदेवताकमग्निनिक्षेपेण विमलात्मकं वासोयुग्ममग्निशौचमाहुः ।। ५२ ॥

(४ नागोजिभट्टी) निशुम्भस्येति । अव्धिजाता रत्नजातयश्च निशुम्भस्य परित्रह इत्यर्थः । अग्निशौचे अग्निरेव नैर्मत्यकरणं ययोरित्यर्थः । कल्पत्रक्षोपकल्पितं अग्निप्रक्षेपात्रैर्मत्यं वासोयुग्मं अग्निशौचाख्यमाहुः ॥ ५२ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) निशुम्भस्येति ९९ ॥ ५२ ॥

(६ दंशोद्धारः) निशुम्भस्येति । अम्री शीचं नैर्मत्यं ययोः । अम्रिप्रक्षेपेणैव निर्मले भवत इत्यर्थः । यद्धाः अमिरिव शीचं ययोर्मलसंसर्गाभावादित्यर्थः ॥ ५२ ॥

### एवं दैत्येन्द्र रज्ञानि समस्तान्याहतानि ते । स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी लया कस्मात्र गृह्यते ॥५३॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ५३॥

(२ चतुर्धरी) तेन लया क्रमभेदाधिकारात् तृतीयायास्ते निपातः ॥ ५३ ॥

(३ शान्तनवीं) एविमत्थमुक्तरीत्या ऐरावतः समानीत इत्याद्यया हे दैत्यन्द्र । यद्वा हे दैत्य हे शुम्भ इन्द्ररत्नानि इन्द्रादीनां देवानां ऐरावतादीनि रत्नानि समस्तानि ते तव तुभ्यं आह्तानि उपहाँकितानि उपहारीकृतानि । एवा च कल्या-णी अम्बिका स्नीरत्नं वर्तते । तत् स्नीरत्नं लया शुम्भेन कस्मात् कारणात्र गृह्यते । अग्रहणे न किंचित्कारणमिति तस्मात्तत् गृह्यतामित्यर्थः । अयं लिम्बकां प्रत्यनिष्टोऽर्थः । अयं लिप्टोऽर्थः तटस्थोक्तिसमाधिना । हे दैत्येन्द्र हे शुम्भ यद्यप्येवमु-क्तरीत्या ऐरावतादीनि समस्तानि रत्नानि ते तुभ्यं शुम्भाय आह्तानि देवैरुपहारीकृतानि तथाप्येषा स्नीरत्नं अम्बकाते तव शुम्भस्य कल्याणी शुभकारिणी न । यतः एषा भगवती । लं अन्यं यातीति लया । 'आतोऽनुपसर्गे कः' अन्यगा-मिनीति गृह्यते ज्ञायते । लशब्दोऽन्यवाची सर्वादिषु पत्र्यते । लं अन्यं महेश्वरं याति लया । यतः एषा अन्यया अन्य-पत्नी महेश्वरंपत्नी दैत्योपसंहारकारिणी । अतः शुम्भस्य शुभकारिणी न । तस्माक्तिन्तां त्यजेति हितोपदेशोऽयम् ॥ ५३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) एवमिति । ते इति कर्तुः शेषलविवक्षायां षष्टी ॥ ५३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) एवं दैखेन्द्रेति १००॥ ५३॥

(६ दंशोद्धारः) एवमिति । ते लया । विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम् ॥ ५३ ॥

#### ऋषिरुवाच ।

# निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः। प्रेषयामास सुग्रीवं द्तं देव्या महासुरम्॥५४॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ५४ ॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ५४ ॥

(३ शान्तनवी) महासुरः शुम्भः तदा चण्डमुण्डयोः प्रति प्रागुक्तमुपन्यस्तं वचनं निशम्य श्रुला सुप्रीवं नाम दूतं सं-देशहरं देव्याः देवीमुद्दिश्य प्रेषयामास प्रस्थापयामास । शाम्यितिर्निपूर्वः श्रवणार्थः । इष गतौ प्रपूर्वः । आदुणः । देव्याः इति कर्मणि ल्यव्लोपे पश्चमी । महासुरः इति शुम्भस्य विशेषणं । दृत इति दूयते ८नेन यथोक्तवादिलात्परिताप्यते पर इति दृतः ॥ ५४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरवाच । निशम्येति । सुग्रीवं तन्नामानम् ॥ ५४ ॥

१ 'विहरिप' इति पाठः । २ 'अग्निशौचेय' इति पाठः । ३ 'महासुरः' इति शान्तनवीस्थः पाठः ।

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ऋषिरुवाचेति । ऋषिरुवाच खाहेति १०१ । एकाधिकशतं मन्त्रा जाता इत्यर्थः । श्लोकन्त्रयं तत इति । ततोऽनन्तरं श्लोकत्रयं श्लोकत्रयात्मकास्त्रयो मन्त्राः । तथाहि निशम्येति १०२ ॥ ५४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५४ ॥

# इति चेति च वक्तव्या सा गला वचनान्मम । यथा चाभ्येति संपीत्या तथा कार्य लया लघु ५५

(१ गुप्तवती) इति चेति चेति खोक्तानुनयनैष्टुर्यवचसोऽभिनीय प्रदर्शनं लघु क्षिप्रमभ्येतीत्यनेनान्वेति । तेनोत्क-ष्ठातिशयध्वनिः ॥ ५५ ॥

(२ चतर्धरी) इतीदशं इति चेति चण्डमुण्डवचनानुवादः । कार्यं करणीयं । लघु शीघ्रम् ॥ ५५ ॥

(३ शान्तनवी) हे सुप्रीव हे दूत लया तत्र गला सा स्त्री मम शुम्भस्य वचनात् इतिच इत्थंचेत्थंच साम्ना भेदेन चोपायेन वक्तव्या कथनीया। अपिच यथाच सा संप्रीत्या हर्षेण लघु क्षिप्रं अविलम्बं अभ्येति आभिमुख्येन आगच्छिति तथा कार्ये लया तथा विधेयं। अयं लिम्बकायामिनष्टोऽर्थः। इष्टस्लयं। अत्रापरेण मन्त्रबुद्धिसमाधिनाख्यायतेत्थर्थः। हे दूत तत्र गला लया लघु क्षिप्रं अतथा कार्यं मदिभिप्रायादन्यथालेन कर्तव्यं। तत्कथं। यथा अम्बिका शुम्भे निशुम्भे च विषये अभ्येति योद्धुमभ्यागच्छित। कथंभूता अम्बिका। अवचनात् अविश्वमानं वचनं श्रौतम्मार्तं च येषां ते अवचना असुराः तान् अत्ति उपसंहरतीति अवचनात्। अवचनात् असुरसंहारकारिणीत्यर्थः। पुनः कथंभूता अम्बिका। एति गच्छिति विनश्यित इत् तस्मिन् इति शुम्भे निशुम्भे च विषये वक्तव्यासा वक्तव्यप्रतिक्षेपा। असु क्षेपणे। असनमासः वक्तव्यो वचनीय आसः प्रतिक्षेपो न्यकारो ययासौ वक्तव्या सा। पुनः कथंभूता अम्बिका। मम।ममेखव्ययं। ममशब्दोऽत्र मायावचनः। निर्ममो योगी सममः संसरीतिवत्। मायाह्पाम्बिकेत्यर्थः। पुनः कथंभूताम्बिका। सप्रीत्या। प्रीङ् प्रीतौ दि-बादिः। प्रीतिः प्रीः। क्षियां संपदादिलाद्भावे किष्। समीचीना प्रीः प्रीतियेषां ते सप्रयो विवुधाः। ईयते वश्यं प्राप्यते तपोमिरुपासकेरिति इत्या। 'एतुसुशास्त्रहजुषः क्यप्'। सम्यक्पकर्षणोपासकैः इत्या संप्रीत्या। आदन्तं रूपम्॥ ५५॥

(४ नागोजीभट्टी) इति चेति । इदं चेत्यर्थः । वक्ष्यमाणस्य परामर्शः । अनेन शुम्भनिशुम्भयो रजोगुणमयलं सुचयति । अतएव तद्वधार्थं सत्वगुणप्रधानोऽवतार इति बोध्यम् । लघु शीव्रम् ॥ ५५ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) इति चेति चेति १०३ ॥ ५५ ॥

(६ दंशोद्धारः) इतीति । इति पूर्वोक्तं इतिच चण्डमुण्डवाक्यानुकारि च । लघु शीघ्रम् ॥ ५५ ॥

### स तत्र गला यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने । सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा।।५६॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५६॥

( २ चतुर्धरी ) स सुप्रीवः सा यत्रास्ते इत्यन्वयः । देवीति प्रथमान्तपाठे पूर्वेणेवान्वयः । श्रक्ष्णं अनुत्केटं । मधुरया कोमलया (मृद्या) ॥ ५६ ॥

(३ शान्तनवी) स सुप्रीवो नाम दृतः यत्र यस्मिन् अतिशोभने अतिमनोहरे शैलोईशे पर्वतप्रदेशे असौ देवी आस्ते तिष्ठति तत्र तस्मिन् पर्वतप्रदेशे गला ततस्तदनन्तरं तां देवीं अम्विकां श्रहणं समुचितं संगतं सुकुमारं यथा स्यात्तथा मधुरया श्राव्याक्षरपदया गिरा वाचा प्राहच शुम्भोदितसंदेशाभिप्रायगर्भ संदर्भमकथयच। प्राहेति प्रशब्द उपसर्गप्रतिरूपको निपातः। आहेति तिङन्तप्रतिरूपकमव्ययं कालसामान्यवृत्ति। श्रहणमिति श्रिष आलिङ्गने 'श्रिषेरचोपधायाः' इति कस्नः कलषत्वे ॥५६॥

(४ नागोजीभट्टी) स इति । सः दृतः ततः शुम्भात्सकाशात् यत्र शैलोद्देशे सा देवी आस्ते तत्र गला श्रक्षणमनु-त्कटं मधुरया कोमलया गिरा प्राहेत्यन्वयः ॥ ५६ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) स तत्र गलेति १०४ ॥ ५६ ॥

(६ दंशोद्धारः ) स तत्रेति । सा देवी यत्रास्ते तत्र गलेखन्वयः । श्रक्ष्णमनुत्कटम् ॥ ५६ ॥

#### दूत उवाच।

# देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्तैलोक्ये परमेश्वरः । दूतोऽहं भेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः ॥ ५७ ॥

(१ गुप्तवती) देवीति । राजा भद्यारको देवस्तस्य स्त्रीति सिद्धवत्काराभिप्रायेण संबोधनम् ॥ ५७ ॥

(२ चतुर्घरी) लत्सकाशं लत्समीपम् ॥ ५७ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे देवि सावधाना भव । अस्ति खलु दैलेश्वरः महासुरः शुम्भो नाम त्रैलोक्ये परमेश्वरः लोकत्रये

परमः उत्कृष्टः ईश्वरः खामी तेन शुम्भेन लत्सकाशं प्रति प्रेषितः प्रहितः दृतः संदेशहरोऽहं इहागतोऽस्मि । दैल्यप्रहणं जातिख्यापनाय । ईश्वर इति जातिप्राधान्यसूचनार्थ । त्रैलोक्यप्रहणं देव्याः प्ररोचनाय । त्रैलोक्यप्रसेश्वर इति एकपद-पक्षे त्रैलोक्यं कामं पाति त्रैलोक्यपः सचासा रमेश्वरश्च । लक्ष्मीवान् इल्पर्थः । अनेन देवीं प्रांत दृतप्रेषणप्रयोजनं सूचितं । दृतप्रहणं तित्रप्रहपरिहाराय । 'दृतोक्तं सदसद्वापि श्रुला कार्यः हिताहितं । दृतो निहन्तव्य इति नीतिविदो विदुः' । आदौ देवी इत्युक्तलाहेव्या एव जयः सूच्यते । यतः दीव्यति विजगीषते देवी । हे देवि तेन शुम्भेन दृतः प्रेषितः लत् दे-वितः स शुम्भः काशं तृणं गतः स्यात् नतु जयमिल्यपि देवीपार्षदोक्तिलेशोऽनुसंधेयः ॥ ५०॥

(४ नागोजिभिट्टी) दृत उवाच । देवीति न केवल दैलेश्वर एव किंतु त्रैलोक्यस्य परमेश्वर इलर्थः । सकाशं समीपम् ॥ ५७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिकाः) द्तश्चेति । च पुनः दत उवाच खाहेखयं मन्त्रः १०५ । एवं नवश्लोका इति । एवं प्रकारेण नवश्लोकाः नवसंख्याकाः प्रत्येकं श्लोकरूपामन्त्राः । तथाहि देवि दैखेश्वरः शुम्भ इति १०६ ॥ ५७ ॥

(६दंशोद्धारः) ॥ ५७॥

# अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु । निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्।।५८।।

(१ गुप्तवती) ॥५८॥

(२ चतुर्धरी) अव्याहता आज्ञा यस्य सः देवयोनिषु विद्याधरादिषु सर्वाखिति व्यत्ययात्स्रीलिङ्गलं । निर्जिता अ-खिलदैत्यारयो देवा येन ॥ ५८ ॥

(३ शान्तन्यी) हे देवि यः सदा सर्वासु देवयोनिषु विषयेषु अव्याहताज्ञः अप्रतिहतशासनः निर्जितासिलदैलारिः निर्जिता अभिभूता अखिलाः दैल्यारयः असुरशत्रवो देवाः येन स तथोक्तः शुम्भः स शुम्भः यत् आह अवोचत् तद्भचनं मे शृणुष्व आकर्णय। 'व्यल्ययो बहुलं' इल्यात्मनेपदं। अयो शृण्विति स्यात्। आहेति कालसामान्ये तिङन्तप्रतिरूपकमव्ययं। व्येष् संवरणे। संवरणमाच्छादनं किए। अं विष्णुं व्ययति संवृणोति आच्छादयति व्याप्नोति अविद्यालेनेति अविविष्णुमाया त्या अव्यया मायया देव्या आहता आज्ञा यस्य शुम्भस्य सः अव्याहताज्ञो भविष्यति। 'निर्निश्वयनिषेधयोः'। निर्जिताः अखिला दैल्यारयो देवाः येन सः तथोक्तो भविष्यति इल्यपि देवीपार्षदोक्तिलेशोऽप्यनुसंधेयः॥ ५८॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) तदेवोपपादयति । अव्याहतेति । देवयोनिषु देवतासु । देवाश्च ते जगद्योनयश्चेत्यर्थात् ॥ ५८ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) अव्याहताज्ञ इति १०७॥ ५८॥

(६ दंशोद्धारः) अव्याहताज्ञ इति । योनिशब्दस्य पुंस्त्वात्सर्वास्त्रिति व्यत्ययात्त्रीलिङ्गतेति चतुर्भुजिमिश्राः तन्न । 'भगं योनिर्द्वयोः' इत्यमरात् ॥ ५८ ॥

# मम त्रैलोक्यमखिलं सम देवा वशानुगाः। यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्चामि पृथकपृथक् ॥ ५९ ॥

(१ गुप्तवती) पृथक् पृथक् एकोपि तत्तद्देवाधिकाररूपोपाधिभेदेन ॥ ५९ ॥

(२ चतुर्धरी) वशानुगा इच्छानुविधायिनः । वशा आयत्ता अनुगाश्च । कर्मधारयो वा । पृथगिन्द्राद्यधिकार-भेदेन ॥ ५९ ॥

(३ शान्तनवी) ग्रुम्भ आहेदं। पटैकदेशे दग्धे पटो दग्ध इति अवयव एकदेशेऽप्यवी समुदायो वर्तते। क्विद्वयवा-वयिनोरभेदोपचारात्प्रयोगेषु। तद्व कैलोक्यं मम स्वं वर्तते इत्युक्ते किं त्रैलोक्यमेकदेशवृत्त्या विविक्षितिमहिति कस्यचिच्छक्का स्थात् अतस्तामपनेतुमिक्लिमिति। अखिलिमित्येवोक्ते एकैकोऽपि लोकोऽखिलो भवत्यखण्डवृत्तिलाद्भुवनस्येत्यत्र्वेलोक्यिमित्युक्तं। इह ममेति विभक्तिप्रतिहपकमव्ययं मायावाचि। निर्ममो योगीतिवत्। मम मायायाः देव्याख्नेलोक्यं अखिलं स्वं वर्तते तत्कृतः ग्रुम्भस्येत्यपि देवीपार्षदोक्तिलेशोऽनुसंधेयः। देवाः मम ग्रुम्भस्य वशानुगाः। वश कान्तौ। कान्तिरिच्छा। तदनुसारिणो देवा वर्तन्ते इत्यर्थः। ममेति मायावाच्यव्ययं। निर्ममो योगीतिवत्। मम मायाया देव्याः वशानुगाः वशव-तिनो देवाः वर्तन्ते इत्यपि देवीपार्षदोक्तिलेशोऽनुसंधेयः। तत्र देवतोहेशेन पृथक्षृथक् विहितास्तान् सर्वान् यज्ञभागान् आहुतिहपान् यज्ञांशान् अहमेव ग्रुम्भः पृथक्षृथक् इन्द्रादितत्तहेवताकारकायव्यूहमुपाश्रित्य उपाश्रामि उपभुक्ते। अश्रभोजने त्रयादिः। अहमिति विभक्तिप्रतिहपकमव्ययमविद्यावाचि। अविद्यावाऽतिस्पस्तद्विदः। देव्येव भगवती यक्तभागानु-पाश्रातीति कृतः ग्रुम्भस्य यज्ञभागोपभोग इत्यपि देवीपार्षदोक्तिलेशोऽनुसंधेयः॥ ५९॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तदुक्तिमाह । ममेति ॥ ५९ ॥

( ५ जगबन्द्रचन्द्रिका ) मम त्रैलोक्यमिति १०८॥ ५९॥

(६ दंशोद्धारः) ममेति । वशानुगा इच्छानुगाः । यद्वा वशा अधीनाश्च तेऽनुगाश्चेति कर्मधारयः ॥ ५९ ॥

# त्रैलोक्यवरस्त्रानि मम वश्यान्यशेषतः । तथैव गजरतं च हतं देवेन्द्रवाहनम् ॥ ६० ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६०॥

(२ चतुर्धरी) अशेषतोऽशेषाणि गजरत्नानि नानादिग्देशप्रसिद्धानि मम वश्यानीत्यनुषज्यते । तदेवाश्वरत्नं हत्वा समानीयामरैर्मम समर्पितं इत्वर्थः ॥ ६० ॥

(३ शान्तनवी) त्रिष्विप लोकेषु वराणि श्रेष्ठान्युत्कृष्टानि रत्नानि स्त्रीरत्नानि उर्वशीप्रमुखानि अशेषतः सांमस्येन मम वश्यानि विधेयानि प्रणेयानि च संगतान्यभूबन् । हतं गृहितं । 'वाहनमाहितात्' इति णलं नात्र भवति । आहितस्या-विविक्षितलात् । अत्रहि देवेन्द्रस्य वाहनमिखेतस्य खखामिभावसंबन्धमात्रं विविक्षितं नलाहितलं । यद्वाहने आरोपितं उन्तोलितं तदाहितमुच्यते । इक्षुवाहणमिखत्र इक्षवो वाहने आरोपिता इति कुला णलं भवति । ममेति विभक्तिप्रतिरूपकम्वययं मायावाचि । निर्ममो योगीतिवत् । ततश्व मम मायायाः देव्याः त्रैलोक्ये अशेषतो रत्नानि वश्यानि वशंगतानि नतु शुम्भस्य । तथैव गजरत्नं च मायया हतं देव्या त्रैलोक्येऽवस्थापितं नतु शुम्भेन हतं शुम्भस्लाहोपुरुषिकामात्र इत्यपि देवीपार्षदोक्तिलेशोऽनुसंधेयः । 'आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनात्मिनि' ॥ ६०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अशेषतः अशेषाणि हृतमिल्यन्वयि ॥ ६० ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) त्रैलोक्यवरेति १०९॥६०॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ६०॥

# क्षीरोदमथनोद्भतमश्वरत्नं ममामरैः । उच्चैःश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् ॥ ६१ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६१ ॥

(२ चतुर्धरी) उच्चैःश्रवससंज्ञमिति नैरुक्तो वर्णागमः । यद्वा राज्ञो देवाकृतिलात्पाक्षिकोऽन् । यथा हरिवंशे 'आकाशस्थैदिवौकसैंः' इति ॥ ६१ ॥

(३ शान्तनवी) क्षीराण्युदकानि यस्य स क्षीरोदः क्षीराव्धिः । उत्तरपदे 'उदकस्योदः संज्ञायम्' इत्यत्र संज्ञायामुत्तरपदस्योदकशब्दस्योदादेशो वक्तव्यः । क्षीरोदस्य मथनं विलोडनं तत उद्धतं उच्चैःश्रवससंज्ञं । श्रु गतां । श्रु श्रवणे ।
उच्चैः शृणोति गच्छिति आकर्णयित उच्चैःश्रवाः । पचाद्यच् । सह संज्ञ्या चेतनया नाम्ना वा वर्तते ससंज्ञः । 'सहस्य सः संज्ञायां' 'वोपसर्जनस्य' इत्यतः कर्मधारयः । उच्चैःश्रवश्चासौ ससंज्ञश्च उच्चैःश्रवससंज्ञः । अश्वविशेषणत्वे पुंलिङ्गः । अश्वरत्नविशेषणे तु न्धुंसकिलङ्ग उच्चैःश्रवःसंज्ञं । अथवा प्रशस्ते श्रवसी यस्य सः श्रवसः । मत्येथं अर्शआदित्वादच् । जवेन मानेन च
उत्कृष्टत्वादुचैरित्युच्यते । उच्चैश्वासौ श्रवसश्च उच्चेश्रवसः । उच्चैःश्रवस इति संज्ञा यस्य सः उच्चैश्रवससंज्ञः । अश्वरत्नविशेषणत्वे तु उच्चैःश्रवससंज्ञं अश्वरत्नं तु मद्भीतैः अमरैः प्रणिपत्य मत्पादपद्मे निपत्य अपितं उपढाँकितं उपायनीकृतं ।
'उपायनमुपप्राह्य उपहारस्तथोपदा' । अत्रापि मायावाचि ममत्यत्ययं । मायायाः भगवत्याः अमरैः भक्तिनम्रैः उच्चेःश्रवससंज्ञमश्वरत्नं प्रणिपत्य समर्पितं । तत् त्रैलोक्ये गृहे तस्याः यत्र क्षाप्यस्तु । अयं तु शुम्भो मदीयं ममेदिमिति उक्त्वाभिमन्यते
इति देवीपार्षदोक्तिलेशोऽप्यनुसंघेयः ॥ ६९ ॥

(৪ नागोजीभट्टी) क्षीरोदेति । तदश्वरत्नं हला इन्द्राद्वलात्कारेण गृहीला अमरः प्रणिपत्य समपितमित्यर्थः । उच्चैःश्रवसेत्यत्रापि अजिति योगविभागादच् समासान्तः ॥ ६१॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) क्षीरोदेति ११०॥६१॥

(६ दंशोद्धारः) क्षीरोदेति । उच्चैः श्रवसेत्यकार श्छान्दसः । 'आकाशस्थेदिवीकसैः' इति हरिवंशवत् ॥ ६१ ॥

# यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च। रत्नभूतानि भूतानि तानि मध्येव शोभने ॥ ६२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६२ ॥

( २ चतुर्धरी ) भूतानि प्राप्तानि स्थितानि षा । शोभने शोभनदेहे ॥ ६२ ॥

(३ शान्तनवीं) हे देवि हे शोभने देवेषु वा गन्धवेषु देवगायकेषु वा उरगेषु वा नागेषु वा यानि चान्यानि रत्नभूतानि रत्नलमुत्कृष्टतां प्राप्तानि भूतानि शरीरभाजि मनोहराणि स्नीरूपाणि सन्ति तानि सर्वाणि मध्येव शुम्भविषये वर्तन्ते।
आः सिंख शोभने गर्वस्थोसावित्थमभूतवादी शुम्भः शाम्भवीयं देव्येव भूतमयी भूतिमदिमित्थिमिष्टमाचष्ट। यानि देवेषु गन्धवैषु उरगेषु च रत्नभूतानि रत्नतां प्राप्तानि भूतानि यानि सत्यानि तथ्यानि सन्ति तानि मध्येव देव्यामेव वर्तन्ते नान्यत्र।

अथवा इतोऽन्यानि च यानि रत्नभूतानि पृथिव्यादीनि सन्ति यानि च रत्नभूतानि प्राणभृति स्नीरत्नानि पुरुषरत्नानि च तानि सर्वाणि विश्वरूपत्नेन विश्वमाहत्वेन च मय्येव देव्यामेव वर्तन्ते न शुम्भे नापि निशुम्भे इति देवीसत्वीजनोक्तिलेशोप्यनुसं-धेयः । 'युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु' ॥ ६२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) यानि चेति। रलभूतानि भूतानि रलस्पाणि स्थितानीत्यर्थः॥ ६२॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) यानि चान्यानीति ॥ १११ ॥ ६२ ॥

(६ दंशोद्धारः) यानीति । मध्येव भूतानि प्राप्तानि । भू प्राप्तौ ॥ ६२ ॥

### स्तीरतभूतां तां देवि लोके मन्यामहे वयम्। सा तमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजी वयम् ६३

(१ गुप्तवती) ॥ ६३॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ६३ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लोके अस्मिन्भूलोके हिमाचलवासिनीं मानिनीं लां स्नीरलभूतां स्नीजात्युत्कृष्टतां प्राप्त-वर्ती वयं शुम्भनामानो मन्यामहे । सा एवंविधा स्नीरलभूता लं अस्मानुपागच्छ शुम्भनामानो मन्यामहे । सा एवंविधा स्नीरलभूता लं अस्मानुपागच्छ शुम्भनामो भूभुजः प्रति प्राप्नुहि । कृत हस्यत आह । यतो रलभुजो वयं राजानः । यतस्लं च स्नीरलं स्निरलभूता अतः लमस्मानुपागच्छ प्राप्नुहि । यदुक्तं 'स्वराष्ट्र-मन्यतो रक्षत्यन्यदीयं क्षिणोति च । वर्षतेपायवान्नित्यं रलहारी च पार्थवः । देवीष्टार्थस्लेषः । उपागच्छेत्यत्र उ पाः गच्छेति छेदः । तत्र 'उ संवुद्धौ रुषोक्तौ च शिववाचि लनव्ययं'। पाने पिवतिः रक्षायां पातिः पायतिः शोषणे । पैभोवै शोषणे । किप् । पायति शत्रुन् शोषयतीति पाः उरिव रुद्ध इव उपाः । हे देवि कालिप्तरुद्ध इव पायन्ती शत्रुन् शोषयन्ती सती अस्मानिति शुम्भादीन् लामाकारयमाणान् शत्रुन् शोषयितुं गच्छ याहिः इति देवीपार्षदोक्तिलेशोप्यनुसंधेयः । यद्धा असु क्षेपणे दिवादिः किप् । अस्यत्यरीन् क्षिपति अधिक्षिपति न्यक्तरोति अः । 'अलसन्तस्य च' इति उपधादिष्टिस्त्व-धातोरिति प्रतिषेधात्र भवति । पैअवै शोषणे । भवादिः । पायन्ति शोषयन्ति सन्तापयन्ति लोकानिति पाः । तेषां पां शुम्भादीनां देत्यानां अः आसिका क्षेपिका अधिक्षेपिका न्यकारिका इति पाः । पां अः पाः उ इति संवुद्धावव्ययं । उ इति हे वेवि लं अस्मानुपागच्छेति शुम्भादिभिः रलभुगिः देत्यैराकारितासि । सा लं पाः सती गच्छ । पायतो जगन्ति शोषयतः संतापयन्तः तान् शुम्भादिनि देत्यान् अस्यन्ती अधिक्षिपन्ती न्यकुर्वतीसती गच्छ याहि । कृत इस्तत आह । यतसे रलभुजः । भुजो कौटित्ये रुधादिः किप् । भुजन्ति कौटित्येन वर्तमानाः रलभुजः अतस्ते पां शुम्भादीनां कुटिलानां देत्यानां न्यकरणाय गमनयुक्तमुत्परयाम इति देवीपार्षदो-किलेशाभिप्रायोऽप्यनुसंधेयः ॥ ६३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) स्त्रीति । वयमित्यात्मगौरवार्थ बहुवचनम् ॥ ६३ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका ) स्त्रीरत्नेति ११२ ॥ ६३ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ६३ ॥

### मां वा ममानुजं वापि निशुस्भमुरुविक्रमम्। भज तं चश्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः ॥६४॥ (१ गुप्तवती) ॥ ६४॥

(२ चतुर्धरी) उरुविकमं विकमातिशयभाजं भज आश्रय। चश्रलौ चपलखभावौ अपाक्षौ नेत्रान्तौ यस्याः। वै प्रसिद्धौ ॥ ६४॥

(३ शान्तनवी) 'चलाचलः स्यात्तरलश्रञ्चलश्रपलश्रलः'। चञ्चलौ नेत्रान्तिनिरीक्षणेन तरलौ अपाङ्गौ नेत्रान्तौ यस्याः सा चञ्चलापाङ्गी तत्संबुद्धौ हे चञ्चलापाङ्गि हे वरारोहे लं यतः रलभूतासि सौन्दर्येण उत्कृष्टतां प्राप्तासि ततः वै अनु नीयसे। 'न रलमन्विष्यित मृग्यते हि तत्' इति न्यायतः प्रार्थसे। ततश्र मां निशुम्भं वा भज आश्रय। उठिविकमं उठिविपुलः महान् विक्रमः शौर्यलक्षणो यस्य स तथोक्तः तं मम अनुजं किनष्ठं श्रातरं निशुम्भं वापि भज संश्रय। लंहि रलं रलभाजश्र राज्ञान एव वयं। तस्मात्त्वमस्मानेव भज नान्यानिति शुम्भानुकूलोऽभिप्रायोयं। 'वै स्यात्संबोधने पादपूरणे नुनयेपि च' देव्यन् नुकूलोऽर्थस्त्वेषः। 'सप्तम्यां जनेर्डः' 'अन्येष्वपि हर्यते' इत्यत्र सूत्रे अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थः। तेन धालन्तरादपि हो भवति कारकान्तरेषूपपदे चेति वचनात् पिष्टुसंचूर्णने इत्यस्मादाङ्पूर्वाच्चललोपपदात् हः टिलोपः। सा चञ्चलात्र्यायादपश्रष्टान् दृष्टान्दैत्यान् आ समन्तादभिव्याप्य पिनष्टि संचूर्णयिति हिनस्तीति चञ्चलपं अङ्गं गात्रं यस्याः. सा चञ्चलापाङ्गी। अङ्गान्त्रकण्ठेभ्यश्रोपसंख्यानाद्वा छीप्। तत्संबुद्धौ हे चञ्चलापाङ्गि हे दुष्टदेखोपसंचूर्णनसंनद्धगात्रे एवविधा लं शुम्भेन आकारिनासि। किमिति मां शुम्भं भज अनुजं वापि निशुम्भं भजेति आहृतासि। यतश्र लं रलभूतासि वै अनुनीयसे प्रान्तासि। किमिति मां शुम्भं भज अनुजं वापि निशुम्भं भजेति आहृतासि। यतश्र लं रलभूतासि वै अनुनीयसे प्रान्तासि।

ध्यंसे च। ततः लं मां वेति शुम्भं अम गच्छ याहि अनुज वापि इति शुम्भानुजं निशुम्भं अम गच्छ याहि । अम इस्वेत-दम गतावित्यतो भ्वादेलेंटि रूपं। तच्च मां वा अममा अनुजं इति पदच्छेदाल्लभ्यते। किंविशिष्टा लं मा । 'मः शिवे मा रमायां च मा निषेधेऽव्ययं मतं'। मं शिवं शंभुं असित गच्छिति शंभुमादत्ते शंभुना सह दीव्यित चेति विगृह्य। अस गतिदीप्त्यादानेष्वित्यसतेः पूर्ववदिषशब्दविहितो ङः डितिटेरस्शब्दस्य लोपः। स्त्रियां मा इति रूपं। ततश्च तादशी शांभवी चश्चलापाङ्गी दुष्टदेल्यसंहारे सजाङ्गी सती लं उरु विपुलं यथा स्यात्तथा शुम्भनिशुम्भादिदेल्येषु हेतुषु विक्रमं भज शौर्य समान्त्रथ पराक्रमं दर्शयेति देवीपार्षदोक्तिलेशोऽनुसंधेयः। यद्वा चश्चलापाङ्गी रल्लभूतासि वा ऐ यतः इति छेदः। 'ऐकार उच्यते विष्णुरैकारः स्यान्महेश्वरः'। ममेति मयावाच्यव्ययं। जीवन्मुक्तोऽसि निर्मम इतिवत्। यती प्रयत्ने। यतनं यत्। स्त्रियां भावे संपदादिलात् वा किप्। ऐ महेश्वरस्थेव कालाग्निरुद्रस्थेव यत् यतं यत्नं प्राप्यत्यथें कर्मणि क्यच्लोपे पश्चमी। ये यन्तः कालाग्निरुद्रस्य यतं यत्नं प्राप्य हे मम हे माये देवि लं चश्चलापाङ्गी रलभूतासि वा सती मां वेति परामृष्टं शुम्भानुजं निशुम्भं च हन्तुं उरु महान्तं विक्रमं पादविक्षेपं पराक्रमं शौर्यं च भज उपाश्रयेति देवीपार्षदोक्तिलेशाभिप्रायोऽनुसंधेयः। चश्चलान् रत्लान् न्यायादपश्रष्टान् देलान् अपकर्तुं हिंसितुं अङ्गति प्राप्नोति तच्छीला चश्चलापाङ्गी। अगिर्तर्थः। रलतां प्राप्नुवान् रलभूतः रलभूतश्चसावसिश्वेति रलभूतासिः चश्चलापाङ्गी चासौ रलभूतासिश्वेति चश्चलापाङ्गीरलभूतासि। तं चन्द्रहासं खङ्गरत्नं रिपून् हन्तुं वा तिष्ठिति लं चश्चलापाङ्गीरलभूतासि। वा गतिगन्धनयोः। 'आतोऽनुपसंगं कः'॥ ६४॥

( ४ नागोजीभट्टी ) मां वेति । उरुविकमं महाविक्रमम् । वै प्रसिद्धौ ॥ ६४ ॥

(५ जगबन्द्र चन्द्रिका) मां वा ममेति ११३॥ ६४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ६४॥

# परमैश्वर्यमतुलं पाप्स्यसे मत्परिग्रहात्। एतद्धद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ॥ ६५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६५ ॥

(२ चतुर्धरी) मत्परिप्रहात् मदाश्रयात् । मत्परिप्रहतां मत्पत्नीलम् ॥ ६५ ॥

(३ शान्तनवी) शुम्भो वक्ति । हे देवि लं मत्परियहात् मम शुम्भस्य परियहात्पत्नीलेन स्वीकारात् मत्स्वीकारात् अतुलं अनुपमं परं श्रेष्ठं ऐश्वर्यं ईश्वरत्नं परमेषु श्रेष्ठेषु स्वामितां च प्राप्यसे प्राप्सिस गमिष्यसि । व्यत्ययेनात्मनेपदं । यद्वा मया शुम्भेन लं परमेश्वर्यं प्राप्यतेः कर्मणि लिट थासः से रूपं । हे देवि लं एतत्समस्तं प्रागुक्तं शुम्माभिप्रायगर्भसदर्भं बुद्धा आत्मना समालोच्य विचार्य मत्परियहतां मम शुम्भस्य परियहतां पत्नीलं त्रज मत्पत्नीभावं प्राप्नुहि । 'परिप्रहः परिजने पत्न्यां स्वीकारमूलयोः' । यदाहुः । 'पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिय्रहाः' इति शुम्भानुकूलोऽर्थः । देव्यनुकूलोऽर्थस्तु देवी सस्वीजनेनाविकियते यथा । हे देवि लं परमा सर्वोत्कृष्टा । यद्वा परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मीस्लमेव । अनुलमेश्वर्य प्राप्त्यसीति यत् सत्यमेवतत् स्वतःसिद्धमिति कि चित्रमेतत् । किंच मत्परियहान्मदीयहषों दृद्धि प्राप्नोति । मदी हर्षे माद्यति माद्यन् परियहः मात्मुख्यः परिवारः परिजनः त प्राप्य लं परमेश्वर्य प्राप्ससे इत्येतदिपि सिद्ध-मैवतत् । मत्परिप्रहादिति कर्मणि त्यव्लोपे पश्चमी । हे देवि लं एतद्धुद्धा समालोच्य माद्यत्परिप्रहो माद्यत्परिजनोस्ति देव्या मया देव्या इति एतत् बुद्धा समालोच्य विचार्य मत्परिप्रहतां त्रज । मत् माद्यन् परिप्रहो मातृमुख्यः परिजनो यस्यां सा मत्परिप्रहा । यस्य भावः मत्परिप्रहता तां त्रज संप्राप्नुहि । यः स्वित्वमाश्वित्रा गावो मे सन्तीत्यादौ बुद्धा समालोच्य पर्यां सा मत्परिप्रहा । यस्य भावः मत्परिप्रहता तां त्रज संप्राप्नुहि । यः स्वित्वमाश्वित्रा गावो मे सन्तीत्यादौ बुद्धा समालोच्य पर्यां सा क्याद्यपरिप्रहतां त्रजतीति देवीपार्षदोक्तिः । 'स्वतलोर्गुणवचनस्य पुवद्भावो वक्तव्यः' ॥ ६५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) परमेति । प्राप्स्यस इति छान्दसम्तङ् । मत्परिप्रहात् मदाश्रयात् । समालोच्य विचार्य । मत्प-रिप्रहृतां मत्पनीलम् ॥ ६५ ॥

(५ जगखन्द्रचन्द्रिका) परमैश्वर्यमिति ११४॥ ६५॥

(६ दंशोद्धारः ) परमैश्वर्यमिति । मत्परियहान्मदाश्रयणात् । मत्परिप्रहतां मत्पत्नीलम् ॥ ६५ ॥

#### ऋषिरवाच।

# इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् ॥६६॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६६ ॥

(२ चतुर्धरी) गम्भीरं अन्तरे अभ्यन्तरे स्मितं यस्याः । जगौ उक्तवंती । भगवती अचिन्त्यमाहात्म्या ॥ ६६ ॥ (३ शाम्तववी) तदा संदेशश्रवणसमये इत्येवं शुम्भन वृतद्वारा उक्ता कथिता सा देवी गम्भीरा अगाधाभिप्रायो

गृहाभिप्राया देखान् हन्तुकामा अत एव अन्तःस्मिता श्रुम्भो दुरात्मासौ मांप्रति देवतामित्थमाहेति सोत्प्रासमन्तस्तिमित-हासा तं हन्तुमनाः सती जगौ द्तं प्रतिवाचमकथयत्। सा देवी कीहशी। दुर्गा दुर्गमा दुःखप्राप्या भगवती समग्रेश्वर्ययशःश्री-वैराग्यमोक्षा भहा क्षेमरूपा यया इदं जगत् धार्यते सा ईदग्लक्षणा देवी दृतं प्रति उक्तवतीलर्थः। गै शब्दे। 'आत औ णलः'। अयं भावः इति दृतेन व्यभिचारिभावेनोक्तापि देवी न सा असा तादशी नाभूत्। पतिव्रतालात् दृतवचनपरा सती शुम्भादिभिः सह रन्तुकामा नाभवत्। किंतु अतदा कालान्तरेण शुम्भादीन् हन्तुकामैवाभूदिति॥ ६६॥

(४ नागोजीभट्टी) ऋषिरवाच । इत्युक्तेति । अन्तःस्मितलेन साबहेलमुत्तरं सूचितम् ॥ ६६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ऋषिरिति । ऋषिरवाच खाहेत्यपरो मन्त्रः १९५। एक इति एकश्लोकरूपो मन्त्रः । त-थाहि इत्युक्तवेति ११६ ॥ ६६ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ६६॥

#### देव्युवाच ।

### सत्यमुक्तं तया नात्र मिथ्या किंचिन्वयोदितम्। त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्वापितादशः६७

(१ गुप्तवती) ॥ ६७॥

(२ चतुर्घरी) सत्यमिति ॥ ६७॥

(३ शान्तनवी) हे दृत लया अत्र शुम्भे निशुम्भे च विषये सत्यमुक्तं । अव लया मिथ्यापदं किंचिन्नोदितं । तथाहि शुम्भस्नेलोक्याधिपतिर्भवति । निशुम्भोपि च तादशः त्रैलोक्याधिपतिलेन शुम्भसदश एव । मिथ्येलव्ययं । इदं हि सोल्लुण्डनं वचः । अनित जीवित अनः । पचाद्यच् । अयेन शुमावहेन विधिना अनः अयानः तत्संबुद्धौ हे अयान हे दृत लया अत्र अस्यां पतित्रतायां देव्यां विषये यत् असंभावितं किंचित् मिथ्योदितं अवद्यमुक्तं शुम्भं वा निशुम्भं वा भजेति तत्तु सत्यमुक्तं सत्येन मुक्तं ऋतेन हीनं । त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादशः इतिहि यत् एतत्सल्यं । यत् शुम्भः त्रैलोकस्याधिर्मानसपीडायाः पतिः उत्पादकलेन खामी । यतश्च स तादश एव निशुम्भोपि शुम्भवदेव निशुम्भोपि त्रैलोक्यस्य आधिपतिः आधेर्मानसपीडाया उत्पादकलेन पतिर्भवति । 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा' । त्रैलोक्यस्य लिधपितिरियं देव्येविति देवीपार्षदोक्तिलेशाभिप्रायतः सोत्प्रासतावसेया ॥ ६७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देव्युवाच । सत्यमिति । अत्र शुम्भविषये । त्रैलोक्याधिपतिरिति समलम् ॥ ६७ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रका) अम्बिका इति । ततोऽनन्तरं अम्बिका देव्युवाचेलयं मन्त्रः ११७ । चतुःश्लोक इति-चलारः श्लोकाः प्रत्येकं मन्त्रहृपा इत्यर्थः । तथाहि सत्यमुक्तमिति ११८ ॥ ६७ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ६७॥

## किं त्वत्र यत्मतिज्ञातं मिथ्या तत्त्रियते कथम्। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्मतिज्ञा या कृता पुरा ६८

(१ गुप्तवती) प्रतिज्ञातं संकल्पितं । अल्पबुद्धिलात्खखरूपापेक्षया मनोवृत्तिरूपाया बुद्धेरल्पलस्य स्वाभाविक-लादेव ॥ ६८ ॥

(२ चतुर्धरी)॥ ६८॥

(३ शान्तनवीं) त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भः इति पूर्ववाक्यार्थापेक्षया । किलिति । 'कि वितर्के परिप्रश्ने क्षेपे निन्दाप्रकारयोः । किमव्ययं वितर्के तु तुस्याद्भेदेऽवधारणे' । शुम्भल्लेलोक्याधिपतिः सत्यं । किंतु अन्नास्मिन् शुम्भे पत्यावान्नयितव्ये
विषयं किन्नियाः विचारोत्ति पृथक् प्रतिनियतः । मया यत् प्राक्पातज्ञातं प्रतिज्ञा या कृता सा लया दूतेन श्रूयतां ।
पुराशब्दमपनीय मयेति केचित्पठन्ति । कृतेत्यनेन भूतकालगता । अन्यथा मयेति अध्याहार्य स्यात् । अत सातत्यगमने ।
अल्पवुद्धिलं अतित सन्ततं गच्छिति सदाप्नोति इति अल्पबुद्धिलात् । किपि रूपं तत्संबुद्धौ हे अल्पबुद्धिलात् हे खल्पधिषण हे
दत्त लयोक्तं शुम्भं निशुम्भं वा भजेति तत्र मया देव्या प्रतिज्ञा भर्तरि विषये कृता सा श्रूयतां आकर्ण्यतां । सा नेत् घटेत
तिहं मे भर्ता अन्यथा यन्मया प्रतिज्ञातं तिन्मध्याभूतं कथं क्रियते इति देवीपार्षदोक्तिलेशाभिप्रायोप्यवसेयः । 'अङ्गीकृतपरिस्यागादनङ्गीकृतसंश्रयात् । मानिनो निरयं यान्ति यावदाभूतसंष्रवं ॥ ६८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) किंलिति । अत्र परिग्रहलविषये अल्पबुद्धिलादिति संभवाय प्रतिज्ञाहानौ च महान्दोषः ।

पापं च पुरुषपरिष्रहे ॥ ६८ ॥

(५ जगधन्द्रचन्द्रिका) किं लत्र यदिति १९९॥ ६८॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ ६८॥

# यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । यो मे मतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति॥६९॥

(१ गुप्तवती) पुरुषलं प्राप्तायाः खस्या एव रूपं पाठान्तरेण वर्णयति। यो मां जयतीति। सृष्टिकृत्योपिषकः परिश्ववी भव इत्युच्यते। तद्भवानिरिष्यन् भविष्यन् लोको जनः शिव एव। तिस्मन् तत्मक्षमध्ये असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा इति श्रुत्यां तेषां बहुलात्तेष्वन्यतमो भर्तास्तीत्यर्थः। संप्रामदर्पशब्दौ प्राम्यधर्मकंदर्पन्यज्ञकौ। प्रामे सम्यकृत्य तद्भमस्येव पौष्कंत्यान्सकलात्। प्रामशब्दोऽयं बहुर्थ इति महाभाष्यात्सांप्रहणीं निर्वपेद्रामकाम इति वशीकारार्थे प्रयोगात्तस्य च परस्परसामरस्य एव पर्यवसानात्। 'कन्दपों दर्पकोऽनकः' इति कोशात्। प्रतिवलः प्रत्यगात्मा ॥ ६९ ॥

(२ चतुर्धरी) जयित रणे बलेनाभिभवित । दर्प वलवत्ताभिमानं व्यपोहित शमयित । प्रतिबलः समानसामर्थ्यः। पूर्वपूर्वाभिभवे सतीति भावः ॥ ६९ ॥

(३ शान्तनवी) कासौ प्रतिज्ञा। संप्रामे युधि यः मां देवीं जयित अभिभवित न्यक्करोति। जि अभिभवे। जिजये इत्ययं लक्ष्मकः। यो मे देव्याः दर्पं गर्व व्यपोहित द्रावयित द्रीकरोति। दप हर्षणमोहनयोः। मोहनं गर्वः। 'गर्वोऽभिमानोऽहंकारो दर्पो हंकारसूर्ययोः'। ऊह वितकें आत्मनेपदी। उपसर्गादस्यत्यूह्योवीवचनिमिति वा परस्मेपदं। यः मे देव्याः प्रतिवलो लोके अधिवलः सवलः स्यात् प्रतिवलः विपक्षः प्रतियोगी वा स्यात्स मे भर्ता भविष्यति इति प्रतिज्ञास्त्ररूपं। लोके जयन्ती अभिभवित्री शक्तिरियमेव नैनां कोपि जेतुं अभिभवितुं शक्तोति। लोके दर्पात्मा गर्वात्मा अहंकाररूपा शक्तिरियमेव नैनां कोपि वलस्त्रस्त्रात् प्रच्यावयितुं शक्तोति इत्यभिप्रायेण प्रतिज्ञातिमत्थं देव्या। यः संग्रामे संग्रामतुत्ये संसारप्रामे संसारचिके मां लक्ष्मीं संपदं जयित परमवैराग्ययोगादिभभवित। यः अमे अलक्ष्मीके दुर्गते देत्यवर्गविषये दर्प हर्ष गर्व च व्यपोहित अपनयित। यः लोके मे देव्याः अप्रतिवलः अप्रतिपक्षः अनुकूलः स महेश्वरो मे भर्ता धारकः पोषकध नान्य इति देव्याः परमोऽभिप्रायोऽयं देवीपार्षदैः सहदंयैह्नितः॥ ६९॥

(४ नागोजीभट्टी) प्रतिज्ञातमाह । यो मामिति । जयित संप्रामातिरिक्तेनापि प्रकारेण संप्रामे यो मे द्र्प बलत्वा-भिमानं व्यपोहित यश्च मे प्रतिबलः समानबलः पूर्वपूर्वाभावे उत्तरः तादशश्च तत्त्वज्ञ एवेति गृढ आशयः ॥ ६९ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) यो मां जयतीति १२०॥ ६९॥

(६ दंशोद्धारः) यो मामिति । जयित अभिभवति । दर्पं बलवत्त्वाभिमानं व्यपोहिति शसयित । प्रतिबलः समसा-मर्थ्यः । पूर्वपूर्वाभिभव इत्यर्थः ।। ६९ ॥

# तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । मां जिला किं चिरेऽणात्र पाणि युह्वातु मे लघु ७०

(१ ग्रप्तवती) पाणि गृह्वातु मद्भल्तचपेटां स्वीकरोलिति ध्वनिः । लघुपदेन हननोत्कण्ठातिशयध्वनिः ॥ ७० ॥

(२ चतुर्भरी) तत्तस्मात्पाणि गृह्णातु विवाहं करोतु ॥ ७० ॥

(३ शान्तनवी) तत्तस्मात्प्रतिज्ञाकारणात् अत्र मज्जये साधियतव्ये विषये महासुरः महान् असुरः शुम्भो वा आगच्छतु आयातु निशुम्भो वा आगच्छतु । करोतु मया सार्ध संप्रामं । मां देवीं जिला विजित्य लघु क्षिप्रं अवलिम्बतं यथा स्थान्तथा मे पाणि एहातु पाणिप्रहणं करोतु । तयोरन्यतरः अत्र मत्प्रतिज्ञाप्रतिपालने विषये चिरेण कालेन किं साध्यं किं विलम्बेन कृतं स्थात् । संप्रामे मां जिला क्षिप्रं पाणिप्रहणं विधेयं । अत्र विलम्बेन कालक्षेपेण 'आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः । क्षिप्रमिकयमाणस्य कालः पिबति तद्रसं' । मत्पाणौ शत्रुस्तत्फलं द्रक्ष्यति स इति देव्याश्रितनीत्याशयः । तत्तस्मात्प्रतिज्ञातः कारणात् श्रम्भो वा निशुम्भो वा आगच्छतु । श्रम्भिनश्रम्भागमने किं स्थात् । तदनादृत्य जिला जेता त्रैलोक्यविजयी महानसुरः महासुरः महादेवः महेश्वरः मां देवीं एहातु । अत्र अस्मिन् मद्रहणे प्रस्तुते किं चिरेणेति मे मम देव्याः पाणि एहातु महादेवः । अपितु लघु क्षिप्रं एव पाणिपीडनं करोतु इति देव्याः परमाभिप्रायं देवीसख्यः सखनेतः सुः कहते । जिला इति जि अभिभवे । 'अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते' इति क्षनिपि हस्तस्य पिति कृति तुगागमः । नातः । चिरिणेति कालेन । अव्ययं चानव्ययं चेदम् ॥ ७० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तदिति । पाणिप्रहणात्पूर्वं मम गमनमनुचितमिति भावः ॥ ७० ॥

( ५ जगधनद्रचन्द्रिका ) तदागच्छिलिति १२१ ॥ ७० ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ७०॥

#### दूत उवाच ।

# अवलिप्तासि मैवं लं देवि बूहि ममाग्रतः । त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे थुम्भनिशुम्भयोः ॥७१॥

(१ गुप्तवती) अवलिप्तासि गर्वेण विवेकहीनासि ॥ ७९॥

(२ चतुर्धरी) अवलिप्ता स्तन्धा ॥ ७१ ॥

(३ शान्तनवी) लिप उपदेहे । उपदेह उपचयः । अवपूर्वस्तु लिपिगेर्वे वर्तते । मतङ्गरापादवलेपमूलादितिवत् । यदभ्यधुः । 'गर्वोऽभिमानोऽहंकारो मानश्चित्तसमुन्नतिः । दपींऽऽवलेपोऽहंता च' । हे देवि लं अवलिप्तासि अहं युद्धे बलवती मया सार्थ योद्धं कोपि न शक्त इति युद्धे मत्समः कोपि नास्तीति गर्वितासि सगर्वासि । मैवंभूः एवं गर्विता मा लं भूः । हे देवि लं ममान्नतः एवं यदवोचः 'यो मां जयित संन्रामे' इति यचावोचः 'तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । मां जिला कि चिरेणात्र पाणि गृह्णातु मे लघु इति प्रतिज्ञान्याजेन खलु लं केवलमहमहमिकामवोचो मैवं बृहि । कुतइस्थत आह । त्रैलोक्ये त्रिषु लोकेषु शुम्भनिशुम्भयोरग्ने योद्धकामः कः पुमान् तिष्ठेत् । न कोपि तयोरग्ने योद्धकामः त्रैलोक्येपि स्थातुं न शकोति । अवला लं योतस्यसे इति का कथा इति शुम्भानुकूलोऽभिन्नायः । देव्यनुकूलसु अवलिप्तान् गर्वितान् सदर्पान् अस्यित अधिक्षिपत्यपास्यतीति अवलिप्तासि । असु क्षेपणे कर्मण्यणि टिड्डाणब्रसूत्रेण डीपि रूपं । तत्संबुद्धौ हे अवलिप्तासि हेमदोद्धतमर्दनि देवि यतस्लं मा लक्ष्मीः अतः ममान्नतः सलीजनस्य पुरतः एवं बृहि यो मां जयित संन्रामे इत्यादिकं बृहि । कुतइत्याह त्रैलोक्ये लोकत्रयमध्ये अन्ने पुरोभाविनि संन्रामे शुम्भनिशुम्भयोर्भथ्ये कः पुमान् लया समं योद्धं तिष्ठेत् अपितु न कोपि इति यदा तद्ये शुम्भनिशुम्भयोः संबन्धी कः पुमान्योद्धकामः तिष्ठेत्र कोपि इति देव्याः सखीजनाशयोऽनुसंधेयः ॥ ७१ ॥

(४ नागोजीसङ्घी) दूत उवाच । अवलिप्तासि । अवलेपो गर्वः । एवं प्रागुक्तं यदप्रे पुमान् अपि न तिष्ठेत् तदप्रे स्त्री न तिष्ठेदेवेति भावः ॥ ৩९ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रिका) पुनर्ट्त इति । पुनर्ट्त उवाचेत्ययं मन्त्रः १२२ । चतुःश्लोकीति चतुर्णां श्लोकानां समाहा-रश्चतुःश्लोकी । चलारः श्लोकाः प्रत्येकं मन्त्राः । तथाहि अवलिप्तासीति १२३ ॥ ७१ ॥

(६ दंशोद्धारः) अवलिप्तेति । अवलिप्ता स्तन्धा ॥ ७१ ॥

# अन्येषामि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि । तिष्ठन्ति संमुखे देवि कि पुनः स्त्री त्वमेकिका ॥७२॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ७२ ॥

(२ चतुर्धरी) एकिकेति कुत्सायां कः ॥ ७२ ॥

(३ शान्तनची) हे देवि हे भव्ये अन्येषामि शुम्भिनशुम्भव्यतिरिक्तानां देखानां धूम्रलोचनप्रभृतीनां युधि सर्वे देवाः योद्धुकामाः सन्मुखाः न तिष्ठन्ति किं पुनः लमेकिका स्त्री देखानां पुरतः योद्धुमक्षमेति किं पुनः वक्तव्यमिति शुम्मादिदेखानुकूलोऽभिप्रायः । वे हे देवि अन्येषामि देखानां संमुखं युधि सर्वे देवाः न तिष्ठन्ति चेत् ते मा तिष्ठन्तु । लं पुनः लं तु स्त्रीसत्यि समस्तवाक्याधिदेवतारूपा एकिकैव एकाकिन्येव असहायश्रूरा योद्धं अन्येषां देखानां संमुखी किं न तिष्ठि । अपितु योद्धं संमुखी तिष्ठस्थेवेति देवीसखीजनाभिप्रायोप्यनुसंघेयः । 'वै स्यात् संबोधने पादपूरणेऽनुनयेपि च' 'एकाकी लेक एककः' । 'प्रत्ययस्थारकात्पूर्वस्थात इदाप्यसुपः' ॥ ७२ ॥

( ও नागोजीभट्टी ) नन्वहं देवीत्यतः स्थास्यामीत्यत आह । अन्येषामपीति द्वाभ्याम् । एकिकेति कुत्सायां-कन् ॥ ৩२ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) अन्येषामपीति १२४॥ ७२॥

(६ दंशोद्धारः ) अन्येषामिति । एकिकेति कुत्सार्थे कः ॥ ७२ ॥

# इन्द्राधाः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि संग्रुखम्।।७३।।

#### (१ गुप्तवती) ॥ ७३ ॥

(२ चतुर्धरी) संयुगे रणे ॥ ७३ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि येषां शुम्भादीनां दैत्यानां संयुगे संप्रामे इन्द्रायाः सकलाः देवाः न तस्थुः योद्ध न स्थि-तवन्तः तेषां शुम्भादीनां दैत्यानां संमुखं अभिमुखं त्यं स्त्री अवला योद्धं कथं प्रयास्यसि गमिष्यसि । विवाहनिमित्तप्रतिज्ञा- प्रतिपालनाय शुम्भादिभिदें लें। समं स्त्रियास्तव युद्धं न घटते अपितु युद्धमन्तरेणेव शुम्भेनाहूता लं तं भज वजेति शुम्भानुकूलोऽभिप्रायः। देन्याः सस्त्रीजनाभिप्रायोऽन्यएव । तथाहि हे देवि लं इन्द्राद्याः । आस उपवेशने कर्तरि किए । आस्ते आः सान्तः । इन्द्रादिषु आः आसीनाः इन्द्रादा इन्द्रादिभिदेंवेः ध्याता सती तेष्वासीनासि । हे देवि लं सकला कलाभिः सहवर्तमानासि । हे देवि लं देवाः सान्तं । दिवु कीडाविजिगीषादो । 'सर्वधातुभ्योऽसुन्' । दीन्यति देवः 'अल-सन्तस्य' इति उपधादीर्षः । देवाः विजिगीषमाणासि । पुनः कथंभूता लं । येषां शुम्भादीना संयुगे इन्द्राद्याः न तस्थुः तेषां दैसानां स्त्री प्रयासि असि स्त्रीः प्रयासन्ती भर्तृविनाशजनितदुखाः कुर्वती । यसू प्रयत्ने षिच् । कर्मण्यण् डीप् । एवंविधासि । ईदशी लं तेषां संयुगे संमुखं कथं न यास्यसि । अपितु योद्धं प्रयास्यसि इति देवीसखीजनाभिप्रायः । 'संभवत्येकवान्यस्त्रे नेष्यते । अर्थान्तरिविक्षायां वाक्यभेदो न दुष्यति' । यद्वा हे देवि इन्द्राद्याः सकलाः देवाः तेषां शुम्भादीनां संयुगे संमुखं न तस्थुः युद्धाय स्थातुं न शेकुः । एतावता तेषां शुम्भादीनां संयुगे संमुखं योद्धं प्रयास्यस्येव इति देवीसखीजनाभिप्रायः । यद्वा तस्थुः या ईवा इति छेदः । इष गति- दिसादश्चेनेषु । भवादिः आत्मनेपदी । कर्तरि किप् । इषन्ते हिसानित ईषः हिसकाः तेषां ईषां हिसकानां दैत्यानां संयुगे संप्रामे इन्द्राद्याः सकलाः देवाः न तस्थुः न स्थितवन्तः ते खलु भीरवो मैव तस्थुः । हे देवि या लं ह्यपि सर्वशक्तिरूपावतीर्णासि सा भगवती तेषामेषां हिंसकानां शुम्भादीनां संयुगे संमुखं यथा स्थात्त्रया कथं न प्रयास्यसि अपितु प्रयास्यसीवेति देवी- सस्त्रीजनाभिप्रायः ॥ ७३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ ७३ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) इन्द्राया इति १२५॥ ७३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५३ ॥

# सा सं गच्छ मयैवोक्ता पार्थं शुम्भनिशुम्भयोः । केशाकर्षणनिर्धृतगौरवा मागमिष्यसि ॥७४॥

(१ गुप्तवती) ॥ ७४॥

(२ चतुर्घरी) केशाकर्षणेन निर्धृतं तिरस्कृतं गौरवं यस्याः सा ॥ ७४ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि सा लं प्रागुक्तप्रतिज्ञापालने पटीयसी विवोद्धमनास्लं मया दृतेन उक्ता कथितैव सती। यद्वा लद्गौरवाभिवांछिना मया दतेन उपदिष्टेव सती प्रतिज्ञाभङ्गभयं परित्यज्याऽनपत्रपा सती अम्भनिअम्भयोः पार्श्व गच्छ याहि । अतस्त्वं इत्यं सदुपदेशमाश्रयन्ती केशाकर्षणनिर्धृतगौरवा सती मागमिष्यसि । मा इत्यङिद्व्ययं निषेधार्थकं । अ-न्यथा माङि छुङ् स्यात् । केशानां शिरोरुहाणां आकर्षणेन निर्धृतं कम्पितं अपास्तं अपनीतं गौरवं गुरुलं बहुमान्यलं यस्याः सा तथोक्ता। इत्थंभूतासती नागमिष्यसि अन्यथा लं मदुपदेशपराङ्युखी सती प्रतिज्ञां प्रतिपालयितुं संप्रामं कर्तुकामापि तम-लभमानात्रैवासीना केशपाशाकर्षणापाकृतं बहुमान्या सती वलादाकृष्यमाणा शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्व गमिष्यसि । इति शुम्भा-नुकूलोऽर्थः । देवीसखीविवक्षितोऽर्थस्लन्यएव यथा । हे देवि सा लं दुरात्मना दूतेनेत्थमुक्ता अतएव संजातकोधा सती मया सख्या सह शुम्भिनशुम्भयोः पार्श्व गच्छ । ततः तयोः केशाकर्षणिनधृतगौरवा तयोः शुम्भिनशुम्भयोः केशानां मूर्धजानां आकर्षणेन निर्धृतं निरस्तं विनाशितं अपनीतं गौरवं गुरत्वं दैत्येश्वरत्वं यया सा केशाकर्षणनिर्धृतगौरवा । तृतीयार्थेन बहु-ब्रीहि: । एवंविधा लं पुनरिप अमा सखीजनस्य समीपं आगमिष्यसि इत्येष देवीसखीजनाभिप्राय: । 'अमा सहसमीपे च' 'खकं हीनं विधुतं समुज्झितं धूतमुत्छष्टे'। केशाकर्षणनिर्धृतगौरवात्रागमिष्यसि इति पाठेतु हे देवि सा लं मया लद्गौरववां-च्छिना दूतेनैवोक्ता उपदिष्टा सती शुम्भिनशुम्भयोः पार्श्व समीपभागं गच्छ याहि । मत्पार्श्व इति पाठे द्वितीयाद्विवचनान्तं । हे देवि मद्वचनाचेत्र गच्छेः तर्हि गौरवात् बहुमानात् नागमिष्यसि किंतु केशाकर्षणनिर्धता सती तयोः शुम्भनिशुम्भयोः पार्खे आगमिष्यसि । 'निर्निश्वयनिषेधयोः' । केशाकर्षणनिर्धूता केशाकर्षणेन निर्धूता अत्यक्ता बद्धा गृहीता बन्दीकृता सती अपमानादागमिष्यसि गौरवात्तु नागमिष्यसि इति शुम्भानुकूलोऽर्थः । देव्यनुकूलोऽर्थस्लेषः । हे देवि सा लं कृतप्रतिज्ञा सती तेन दुरात्मना शुम्भदैखदृतेन इत्थं शुम्भं भजेत्युक्ता सती अतः सक्रोधा मया सख्या सह शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्व हननाय गच्छ याहि । ततश्च तयोः शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धृता निर्धृतमत्यक्तं निगृहीतं केशाकर्षणं मूर्धजाकर्षणं यया सा के-शाकर्षणनिर्धृता । आहिताम्यादिलात् अम्याहित इतिविश्वष्टान्तस्य परिनपातः । निर्धृतशत्रुकेशाकर्षणा सती अत्यक्तशतुकेशा-कर्षणा सती अगौरवान्नागमिष्यसि अपमानात्रागमिष्यसि । किंतु गौरवादेव सन्मानादेव निजस्थानं पुनरप्यागमिष्यसि इति देवीसखीजनाभिप्रायः । केशाकर्षणनिर्धूतगौरवादागमिष्यसि इति पाठे तु हे देवि सा लं मया लद्गौरवकारिणा दूतेनैवोक्ता सती शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्व गच्छ याहि । हे देवि महचनाचेत्र गच्छेसाई केशार्षणनिर्धूता असंत्यक्ता गृहीता बद्धा सती अगौरवादपमानादागमिष्यसि नतु सन्मानादिति शुम्भानुकूलोऽर्थः । देव्यनुकूलोर्थस्लेषः । हे देवि दुरात्मना शुम्भदृतेन

शुम्भं भजेत्युक्ता सा लं सकोधा सती मया सखीवरेंग्ण सह शुम्भिनशुम्भयोः पार्श्व हन्तुं गच्छ याहि । ततश्च तयोः शुम्भ-निशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धृता निर्धृतकेशाकर्षणा निर्धृतं अत्यक्तं निगृहीतं केशाकर्षणं शत्रुमूर्धजाकर्षणं यया सा केशाकर्षण-निर्धृता । पूर्ववद्भ्याहित इतिविन्निष्ठान्तस्य परनिपाते निर्धृतकेशाकर्षणा सती अत्यक्तशत्रुकेशाकर्षणा सती गौर-वात्सन्मानादागमिष्यसि पुनः स्वस्थानमायास्यसीति देवीसखीवर्गाभीष्टोर्थः । केशाकर्षणनिर्धता गौरवादागमिष्यसि इति पाठे तु हे देवि सा तथाविधा प्रतिज्ञा लं प्रतिज्ञां परित्यज्य मया दूतेनैवोक्ता आहता सती अस्मिनिश-म्भयोः पार्श्व गच्छ याहि । अथ न गच्छेस्तार्हि केशाकर्षणनिर्धृता केशाकर्षणकम्पिता सती अगोरवाद्वा अगौरवादेव अपमानादेव आगमिष्यसि । धृतं कम्पितं त्यक्तं उज्झितं इति यावत् । निर्निषेधे न धृतं निर्धतं दैत्यैरनज्झितं अत्यक्तं गृहीतं केशानां मुर्धजानां आकर्षणं यस्याः सा केशाकर्षणनिर्धता । निर्धतकेशाकर्षणा इतियावत् । अस्याहितविश्रान्तस्य पर-योगो विकल्पितः । दैत्यैर्वृहीतकेशा सती अम्भपार्श्व आगमिष्यसि इति अम्भानुकूलोऽर्थः । 'वा स्याद्विकल्पोपमयोरेवार्थेच समुचये'। देव्यनुकूलोर्थस्लेषः । यथा देवी सा पतिदेवता लं तेन दुरात्मना शुम्भदूतेन शुम्भं भजेति उक्ता सक्रोधा सती मया सखीवरेंग सह शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्व गच्छ याहि। ततश्च केशाकर्षणनिर्धृतगौरवाद्वा इत्येकपदं। कश्च ब्रह्मा अश्व विष्णुः <mark>ईशश्च महेश्वरः केशाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः तेषामाकर्षणं ध्यानेन वशीकरणं हृद्यवस्थापनं केशाकर्षणं धृतं त्यक्तं उज्झितं ।</mark> निर्निषेधे निर्धतं अत्यक्तं केशाकर्षणं यैः ऋषिभिः ते निर्धतकेशाकर्षणाः ऋषयः केशाकर्षणनिर्धताः । पूर्ववद्रयाहितवत् निष्ठान्तस्य परप्रयोगः । अत्यक्तकेशाकर्षणाः अनुज्ज्ञितब्रह्मविष्णुमहेश्वराकर्षणाः ऋषयः तेषां केशाकर्षणनिर्धतानां ऋषीणां आसमन्तादभिव्याप्य वर्तमानं गौरवं मान्यत्वं तत् अदन्ति नाशयन्ति ये दैलास्ते केशाकर्षणनिर्धृताः गौरवादः दैलाः । पैओवे शोषणे । तान् केशाकर्षणनिर्धूतगौरवादो दैत्यान् वायति शोषयति केशाकर्षणनिर्धूतगौरवाद्वा । आतोऽनुपसर्गे कः। एवंविधा सती आगमिष्यसि अनुस्यूतब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां ऋषीणां आसमन्तादभिव्याप्य गौरवादो दैत्याः । अद भक्षेण किप्। तान् दैत्यान् वायन्ती शोषयन्ती सत्यायास्यति खस्थानमिति देवीसखीजनाभीष्टाभिप्रायः॥ ७४॥

( ४ नागोजीभट्टी ) उपसंहरति । सालमिति । मयैवेल्यनेनागमनेन तेषां सर्वेषां दुष्टतया गौरवंन । न तिष्ठेदिल्यर्थः । तदेव विपक्षे वाधकमाह । केशाकर्षणेन निर्धृतं खण्डितं गौरवं यस्यास्तादशी मागमिष्यसि । अडित्मानजोर्थः (१) सकाकुश्व ७४

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) सा लंगच्छेति २२६॥ ७४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ७४॥

#### देव्युवाच।

### एवमेतद्वली शुरुभो निशुरुभश्चातिवीर्यवान् । किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥७५॥

(१ गुप्तवती) ग्रुम्भो निग्रुम्भश्च बली उपहारयोग्यावेवेति तु श्लिष्टं । मया तवात्रोपहताविति सामयिकश्लोकेऽस्यार्थस्य सम्प्रवेदनात् । षड्लप्रयुक्ताभक्ष्यलेन बलिप्जानर्हलस्य पाणिप्रहणयोग्यलस्य च निरासं बोद्धव्यभेदेन ध्वनयितुमाइ ।
अतिवीर्यवानिति ध्वननार्थमेव लितशौर्यवानिति नोक्तं । पुरानालोचिता सद्य एव कृता । बलिभक्षणस्य तुच्छलेन पूर्वालोचनानपेक्षलादिति भावः ॥ ७५ ॥

(२ चतुर्धरी) एवमेतदित्यादिप्रहासोक्तिः । मे मया ॥ ७५ ॥

(३ शान्तनवी) हे द्त लया यदुक्तं श्रुम्भो वली अतिवीर्यवान् निशुम्भश्च वली अतिवीर्यवानिति एतत् एवं अन्यथा न । अहं तु किं करोमि । यद्यस्मात् मे मम प्रतिज्ञा इयमस्ति । पुरा प्रागेव मयानालोचिता विचारिता नाभूत् । 'संभावितं प्रतिज्ञाय निर्वोढव्यं मनीषिभिः । प्रतिज्ञयाप्यसंभाव्यं निर्वोढव्यं कथं नु तैः । निर्वोढव्यं प्रतिज्ञातं तिर्कतं वाप्यतिर्कतं । प्रतिज्ञातपरित्यक्तेः प्राणत्यक्तिवरं नृणां । वीरकर्म तदेतच वीर्यमित्यभिधीयते' । 'स्थौत्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरिणोः' । 'वीर्य वलं प्रभावश्च वीर्य कर्म च रेतसः' । 'इवेत्थमर्थयोरेवं' 'यत्तयतस्ततो हेतौ' । यद्यस्मातकार-णान्मया पुरा अनालोचिताप्यविचारिता यद्यपि मे देव्याः प्रतिज्ञा ईदृश्यभूत् । अतिश्चाहं किं करोमि । युद्धादन्यित करोमि । किंतु युद्धमेव किंचित्करोमि । किंच बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् । इति द्तेन तयोर्गर्व उक्तस्तमर्गर्वमिष करोमि । एवमेतत् इदिमत्थमेवेति देव्याः परमोऽभिप्रायः ॥ ७५ ॥

(४ नागोजीभट्टी ) देव्युवाच । एवमेतदिति सोपहासं । यत् यतः प्रतिज्ञेत्यस्य कृतेति शेषः ॥ ७५ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) पुनः शिवा इति । पुनः शिवा देव्युवाचेत्यपरो मन्त्रः १२७ । श्लोकद्वयमिति । द्वौ श्लोको अपरो मन्त्रो । तथाहि एवमेतदिति १२८ ॥ ७५ ॥

(६ दंशोद्धारः) एविमति । एविमत्यादि सहासोक्तिः ॥ ७५ ॥

# स सं गच्छ मयैवोक्तं यदेत्सर्वमादृतः । तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् ॥ ७६ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीदृतसंवादे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

(१ गुप्तवती) इह कौशिकीवाक्योत्तरं तत्पदिनर्वचनारम्भे ऋषिरुवाचेत्यपेक्षितमपि समीपे तस्य सलात्रोक्तं। इतिचेतिचेत्यारम्भे ग्रुम्भ उवाचेत्यस्याभावादेव पूर्वश्लोके उक्ता प्रेषयामासेति शेषपूरणं। तत्रोत्तरश्लोकार्थः कर्म। अत एव तदुत्तरं पुनर्ऋषिरुवाचेति नापेक्षितं। तेन क्रचित्पुस्तके दृश्यमानमप्यृषिवचनं तन्त्रत्रयेप्यभावादप्रमाणमेव। तस्मादिह नवैवो-वाचमन्त्रा यथास्थानं सन्त्येव॥ ७६॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्त्रव्याख्याने पत्रमोऽध्यायः॥ ५॥

(२ चतुर्धरी) यत् यस्मात् । आहतः सयत्रः । मया यदुक्तं तत् आचक्ष्व । स च यत् युक्तं तत्करोतु इत्यन्वयः ॥ ॥ ७६ ॥ इति श्रीचतुर्धरीटीकायां दूतवाक्यं नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे दूत स लं यथासदशवादी लं गच्छ निजस्थानं याहि । मया देव्या यदेतदुक्तं प्रतिज्ञाप्रमुखं वचनं तदेव सर्वं आहतः आकलितवानसन् असुरेन्द्राय शुम्भाय आचक्ष्व आख्याहि कथय । सच सएव शुम्भः ययुक्तं उचितं यचायुक्तं यदनुचितं तत्करोतु । यदेतत्सर्वमादितः इति पाठे हे दूत स लं गच्छ मया यदेतदुक्तं तदेव अविकलं आदित आरभ्य असुरेन्द्राय आचक्ष्व । चिक्षङो लोटि रूपं । सच यत् युक्तमुचितं तत्करोतु ॥ ७६ ॥ इति श्रीमद्राजा- थिराज श्रीदेवीदृतसंवादे देवीविध्युपलक्षितः पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

(४ नागोजिभट्टी) स लिमिति । मया यदेतदुक्तं तत्सर्वमादृतः सन् तस्मै आचक्ष्य सः युक्तं तत्करोतु चेत्यन्वयः । आदृत इत्यनेनान्यूनानितिरिक्तं वदेति सूच्यते ॥ ७६ ॥ इति शिवभट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभट्टकृते सप्तशतीव्याख्याने पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) सा लं गच्छ मयेति १२९ ॥ मिलिला तु चलारिशद्वयाधिकाः । श्लोका इति सर्वे मिलिला द्वयाधिकाश्वलारिशत् मन्त्राः स्युर्द्वाचलारिशनमन्त्रा इत्यर्थः । सत्तोवाचवाक्यमिति । सत्त तत् संख्या उवाचवाक्यं उवाचवचनं द्वाभ्यां मिलिला एकोनपंचाशत् एकोनार्धशतं सह अशीलापि च संयोगे, एकोनिर्निशताधिकं । शतमेकं तु विज्ञेयमाहुतीनां च पश्चमे इति । एकेन ऊनं अर्धशतं । एकोनपश्चाशित्र्ल्यथः । अशीला सह विशतिचतुष्ट्येन सह च पुनः संयोगेपि एकेन ऊनं त्रिंशत् तथा अधिकं शतं एकशतं तु पुनः पश्चमाध्याये च आहुतीनां विज्ञेयं ज्ञातव्य । ऋषिचतुष्ट्यं प्रोक्तमिति ऋषिकवाचेति चलारो मन्त्राः प्रोक्ताः । देवा ऊचुरिति सकृत्पुनरिति । पुनः देवा ऊचुरित्थेको मन्त्रः । दतउवाच द्वयमिति । दत उवाच इति द्वौ मन्त्रों देवीउवाच । द्वितीयं तथेति तथा तेन प्रकारेण देवी उवाचेति द्वौ मन्त्रों स्तः । नवो-वाचेति सर्वेमिलिला नव तत्संख्याकानि उवाचवचनानि भवन्ति । चतुःपश्चाशत् श्लोकाहुतयः तथेति । तथा तेनैव प्रकारेण चतुःभरिका पश्चाशत् श्लोकानां तद्रपमन्त्राणां आहुतयो भवन्ति । द्वाविश्वर्याहुतिश्लोके पट्षष्ट्वाहुतयो मता इति । द्वाविश्लोकोयं आहुतिश्लोकस्तत्र षडिका षष्टिः तत्संख्याका या आहुतयस्ता मताः संमताः ॥ ७६ ॥ इति श्लीमगीरथ-विरचिता कण्वगोविन्दकृतकारिकाणां जगचन्द्रचन्द्रकाख्यटीका सप्तश्वतिथन्त्रमध्यायस्य संपूर्णा ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) इति श्रीमद्वुह्रोप॰ पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### षष्ठोऽध्यायः ६

#### ऋषिरुवाच ।

# इत्याकर्ण वचो देव्याः स द्तोऽमर्पपूरितः । समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् ॥ १ ॥

(१ गुप्तवती) इलाकर्णेति ॥ १ ॥

(२ चतुर्घरी) अमर्षः कोधः तेन पूरितः कोपव्याप्तः । सगाचष्ट कथितवान् ॥ १ ॥

(३ शान्तनवी) हे सुरथ इति प्रागुक्तं देव्याः वचः आकर्ण्य निशम्य श्रुला अमर्षपूरितः अमर्षेण कोधेन पूरितः पूर्णः स दूतः समागम्य देवीशैलात्सकाशात् आगत्य दैत्यराजाय शुम्भाय विस्तरात् शब्दप्रपश्चनात् समाचष्ट अकथयत् । चिश्वङो लङि रूपम् ॥ १ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । इतीति । अमर्षः कोपः । समाचष्ट उक्तवान् ॥ १ ॥

(५ जगज्ञन्द्रचिन्द्रका) अथ षष्ठाध्यायस्य सप्तशतीमन्त्रहोमविभाग उच्यते । विश्वतिश्लोकयुक्ते षष्ठाध्याये प्र-कीर्तिताः । सर्वे श्लोका मन्त्ररूपा इति विश्वतिः ये श्लोकास्तैर्युक्ते षष्ठेऽध्याये सर्वे श्लोकाश्चतुःपादात्मका इत्यर्थः । मन्त्ररूपा मन्त्रस्तरूपाः प्रकीर्तिता उक्ताः । देव्येकेति । देव्युवाचेति एको मन्त्रः । अथ ऋषित्रयमिति । ऋषिरुवाचेति त्रयो ये मन्त्राः चतुर्विशतिमन्त्राण।मित्येवं परिकीर्तिता इति चतुर्विशतिः मन्त्रास्तेषां इत्यनेन प्रकारेण परिकीर्तिता उक्ताः । तथाहि ऋषि- स्वाच स्वाहा १ । इत्याकण्येति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥१॥

## तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकण्यीसुरराट् ततः। सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिषं धूम्रलोचनम्।। २।।

(१ गुप्तवती) ॥२॥

(२ चतुर्धरी) दैत्यानामिधपं असुराणां सेनानाथम् ॥ २ ॥

( ३ शान्तनची ) अयुराणां राट् दैलराजः शुम्भः तस्य दूतस्य मुखात् तत् वाक्यं । यद्वा तस्याः देव्याः वाक्यं प्रतिकूलं आकर्ण्य श्रुला ततोसी सकोधः सन् दैल्यानामधिपं धूम्रलोचनं नाम महासुरं प्राह प्रकथयामास । प्रइति उपसर्गप्रति-रूपकमाहेति च तिङन्तप्रतिरूपकमव्ययं । हे शुम्भ लत्पार्श्वे देवी नायाति लया सह योद्धिमच्छति । तां जेतुमुगुदृश्व इति दृतवचः श्रुला देव्यानयनाय शुम्भो धूम्रलोचनं प्रस्थापयामास ॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तस्येति । दैत्यानामधिपं सेनापतिम् ॥ २ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्य दूतस्येति ३॥२॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ २॥

## हे धूम्रलोचनाशु लं स्वसैन्यपरिवारितः । तामानय बलाइष्टां केशाकर्षणविद्वलाम् ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥३॥

(२ चतुर्धरी) दुष्टां दुःशीलां । केशाकर्षणविद्वलां केशाकर्षणेन आकुलीकृताम् ॥ ३ ॥

(३ शान्तन्वी) हे धूमलोचन लं खर्सैन्यपरिवारितः सन् दुष्टां केशाकर्षणविद्वलां केशानामाकर्षणेन विद्वलां विवशां तः नितम्विनीमाशु क्षिप्तं वलात् आनय प्रापय। मां शुम्भमिति शेषः। णी प्रापणे द्विकर्मकः। इत्यं शुम्भस्याचरणं सन्मन्नशक्तिरहितं च तमिदमनीतिकमालोच्य शुम्भहितकारी नीतिविशारदोऽमालः किश्वद्वमलोचनं प्रस्थातुमुयुक्तमुह्रियो-पदिशति। कथं तामानय बलाहुष्टामित्यत्र तन्त्रेण श्वेतो धावतीतिवर्द्यान्तरस्प्रष्टे। पदान्तरस्प्रष्टिरिष्टैवेति तां अ आनय इति पदच्छेदः कियते। तथाहि अनेकार्थस्य सकृदुचरणं तन्त्रमाहुः। तत्र अ इति निषेधोऽवक्तव्यः। 'अमानोनाः प्रतिषेधेऽव्य-याख्याः' इति वचनात्। अतथ हे धूम्रलोचन लं खसैन्यपरिवारितः सन् तां देवीं आशु क्षिप्रं वलात् वलमाश्रिल बलात्कारण आ आनय नआनय। कीटशीं तां पूर्वचक्तन्त्रेण आनय वलाहुष्टां इत्येकं पदं। अविद्यमानः नयो नीतिर्येषां ते अनयाः पुरुषाः शुम्भादयः तेषां इमानि बलानि आनयानि च तानि वलानि च आनयवलानि अतनित सततं गच्छन्ति भजन्ति आनयवलातः। अत सातत्यगमने। किप्। तेषु आनयवलात्सु आनयसंवन्धिवलभाक्षु पुरुषेषु दुष्टा विरुद्धा क्र्रा तामानयवलाहुष्टां इत्येकं पदं। यद्वा दुष्टां देवीं एवं आनयवलाहुष्टामित्येव पदं। पुनः कीदशीं तां। केशाकर्षणविद्वलां कथ बद्धा अथ विष्णुः ईश्वश्च महेश्वरः केशाः तेषामात्मशक्तेरात्ममहामाया केशात्मकाशात् जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारिणी। तत्तदवसरेषु चित्तेव्वकर्षणं केशाकर्षणं व्यद्वविष्णुमहेश्वराकर्षणं खमायावलेन ब्रह्मादिप्रकटीकरणं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराक्षां स्वभायावलेन ब्रह्मादिप्रकटीकरणं व्यद्वविष्णुमहेश्वराक्षां स्वश्वति चलिति विज्नमते चेष्टते वा केशाकर्षणविद्वला तां देवीं। इल चलने। पचायच् । ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां स्वशक्तितः स्वमायातः प्रकाशीकरणे व्यप्नोद्यममादिमे शक्तिमानय इति देव्यभीष्टार्थप्रतिपत्तिपर्व्याल्यानतो देत्यकुलविष्वसे मान्यविष्यतिति नीतिविद्माल्याभिप्रायः॥ ३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) हे इति । दुष्टां दुर्वचनाम् । विद्वलामांकुलाम् ॥ ३ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) हे धूम्रलोचनेति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥३॥

## तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः । स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ॥ ४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥४॥

(२ चतुर्धरी) उत्तिष्टते समीहते । 'उदोऽनूर्ध्वकर्मणि' इत्यात्मनेपदम् ॥ ४ ॥

(३ शान्तनवीं) हे धूम्रलोचन तत्परित्राणदः तत्परित्राणं तस्या देव्याः परित्राणं रक्षणं तत् ददातीति तत्परित्राणदः तस्याः परित्राणं दातुं क्षमः तत्परित्राणदः । 'अतोऽनुपसंगं कः'। यः कश्चित्परो मर्लो वा अमरो देवो वा यक्षो वापि गन्धर्वो

वापि परः शत्रुः अपरः तां जिघृक्षुः अन्यः वकारात् नागादिवां विपक्षलेन उत्तिष्ठते उद्युङ्क्ते यदि सहन्तव्य एव न स्थापनीयः । 'उदोऽन्दर्वकर्मणि' इत्यात्मनेपदं । यक्षः कुवेरादिः । गन्धर्वस्तुम्बुरुप्रभृतिः । पक्षान्तरे यदि अयं हि शुम्मो नीति-रिहतो यदा इत्थमादिक्षत् परिल्लयमानयेति तत्र नीतिपरोऽमात्यस्त्वाह । हे धूम्रलोचन तत्परित्राणदः तस्या देव्याः सकाशात् त्राणं संरक्षणं येषां ते तत्परित्राणदास्तद्भक्तास्तदेकशरणा देवादयः । दो अवखण्डने । तत्परित्राणान् देवादीन् द्यति खण्ड-यित हिनस्ति इति तत्परित्राणदः तद्भक्तिहंसापरः शत्रुर्यः कश्चित् मरो मानुषो मत्यों वा अमरो देवो वा यक्षः कुवेरादि-वां गन्धर्वस्तुम्बुरुप्रभृतिर्वा । चकारात् दैत्यो वान्यस्तद्वेषी वा राक्षसो वा लङ्कानिवासिनागो वा काद्रवेयः विद्याधरो वा जीम्तूत्वाहनादिकित्ररो वा अश्वादिमुख्यभूतो वा वालप्रहादिः वा उत्तिष्ठिते हिंसितुमुद्युद्धे घटते य हन्तव्यो देव्यैव हन्तव्य एव न स्थापनीय इति । तस्मात्तां नानय । आनयसि चेत्तामापदमेवानयसि । देत्यकुलविध्वंसिनी सेति नीतिविद्मात्योक्तिसमाधिना देवीष्टार्थसिद्धिः ॥ ४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥४॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तत्परित्राणद इति ५॥ ४॥

(६ दंशोद्धारः) तत्परित्राणद इति । उत्तिष्ठते । 'उदोनूर्ध्व' इत्यात्मनेपदम् ॥ ४ ॥

#### ऋषिरुवाच ।

## तेनाज्ञप्तस्ततः शीघं स दैत्यो धूम्रलोचनः। इतः पष्ट्या सहस्राणायसुराणां द्वतं ययौ ॥ ५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५ ॥

(२ चतुर्धरी) असुराणां सहस्राणां षष्ट्या वृत इत्यन्वयः । द्वतं सत्वरम् ॥ ५ ॥

(३ शन्तनवी) ततः तेन शुम्भेन शीघ्रं गच्छ तावानयेत्याज्ञप्तः आदिष्टः नियोजितः अनुज्ञापितः स धूम्रलोचनः दैत्यः षष्ट्या गुणितानां षष्टिलसंख्यया गुणितानां सहस्राणां संख्येयानां असुराणां संघेन वृतः हुतं क्षिप्रं ययौ । सहस्राणां असुराणां षष्ट्या वृतः असुरषष्टिसहस्रवृतो ययौ असुराणां संवन्धीनि सहस्राणि तेषां संवन्धिनी या षष्टिः तया वृतो हुतं यथौ आज्ञप्त इति ण्यप् । मारणतोषणिनशामनेषु मिचेतिचुरादिः । कर्मणि क्तः । वादान्तसूत्रे ज्ञप्त इति निपातनात् वा इट्प्रतिषेधो णिखुप्तोपधाया द्वस्तता च । ज्ञा नियोजने चुरादिरेव । अतो निष्ठायामाज्ञप्त इत्येव ॥ ५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ऋषिरुवाच । तेनेति । सहस्राणामसुराणां षष्ट्या वृत इत्यन्वयः ॥ ५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ऋषिरुवाचेति । तेनाज्ञप्त इति ७ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५॥

## स दृष्टा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्। जगादोच्चेः प्रयाहीति मूलं शुरूभनिशुरूभयोः ६

(१ गुप्तवती) जगादोचैरित्यनेनानुनयाभावो ध्वनितः॥ ६॥

(२ चतुर्धरी) तुहिनाचलो हिमवान् । मूलं समीपं । मूलमायन्तिकश्रेष्टे(शिफास्थिनि) विति नामलिङ्गानु-शासनात्॥ ६॥

(३ शान्तनवी) ततः शुम्भिनदेशानन्तरं स धूम्रलोचनः दैसः तुहिनाचलसंस्थितां हिमाचलमास्थितां देवीं दृष्ट्वा वीक्ष्य इति उच्चेः जगाद अत्युचिहवाच । किमिति । हे देवि लं शुम्भिनशुम्भयोः मूलं अन्तिकं समीपं प्रयाहि गच्छेति । 'मूलमाये शिफायां स्याद्रे निकुन्नेन्तिकेऽपि च' इति शुम्भानुकूलोऽर्थः । देव्यनुकूलोर्थस्लेषः । हे देवि लं । मूल प्रतिष्ठायां भ्वादिः । मूलनं मृलः । भावे घन् । तं मृलं प्रतिष्ठां प्रभुतां याहि प्राप्नुहि इति स देवीसखीजनः तुहिनाचलसंस्थितां तां दृष्ट्वा उच्चेर्जगाद उक्तवान् । कीदशी देवी । शुम्भिनशुम्भयोः।शुम्भ भासनिहंसनयोः।भवादिः परस्मैपदी।शुम्भित रणे भासते हिनस्ति चेति शुम्भो देलः । पचायच् । नितरां शुम्भिनशुम्भाविष्ये शुम्भाहेंसनविषये यतमाना शुम्भिनशुम्भया शुम्भाविश्वम्भा शुम्भिनशुम्भः शुम्भिनशुम्भा शुम्भिनशुम्भविषये शुम्भिनशुम्भा यान्ति हिसने विषये यतमाना शुम्भिनशुम्भया शुम्भाविश्वम्भाविष्यभिचारार्थं इतिवचनात् । धालन्तरे कारकान्तरेऽपि च डो भवित डिल्यभस्यापि टिलोपः । स्त्रियं शुम्भिनशुम्भया देवी । पुनः कीदशी लं । क इति पदच्छेदः । अव रक्षणे किप्। 'ज्वरलरिह्यविमवासुपधायाथं इति वकारस्य अकारस्य च कठादेशद्वये सवर्णदीर्घले दः रक्षिका इति देव्यभीष्टार्थो देवीसखीजनेन विणतः । संस्थितां सम्यवस्थितां । 'संस्थाधारे स्थितौ मृतौ'॥ ६॥

( ४ नागोजीभट्टी ) स दृष्टेति । तुहिनं हिमम् । मूलं समीपम् ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) स दृष्टा तामिति ८॥६॥

(६ दंशोद्धारः) स दृष्ट्वेति । तुहिनाचलो हिमाचलः । मृलं समीपम् । 'मृलमार्य शिफायां स्याद्धे निकुन्नेन्तिकेऽपि च' इति विश्वः ॥ ६ ॥

## न चेत्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति । ततो वलान्नयौम्यद्य केशाकर्षणविह्वलाम् ॥ ७ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ७॥

(२ चतुर्धरी) चेत् यदि॥ ७॥

(३ शान्तनवी) हे देवि अद्य अस्मित्रहिन भवती प्रीत्या खेहेन खरुच्या मद्रतीर मम धूम्रलोचनस्य भर्तारं पोषकं खामिनं शुम्भं नोपेष्यतिचेत् ततस्ताहं अगमनादपराधतः एषोऽहं धूम्रलोचनः अद्याधुनैव बलाद्वलात्कारेणैव केशाकर्षणिव-हुलां केशानामाकर्षणादाश्चथनात् विद्वलां विवशां विकलां विद्दस्तां व्याकुलां भवतीं देवीं मद्भतीरं प्रापयामि । स्वामिनं शुम्भं नयामि प्रापयामि।वर्तमानसामीप्ये भविष्यति लट्। उपध्यतीति भवच्छब्दयोगे प्रथमपुरुष एव। एत्येधत्युठ्सु वृद्धिः। इति शुम्भा-उक्लोऽर्थः । देव्यनुकूलोऽर्थस्त्वेषः । हे देवि अद्य भवती मत् मां सखीजनं आप्तवर्ग प्राप्य । कर्मणि ल्यब्लोपे पश्रमी अवलात् अवलात्कारेण स्वतएव त्रीत्या हर्षेण भर्तारं शिवं न उपैष्यति चेत् उपगमिष्यति चेत् । द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थ गमयतः । ततः एषोऽहं सखीजनः त्यां केशाकर्षणविद्वलां यामि प्राप्नोमि भजामि । कश्च ब्रह्मा अश्व विष्णुः तौ कौ तयोः ब्रह्म-विष्ण्वोश्व ईशः खामी शिवः केशः तस्य केशस्य शिवस्य आकर्षणं आङ्कानं तस्मिन्विषये विह्वलां लिजतलादाकुलां ला लां यामि भजामीति देव्यभीष्टार्थाः देवीसखीजनेन प्रस्तुतः । अथ प्रकारान्तरं यथा उपेष्यतीस्त्र उप एष्यति इति छेदः । नचेत्प्रीत्या इत्येकं पदं । 'उ संबुद्धौ रुषोक्तौ च शिववाचि लनव्ययं' । धूम्रलोचन आह । उ देवि हे देवि अद्य मद्भर्तारं मत्स्वामिनं शुम्भं एष्यति प्राप्स्यति । किंविशिष्टा सती भवती एष्यति । पा रक्षणे । पान्ति रक्षन्ति निवारयन्ति पाः । कर्तरि किपि जसि रूपं । अज गतिक्षेपणयोः । पो रक्षकान् शुम्भस्य परिवारान् अजित क्षिपति न्यक्करोति अधः करोति दूरीकरोति इति पा देवी । 'सप्तम्यां जर्नेर्डः' 'अन्येष्विप दृश्यते' इत्यत्र अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थ इति वचनात् धालन्तरादिप कारकान्तरेऽपि च डो भवति । डिल्यभस्यापीति अजराशब्दस्य टेलेंपः । स्नियामजाद्यतष्टाप् । हल्ङ्यादि-लोपे सति पा इति रूपं । पा शुम्भरक्षकक्षेपिका देवी एवंविधा सती शुम्भं हन्तुं एष्यतीत्यर्थः । पुनः किंविशिष्टा सती भगवती शुम्भं हन्तुं एष्यतीलर्थः । किंविशिष्टासती भगवती शुम्भं हन्तुं एष्यति न चेत्प्रीला । अकारान्तमेतत् । चिती संज्ञाने चेतन्ति केचन तानन्ये प्रयुक्तते इति 'हेतुमति च' इति णिच् ततः किए । 'णरनिटि' 'वेरपृक्तस्य' लोपः । अप्रत्ययलक्षणेन गुणः । चेतः देवर्ष्यादयः तेषु चेत्सु बोधयितृषु वैदिकधर्मप्रवर्तियतृषु देवर्घ्यादिषु विद्वत्सु प्रीतिः स्नेहः चे.पीतिः । न इति नत्रोऽन्यएव निषेधार्थो निपातः न विद्यमाना चैत्प्रीतिर्येषां दैत्यानां ते नचत्प्रीतयो दैत्याः । 'नलोपो नवः' इति वास्ति नतु नशब्दस्याप्यननुबन्धकस्य । उज्झ उत्सर्गे । नचेत्र्रीतीन् अविद्यमानविवुधप्रीतीन् देखान् उज्झति उत्स्रजित परिवर्जयित हिनस्तीति पूर्ववत् उपस्ये डिल्यभस्यापि टेलेंपः । सच उज्झेरेव । स्त्रियां डान्तादाप् । 'इको यणचि' हल्डयादिलोपः । नचेत्रीत्या देवी दैलान् विवुधविद्वेषिणः उज्झन्तीत्यर्थः । यत ईंदशी भवन्ती देवी शुम्भं प्रति तत्पक्षिकसैनिकविद्राविका च विवुधविद्वेषिहन्त्री च सती एष्यति ततः अद्य अधुनाहं धूम्रलोचनः सन् भंवती देवी वलात् बलं सैन्यं प्राप्य। कर्मणि ल्यब्लोपे पश्रमी। न यामि न गच्छामि मद्भर्तारं च न गच्छामीत्यर्थः । कीदशीं भवतीं एषकेशाकर्षणविद्वलां इत्येकं पदं । इष गतिहिंसादर्शनेषु । भवादि-रात्मनेपदी आङ्पूर्वः । आसमन्तादीषन्ते हिंसति एषः पचादाच् । एषाणां हिंसकानां दैत्यानां केशाः मूर्धजाः तेषामाक-षणं निम्नहणं तस्मिन् विषये विशेषेण द्वाला । द्वाल चलने द्वलित चलित पतते चेष्टते इति पचाराच् । एषकेशाकर्षणविद्वलां तां दैलकेशाकर्षणसज्जचेष्टामित्ययं देवीष्टार्थः ॥ ७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) विपक्षे वाधकमाह । नचेदिति । तहीं लर्थः ॥ ७ ॥

(५ जगचनद्रचिनद्रका) नचेत्रीत्येति ९॥७॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ७॥

१ 'नयाम्येष्य' इति पाठः ।

### दैव्युवाच।

## दैत्येश्वरेण पहितो बलवान्बलसंदृतः । बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोस्यहम् ॥ ८॥

(१ गुप्तवती) बलवान् रूपवान् । बलसंवृतः काकैरावृतः । बलाच्छरीरस्थौत्यमात्रात् । किं ते करोम्यहं तवाहंकारं कृतिसतं करोमि । बलं गन्धे रसे रूपे स्थेमनि स्थौत्यसेनयोः । बलो हलायुधे दैत्यभेदे बलिनि वायसे इति विश्वः ॥ ८॥

( २ चतुर्धरी ) बलवान् सामर्थ्यवान् इति सोक्षुण्ठं । बलसंवृतः करोमि कर्तुं शक्रोमि ॥ ८ ॥

(३ शान्तनवी) हे धूम्रलोचन लं बलवान् सामर्थ्ययुक्तः वीर्योपेतः बलसंवतः वलेन सैन्येन संवतो वेष्टितः संगतः अथव दैलेश्वरेण शुम्मेन प्रहितः प्रस्थापितः बलात् बलात्कारेण एवं केशाक्षणविह्नलां मध्जाच्छन्नविवशां मामवलां नयसि ततोऽहं ते तव किं करोमि। लां प्रति किमप्यहं स्त्रीलात् युद्धादिकं कर्तुमक्षमोस्मीति शुम्भानुकूलोऽर्थोयं। देव्यनुमतोऽर्थ-स्लेषः। हे धूम्रलोचन लं बलवान् बलसंवतश्वेति दैलेश्वरेण शुम्भेन प्रहितः प्रस्थापितोऽसि ततो मां नयसि। एवंसित लामहं पृच्छामि। बलमत्ति बलात् अहं बलाट् मां देवीतो धूम्रलोचनस्य संबन्धि वस्तु किं नयसि किं यापयसि। नयते- दिक्मिकलादजां प्रामं नयतीतिवत्प्रधानमप्रधानं चेति कर्मद्वयं वक्तव्यं। तत्र वलादं मां देवीं प्रधानं कर्म द्वितीयं किं स्थात् तद्द्वि। अथेह प्रकृतलात्प्रसक्तलात् बलादं मां देवीं शुम्भं च चेन्नयसि तिहं बलादिमितिकृला तस्य सामर्थ्यमतस्यामि संहरिष्यामि। अथ बलादं मां देवीं लमेवात्मानं नयसि तिहं लामेव धूम्रलोचनमतस्यामि संहरिष्यामि। अथ बलादं मां देवीं लत्सवन्धीयं सैन्यं नयसि तिहं सुतरां तदेवातस्यामि सहरिष्यामि। ततः ते किं करोमि किमस्ति ते यत्करोम्यहं। हे धू- मुलोचन समस्तं ते यत् किंचिदस्ति तद्द्वि तदिष विनष्टं करोमीति कोधावेशोत्थो देव्यभिप्रायः॥ ८॥

(४ नागोजीभट्टी) देव्युवाच । दैत्येश्वरेणेति । एवं केशाकर्षणविद्वलां बलात् सामर्थ्यसत्ता अवशता च । सावष्ट-

म्भोक्तिरेषा ॥ ८॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) देव्युवाचेति १०। दैत्येश्वरेणेति ११॥ ८॥ (६ दंशोद्धारः) दैत्यो वलवान् समर्थः। बलसंवृतः सेनापरिवृतः। करोमि कर्तु शक्कोमि॥ ८॥

#### ऋषिरुवाच।

## इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः । हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराश्विका ततः ९

(१ गुप्तवती) ॥ ९ ॥

(२ चतुर्धरी) सा अम्बिका तं भस्म भस्मसात् चकार इत्यन्वयः । भस्मसात् भस्मखरूपिमिति वा पाठार्थौ ॥ ९ ॥ (३ शान्तनवी) इत्येवं देव्याउक्तः स धूम्रलोचनः असुरः तां देवीं अभ्यधावत् वेगेन अभ्यद्रवत् । स्र गतौ । सर्ते-वेंगितायां गतौ धावादेशो वक्तव्यः । यद्वा धावु गतिशुद्धोः । उभयपदी । ततोऽनन्तरं साम्बिका देवी तं धूम्रलोचनं कोधानलज्वालागर्भेण हुंकारेणैव भस्म चकार् भस्मीचकार । 'हुं वितर्के परिप्रश्ने भित्सायां भर्त्सने भये । कोधे दुःखे विकारेऽपि मन्त्रभदेपि चाव्ययं'। कचिच्च भस्मसाचकारेतिवा पाठः । 'विभाषा सातिकात्सन्ये' इति अभूततद्भावे कृभ्वित्योगे संपद्यकर्तरि चिवरित्यस्मिन्वषये स्कृत्स्वतायां मन्यमानायां सातिप्रत्ययः । अभस्म भस्म चकार कात्कर्येन भस्मसाचनकार । धूम्रलोचनशरीरं कृत्स्वमपि भस्मीचकारेत्यर्थः । अन्तर्वातिविभक्तयाश्रितेन पदलेन न लोपवत् । पादान्तयतिरछान्द-सलेन वा । सानावाश्रिता । हुं इत्यस्य कारणं हुंकारः हुंकृतिरित्यर्थः ॥ ९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । इतीति । तं सा भस्मचकारेत्यन्वयः ॥ ९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ऋषिरुवाचेति १२ । इत्युक्त इति १३ ॥ ९ ॥

(६ दंशोद्धारः) इत्युक्त इति । भस्मसादिति पाठः ॥ ९ ॥

## अथ कुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका। ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णेस्तथा शक्तिपरश्वर्धेः ॥ १० ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ १०॥

(२ चतुर्धरी) महासैन्यं सेनासमुदायः । सायकै: शरैः । परश्वधैः कुठारैः ॥ १० ॥

( ३ शान्तनवी ) अथ धूम्रलोचने भस्मीकृते तथा कुद्धं असुराणां सैन्यं कर्त्त तीक्ष्णैः सायकैः तथा शक्तिसहितैः परश्वर्षः शक्तिसहितैः परश्वर्षः कठारैरिम्बकां देवीं ववर्ष शरसंपातेन शक्तिपातेन परशुपातेन च देवीं संछादयामास । असुरसेनामिस्पर्थः । शक्तिपरक्वथैरिति मध्यमपदलोपी समासः । द्वन्द्वे तु सेनाङ्गलादेकवद्भावः स्यात् । 'परशुश्च परश्वधः' ।

इह असुरमहासेन्यं कर्त । अम्बिकामायुधैर्ववर्ष संछादयामास । ततोऽनन्तरं सिंह एव असुरसेमया युयुधे नैवाम्बिकेति कस्यविदाशङ्का स्थात् किमम्बिका असुरशरसंपाततो मृता न जीवित सेति । यद्यप्युत्तरत्र सा समानीयतां लिविति तद्मृततोपत्स्यते । तथापि सा महासुरसंपाततः संमूचिंछता सती पुनकृत्थाय योद्धुमक्षमाभूत् । अन्यथा युध्यतेव किनेति वी-रक्मण्यपकर्षः स्थात् । अतः सोपि युयुधे । तद्यथा तत्रैव श्लोके अम्बिका अम् भवित इति पदच्छेदः । अम्बिका कर्त्री । महासैन्यं कर्म । 'उप्रश्लेऽक्षिकृतौ रोष आम् स्मृतौ चावधारणे' । अथ धूम्रलोचनः संप्रामे देव्या मस्मीकृत इति अम् इति मनसा स्मृला कुद्धं कोधाविष्टं असुराणां महासेन्यं कर्म । अम्बिकापि कुद्धा सती तथा तद्वदेव तीक्ष्णैरेव सायकैः शिक्षपरश्लेश्व शक्तिभः सहितैः कुठारेश्व ववर्ष असुरसेनां संछादयामास । यद्वा अमिलवधारणे । अथ तथा कुद्धमसुराणां महासैन्यं कर्म । अम्बिका आम् अम्बिकैय देव्येव तीक्ष्णैः सायकैः तथा शक्तिपरश्वधेश्व ववर्ष । नलसुरमहासेनां अम्बिका इति अम्बिकाया एव वीरकर्मण्युत्कर्षः ॥ १० ॥

(४ नागोजीभट्टी) अथेति । अम्बिका कर्त्री । अतएव तथा खारस्यम् ॥ १०॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) अथ कुद्रमिति १४॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १०॥

## ततो धुतसटः कोपात्कृता नादं सुभैरवम् । पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥ ११॥

(१ गुप्तवती ) धुतसटः कम्पितकेसरः ॥ ११ ॥

(२ चतुर्धरी) धतसटः कम्पितकेसरः । पपात प्राविशत् । अर्शआदिपाठात् खवाहन इति बहुवचनात् कर्मणि स्युः । सोऽनन्यसाधारणो निजभूतो वाहनः ॥ ११॥

(३ शान्तनवी) ततः कोपात् धुतसटः किम्पितस्कन्धकेसरः स सिंहो देव्याः वाहनो वाहनीभूतो देव्याः सिंहः सु-भैरवं अतिभयंकरं नादं सिंहनादं कण्टगर्जनं कृत्वा असुरसेनायां हिंसितुं पपात । उत्प्रुत्य निपपात । खवाहनमिति पाठे अ-नन्यसाधारणं वाहनं देव्या एव सिंहो वाहनं नान्यस्येति स इति पाठे प्रसिद्धः सिंहो भीरोरयं त्रासकारी भैरवः त्रिलिङ्गः 'वाहनमाहितात्' इति निर्देशाद्वाहनशब्दो नपुंसकलिङ्गः ॥ ११ ॥

(४ नागोजीभट्टी) निर्नायकसैन्ये देव्याः प्रयासो व्यर्थ इति मला सिंहो युयुधे। तत इति तत्र हेतुगर्भविशेष-णम्। खवाहन इति । अर्धचीदिलात्पुंस्लं। स्त्रीयवाहन इत्यर्थः। पपात प्राविशत्॥ ११॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ततो धुतसट इति ॥ १५ ॥ ११ ॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । धुतसटः कम्पितकेसरः । वाहयतीति वाहनः । कर्तरि वाहुलकाह्युट् । सः प्रसिद्धः । स्ववाहनः इति पाठे स्वस्या वाहनः । सर्वनाम्रो यृत्तिमात्रे पुंवद्भावः । आर्षलाद्रस्वलिमिति चतुर्भुजोक्तिस्वसाध्येव ॥ १९॥

### कांश्चित्करमहारेण दैत्यानास्येन चापरान् । आंकान्त्या चाधरेणान्याञ्जघान स महासुरान् १२

(१ गुप्तवती) ॥ १२॥

(२ चतुर्धरी) आक्रम्यातिक्रम्य । आक्रान्खेतिपाठे आक्रान्खा भयेन ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवी) असुरसेनायां निपत्य सिंहः किमकाषींत्तत्राह । स सिंहः पश्चास्यः करप्रहारेण कांश्विद्दैशान् जघान। स सिंहः अरणेनाकम्य अन्यान् महासुरान् जघान जिहिंस । स सिंहः खलु पश्चास्यः एकं आस्यं वक्तं आस्यवत् घातकलात्करद्वयं चरणद्वयं चात्यचतुष्टयं । पश्चास्यानि युद्धसाधनानि यस्य स पश्चास्यः । आक्रम्य चाधरेणान्यान् इत्यपि पाठे अधरेण चरणभागेनाकम्यान्यान् महासुरान् जघानेत्येवार्थः । अन्यथा अधरेणोष्ठेन महासुराणामाकमणं न संभवति । अथ देवीप्रभावात्संभवेत् । तस्याप्यास्येन चापरान् जघानेत्यास्यप्रहणेनैवाधरस्यापि युद्धसाधनत्वेन प्रहणस्य सिद्धलात्पुनरधरेणेति केयं वाचोयुक्तिहिक्तमतां । यद्वा अधरेण ओष्ठेन स्फुरितेन प्रकटीकृतः कोपाध इत्युपच-यते । अधरेण कोपेनाकम्य । यद्वा अधस्तादुपचारतः शरीरसाधस्तादधोभागेन उरोदेशेनाकम्य । यद्वा अविद्यमाना धरा भूर्यत्र सोऽधरः आकाशदेशः तेन अन्तरिक्षेणाकम्य निरुध्य ॥ १२ ॥

(४ नागोजिभट्टी) कांश्विदिति । स सिंहः । आक्रान्तिराक्रमणं तेन च अधरेण अधरकायेनाधरोष्टेन च अन्यान्म-हासुरान्दैत्याञ्जघानेत्यन्वयः ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) कांश्चित्करेति १६॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १२॥

१ 'आऋम्य चा' इति चतुर्धरीपाठः।

## केषांचित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी। तथा तलपहारेण शिरांसि कृतवानपृथक् ॥ १३॥

(१ गुप्तवती)॥ १३॥

(२ चतर्थरी) कोष्टानि हृदयानि । केसरी सिंहः । तलो विस्तृताङ्गुलिपाणिः ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) स केसरी सिंहः केषांचिद्देशानां कोष्ठान् जठराभ्यन्तरदेशान् नखेः नखरैः उत्पाटयामास विदार-यामास । पट भाषार्थश्रुरादिः । धालनेकार्थलेन प्रयोगतो विदारणार्थः । 'असाकल्ये तु चिच्चन' 'पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुस्-लोन्तर्गृहं तथा' । कोष्ठानि केसरीति तु पाठे व्यव्ययेन छान्दसं नपुंसकलं । यद्वा कोष्ठान् इकेसरी इति छेदः । इः कामः । इना कामेन चरति इचारी इकेसरी । अनिवारितप्रसरः केसरीव्यथः । मध्यमपदलोपी समासः । तथा तलप्रहारेण हस्तस्य तलघा-तेन चपेटेन चपेटया चपेटाघातेन केषांचिद्दैल्यानां शरीरेभ्यः शिरांसि मस्तकानि पृथक् पृथमभूतानि कृतवान् । करनखपअ-रेण शिरांसि छित्त्वा भुवि पातयामासेल्यथः । 'पाणो चपेटप्रतलप्रहस्ताविस्तृताङ्गुलो' केचिदाहुः तलाभ्यां द्वाभ्यां प्रवर्ति-तेन प्रहारेण शिरांसि पृथक् कृतवानिति । युक्तमेतत् । यदभ्यधुः । 'द्वां संहतो सिंहतलो प्रतलो वामदक्षिणां' । द्वौ प्रतली संहतौ वामदक्षिणाल्यों मिलिती सिंहतलो सिंहतलाल्यों कथ्येते । सिंहो हि मिलिताभ्यां चपेटाभ्यां हन्ति ॥ १३ ॥

( ও नागोजीभट्टी ) केपामिति । कोष्टानि तु उदरमध्यानि ततो । विस्तृताङ्गुलिः पाणिः ॥ १३ ॥

(५ जगद्यन्द्रचिन्द्रका) केषांचिदिति १७॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १३ ॥

## विच्छिन्नवाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १४॥

(३ शान्तनवी) तथा शौर्यभाजा तेन सिंहेन अपरे शत्रवः महासुराः विच्छित्रवाहुशिरसः कृताः । वाहवश्च शिरांसि च मस्तकानि वाहुशिरः । प्राण्यङ्गलादेकवद्भावः । तथा विच्छित्रं शिरो येषां ते । अथच तथा शौर्यशाली धुतकेसरः स केसरी सिंहः अन्येषां महासुराणां कोष्टात् अन्तर्जठरात् जठराभ्यन्तरदेशात् कोष्ठं विदार्य । कर्मणि क्यव्लोपे पश्चमी । रुधिरं पपौ पा पाने । एतेन सिंहस्यापि वीरपानोचिती सूचिता । 'वीरपानं तु यत्पानं यृत्ते भविनि वा रणे' । 'पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा' ॥ १४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १४॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) विच्छित्रेति १८॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १४ ॥

### क्षणेन तद्धलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना । तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १५॥

(२ चतुर्धरी) महात्मना महोत्साहेन ॥ १५॥

(३ शान्तनवी) तेन केसरिणा सिंहेन देव्याः वाहनेनातिकोपिना । अतएव क्षणेनेव तत् प्रसिद्धं बलं सैन्यं । यद्वा तस्य धूप्रलोचनस्य बलं सैन्यं क्षयं नीतं नाशं प्रापितं । 'निर्व्यापारस्थितो कालविशेषोत्सवयोः क्षणः'। 'निल्यापचयौक्षयौ'। 'आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धः स्वभावो ब्रह्मवर्ष्भं च'। अतितरां कोपिना ॥ १५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) क्षणेन तद्वलमिति १९॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १५॥

## श्रुता तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् । बलं च क्षयितं कृत्स्तं देवीकेसरिणा ततः ॥ १६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) क्षयितं क्षययुक्तं । तारकादिलादितच् वा क्षयशब्दात्तत्करोतीति णिजन्तान्निष्टा ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) इह श्रवणाकोपनाज्ञापनाकियात्रयापेक्षेककर्तृकलेन श्लोकयुग्मस्यैको ८न्वयो ज्ञेयः । देव्या तत्प्रसिद्धं

१ 'क्षपित' इति शान्तमवीसंमतः पाठः ।

धूम्रलोचनं असुरं निहितं भस्मितं श्रुला आकर्ण्यं ततः देवीकेसिरणा देव्याः सिंहेन तस्य धूम्रलोचनस्य कृत्स्रं बलं सैन्यं क्षियतं नाशितं च श्रुला देव्याधिपितः शुम्भः कोपतः स्फुरिताधरः संरम्भकम्पितोष्टः सन् चुकोप चुकोध । अथ तौ प्र-सिद्धौ प्राग्दष्टदेवीकौ चण्डमुण्डो महासुरौ कर्मभूतौ आज्ञापयामास च निजभृत्यौ नियुयुजे । क्षिपतिमिति । क्षिप प्रेरणे चुरादिः अदन्तः । प्रेरितं दूरीकृतं । विनाशितिमिति यावत् । क्षियितमिति पाठः । क्षयः संजातोऽस्वेति तारकादिलादितच् । आज्ञा-पयामास । ज्ञा नियोजने चुरादिः । स्वार्थे णिच् ॥ १६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) थुलेति । क्षयितमिति क्षयशन्दादाख्यातसन्नन्तात् क्तः । कृतक्षयमिति ॥ १६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) श्रुला तममुरमिति २०॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः) शुलेति । क्षयितं क्षयं प्रापितं। तारकादिलादितच्। क्षयनमिति पाठे क्षिधातोर्ष्यन्तात् क्तः॥१६

# चुकोप दैत्याधिपतिः शुरुभः प्रस्फुरिताधरः। आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ।।१७॥ (१ गुप्तवती ) ॥ १७ ॥

(२ चतुर्धरी) तौ पूर्वोक्तौ ॥ १७ ॥

(३ शान्तनवी) अस्यार्थः स्फुटलात्र विवृतः ॥ १७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तौ पूर्वो ॥ १०॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) चुकोप दैलेति २१॥१०॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १७॥

## है चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ । तत्र गच्छत गला च सा समानीयतां लघु ॥ १८ ॥

(१ गुप्तवर्ता) तत्र गच्छत । तकारे विन्दुलोपः छन्दोनुरोधात् । सैनिकहिताभिप्रायकं बहुवचनं वा । उत्तरश्लोके वा इति दर्शनात् । उत्तराध्याये आज्ञप्तास्त इत्युक्तेश्व १८ ।।

(२ चतुर्धरी) गच्छतेति छन्दोनुरोधात् विन्दुलोपो (बाहुत्यात्) व्यत्ययात् । द्वयोरेव वा वहुवचनं गौरवोत्त्या प्रस्मेकं वा । एवंच उत्तरत्रापि गच्छतमित्येव पाठः ॥ १८ ॥

(३ शान्तनवी) हे चण्ड हे मुण्ड युवां बहुभिर्वेतैः सैन्यैः परिवारितौ परिवेष्टितौ संतौ तत्र गच्छतं । कुत्र यत्र सा देवी वर्तते । गलाच गलैव क्षिप्रं लघु आग्रु सा देवी समानीयतां । युवाभ्यामिति शेषः । गच्छतमिति गमेलींण्मध्यमपुरुषस्य द्विवनस्य थसस्तम् । लोटो लङ्वदिति निर्देशात् । गच्छतेति पाठे चण्डमुण्ड तद्वलेषु वहुषु विवक्षितेषु । बहुवचनस्य पूर्ववदिति देशात् थस्य तः । हे चण्ड हे मुण्ड युवां बहुवलपरिवारितौ मुख्यौ द्वौ बहुभिर्वलानि च ते सर्वे यूयं मिलिला यत्र सा देव्यवर्तत तत्र गच्छत यात । गला तु लघु शीघ्रं सा समानीयतां । सा इल्लाभिहितं कर्म । तामिति द्वितीयमनभिहितं अजां प्रामं नीयतामितिवदनुसंधेयं । प्रधानं कर्माभिहितं नाप्रधानं । गच्छतेति वर्गापेक्षया बहुवचनं । अत एवाप्रे वक्ष्यित बहुवचनं यदि वः संशयो युधीति । ग्रुम्भानुकूलोऽयमर्थः । देव्यनुकूलोऽर्थस्लेषः । तथाहि गच्छतं तत्र गला तु सा आसं आनीयतां लघु इति पदच्छेदः । असु क्षेपणे भावे घच् । असनमासः । क्षेपोऽधःकारो न्यकारः । 'आस्तु स्वात्कोपपीडयोः' । तत्रधण्डमुण्डाद्यागमनं हष्ट्वा सर्खावर्गो देवीमाचष्ट । हे देवि लं आः कोपेन तत्र गच्छ । कुत्र यत्र चण्डो मुण्डश्च बहुभिर्वलैः सैन्यैः परिवारितौ स्तः । गला तु पुनः तं चण्ड मुण्ड च आह्वयस्त । हे चण्ड हे मुण्ड योद्धमागच्छिति स्पर्धया तमाकारय । किंच तु पुनः तया देव्या लघु शीघ्रं सा चण्डमुण्डसंबन्धिनी सेना आसं क्षेपं न्यकारं विनाशं च नीयतां योज्यतां इति सर्खी-वर्गोक्तोऽयं देव्यनुकूलोऽथोंऽधिगन्तव्यः ॥ १८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) हे चण्डेति बहुलैर्बहुभिरित्यर्थः । गच्छत गच्छतं । छन्दोनुरोधाद्विन्दुलोपः । लघु शीघ्रम् ॥१८॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) हे चण्डमुण्डेति २२॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः) हे चण्डेति । गच्छतमिति वक्तव्ये मकारलोप आर्षः । बलवत्त्वेन द्वयोरिप बहुत्वविवक्षया गौरवेण प्रत्येकं वा ॥ १८ ॥

# केशेष्वाकृष्य बध्वा वा यदि वः संशयो युधि । तदाशेषायुधेः सर्वेरसुरैर्विनिहन्यताम् ॥ १९ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ १९ ॥

(२ चतुर्धरी) यदीत्यादि । शीघ्रमागम्यतामित्यन्तेन देव्या हननपक्षमनु(यतम)ज्ञाप्य प्राचीनानयनपक्षं मुख्यतया निर्धारयत्रनुवदति बध्वेति । अथवा यदि वः संशयस्तदेत्यर्थः । तामम्बिकां च बध्वा गृहीलेत्यर्थः ॥ १९ ॥

१ 'बहुलै:' इति नागोजीभट्टीस्थः पाठः ।

### केषांचित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी। तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्पृथक् ॥ १३॥

(१ गुप्तवती)॥ १३॥

(२ चतुर्थरी) कोष्टानि हृदयानि । केसरी सिंहः । तलो विस्तृताङ्गुलिपाणिः ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) स केसरी सिंहः केषांचिद्देशानां कोष्ठान् जठराभ्यन्तरदेशान् नखेः नखरैः उत्पाटयामास विदार-यामास । पट भाषार्थश्रुरादिः । धालनेकार्थलेन प्रयोगतो विदारणार्थः । 'असाकल्ये तु चिच्चन' 'पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुस्-लोन्तर्गृहं तथा' । कोष्ठानि केसरीति तु पाठे व्यलयेन छान्दसं नपुंसकलं । यद्वा कोष्ठान् इकेसरी इति छेदः । इःकामः । इना कामेन चरति इचारी इकेसरी । अनिवारितप्रसरः केसरील्यथः । मध्यमपदलोपी समासः । तथा तलप्रहारेण हस्तस्य तलघा-तेन चपेटेन चपेटया चपेटाघातेन केषांचिद्देलानां शरीरेभ्यः शिरांसि मस्तकानि पृथक् पृथमभूतानि कृतवान् । करनखपञ्च-रेण शिरांसि छित्त्वा भुवि पातयामासेल्यथः । 'पाणौ चपेटप्रतलप्रहस्ताविस्तृताङ्गुलौ' केचिदाहुः तलाभ्यां द्वाभ्यां प्रवर्ति-तेन प्रहारेण शिरांसि पृथक् कृतवानिति । युक्तमेतत् । यदभ्यधुः । 'द्वौ संहतो सिंहतलौ प्रतलौ वामदक्षिणां' । द्वौ प्रतलौ संहतौ वामदक्षिणाख्यौ मिलितौ सिंहतलौ सिंहतलाख्यौ कथ्येते । सिंहो हि मिलिताभ्यां चपेटाभ्यां हन्ति ॥ १३ ॥

( ও नागोजीभट्टी ) केपामिति । कोष्ठानि तु उदरमध्यानि ततो । विस्तृताङ्गुलिः पाणिः ॥ १३ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) केषांचिदिति १७॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ १३ ॥

## विच्छिन्नवाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १४॥

(३ शान्तनवी) तथा शौर्यभाजा तेन सिंहेन अपरे शत्रवः महासुराः विच्छित्रवाहुशिरसः कृताः । वाहवथ शिरांसि च मस्तकानि वाहुशिरः । प्राण्यङ्गलादेकवद्भावः । तथा विच्छित्रं शिरो येषां ते । अथच तथा शौर्यशाली धुतकेसरः स केसरी सिंहः अन्येषां महासुराणां कोष्ठात् अन्तर्जठरात् जठराभ्यन्तरदेशात् कोष्ठं विदार्य । कर्मणि क्यच्लोपे पञ्चमी । रुधिरं पपौ पा पाने । एतेन सिंहस्यापि वीरपानोचिती सूचिता । 'वीरपानं तु यत्पानं यृत्ते भविनि वा रणे' । 'पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा' ॥ १४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १४ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) विच्छित्रेति १८॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १४ ॥

## क्षणेन तद्वलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना । तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १५॥

(१ गुप्तवती)॥ १५॥

(२ चतुर्धरी) महात्मना महोत्साहेन ॥ १५॥

(३ शान्तनवी) तेन केसरिणा सिंहेन देव्याः वाहनेनातिकोपिना । अतएव क्षणेनेव तत् प्रसिद्धं बलं सैन्यं । यद्वा तस्य धूम्रलोचनस्य बलं सैन्यं क्षयं नीतं नाशं प्रापितं । 'निर्व्यापारस्थितो कालविशेषोत्सवयोः क्षणः' । 'निलयापचयौक्षयौ' । 'आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः खभावो ब्रह्मवर्धम च' । अतितरां कोपिना ॥ १५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) क्षणेन तद्वलमिति १९॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १५॥

## श्रुता तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् । बलं च क्षयितं कृत्स्तं देवीकेसरिणा ततः ॥ १६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) क्षयितं क्षययुक्तं । तारकादिलादितच् वा क्षयशब्दात्तत्करोतीति णिजन्तान्निष्टा ॥ १६ ॥

<sup>(</sup>३ शान्तनवी) इह श्रवणाकोपनाज्ञापनाकियात्रयापेक्षेककर्तृकलेन श्लोकयुग्मस्यैको ऽन्वयो ज्ञेयः । देव्या तत्प्रसिद्धं

१ 'क्षपित' इति शान्तनवीसंमतः पाठः ।

धूम्रलोचनं असुरं निहितं भस्मितं श्रुला आकर्ण्यं ततः देवीकेसिरणा देव्याः सिंहेन तस्य धूम्रलोचनस्य कृत्सं बलं सैन्यं क्षियतं नाशितं च श्रुला देव्याधिपितः ग्रुम्भः कोपतः स्फुरिताधरः संरम्भकम्पितोष्टः सन् चुकोप चुकोध । अय तौ प्र-सिद्धौ प्राग्दष्टदेवीको चण्डमुण्डौ महासुरौ कर्मभूतौ आज्ञापयामास च निजभृत्यौ नियुयुजे । क्षपितमिति । क्षिप प्रेरणे चुरादिः अदन्तः । प्रेरितं दूरीकृतं । विनाशितमिति यावत् । क्षयितमिति पाठः । क्षयः संजातोऽस्येति तारकादिलादितच् । आज्ञा-पयामास । ज्ञा नियोजने चुरादिः । खार्थे णिच् ॥ १६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) शुलेति । क्षयितमिति क्षयशब्दादाख्यातसन्नन्तात् क्तः । कृतक्षयमिति ॥ १६ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) श्रुला तमसुरमिति २०॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः) शुलेति । क्षयितं क्षयं प्रापितं। तारकादिलादितच्। क्षयनमिति पाठे क्षिधातोर्ण्यन्तात् कः॥१६

# चुकोप दैत्याधिपतिः शुरुभः प्रस्फुरिताधरः। आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ।।१७॥ (१ ग्रुप्तवती) ॥ १०॥

(२ चतुर्धरी) तौ पूर्वोक्तौ ॥ १७॥

(३ शान्तनवी) अस्यार्थः स्फुटलात्र विवृतः ॥ १७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तौ पूर्वी ॥ १०॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) चुकोप दैस्येति २१ ॥ १० ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १७॥

## हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बर्डुभिः परिवारितो । तत्र गच्छत गता च सा समानीयतां लघु ॥ १८ ॥

(१ गुप्तवती) तत्र गच्छत । तकारे विन्दुलोपः छन्दोनुरोधात् । सैनिकहिताभिप्रायकं बहुवचनं वा । उत्तरश्लोके वा इति दर्शनात् । उत्तराध्याये आज्ञप्तास्त इत्युक्तेश्व १८ ।।

(२ चतुर्धरी) गच्छतेति छन्दोनुरोधात् विन्दुलोपो (बाहुत्यात्) व्यत्ययात् । द्वयोरेव वा बहुवचनं गौरवोत्तया

प्रसेकं वा । एवंच उत्तरत्रापि गच्छतमिलेव पाठः ॥ १८ ॥

(३ शान्तनवी) हे चण्ड हे मुण्ड युवां बहुभिर्वेकै: सैन्यै: परिवारितौ परिवेष्टितौ संतौ तत्र गच्छतं। कुत्र यत्र सा देवी वर्तते। गलाच गलैव क्षिप्रं लघु आग्रु सा देवी समानीयतां। युवाभ्यामिति शेषः। गच्छतिमिति गमेलींण्मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य थसस्तम्। लोटो लङ्वदिति निर्देशात्। गच्छतेति पाठे चण्डमुण्ड तद्वलेषु वहुषु विविक्षितेषु। बहुवचनस्य पूर्ववदिति देशात् थस्य तः। हे चण्ड हे मुण्ड युवां वहुवलपरिवारितौ मुख्यौ द्वौ बहुभिर्वेलानि च ते सर्वे यूयं मिलिला यत्र सा दे-व्यवर्तत तत्र गच्छत यात। गला तु लघु शीघ्रं सा समानीयतां। सा इत्यमिहितं कर्म। तामिति द्वितीयमनिभिहितं अजां प्रामं नीयतामितिवदनुसंधेयं। प्रधानं कर्माभिहितं नाप्रधानं। गच्छतेति वर्गापक्षया बहुवचनं। अत एवाघ्रे वक्ष्यित बहुवचनं यदि वः संशयो युधीति। ग्रुम्भानुकूलोऽयमर्थः। देव्यनुकूलोऽर्थस्लेषः। तथाहि गच्छतं तत्र गला तु सा आसं आनीयतां लघु इति पदच्छेदः। अमु क्षेपणे भावे घज् । असनमासः। क्षेपोऽधःकारो न्यकारः। 'आस्तु स्यात्कोपपीडयोः'। तत्रश्यण्डमुण्डायागमनं हष्ट्या सर्वावगों देवीमाचष्ट। हे देवि लं आः कोपेन तत्र गच्छ। कुत्र यत्र चण्डो मुण्डथ बहुभिर्वेलैः सैन्यः परिवारितौ स्तः। गला तु पुनः तं चण्डं मुण्डं च आह्नयस्व। हे चण्ड हे मुण्ड योद्धमागच्छेति स्पर्थया तमाकारय। किंच तु पुनः तया देव्या लघु शीघ्रं सा चण्डमुण्डसंबन्धिनी सेना आसं क्षेपं न्यकारं विनाशं च नीयतां योज्यतां इति सर्वी-वर्गोक्तोऽयं देव्यनुकूलोऽथींऽधिगन्तव्यः॥ १९८॥

( ४ नागोजीभट्टी ) हे चण्डेति बहुलैर्बहुभिरित्यर्थः । गच्छत गच्छतं । छन्दोनुरोधाद्विन्दुलोपः । लघु शीघ्रम् ॥ १८॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) हे चण्डमुण्डेति २२॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः) हे चण्डेति । गच्छतमिति वक्तव्ये मकारलोप आर्षः । बलवत्त्वेन द्वयोरिप बहुत्वविवक्षया गौरवेण प्रसेकं वा ॥ १८ ॥

# केशेष्वाकृष्य बध्वा वा यदि वः संशयो युधि । तदाशेषायुधैः सर्वेरसुरैर्विनिहन्यताम् ॥ १९ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ १९ ॥

(२ चतुर्धरी) यदीत्यादि । शीघ्रमागम्यतामित्यन्तेन देव्या हननपक्षमनु(यतम)ज्ञाप्य प्राचीनानयनपक्षं मुख्यतया निर्धारयन्ननुवदति बध्वेति । अथवा यदि वः संशयस्तदेत्यर्थः । तामम्बिकां च बध्वा गृहीलेत्यर्थः ॥ १९ ॥

१ 'बहुलै:' इति नागोजीभट्टीस्थः पाठः ।

(३ शान्तनवी) हे चण्ड हे मुण्ड बलानि च युष्माभिः सा देवी केशेषु मूर्धजेषु आकृष्य आच्छिला बध्वा वा र-ज्जिभिः सा समानीयतां । केशाकर्षणे बन्धने च वा वः युष्माकं यदि पक्षान्तरे संशयः स्यात् तदा युधि संयामे अशेषा-युधे: साधनैस्तयुक्तैर्वा सर्वेरसुरैर्युष्माभिः सा देवी विनिद्दन्यतां निघ्निता निजाधीना कर्तव्या । यद्वा विशेषेण निद्दन्तव्या निघा आयत्ता वस्या कर्तव्येति शुम्भानुकूलोऽर्थः । देव्यनुकूलोऽर्थस्लेषः । देवी स्ववर्गानादिक्षत् । हे मदीयाः गणाः यु-ष्माभिः स चण्डो मुण्डश्च केशेषु मूर्धजेषु आकृष्य बध्वा वा विनिहन्यतां । हे मदीयाः गणाः यदि वः युष्माकं केशाकर्षणे व-न्धने च संशयः स्यात् तदा युधि संयुगे अशेषायुधेः सर्वेर्युष्माभिः स चण्डो मुण्डश्च विनिहन्यतां । किविशिष्टैर्युष्माभिः । अ-सुरै: असून् दैत्यप्राणान् रान्ति गृह्गन्ति असुराः । 'आतोऽनुपसर्गे कः' । तैः दैत्यप्राणापहारिभिः इति देव्यभीष्टोऽर्थः । अन्यथा देव्याः पराभिभववचः श्रवणादपकर्षः शङ्कितः स्यात् । अथवा केशेषु आकृष्य वध्वा अव यदि वः संशय इति पद-च्छेद: । क: ब्रह्मा अ: विष्णु: इ: रुद्र: तेषामिव इषवो वाणा यस्या: सा केशेषु: तया देव्या केषेच्वा आकृष्य वध्वा दैत्यान् अव रक्ष । कान् अयदिवः अयेन शुभावहविधिना लब्धा दौर्येस्ते अयदिवो देवाः तान् अयदिवः संभृताः आभरणीकृताः श्यवः चक्रमण्डलाख्याः सर्पा यया सा संशयः कालिका देवी तत्संबुद्धौ हे संशये। तस्या युधः युद्धस्य संबन्धिन्यः आशा दिशस्तदाशाः तदाशासु प्रयुद्धाशासु प्रयुक्तानि ईषाः लाङ्गलदण्डा एव आयुधानि येस्ते तदाशेषायुधाः देत्याः तैः अस्य वि-ब्रहान्तरं लग्ने वक्ष्य इति तत्पद्विवक्षितविष्रहा । अत्रान्वयः । सलीभिर्देवी प्रार्थ्यते । हे संश्वाहे संभृतशयाहे संभृतचक्रमं-डल्याख्यसर्पाभरणे हे कालिके देवि लं अयदिवः अयेन लब्धस्वर्गान्देवान् अव रक्ष । अव रक्षणे । हे देवि केशेष्वा । तृतीयान्तमेतत् । ब्रह्मविष्णुरुद्रसद्दक्षवाणया लया देवपाशेन दैत्यान् आकृष्य आच्छिला वध्वा वा युधि युद्धे तदाशेषायुधैः यद्भिक्षप्रयुक्तरायुधेः सर्वेरसुरैः स चण्डः मुण्डश्च दैत्यौ विनिहन्यतां इति देव्यभीष्टीर्थः । द्वितीयः इषुर्वाणः केशेष्वा देव्या अव रक्ष अयदिवः देवान् हे संशये हे संभृतसर्पाभरणे तदाशेषायुधैः तस्यां युधि विषये आसमंतात् आशाः अश्रुवानाः **ईषा लाहुलदण्डाः आयुधानि येषां ते तदाशेषायुधाः दैलाः** तैः स विनिहन्यतां चण्डमुण्डैश्चेत्युक्ते देव्या अपि विनिहन्यतां इति गम्यते । यथा पुत्रेण सह पिता भुद्धे इत्यत्र पुत्रोपि भुद्धे इति गम्यते ॥ १९ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) आनयने प्रकारद्वयमाह । केशेष्विति । आकर्षणमात्रादनागमने वन्धनं च इति गौरवाद्वहु-वचनं । द्वतीया सहार्थे । युधि युद्धे प्रसक्ते यदि तथा नयने संदेहस्तदा सर्वेदेँत्यैः सकलायुधैः सा विशेषेण निहन्यतां । मार्-र्यतामित्यर्थः ॥ १९ ॥

(५ जगचनद्रचिनद्रका) केशेष्वाकृष्येति २३॥१९॥

(६ दंशोद्धारः) केशेष्विति । यदीत्यादिशीघ्रमागम्यतामित्यन्तेन हननपक्षमन्य प्राचीनं वध्वानयनपक्षं निर्धार-यति । बध्वेत्यादि । यद्वा यदि वो युधि संशयस्तर्हि हन्यताम् । यदि संशयो न तर्हि बध्वा गृहीत्वा आगम्यतामित्यर्थः । यद्वा अशेषायुधैविनिहन्यतां ताड्यतां । पुनः सिंहे निपातिते तस्यां हतायां । भूमो गतायां इत्यर्थः ॥ १९ ॥

## तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते। शीघ्रमागम्यतां बध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् २० इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधे षष्टोऽध्यायः॥६॥

(१ गुप्तवती) अथाम्बिकामिति । अथवा अम्बिकां जीवन्तीमेव बध्वा गृहीला आगम्यतामित्यर्थः । अथ हननानन्तरं वध्वा शवमेव वध्वेत्यर्थः इति केचित् । इह चलार उवाचमन्त्राः ॥ २०॥ इति श्रीगुप्तवलां मन्त्रव्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ (२ चतुर्धरी) अपर आह । तस्यां हतायां वलक्षतायां । अपर आह । सिंहे विनिपतिते सित तस्यां हतायां

भूमौ गतायां । अत्र पक्षे हननं गत्यर्थः । हन हिंसागत्योः । गत्यर्थाः प्राप्त्यर्थाः । यद्वा दुष्टायां सेनायां दुष्टा सेना वरूथिनी । शीग्रमागम्यतामिति काकाक्षिवत्संबन्धः ॥ २० ॥ इति चतुर्धरीटीकायां धूम्रलोचनवधोनाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

(३ शान्तनवी) हे चण्ड हे मुण्ड हे बलानि च युष्माभिः सर्वैः देखेः दुष्टायां दैल्यद्वेषिण्यां तस्यां देव्यां हतायां ताडितायां सत्यां परास्कृतायां तदीये सिंहे विनिपातिते व्यस्कृते वा शीघ्रमागम्यतां निजस्थानं प्राप्यतां । अथ सा जीन्वती आनेतुं शक्या चेताईं तामिन्वकां गृहीला बध्वा शीघ्रमागम्यतां । तद्दर्शने ममाभिलाषोऽस्तीत्यभिप्रायः । तस्यां हत्यां इति अतिकोपेन प्रज्विलतात्मनां अतिकोपिना पुंसा प्रवलशत्त्रो मृथे मृतोपि द्रष्टुं इष्यते । अथवा कोधज्विलिन व्याकुलचेतसा तस्यां हतायां समागम्यतामिति तायदुक्तं । ततः पुनरप्युक्तं बध्वा तु तां जीवतीमेव अम्बिकां शीघ्रं गृहीला युष्माभिरागम्यतामित्युक्तं । ननुतामिन्वकाशब्दो मातृवाचीति शुभः कथं ब्र्यात् । तामिन्वकामेवाभिगन्तुकामः । अत्राहुः शुम्भादन्येषां साम्बिकवेति तस्यां चण्डमुण्डादीनां रमणाभिलाषो न कर्तव्यः । इयं हि युष्माकसम्बेवेति सूचियतुं अम्बिकामिन्त्युक्तं । मातृगमनं हि पशुपक्षीतरेषु स्वत एव गीहतं इति शुम्भानुकूलोऽर्थः । देव्यनुकूलोऽर्थस्त्वेषः । तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपा आतिते शीघ्रं । आगम्यतां बध्वा गृहीला तामथाम्बकां इति पदच्छेदः । हतायामिति हन्तेर्गत्यथं क(मिण)

तिर कः । विनिपा इति पैओवे शोषणे । कर्तरि किप् । विशेषेण नितरां पायित शत्रून् शोषयित विनिपाः तया विनिपा देव्या आतिते इति । अत सातत्यगमने । अतनं आतः । भावे घत्र् । आतः संजातोऽस्याः सा आतिता तत्संबुद्धौ हे आतिते हे देवि अम्बिकामिति अम्बिकाशब्देन देवीहननं विवक्षितं । तिर्ह अवि रिव लिव अवसंसने इत्यतः कर्तरि जुलि वोरकार्रोदेशे इत्ये च अम्बते लम्बते शत्रूणां गलेष्विति अम्बिका या रजुर्विवाहकृता इति विवक्षितपद्विम्रहः । अत्रायं देव्यमुक्लोऽन्वय उच्यते । हे सिंहे च अन्यत्र च आतिते हे जगद्रक्षणाय संजातसत्तगते हे देवि तस्यां दुष्टायां देवद्वेष्टिण्यां देवसेनायां हतायां गतायां उपस्थितायां सत्यां अथानन्तरं विनिपा विशेषेण नितरां पायन्त्या शत्रून् शोषयन्त्या लया देव्या अम्बिकां शत्रुगलेषु लिम्बकां पाशरजुं गृहीला तां देत्यसेनां बध्वा शीघ्रं आगम्यतां इति सखीिमः देवी निगिदितेति देव्यभीष्टार्थसिद्धिः ॥ २० ॥ इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीतोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजश्रीशंतनुचकवितिवरचितायां शान्तव्यां चिष्डिकामाहात्म्यटीकायां धूम्रलोचनवधविध्युपलक्षितः षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

(४ नागोजिभट्टी) उपसंहरति । आगम्यतामित्यन्तेन । सर्वथा प्रहीतुमशक्या चेदेवं हन्तव्या नान्यथेत्याह । ब-ध्वेति । अथेति पक्षान्तरे । यदा शक्यते तार्हे बध्वा तां गृहीलैवागन्तव्यमित्यर्थः ॥ २० ॥ इति शिवभद्रसुतसतीगर्भजना-गोजीभदृकृते सप्तशातीव्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) तस्यां हतायामिति २४ ॥ २० ॥ इति श्रीमगीरथविरचिताकण्वगोविन्दकृतसप्तशतीमन्त्र होमविभागकारिकाणां जगचन्द्रचिन्द्रकाख्यटीका संपूर्णा ॥ ६ ॥

(६ दंशोद्धारः) इति श्रीदंशोद्धारटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

## सप्तमोऽध्यायः ७

#### ऋषिरुवाच ।

### आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्रण्डपुण्डपुरोगमाः । चतुरङ्गवलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ १ ॥ (१ गुप्तवर्ता) ॥ १ ॥

( २ चतुर्धरी ) चण्डसुण्डौ पुरोगमौ येषां ते ॥ १ ॥

(३ शान्तनर्थाः) ततो धृष्रलोचनवधानन्तरं शुम्भेन आज्ञप्ताः आदिष्टाः नियुक्ताः चण्डमुण्डपुरोगमाः चण्डमुण्ड-पुरःसराः ते देत्याः चतुरङ्गबलोपेता इस्त्यश्वरथपादातसमेताः अभ्युद्यतायुधाः सन्नद्भवद्योन्मुखायुधाः संतो ययुः जग्मः। आज्ञप्ता इति वादान्तसूत्रेण निपातितः। 'पुरोगमः पुरोगामी'। पुरो गच्छतः पुरोगमौ । चण्डमुण्डौ पुरोगमौ येषां ते तथोक्ताः। 'हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याचतुष्टयं' चलारि अङ्गानि यत्र तत् चतुरङ्गवलं सैन्यं तेन उपेताः संगताः ययुरेव । न पुनरायाता इति भावः॥ १॥

(४ नागोजीभट्टी) ऋषिरुवाच। आज्ञप्ता इति। शैलेन्द्रश्हे हिमाचलश्हे सिंहस्योपरीति स्थितमिखन्वयः॥१॥ (५ जगच्चन्द्रचान्द्रका) अथ सप्तशतीसप्तमाध्यायस्य मन्त्रहोमविभाग उच्यते। एवं विशक्षोकयुक्तेऽध्याये मन्त्रासु सप्तमे। सर्वे मन्त्राः श्लोकरूपा इति पञ्चअधिका ये विशतिश्लोकासौर्युक्ते सप्तमेऽध्याये तु पुनः सर्वे मन्त्राः श्लोकरूपाः वर्तन्ते। ऋषिरुवाचद्वयं ततः ऋषिरुवाचेति द्वौ मन्त्रो। ततः पष्टाध्यायानन्तरं। अत्र रेफलोपश्चिन्यः। सप्तविशतिरेवं तु मन्त्रसंख्या प्रकीर्तिता इति तु पुनः एवंप्रकारेण सप्तअधिका विशतिः मन्त्रसंख्या प्रकीर्तिता उक्ता। तथाहि ऋषिरुवाचस्वाहा । आज्ञप्ता इति २॥१॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १॥

## ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्। सिंहस्योपिर शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) ॥२॥

(२ चतुर्धरी) शैलेन्द्रस्य हिमवतः श्रङ्गे । सिंहस्योपरि व्यवस्थितामित्यन्वयः । काश्वने सौवर्णे ॥ २ ॥

(३ शान्तनर्वा) ततः आगताः चण्डादयो दैत्याः महित उच्चे काश्वने काश्वनमये सौवर्णे शैलेन्द्रशृङ्गे हिमादिशिखरे स्थितस्य सिंहस्य उपिर व्यवस्थितां विशेषेण अवस्थितां सिंहं आरूढवतीं ईषदल्पो हासो यस्याः सा ईषद्वासा तां देवीं दृदशुः अद्राक्षुः । किच दीप्तिवन्धनयोः । भावे ल्युट् । कंचनस्य पीतदीधितिरूपस्येदमधिकरणलेन काश्वनं शृङ्गं तिस्मिन्निति व्युत्पायते रूपं । अतिशुश्रो हेमाद्रिः तस्य यत्सौवर्णं शृङ्गं तदितिपीतवर्णं तस्योपिर स्थितो यः सिंहः सोऽत्यद्भः तस्योपिर आजमाना या देवी सा कालिका देव्यतिकालिमेति विविधवर्णसानिध्याद्वर्णोत्कर्षो देव्या वर्णितः । शृङ्गणां तु विरुद्धवर्णदर्शन

नाद्विवर्णमुखता सूच्यते । देवीमीषद्वासामद्राक्षिरिति यलेन यथा प्राग्धूम्रलोचनदर्शनस्य फलं ससैन्यः प्राप तथा असाविष चण्डमुण्डादिरवाप्स्यतादिति देव्याः सोत्प्रासो हासो वार्णतः ॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) दहशुस्ते इति ३॥२॥

(६ दंशोद्धारः ) ददशुरिति । शैलेन्द्रस्य हिमवतः श्वे सिंहस्योपरि व्यवस्थितामित्यर्थः ॥ २ ॥

## ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चकुरुद्यताः। आकृष्ट्यापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥३॥

(२ चतुर्घरी) ते दैलाः समादातुं गृहीतुं उद्यमं उत्साहं उद्योगं । उद्यता उत्साहिताः ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) ततः उद्यताः उद्यक्तास्ते चण्डादयो महासुराः तां देवीं दृष्ट्वा समादातुमुद्यमं चकुः । तथा अन्ये तत्समीपगाः तयोः चण्डमुण्डयोः समीपवर्तिनः असुराः आकृष्टचापासिधराः सन्तः तां समादातुमुद्यमं चकुः । हन्तुं वा तत्समीप आसन् । तस्याः देव्याः समीपभागमगमन् । आकृष्टा आच्छिताश्वापा यैस्ते च असीनां खङ्गानां धराः धारकाः असिधराश्वेति द्वन्द्वः । आच्छि आयामे । आच्छिताः ॥ ३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ते इति । चण्डादयः समप्रधानाः समादातुं गृहीतुं उद्यमं उद्योगं । उद्यताः उत्साहबन्तः । आकृष्टं आकर्णान्तकृष्टं चापं यैस्ते कोशोद्धृतासयश्च तत्समीपगाः । गृहीतुमुद्यतानां रक्षणार्थं समीपगा इत्यर्थः ॥ ३॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ते दृष्ट्वा तामिति ४ ॥ ३ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥३॥

## ततः कोपं चकारोचैरम्बिका तानरीन्त्रति । कोपेन चास्या वदनं मधीवर्णमभूत्तदा ॥ ४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥४॥

(२ चतुर्धरी) उचैरत्यर्थ। मषी लिपिद्रव्यं तद्वर्णं। कृष्णतरमित्यर्थः। 'लाक्षा लिक्षावगण्डस्य गृप्रसी चमसी मसी'। इत्यमरः॥ ४॥

( ३ शान्तनवी ) ततो दैलानुपसंहर्तु अम्बिका देवी तानागतान् अरीन् दैलान् प्रति उच्चैरतितरां कोपं चकार । तदा कोपेन अस्या देव्या वदनं मुखं मध्या इव वर्णः ऋष्णो यस्य तत् मधीवर्णं ऋष्णमभूत् ॥ ४ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) अनेन चण्डादीनामतितामसलं सूचितम् । अतस्तद्वधार्थे तामसीप्रादुर्भावमाह । तत इति । मधी लिपिसाधनद्रव्यं तद्वत् स्यामवर्णे निःसरमाणकालीप्रतिबिम्बादिति भावः ॥ ४ ॥

( ५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका ) ततः कोपमिति ५ ॥ ४ ॥

(६ दंशोद्धारः) मधीवर्णमिति । श्यामं देव्याः कृष्णलेन कोपादतिश्यामलमुचितमेव । केचित्तु मधीवालाऽर्कम-ण्डलमित्याहुस्तत्र । कोशानुपलम्भात् । कालीजनकलेन मधीवर्णलस्यैवोचितलात् ॥ ४ ॥

## भुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतम् । काली करालवदना विनिष्कान्तासिपाशिनी ॥ ५॥

(१ गुप्तवती) ॥ ५॥

(२ चतुर्धरी) ललाटफलकात् भालपरिसरात् काली कृष्णवर्णा करालमितभीषणं वदनं मुखं यस्याः । असिपाशौ विद्येते यस्याः सा तथा ॥ ५ ॥

(३ शान्तनवी) यदम्बिकामुखं कोपात्कृष्णवर्णमभूळलाटात्सा काली नामदेवी दैत्यान्विनाशियतुं जातेत्याह । शत्रुषु कृप्यन्त्यास्तर्त्याः अम्बिकायाः देव्याः भुकुटीकुटिलात् भुवौ कुटी इव भुकुटी । 'इको हस्बोङ्यो गालवस्य' इति वा औत्तरपदिकं हस्वलं वा आलं च भुकुट्यादीनां तेन उभयविकल्पे त्रैरूप्यं भुकुटी भकुटी भकुटी चेति भकुट्याः भूमङ्गात्
कृटिलं भुमं तस्मात् भूमङ्गात्कुटिलात् ललाटफलकात् ललाटं फलकिमव विशाललेन ललाटफलकं तस्मात् सकाशाहुतं शीघं
करालवदना करालं भयंकरं दन्तुरं तुङ्गं वदनं वक्षं यस्याः सा तथोक्ता दंष्ट्राकरालविका । असिः खङ्गः परशुश्रायुधमाकर्षणसाधनं तद्वती । असिपाशिनी खङ्गपाशपाणिः सती कालीनाम शक्तिः कापि अपरा देवी निष्कान्ता निरगात् ॥ ५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) भुकुटीति । तस्याः कुपितदेव्याः विनिष्कान्ता निःस्ता ॥ ५ ॥

( ५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका ) भुकुटीति ६ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) भुक्रटीति । ललाटफलकाद्रालपरिसरात् ॥ ५ ॥

## विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा ॥ ६ ॥

(१ गुप्तवर्ता) खट्टाङ्गदण्डारोपितनरिशरस्कं खट्टापाद एव वा । द्वीपिचर्म वैयाप्रकृत्तिः ॥ ६॥

(२ चतुर्धरी) खट्टाङ्गं खुरः । यद्वा खट्टाङ्गं नरमञ्जरी नरमाला नरमुण्डमाला विभूषणं यस्याः सा । 'नरेन्द्रमूर्ध्री

स्रजमुद्गहन्तीति वामनपुराणदर्शनात् । द्वीपी चित्रव्याघ्रः । शुष्कमांसा निर्मासदेहा ॥ ६ ॥

(३ शान्तनवी) कीद्दशी काली । धरित विभित्तं धरा । विविधानि चित्राणि यस्य तत् विचित्रं । खट्टाया अक्षं खट्टाक्षं विचित्रं च तत् खट्टाक्षं च विचित्रखट्टाक्षं तस्य धरा विचित्रखट्टाक्ष्म्थरा । यद्वा विचित्रखट्टाक्ष्मरस्य अक्षं शरीरारम्भकास्थिपन्नरः कङ्कालाख्योऽत्र गृद्धते । तद्धरा विचित्रखट्टाक्ष्म्थरा । प्रेतनरखट्टाक्ष्मरेति चाहुः । नराणां प्रेतानां शिरसां
माला नरमाला सक् विभूषणं यस्याः नरमालाविभूषणा नरमुण्डमालाविभूषणा । मध्यमपदलोपी समासः । द्विधागता आपो
यस्मिन् तत् द्वीपं ततस्तस्य निवासत्वेन द्वीपी व्याघ्रः तस्य चर्म परिधानं वासो यस्याः सा । शुष्कमांसा निर्मासा अस्थिचर्ममात्रशरीरा अतएव अतितरां भैरवी अतिभैरवी अतिभयंकररूपा अतिकान्ता भैरवी अतिभैरवी । अतिभयंकररूपा
अतिकान्ता भैरवान् भयंकरान्पुरुषान् अतिभैरवी इति च पाटः ॥ ६ ॥

( ৪ नागोजीभट्टी ) विचित्रेति । खट्वाङ्गं पदिका कंकालपञ्जरस्थं वा । नरमालेखत्र नरशब्दस्तन्मुण्डं लाक्षणिकः ।

द्वीपी व्याघ्रः शुष्कमांसा निर्मांसदेहा । अतएवातिभैरवा ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) विचित्रखट्टाङ्गेति ७॥ ६॥

(६दंशोद्धारः)॥६॥

## अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा । निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा ॥ ७ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ७॥

(२ चतुर्धरी) जिह्वाया ललनं वालनं तेन अवलेहनेन वा भीषणा। निमप्नानि कोटरीभूतानि आरक्तानि च नय-नानि यस्याः सा ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) पुनः कीहशी काली। अतिकान्तं विस्तारं अतिविस्तारं अधिको विस्तारो यस्य वा तत् अतिवि-स्तारं वदनं यस्याः सा अतिविस्तारवदना। लल ईप्सायां चुरादिराकुस्मीय आत्मनेपदी। णिचि भावे त्युटि लालनं। ललनं विनित्यण्यन्तत्वपक्षे ज्ञेयं। जिह्वाया ललनं चालनं अवलेद्धिमच्छा तेन भीषणा भयानका जिह्वाललनभीषणा। निमम्ने नितर्रामन्तर्लीने अन्तर्गते आरक्ते आसमंतात् लोहिते नयने यस्याः सा निमग्नारक्तनयना। नादेन सिंहनादेन कण्ठगर्जनेन आसमन्तात्प्रितानि दिशामाशानामपि मुखानि द्वाराण्यन्तरालानि यया सा नादाप्रितदिक्षुखा। स्वाङ्गाचोपासर्जनादसंयोगोपन्धाद्वा डीप्। दिक्पूर्वपदान्हीच्या टाप्। तेन हीषोऽपवादेन डीपामुक्ते टावेव। यद्वेह प्रागादिदिक्शब्दपूर्वलाभावान्डीपामुक्ते टावेव। ७॥

(४ नागोजीभट्टी) अतीति । अतिशयितो विस्तारो यस्य तादृशं वदनं यस्या इत्यर्थः । ललनं चालनं निमप्नानि निम्नप्रविष्टानि आरक्तानि नयनानि यस्यास्त्रिनेत्रलात् ॥ ७ ॥

(५ जगचनद्रचिनद्रका) अतिविस्तारेति ८॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) अतिविस्तारेति । जिह्नाया ठलनेन चाननेन अवलेहनेन वा भीषणानि मप्तानि कोटरीभूतानि आरक्तानि नयनान्यस्याः ॥ ७ ॥

## सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् । सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्वलम् ॥ ८ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ८॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ८॥

(३ शान्तनवी) अम्बिकाललाटोद्भृता सा काली देवी वेगेन जवेन अभिपतिता अभियाता महासुरान् प्रतिघात-यन्ती धातं कुर्वन्ती ताडयन्तीसती तत्र सैन्ये सुरारीणां सुराणां अरयः तेषां देवद्विषां तत् प्रसिद्धं बलं सैन्यं कर्म । अभ-क्षयत् अखादत् । भक्ष अदने चुरादिः । 'णिचश्च' इत्यात्मनेपदं । घातयन्ती । घातशन्दात् 'तत्करोति' इति णिच् । महासुरान् प्रति घातं कुर्वन्ती । ताडयन्तीत्यर्थः । अन्यथा घ्रतः प्रयुंक्ते घातयन्तीत्युक्ते घन्तु मामसुरा इति प्रयुक्तवतीत्यर्थः । घतः गच्छत पलायमानान् पलायध्विमिति प्रयुक्ताना घातयन्तीत्युच्यते । अथ गच्छतः पुरुषवान् गच्छतेति प्रयुक्ताना गमयन्तीत्युच्यते । यथा गच्छतः पुरुषान् गच्छतेति प्रयुक्ताना गमयन्तीत्युच्यते । यद्वा महासुरान् घातयन्ती घ्रन्तीत्यर्थः । स्वार्थे शिष्टप्रयोगतो णिच्। 'निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृतेऽथें णिजिष्यते । धालर्थानुप्रवेशोऽपि बुद्धारोपाण्णिचं विना' इति वचनात् । वेगः प्रवाहजवयोः ॥ ८॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ ८॥

( ५ जगधनद्रचन्द्रिका ) सा वेगेनेति ९ ॥ ८ ॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ८॥

## पार्षणग्राहाङ्कःशग्राही योधघण्टासमन्वितान्। समादायैकहस्तेन ग्रुखे चिक्षेप वारणान्।। ९।।

(१ गुप्तवती) ॥९॥

(२ चतुर्धरी) पाष्णिप्राहो गजस्य पश्चाद्भागस्थः पृष्ठरक्षकः । अङ्कराप्राही पूर्वभागस्थः ॥ ९ ॥

(३ शान्तनवी) 'पुमान्पाणिस्तयोरधः' तयोः गुल्फयोः अधः पश्चाद्रागः पाणिः । इहोपमानात् पाणिमिव पाणि गृह्गन्ति अवष्टभ्र ते । 'पाणिप्राहसु पृष्ठतः'। गजानां पाणिप्राहाः शिक्षकाः पृष्ठगाः । 'अङ्कुशोऽस्त्री सृणिः स्त्रियां' अङ्कुशान्गृह्गन्ति अङ्कुशाप्राहाः । कर्मण्यण् । युध्यन्ते संप्रहरन्ति योधाः । पचायच् । योद्धारः । घण्टाः गजानां पार्श्वलम्बन्यः निद्रालस्य-वारिण्योऽलकारार्थाश्च तत्समन्वितान् वारयन्त्यरीन्वारणा गजाः । नन्यादिलाह्युः तान् । एकहस्तेन समादाय संक्षिप्य मुखे वक्षे चिक्षेप सा काली देवीति संवन्धः । पाणिप्राहादिभिर्घण्टान्तैः सहितान्याजान् चखादेत्यर्थः ॥ ९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पाणींति । पाणिप्राहो गजपाणिरक्षकः । अङ्गश्राही महामात्रः । योधो गजारूढो वीरः ९

(५ जगधनद्रचन्द्रिका) पाष्णिप्राहानिति १०॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) पाष्णिप्राही गजपृष्टरक्षकः । अङ्कराप्राही पूर्वभागस्थः । योधो मध्यभागस्थः ॥ ९ ॥

## तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह । निक्षिप्य वक्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभेरवम् ॥ १० ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १० ॥

(२ चतुर्धरी) योधो मध्यभागस्थः हयं च वर्वयन्ती दन्तैः पेषयन्ती । अतिभैरविमिति कियाविशेषणम् ॥१०॥ (३ शान्तनवी) किं कुर्वन्ती सा काली । तथैव गजानिव योधं योद्वारं अश्वारोहं । जास्यैकवचनं । योधान् योद्वृन् अश्वारोहान् तुरगैः सह अश्वैः समं वक्षे निक्षिप्य दशनैर्दन्तैः साधनैः अतिभैरवं भयंकरं अतिभयंकरं मृत्युं माता काली योधान् तुरगांश्व वर्वयन्ती अतिभैवरं मृत्युं चर्वति प्रयुक्षाना चर्वयन्तीत्युच्यते । गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थेतिसूत्रेण अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः ण्यन्ते कर्म भवति । तथैव रथं सारिथना सह । अत्रापि जात्येकवचनं । रथान् सारिथिभिः सह वक्षे निक्षिप्य दशनैः साधनैः अतिभैरवं अतिभयंकरं मृत्युं चर्वयन्ती चर्वन्तं चर्वति प्रयुक्षाना भृड्क्ष्वेति प्रेरयन्ती चर्वयन्तीत्युच्यते । अत्र योधास्तुरगाः रथाः सार्थयश्च चर्व्याः भक्ष्याः । चर्वको अतिभैरवो मृत्युः पात्रं वक्षं परिवेषिका काली सैव चर्वयन्ती माता पुत्रमिवेति समाधिः । अत्राश्वारोहाः अयोद्वारः चर्वयन्तीति शप्रयनोर्नित्यं नुम् । चर्वयतीति पाठेपि लिड्विषये काले 'व्यत्ययो बहुलं' इति लट् ॥ १० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तथैवेति । योधमिति जातावेकवचनम् । एवं रथमपरमन्यमित्यादानम् । चर्वयन्तीति वर्तमानसा-

मीप्ये भूते लट्। अतिभैरविमति क्रियाविशेषणम् ॥ १० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तथैव योधमिति १९॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) तथैवेति । योधं अश्ववाहम् ॥ १० ॥

### एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायायथ चापरम् । पादेनाक्रम्य चैवान्यग्रुरसान्यमपीथयत् ॥ ११ ॥ (१ गुप्तवती ) ॥ ११ ॥

(२ चतुर्धरी) अपोथयत् आलोडितवती ॥ ११ ॥

(३ शान्तनची) हस्त्यश्वरथविध्वंसनानन्तरं पदातिरूपसैन्यं विध्वंसियतुमाह । सा काली एकमसुरं ताडियतुं केशेषु करेण जग्राह । अथ सा काली अपरं च दानवं ताडियतुं ग्रीवायां शिरोधरायां जग्राह । अथच सा काली अन्यं दानवं पादेनेष आक्रम्य अपोधयत् हिंसतवती । यद्यपि युद्धात्युधित हिंसार्थे भासार्थेऽपोथयेदिति अभिधानात् चुरादौ पुथ भासार्थ इति हश्यते । तथापि धालनेकार्थलेन पुथ हिंसार्थ इत्यपि श्रेयः । अथवा अपोटयदिति पाठः । पुट संचूर्णने चुरादिः । चूर्णाचकार । यद्वा अपुट्टयदिति पाठः । पुट हिंसायां चुरादिः । तथा सा काली अन्यं दानवं उरसा आक्रम्य अपोथयत् हिंसितवती । अपुट्टयदित्यर्थः ॥ ११ ॥

```
सप्तमोऽध्यायः ७]
                                       गुप्तवत्यादिसप्तटीकासंविलता ।
    (४ नागोजी भट्टी) एकमिति । अपोथयत् अवधीत् ॥ ११ ॥
    (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) एकं जप्राहेति १२॥११॥
    (६ दंशोद्धारः) एकमिति । अपोथयत् आलोडितंवती ॥ ११ ॥
 तैम्रक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः। मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि ॥ १२ ॥
                                        (१ गुप्तवती) ॥ १२ ॥
    (२ चतुर्धरी) रुषा कोधेन ॥ १२ ॥
    (३ शान्तनवी) सा काली देवी तैश्वण्डमुण्डादिभिरसुरैर्मुक्तानि प्रयुक्तानि शस्त्राणि खङ्गादीनि हस्तस्थशस्त्राणि
 तथा महास्राणि महान्ति वाणादीनि अन्येन चापादिना मोक्षणीयानि क्षेप्याणि आग्नेयवायव्यादीनि मुखे जप्राह गृहीत-
 वती । अपिच तानि तानि शस्त्राणि महास्त्राणि च तथा रुषा मुखेन गृहीला दशनैः साधनैस्तया काल्या देव्या मथितान्यपि ।
 मिथतानि विलोडितानि । मथे विलोडने । चिवतानि चूणितानि । शस्त्रमस्त्रमायुधिमिति आयुधलेन एकलेपि तत्तजालाकारप्रयो-
गभेदेन भेदोऽस्त्येव तयोरित्याहुः । देवीशक्तिविचित्रा तेन घटत एवायमर्थः ॥ १२ ॥
    ( ४ नागोजिभिट्टी ) तैरिति । मथितान्यपि मथितानि चकारेखन्वयः ॥ १२ ॥
    ( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) तैर्मुक्तानीति १३॥ १२॥
   (६ दंशोद्धारः) ॥ १२॥
विलनां तद्धलं सर्वमसुराणां महात्मनाम् । ममदीभक्षयचान्यानन्यांश्राताडयत्तथा ॥ १३ ॥
                                       (१ गुप्तवती) ॥ १३॥
   (२ चतुर्धरी) महान्त आत्मानो देहा येषां ते ॥ १३ ॥
   (३ शान्तनवी) सा काली देवी दुरात्मनां दुष्टाशयानां विलनां वलवतां असुराणां चण्डादीनां तत्प्रसिद्धं सर्वे च-
तुर्विधं हस्त्यश्वरथपादातलक्षणं वलं सैन्यं ममर्द । मृदस्तितिक्षायां ऋयादिः लिट् । चुक्षोद पिपेष चृणींचकार । अन्यान् दै-
लान् अभक्षयत् अखाद् । तथा अन्यान् दैलान् अताडयच अतीतडत् । तड आघाते चुरादिः ॥ १३ ॥
   (४ नागोजीभट्टी) बलिनामिति । महात्मनां महादेहानाम् ॥ १३ ॥
   (५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) बलिनां तद्वलिमिति १४॥ १३॥
   (६ दंशोद्धारः) ॥१३॥
असिना निहताः केचित्केचित्खद्वाङ्गताडिताः। जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा १४
                                      (१ गुप्तवती) ॥ १४॥
   (२ चतुर्धरी) ॥ १४॥
   ( ३ शान्तनवी ) तया काल्या देव्या केचिदसुराः असिना मण्डलाग्रेण निहतास्ताडिताः सन्तः विनाशं जग्मुः ।
तथा केचिदसुराः तया काल्या देव्या खट्टाङ्गताडिताः संतो विनाशं जग्मुः । तथा केचिदसुराः तया काल्या देव्या दन्ता-
याभिहताः संतो विनाशं जग्मुः । असाकल्येन । खट्टाया अङ्गं अङ्गिः तेन ताडिताः । खट्टेह पितृभूमिष्ठा स्मशानसिद्धिल-
ब्धिदा देवता तद्दत्तमङ्गमायुधमप्रतिहतशक्तिकमसाध्यसाधकं । अन्ये लाहुः । खट्टा असुरशरीरपञ्जरः खट्टाख्यमङ्गं खट्टाङ्ग-
मिति । अन्ये तु प्रेतनरशरीरकीकसपञ्जरः कङ्कालः खट्टाङ्गमाहुः । दन्तानामग्राः भागाः दन्ताप्राः दन्तेषु वा अप्रास्तैरिम-
हताः ॥ १४ ॥
   ( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १४॥
   (५ जगचन्द्रचिन्द्रका) असिना निहता इति १५॥ १४॥
   (६ दंशोद्धारः) ॥ १४॥
क्षणेन तद्वलं सर्वमसुराणां निपातितम् । दृष्टा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम् ॥१५॥
```

( २ चतुर्धरी ) अभिदुद्राव अभिमुखं गतवान् ॥ १५ ॥ (३ शान्तनवी) तया काल्या देव्या क्षणेन क्षणमात्रेण कालेन । यद्वा क्षणेन रणोत्सवेन तत्प्रसिद्धं । हस्त्यश्वर-

(१ गुप्तवती) ॥ १५॥

थपादातलक्षणं च चतुर्विधं महत् बहुलं चण्डादीनां असुराणां वलं सैन्यं निपातितं रणभूमौ दृष्ट्वा अवलोक्य प्रचण्डविकम-श्रण्डो देत्यः तामितभीषणां अतिभयंकररूपविकमां कालीं देवीं अभिदुद्राव आभिमुख्येनोपद्रोद्धमाडुढोके । क्षणेन तद्वलं स-र्वमसुराणां इति पाठेपि स एवार्थः । अतिभीषणं इति पाठे तु क्रियाविशेषणमेतत् । द्व गतौ लिटि अभिदुद्राव । अतिभी-षयते अतिभीषणा । नन्यादिलाह्युः ॥ १५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ १५॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) क्षणेन तद्वलमिति १६॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १५॥

# श्राप्त के श्री के श्री मिर्मी मार्सी तां महासुरः। छादयामास चक्रेश्वः सुण्ड क्षिप्तैः सहस्रकाः।। १६ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ १६ ॥

( २ चतुर्धरी ) क्षिप्तैः प्रेषितैः चक्रेर्मुण्डस्तां छादयामासेत्यन्वयः ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) चण्डस्तामिष्ठ्व किमकापींत्तत्राह । शराणां वर्षाण संपाताः तैः महान्ति बहुलानि अतिभीमानि घोराणि तैः भीमे भयंकरे अक्षिणी यस्याः सा तां । 'बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्' समासान्तः । महान् असुरः । मुण्डानि मस्तकानि क्षिप्तानि अपनीतानि रणान्तरे येस्तानि मुण्डिक्षिप्तानि क्षिप्तमुण्डानि क्षिप्तमस्तकानि । वाहितास्त्रादिष्विति निष्ठान्तस्याक्षिप्तशब्दस्य परनिपातः । सहस्रेण सहस्रशः । 'संख्यैकवचनाच वीप्सायां' शस् । कुर्वन्त्यनेनेति चकं । घत्रयें किषयानं । कुत्रादीनां च द्वे भवत इति वक्तव्यं । अथान्वयः । महामुरश्रण्डः महाभीमैः अतिभयंकरैः घोरैः शर्वेः बाणसंपातैः भीमाक्षीं भयंकरदृष्टि तां कार्ली देखवलमिष्टिनीं देवीं छाद्यामास आदृतां चकार । छद् संवरणे चुरादिः । किंच स एव महामुरश्रण्डः सहस्रेण आयुर्थः तां कार्ली छाद्यामास । कथंभृतेश्वकैः । मुण्डिक्षिष्टैः मुण्डानि क्षिप्तानि रणान्तरे मुण्डानि मस्तकानि क्षिप्तानि अपनीतानि चूणितानि येस्तानि मुण्डिक्षिप्तानि क्षिप्तमुण्डानि अपनीतमस्तकानि तैः । अपरे खादुः । चण्डः शरवर्षेः तां कार्ली छादयामास । मुण्डश्व मुण्डस्तु क्षिप्तेत्वकायुर्थः तां कार्ली छादयामासिति । तत्र उत्तरत्र अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तामिति प्रधान्येन पृथक् मुण्डस्य युद्धारम्भेण विरोतस्यते । तस्माचण्ड एव शरवर्षेक्तप्रकारेकिय कारेकिय वत्तुं । ततश्व मुण्डः क्षिप्तेति सिवसर्गों मुण्डशब्दो न पत्र्वतां किंतु निर्विसर्ग एव कृतसमासथ ॥ १६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) शरवर्षेरिति । चण्डः शरवर्षेः मुण्डः सहस्रशः क्षिप्तेश्वकैः छादयामास इत्यन्वयः । एवं पूर्व-श्लोके चण्डग्रहणं मुण्डस्याप्युपलक्षणम् ॥ १६ ॥

( ५ जग्धन्द्रचन्द्रिका ) शरवर्षेरिति १७॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १६॥

# तानि चक्राण्यनेकानि विश्रमानानि तन्मुखम् । वभुर्यथार्कविम्वानि सुबहूनि घनोद्रम् ॥ १७॥ (१ गुप्तवती ) ॥ १७॥

(२ चतुर्धरी) तस्या देव्या मुखं तन्मुखं विशमानानि सन्ति बभुः शुशुभिरे । घनोदरं मेघान्तरं । अभूतोप-मेयम् ॥ १७ ॥

(३ शान्तनवी) तानि चण्डेन दैखेन प्रयुक्तानि अनेकानि असंख्यातानि चकाणि कर्तृणि तन्मुखं तस्याः काल्या देखाः मुखं कर्म विश्वमानानि प्रवेशनशीलानि वमुः । भा दीप्तौ । शुशुभिरे । कानीव अकविम्बानीव । यथा सुबहून्य-किस्य रवेिवम्बानि मण्डलानि घनोदरं घनस्य कृष्णस्य मेघस्य उदरं जठरं अभ्यन्तरं प्रविशमानानि प्रवेशनस्वभावानि भानित शोभन्ते तथेमान्यपि चकाणि इति । 'नेिवशः' इत्यात्मनेपदिवधौ निरुपसर्गस्याश्रयणादिह न शानच् । कस्तिहं ताच्छील्यव-योवचनशित्तेषु चानश्प्रत्ययो नादेशो लटः 'नलोकाव्यय' इत्यादौ षष्टीप्रतिषेधविधौ तिनिति लटः शत इति तशब्दमारभ्य तृनो नकारेण प्रत्याहत्याश्रयणात् चानश्योगे(कृशोगे) षष्टी वाधिला द्वितीया। 'व्यत्ययो वहुलं इत्यात्मनेपदे तु लटः शानचि लादेशयोगे षष्टीप्रतिषेधाद्वितीया । विश प्रवेशने सकर्मकः । 'उपदा विविशुस्तस्य नोत्सेकाः कोसलेश्वरं' इतिवत् । उत्पानतादौ बहून्यकविम्बानि भवेयुः । अभूतं वौपम्यं द्रष्टव्यं । 'अर्कः स्फटिकसूर्ययोः' 'चकं राष्ट्रे रथाङ्गे च सैन्ये शस्त्रे च कीर्तितं' 'घनो मेघे मूर्तिगुणे त्रिष्ठ मूर्ते निरन्तरे' ॥ १७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तानीति । मुखं विशमानानि च घनोदरं विशनामान्यर्कविम्वानीव वसुः । शानच्-

छान्दसः ॥ १७ ॥

१ 'मुण्डक्षिप्तेः' इति पाठः शान्तनवीनागोजीभटीसंमतः।

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तानि चकाणीति १८॥ १७॥ (६ दंशोद्धारः) अर्कविम्बानीत्याद्यभूतोपमा ॥ १७॥

# ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी । काली करालवक्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला ॥ १८ ॥ (१ ग्रुप्तवती) ॥ १८ ॥

(२ चतुर्धरी) भीमं भयंकरं यथा स्यात्॥ १८॥

(३ शान्तनवी) ततो रणोत्सवोहासतः काली देवी अतिरुषा कुधा भीमं भयंकरं यथास्यात्तथा जहास हिसत-वती। हसे हसने। कीहशी काली। भैरवं भयंकरं यथास्यात्तथा नदती भैरवनादिनी। यद्वा भैरवः कालाग्निरुदः तद्वन-दित गर्जित भैरवनादिनी। भैरवं नादयित नादोपेतं करोति दानवपशुबिलभागोत्सवतः कृतश्वकृनादं कृतवती भैरवनादिनी। पुनः कीहशी काली। करालवका करालं भयकृद्वपं दन्तुरं तुङ्गमद्भुतं वक्तं यस्याः तथोक्ता। यद्वा उत्तरार्धमेकं पदं। कालीपदं विहाय करालवक्तं तस्याभ्यन्तरं तत्र दुर्दशाः दुःखेन दश्यमाना द्रष्टुमशक्या ये दशनाः दंष्ट्रासौरुज्वला करालवक्ता-नतर्दुर्दर्शदशनोज्वला। हासः शुश्रः तेन कालीकृष्णापि सती उज्वलाभूदिति वर्णोत्कषोंक्तिः॥ १८॥

(৪ नागोजिभिट्टी) तत इति । भीममिति कियाविशेषणम् । वक्रान्ते वक्रमध्ये विकटदन्तलात् दुर्दर्शाः ये दशनाः तेषां तेजसा उज्वला तेजोमयी ॥ १८ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) ततो जहासेति १९॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ १८॥

### उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत । गृहीला चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् ॥ १९ ॥

(१ गुप्तवर्ताः) उत्थाय चेति । उत्थाप्येत्यर्थः । महासिं महासद्गं । हं इति कोपोक्तिः । एतच्छ्रोकोत्तरं । 'छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रश्वके नादं सुभैरवं । तेन नादेन महाता त्रासितं भुवनत्रयं' ॥ २० ॥

इलेकः श्लोकोऽधिकः क्रचित्पव्यते ॥ १९ ॥

(२ चतुर्धरी) महासिं महाखङ्गं उत्थाय उद्यम्य । हमिति रोषोत्त्यनुकारः । कश्चिदाह हन्तुमित्यस्य निरुक्तो वर्ण-नाशः । अपर आह महासिंहं उत्थाय आरुह्य इति । एतदसंगतं । काल्या सिंहवाहनलाभावात् । उत्तरत्र तेनासिनेति दर्श-नाच । अस्य चण्डस्य तेन पूर्वोद्यतेन संगतः ॥ १९ ॥

(३ शान्तनवी) सा काली देवी विजिगीयुः सती महासि महान्तं खङ्गं उत्थाय उत्थाप्य सजीकृत्य अध्विक्त्य । अन्तर्भावितण्यथोंऽत्र तिष्ठतिः । यद्वा उत्थाय उद्यम्य अध्विक्त्य । उत्पूर्वितिष्ठितः क्रिक्त प्रयोगतो गतिवचनः सकर्मकः । यद्वा उत्ताप्येति पाटः । तय गतौ णिच् । महासिमुत्तायमानं प्रयुज्य अध्वं कृता चण्डमधावत । धावु वित्रश्च्योः भ्वादिः खिरितत्त्वादात्मनेपदं । चण्डदैत्यमुपाद्रोद्धमाढौकत् । ततः किं । गृहीलेत्यादि । अस्यामुरस्य चण्डस्य केशेषु मूर्धजेषु गृहीला आकृष्य तेन प्रसिद्धेन असिना शिरो मस्तकमच्छिनत् अच्छिदत् । उत्थाय च महासिंहं देवीति पाटे महान्तं केसिरणं सिंहं उत्थाय आरुह्य देवी चण्डमधावतेति संबन्धः । अथवा महासिं हं देवी इति पदच्छेदः । 'रुषोक्तौ तु हमन्ययं' । तुल उन्माने चुरादिः । देवी महासिं महान्तं खङ्गं उत्थाय उत्तोत्य उत्चात्य उत्थायय इत्याद्यर्थाश्वयणं शिष्टप्रयोगतो धालनेकार्थत्या घटते । यद्वा उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावतेति पाटः । 'मुपिस्थः' इति कः । उत्तैतिष्ठिति उत्सा । अय गतौ आङ्पूर्वः क्लो त्यप् । आसमन्तादियला आय्य । देवी उत्था उत्थिता सती महासिंहं च आय्य आगत्य प्राप्य चण्डमधावतेत्यत्तरार्धान्वयस्तु पूर्ववत् ।

'छिन्ने शिरिस दैत्येन्द्रश्वके नादं सुभैरवं । तेन नादेन महता त्रासितं सुवनत्रयम् ॥ २० ॥ दैत्येन्द्रश्वण्डः महासुरः तस्यैवं शिरिस देव्या छिन्ने सित शिरखेदसमय एव पश्चवत् सुभैरवं सुष्ठु भयंकरं नादं सिंहनादं सु- खेन ध्विनं चक्रे कृतवान् । तेन महता नादेन शब्देन भुवनत्रयं त्रासितं । त्रसि उद्वेगे णिच् कर्मणि क्तः । उद्वेगं प्रापितं । यद्वा त्रसनं त्रासः । 'तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्'। किमसौ चण्डः छिन्नशिरा अपि मायाविलं पुनरुत्यितो योदुं अन्यथा कथमयं नादस्तस्येति तेन नादेन भयंकरेण त्रासितं संजातत्रासमभूद्भवनत्रयम् ॥ १९॥

(४ नागोजिभट्टी) उत्थाय चेति । महासिं महासिं उत्थाय उत्थाप्य उत्थाप्य उत्थाप्य उत्थाप्य सकोपवारणं यथा स्यात्तथा हिम-त्युक्तवा देवीं चण्डमधावत । अस्य चण्डस्य तेनोद्यतेन ॥ १९ ॥

१ अयं श्लोकः गुप्तवतीटीकायां शान्तनव्यां च गृहीतो नान्यटीकासु पाठकर्तृष्विप दस्यते ।

( ५ जगबन्द्र चन्द्रिका ) उत्थाय चेति २०॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः) उत्थायेति । महासि हं महाखङ्गं उत्थाय उद्यम्याधावत् । धातूनामनेकार्थलात् हं इति रोषावेशसू-चकं शब्दं कृलेल्यध्याहार्ये । यद्वा हन्तुमिति वक्तव्ये आर्थलंशब्दलोपः । यद्वा हन्तीति हंस्तं महासिमित्यन्वयः । अन्येष्व-पीति हशिप्रहणाष्ट्रः । कश्चित्तु महासिंहं उत्थाय आरुह्येति व्याचख्यौ तत्र । काल्याः सिंहवाहनलाभावात् । तेनासिनेत्युत्त-रप्रन्थास्वरसाच । अस्य चण्डस्य । यद्वा अस्य केशेषु श्मश्रुष्विल्पर्थः । एतेन गर्वेण श्मश्रुस्पृशि चण्डे देव्याः कोपातिशयो ध्वनितः । तेन पूर्वोद्यतेन ॥ १९ ॥

### अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् । तमप्यपातयञ्जूमौ सा खङ्गाभिहतं रुषा ॥२०॥ (१ गुप्तवती) ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) अथ मुण्डो महासुरः तया काल्या देव्या निपातितं श्रंशितं चण्डं दृष्ट्वा तां कालीं अभ्यधावत् उ-परोद्धमढौकत् । स गतौ सतेंवेंगितायां गतौ धावादेश इष्यते । यद्वा धावु गतिशुध्योः स्वरितेत् । अथ सा काली देवी रुषा कुद्धं तमिष मुण्डासुरमिष खट्टाङ्गामिहतं खट्टाङ्गताडितं परासुं भूमो अपातयत् पातयामास । खट्टाङ्गं नरकङ्गालः प्रेतनरश-रीरास्थिपञ्जरः तेन ताडितः परासुः कृतः । तं मुण्डं 'दानवे पुंसि मुण्डः स्यान्मस्तके तु द्वयोरदः । मुण्डिते त्रिषु लि-हेषु मुण्डो मुण्डलयोगिनि' । अपातयत् । पातयतेर्लङ् ॥ २० ॥

( ४ नागोजीभट्टी) अथेति । खङ्गादिभिर्हतं पूर्वोद्यतखङ्गाभिहतं अस्य शिरो न छित्रं खङ्गप्रहारमात्रम् ।। २०॥

(५ जगञ्चन्द्रचिनद्रका) अथ मुण्ड इति २१।। २०॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २०॥

### हतरोपं ततः सैन्यं दृष्टा चण्डं निपातितम् । मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् ॥२१॥ (१ गुप्तवती ) ॥२१॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २१॥

(३ शान्तनवीं) देव्या हतेभ्यः शेषमविशिष्टं सैन्यं दैत्यवलं खसैन्यं कर्तः । सुमहावीर्यं सुष्ठु महत् वीर्यं प्रभावो यस सः चण्डं च सुमहावीर्यं मुण्डं च युद्धे देव्या निपातितं दृष्ट्वा भयातुरं सत् ततः युद्धभूमितः सकाशादपगत्य दिशो भेजे । ततः युद्धभूमितोऽपम्रत्य दिगन्तानिशिश्रयत् । भयेन आतुरं विह्नलं व्यथितं भयातुरम् ॥ २१ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २१ ॥ (५ जगबन्द्रचन्द्रिका) हतशेषमिति २२ ॥ २१ ॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ २१ ॥

## शिरश्रण्डस्य काली च गृहीला मुण्डमेव च । पाह प्रचण्डादृहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् ॥२२॥

(१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी) मुण्डमिलेव लक्षणया मुण्डस्य मुण्डमिलमिप्रेयते । अभि एल आगल्य महाहासयुक्तं वच इल्पर्थः । चण्डिकां कौशिकीम् ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) सा काली अम्बिका ललाटे स्थिता देवी चण्डस्य अमुरस्य शिरश्च तथा मुण्डस्यामुरस्येदं मीण्डं शि-रश्च तयोर्मस्तकद्वयं गृहिला आदाय । प्रचण्डादृहासिमिश्रं । प्रचण्डः प्रगल्मः अदः अधिकः हासः तेन मिश्रं मिलितं प्रचण्डाद्र-गर्म यया स्थात्तथा अभ्येत्येव आगत्येव चण्डिकां अम्बिकां आसाद्य शक्तिं प्राह अवोचत् । प्राहेत्यव्ययं कालसामान्यद्योति । यथा स्थियः किमप्यद्भुतं कार्यं विधाय स्वनिकाये सहासमाभाषन्ते खळु लोके तथेयं सहासमवोचत् । अथवा यो लां परदेवतां त्रिमुवनजननीं भुवनेश्वरीं प्रागालोक्य गला शुम्भाय गृहाणेत्यवोचतां ताविमो चण्डमुण्डो पुनर्द्रशुमागतौ तावालोकय । लोक-जननीति सोत्प्रासो युक्त एवेत्सलं विस्तरेण ॥ २२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) शिर इति । मुण्डं सशिरस्कं । सदेहिमित्यर्थः । प्रचण्डाटहासेन मिश्रं युक्तं यथा भवति तथा चिष्टकां खललाटफलकात्रिर्गतां तां देवीं प्राहेत्यर्थः ॥ २२ ॥

(५ जगद्यन्द्रचिन्द्रका) शिरश्रण्डेति २३ ॥ २२ ॥

(६ दंशोद्धारः) शिर इति । मुण्डमिस्यैक्यलक्षणया मुण्डस्य मुण्डमित्यर्थः ॥ २२ ॥

## मया तवात्रोपहतौ चण्डमुण्डौ महापशू । युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥ २३ ॥

(१ गुप्तवती) मया तवात्रेति । युद्धस्य यज्ञलेन रूपकवलाच्छुम्भनिशुम्भयोरिष चण्डमुण्डवदुपहारयोग्यमहापशुल-ध्वननेन पूर्वार्थोक्तविशेषणयोरिहाप्यन्वयः सूचितः । तेन एवमेतद्वली शुम्भ इति पात्रिमिकश्लोकध्वन्यर्थस्य स्पष्टमिदमु-पवृहणम् ॥ २३ ॥

(२ चतुर्धरी) अत्र युद्धयज्ञे इल्पन्वयः । महापश् इति रूपकाभिप्रायेण ॥ २३ ॥

(३ शान्तनत्ती) काली किमत्रवीचिण्डिकामित्याह । हे चिण्डिक देवि तव महापश्र द्वौ चण्डमुण्डौ अत्र युद्धयक्ते युद्धं यक्त इव युद्धयक्तः तिस्मिन्विषये मया काल्या उपाहतौ समिपितौ उपहारीकृतौ स्तः । अतश्च युद्धं यक्तो यस्याः सा युद्धयक्ता देवी देवकार्यकारिणी हे युद्धयक्ते हे देवि हे देवकार्यकारिणि त्वं स्वयमेव शुम्भं निशुम्भं च द्वौ महापश्र देवगणप्रीत्यै ह-निष्यिस । यद्वा युद्धयक्ते विषये हिन्ध्यिस । यथा देवगणप्रीत्यै यक्ते शत्वयुक्ते महापश्र नरमेथे हन्यते नरः । तथा तव मया ऋत्विजेव चण्डमुण्डौ नाम पश्र द्वौ हतौ । अतः परं शुम्भिनिशुम्भौ च महापश्र त्वमेव हन्तुमईसीति भावः ॥ २३ ॥

(४ नागोजिभट्टी) मयेति । अत्र युद्धयत्रे । महापत्र, इति रूपकं । उपहतौ प्रधानाङ्गद्वारेण चण्डस्योपहारः ॥२३॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मया तवात्रेति २४॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २३॥

#### ऋषिरुवाच ।

#### तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ । उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः २४ (१ गुप्तवती) ॥ २४ ॥

(२ चतुर्धरी) कालीं मुखभवां । कल्याणीति कर्रिविशेषणं । ललितं हयम् ॥ २४ ॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं कल्याणी कल्यां शुभां वाचं अणिती कथयन्ती चण्डिका भगवती तौ महासुरौ चण्डमुण्डौ काल्या आनीतौ दृष्ट्वा कालीं देवीं लिलतं ईप्सितं मनोहरं वच उवाच उचितमुक्तवती ॥ २४॥

( ও नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । ताविति । कालीं ललाटभवां । कल्याणीति कर्तृविशेषणम् । चण्डिका कौशिकी २४

( ५ जगञ्चन्द्रचान्द्रका )ऋषिरुवाचेति २५ । तावानीताविति २६ ॥ २४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २४ ॥

## यस्माचण्डं च ग्रुण्डं च ग्रुहीला लग्रुपागता। चाग्रुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि २५ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे चण्डग्रुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

(१ गुप्तवती) ॥ २५ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्त्रव्याख्यायां चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

(२ चतुर्धरी) चण्डं च मुण्डं चेति पूर्ववत् । चामुण्डेति पृषोदरादिलात् चामुण्डाशब्दो भविष्यति ॥ २५ ॥ इति श्रीचतुर्धरीटीकायां चण्डमुण्डयोर्वधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) चण्डिका देवी कालीमादिक्षत्। किमिति। हे कालि लं यस्मात् कारणात् चण्डं मुण्डं च गृहीला मामुपागतासि ततः कारणात् लोके भुवने चामुण्डेति ख्याता देवी भिवष्यसि संपत्स्यसे इति लिलतं वच उवाच। चण्डिका अम्बिका 'हस्ताभ्यां चण्डमुण्डो द्वौ किलागृह्वादसौ यतः। मलर्थको द्यावश्या मुण्डो देव्येव कथ्यते। ततः पृषोदरादिला-चिछ्प्रशब्दप्रयोगतः। चण्डशब्दस्य चालेन चामुण्डेति प्रसिध्यति'। अत्राहुः। पृषोदरादिलाच्चण्डमुण्डस्थाने चामुण्डा साध्येति। यद्यस्य करेस्ति तस्यास्तीति तद्वान् स भवति दण्डीतिवत् तं करेण यागृह्वात्सा चण्डमुण्डवती कालीति मलर्थे अर्शआदिलादचि स्त्रियां टापि चण्डशब्दस्य पृषोदरादिलाचा इत्यादेशे चण्डमुण्डेव चामुण्डेति चण्डिकाभिप्रायः। यद्यपि चण्डमुण्डेशरसी एव काल्या गृहीला आनीते नतु तावेव चण्डमुण्डेदेत्यौ तथापि कापि प्रामेकदेशे दग्धे प्रामो दग्ध इतिव-चण्डमुण्डेकदेशयोः शिरसोक्षण्डमुण्डो समुदायौ तयोः प्रयुक्तौ शिष्टप्रयोगतः। किष्ठत्वाख्यत्। 'चत्तस्करः समाख्यातश्चन्द्र-माश्च समीरितः' इत्यभिधानतः चान् तस्करान् मुण्डयति खण्डयति चचामुण्डा चामुण्डेव चामुण्डेति 'अन्येषामिप दश्यते' इति पृष्ठवदिष्वमिति। तत्र। यस्माचण्डं च मुण्डं च गृहीला लमुपागता। चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसीति चण्डकाभिप्रायतश्चमुण्डेति प्रकृतार्थहानादप्रकृतार्थाभ्यनुज्ञानात्परमर्षिप्रणीतरूढशब्दार्थविप्रह्व्याकोपप्रसंगाच ॥ २५॥ इति श्रीमदाजाधिराजश्चीमत्तोमरान्वयश्चीमदुद्धरणात्मजश्चन्वत्वकार्वितिविरिचतायां शान्तनव्यां चण्डकामाहात्म्यटीकायां चण्डमुण्डवधिवध्युपलक्षितः सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

(४ नागोजीभट्टी) यस्मादिति । चण्डिशरोद्वारा हे देवि ख्याता भविष्यसीत्यन्वयः । चासुण्डेति पृषोदरादि-लात्साधुः । अनेनेयं तामसी कौशिकी नियम्या भवतीत्याहुः ॥ २५ ॥ इति शिवभट्टसुतसतीगर्भसमुद्भवनागोजीभट्टकृते सप्तशतीव्याख्याने सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) यस्माचण्डेति २७॥ २५॥ इति श्रीभगीरथविरचिता कण्वगोविन्दकृतसप्तशतीमन्त्र-होमविभागकारिकाणां सप्तमाध्यायस्य जगचन्द्रचन्द्रिकाख्यटीका संपूर्णा ॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) यस्मादिति । चण्डं च मुण्डं चेत्यत्रापि पूर्ववदवयवलक्षणा । चामुण्डेति पृषोदरादिलात्साधुः । यद्वा चानां चौराणां मुण्डः खण्डनं यस्याः । मुडि खण्डने 'चन्द्रमाश्च समाख्यातस्तस्करश्च उदाहतः' इत्येकाक्षरः ॥ २५ ॥ इति श्रीमदुह्रोप॰ दंशोद्धारटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

#### अष्टमोऽध्यायः ८

#### ऋषिरुवाच ।

चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते । बहुलेषु च सैन्येषु क्षैयितेष्वसुरेश्वरः ॥ १ ॥ (१ ग्रुप्तवती ) ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी)॥१॥

(३ शान्तनवी) अस्य श्लोकयुग्मस्यैकिकयालादेककर्तृकलादेकान्वयतावसेया । तया काल्या देव्या रणोत्सवे चण्डे देखे निहते सित तथेव मुण्डे देखे विनिपातिते सित तथेव च सैन्येषु वहुलेघ्वसंख्यातेषु क्षयितेषु संजातक्षयेषु कृतेषु सिसु ततोऽनन्तरं कोपपराधीनचेताः कोधपरवशस्वान्तः प्रतापवान् अच्युतो(व्युप्रो)प्रतेजस्कश्च भूला असुरेश्वरः श्रुम्भः देखानां सर्वसैन्यानां उद्योगं देवीं चण्डिकां प्रत्यभियानोत्सवोत्सुकता(प्रतिप्रयाणोत्सुकता)मादिदेश । देवीं प्रति सेनाभिरभियात यूयमभिशेषण्यतेत्यादिक्षत् । देवीं प्रत्यभिषण्यतुसुयोगं कुरुतेत्याज्ञापयामास । देखानां सैन्यानीति मावः। उद्योगं सर्वसैन्यानामित्येव सिद्धे देखानामिति प्राधान्यख्यापनार्थं देखानां महतां यानि सर्वाणि हस्त्यश्वरथपादातलक्षणानि समस्तानि सैन्यानि तेषां उद्योगः उद्यमः तं उद्योगं सर्वसैन्यानि येषां ते सर्वसैन्याः रक्तवीजप्रभृतयो देखाः तेषामुद्योगमादिदेश । 'प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमदश्रं वहुलं वहु' क्षयो नाशः संजातो येषां तानि क्षयितानि तेषु कृतेषु । यद्वा क्षपितेषु । यद्वा क्षिप प्रेरणे चुरादिः । प्रेरितेषु द्वावितेषु प्राणेभ्यो दूरीकृतेषु । नाशितेष्वित यावत् । कोपपराधीनं वेतो यस्य स'तथोक्तः । कोपपराधीनं चतो यस्य स'तथोक्तः । कोपपराधीनचित्त इति यावत् । कोपे परं अतिशयितं अधीनमायत्तं चेतो यस्य स तथोक्तः । असुरेश्वरः मृत्यु-परतन्त्रः आसन्नमृत्युः श्रुम्भो देवीं प्रति देखानामुद्योगमादिदेश आज्ञापयामासेति भावः । ह इत्यव्ययं पूरणे ॥ १ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) चण्डे इति । क्षयितेषु कृतक्षयेषु ॥ १ ॥

(५ जगधन्द्रचिन्द्रका) सार्थेकषष्टिश्लोकाब्येऽष्टमेऽध्याये प्रकीर्तिता इति अर्धसहिता एकाधिकषष्टिविशितत्रयं तयुक्ता ये श्लोकासौराब्ये युक्ते अष्टमेऽष्टसंज्ञकेऽध्याये प्रकीर्तिताः कथिताः । एकषष्टिश्लोकमन्त्रा इति एक अधिका षष्टिश्लोकासदृपा मन्त्रा वर्तन्ते इति शेषः । अन्ते अर्ध इति । अन्ते एतेषां मन्त्राणामन्ते अर्ध पादद्वयात्मको मन्त्र इत्यर्थः । श्लोकासदृपा मन्त्रको मन्त्रः । सार्थे कः । आदावेक ऋषिश्वेवं त्रिषष्टिर्मन्त्रसंतितिरिति । आदौ अध्यायादौ एक ऋषिस्वाचेत्ययं मन्त्रः । तिस्रअधिका षष्टिर्विशतित्रयं तस्या मन्त्रसंतितिर्मन्त्रविस्तारः । तथाहि ऋषिस्वाच १ । चण्डे चेति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥१॥

## ततः कोपपराधीनचेताः श्रम्भः प्रतापवान् । उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २ ॥ (२ चतुर्धरी) कोपेन पराधीनमखाधीनं चेतो यस्य । दैत्यानां यानि सर्वाणि सैन्यानि तेषामित्यन्वयः । सर्वसैन्यानिर्दित्यानां विशेषणं वा । आदिदेश आज्ञप्तवान् । हेति पादपूरणे सुरथामन्त्रणे वा ॥ २ ॥

( ३ शान्तनवी ) अस्यार्थः पूर्वश्लोकेन सह व्याख्यातः ॥ २ ॥

१ 'क्षपितेषु' इत्यपि पाठः ।

( ४ नागोजीअट्टी ) तत इति । तेषां वधजकोपेनास्ताधीनचेताः अतएव श्रीवधेप्यस्य प्रवृत्तिरिति भावः । सर्व-सैन्यानामिति दैत्यानां विशेषणम् ॥ २ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततः कोपेति ३॥२॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । कोपेन पराधीनमखाधीनं चेतो यस्य । हेति पादपूरणे आमन्त्रणे वा ॥ २ ॥ अद्य सर्ववलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः। कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्ववलैर्द्रेताः ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) कम्बूनां कोटिशतकानां चतुरा च सा अशीतिश्र चतुरशीतिः ॥ ३ ॥

(२ चतुर्धरी) षडशीतिरिति राजसमीपवर्तिसामन्तामात्याभिप्रायेण। उदायुधाः कम्बूनां कम्बूनाम्नि दैलकुले जातानां चतुराशीतिः चतुर्भिरिधका अशीतिः। आङोऽधिकार्थलात् चतुराशीतिरिति वा पाठः॥ ३॥

(३ शान्तनवी) शुम्भः पुनर्विशेषतः आदिदेश। किमिति। अय अस्मित्रहिन इदानीं वा ममाज्ञया षडशीतिदेखाः प्रधानभूताः उदायुधाः उदातशस्त्राः सजीकृतायुधाः सन्तः सर्ववलैः सर्वसैन्यैः चतुरङ्गलक्षणैः सजितैः हस्त्यश्वरयपदातिभिः सेनाभिर्शृताः वेष्टिताः सन्तः निर्यान्तु देव्या समं योद्धं निर्गच्छन्तु । षड्भिरधिकाशीतिः षडशीतिः । शाकपार्थिवादिलात्स-मासः । 'विश्वत्याद्याः सदैकस्मिन्संख्याः संख्येयसंख्ययोः' । किंच कम्बूनां कम्बूनात्रां दैत्यानां चतुरशीतिः वृन्दभेदाः खबलैर्शृताः संतः निर्यान्तु देव्या समं योद्धं निःसरन्तु । चतुर्भिरधिका अशीतिः । पूर्ववदेकवचनं । यदि चतुरशीति इति निर्विसर्गः पाठस्तदा चतस्रः अशीतयः कम्बूनां व्यक्तयः समाहता इति विगृद्ध तद्धितार्थेलादिना समाहार(द्वन्द्व)समासः । कम्बूनां चतुरशीति कर्तः । खबलैर्शृतं वेष्टितं सत् निर्यातु योद्धं निःसरतु इति एकवचनान्तलेन योज्यं । एकलोक्तितः यथा रक्षाः फलन्ति लता च सफलेत्युक्ते लता च फलित इति एकवचनसंगितः । चतुराशीति इति पाठे 'आत्महत' इत्यत्र सूत्रे आदिति योगविभागः शिष्टप्रयोगतः प्रागेकादशम्यो छन्दसीति सूत्रकारव्यवहाराष्टिङ्गायोगविभागादिष्टसिद्धिरित्यालं । तच रेफात्परत एव पृषोदरादिलाद्वा । अन्येषामपि ददयत इति च । अशीतिशब्दादीकारस्य दीर्घलं इष्टव्यं । नैतत्सर्वत्र कर्तव्य-मिति । चतसः अशीतयः इत्यत्र 'दशान्तैकादिका संख्या संख्येयेष्वेव च त्रिषु' कम्बुः शङ्कः । चतुरशीतिशङ्कपरिमिताः सेनाः ताभिः सहिताः दैत्याः ॥ ३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अद्येति । उदायुधास्तत्संज्ञकाश्च । कम्यूनां तन्नाम्नां चतुराशीतिर्देत्या इति शेषः ॥ ३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अद्य सर्वबलैरिति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः) अद्येति । षडशीतिः सामन्तामात्याः कम्बूनां कम्ब्वाख्यकुलजानां चतुर्भिः अधिका अशीतिरिखर्थः । आहोऽधिकार्थलात् अव्ययानामेकार्थलात् कुलानीत्यनुकृष्यते ॥ ३ ॥

## कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै। शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया॥ ४॥

(१ गुप्तवती) कोटिवीर्याणि धौम्राः कालकादयश्च कुलनामानि॥ ४॥

(२ चतुर्धरी) कुलानीति परस्मात्पूर्व सम्बध्यते सिंहावलोकनन्यायात् । कोटिवीर्याणि कोटिवीरकुलोद्भवानि कुलानि वृन्दानि । धूम्राणां धूम्रवंश्यानाम् ॥ ४॥

(३ शान्तनवी) शुम्भः पुनः विशेषतः आदिदेश । प्रसिद्धानि कोटिवीर्याणि कोटिवीर्यनामधेयानि असुराणां कुलानि वृन्दानि निर्गच्छन्तु ममाज्ञया देव्या समं योद्धं निर्यान्तु । कोटिसंख्यानि पश्चाशदिति तु पाठे असुराणां कुलानि निर्यान्तु । कित तानि पश्चाशत् । पुनश्च कित तानि कोटिसंख्यानि । एवंचैकत्र पश्चाशत्कोटिसंख्यानि । कोटिरिति संख्या येषां पश्चाशत्कुलानां तानि कोटिसंख्यानि । एवंचैकत्र पश्चाशत्कोटिसंख्यानि असुराणां कुलानि वै प्रसिद्धानि मम शुम्भस्य आज्ञया देव्या समं योद्धं निर्गच्छन्तु इत्यर्थः । किंच धूम्राणां धूम्रनाम्नां असुराणां शतं कुलानि शतवृन्दानि निर्गच्छन्तु ममाज्ञया देव्या समं योद्धं निर्यान्तु । धौम्राणामिति पाठे तु धूम्रस्यापत्यानि पुमासः धूमाः । शिवादिलादण्। अतइजोपनादः । धौम्राणां असुराणां शतं कुलानि योद्धं निर्गच्छन्तित्यर्थः । विधौ लट् ॥ ४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) कोटीति कोटिवीर्याणि तन्नामानि । धौमाः धूम्रवंश्याः ॥ ४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) कोटिवीर्याणीति ५॥४॥

(६ दंशोद्धारः) कोटीति । कोटिवीर्यकुलोद्भवानि कुलानि वृन्दानि धौम्राणां धूम्रवंरयानां । एवमप्रेऽपि ॥ ४ ॥

## कालका दौर्हदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः। युद्धाय सज्जा निर्यान्तु चाज्ञया तरिता मम ५

(१ गुप्तवती) ॥५॥

(२ चतुर्धरी) कालकाः कालवंश्याः । दौर्ह्दाः दौर्ह्दांश्याः । मौर्याः मुरवंश्याः । कालकेयाः कालकायां जाताः ।

'कालका दैत्यपत्नी स्यात्' । 'तस्यापत्यं' इति स्त्रीभ्यो ढक् । सजाः संसामग्रीकाः निर्यान्तु अज्ञायेति विवक्षाधीनलात्र संधिः ॥ ५ ॥

(३ शान्तनिष्ठी) शुम्भः पुनिविशेषतः आदिदेश । कालकाः असुराः कालकनामानः देत्याः कालं यमखरूपमात्मानं शत्रुम्यः कायित कथयित कालकः कालकस्यापत्यानि पुमांसः कालकाः । शिवादिलादण् । यद्वा कलं मन्द्रं कायित कथयित कलकः तस्येमे कालकाः कलककुलोत्पन्नाः देत्याः अद्य ममाज्ञया लिरताः । जिल्लरा संभ्रमे । संन्त्रमसिहताः वेगिनः सलराः संजातलराः सन्तः देव्या समं युद्वाय योद्धं सजाः सायुधाः सन्तो निर्यान्तु । तथा तद्वत् दौईदाः असुराः दुष्टं हृद्वं यस्य स दुईद्देशः । 'सुहृदुहुईदौ मित्रामित्रयोः' इति निपातः । तस्यापत्यानि पुमांसः दौईदाः दौईदाख्या देत्याः ते युद्वाय सजाः सन्तो ममाज्ञया लरमाणाः लिरताः निर्यान्तु । तथा मौर्याः मौर्याख्याः असुराः मुरस्यापत्यानि गोत्राणि । गर्गादिलायन् । 'यन्नेश्वेश' इति छक् कुतोऽत्र न । छान्दसलात् । छन्दोवत्पुराणानि भवन्ति । यद्वा मुरस्य दैत्यस्य भावः मौर्ये तद्वन्तः मौर्याः । अर्शआदिलादच् । यद्वा मुरस्य भावः मौरी । ध्यम् पिलात् डीष् । मौरीमर्हन्ति मौर्याः । 'क्षादिस्यो यः' । तेपि युद्वाय लिरताः ममाज्ञया देव्या सह योद्धं निर्यान्तु । तथा कालकेयाः कालकायाः अपत्यानि पुमांसः कालकेयाः कालकेयनामानोऽसुराः । स्त्रीभ्यो ढक् । कालकवंशजाता देत्याः । 'शुभ्रादिभ्यश्व' इति ढक् । कालकेयाः तेपि ममाज्ञया लिरताः युद्वाय सजाः सन्तो निर्यान्तु इति शुम्भः आदिदेश ॥ ५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) कालकाः तन्नामानः। दौर्हदाः दुर्हदोपत्यानि। मौर्याः तन्नामानः। तथा कालकाया अप-त्यानि कालकेयाः। असुराः सजाः ससामग्रीकाः॥ ५॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) कालका दौईदा इति ६ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) कालकाः कालकवंश्याः । दौर्हदाः दुर्हद्वंश्याः । मौर्या मुरवंश्याः । कालका दैत्यपत्नी तदपत्यानि । स्नीभ्यो ढक् । निर्यान्तु आज्ञयेत्यत्र संहिताया अविवक्षणात्र संधिः ॥ ५॥

## इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः । निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्द्धतः ॥ ६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६॥

(२ चतुर्धरी) भैरवमत्युग्रं शासनमाज्ञा यस । महान्ति सैन्यान्यत्रेति महासैन्यं सेनासमुदायः तेषां सहसैः॥ ६॥ (३ शान्तनवी) इत्येवमसुरान् आज्ञाप्य आदिश्य भैरवशासनः भैरवं भयंकरं शासनं अव्याहताज्ञा यस्य सः त-थोक्तः। यद्वा भैरवात् मृत्योः सकाशात् शासनं यस्य सः आसत्रमरणलात्। स तथोक्तः असुरपितः शुम्भः वहुभिरने-कैरैंत्यैर्वृतः सन् निर्जुगाम देव्या समं योद्धं निर्ययौ निरगात्। किंभूतैः वहुभिः महासैन्यसहस्रेः महान्ति सैन्यानां सहस्राणि तैर्वहुभिरनेकैः दानवसैन्यैः वृतो देव्या सह योद्धं निर्जुगाम शुम्भः॥ ६॥

(४ नागोजीभट्टी) इतीति । भैरवमुत्रम् ॥ ६ ॥ (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) इत्याज्ञाप्येति ७ ॥ ६ ॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ ६ ॥

# आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमितभीषणम् । ज्यास्वनैः पूर्यामास धरणीगगनान्तरम् ॥ ७॥ (१ गुप्तवती) ॥ ७॥

(२ चतुर्धरी) धरणीगगनयोरन्तरं मध्यम् ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) आयान्तं श्रुम्भं यद्वा 'सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्च ते' इति । सैन्यः पुंसि । सेनायां समनेवतः सैन्यः । 'सेनाया वा' इति यः । यद्वा । आयान्तं श्रुम्भं अतिस्थाने । अतिशब्दश्चार्थे । तथायमन्वयः । अतिभीषणमतिभयं- करं तत्सैन्यं यस्य श्रुम्भस्य स तत्सैन्यः । यद्वा ते सैन्याः सेनायां समवेताः संमिलिता हस्त्यश्वरथपादातादिसमृहा यस्य श्रुम्भस्य स तत्सैन्यः तं आयान्तं श्रुम्भं दृष्ट्वा चण्डिका देवी ज्याखनैः धनुष्यानता मौवीं आकृष्टमौवींढंकारध्विनिभः धरणीगगनान्तरं यावापृथिव्यन्तरालं पूर्यामास । अथ द्वितीयोऽन्वयः । अतिभीषणं अतितरां भीषणं भयंकरं तत्सैन्यं तस्य श्रुम्भस्य सैन्यः सेनायां समवेतो मिलितः हस्त्यश्वरथपादातसमूहः तत्सैन्यः तं तत्सैन्यं आयान्तं दृष्ट्वा चण्डिकादेवी ज्याखनैः धनुरारोपिता-कृष्टमौवींजनितिनिखनैः धरणीगगनान्तरं पूर्यामास । अथ तृतीयोऽन्वयः । भीषणं भयंकरं श्रुम्भं आयान्तं दृष्ट्वा भीषणं भयंकरं तत्सैन्यमि तस्य श्रुम्भस्य सैन्यमि सेनां आयान्तं आगच्छत् दृष्ट्वा चण्डिकादेवी जाखनैः धरणीगगनान्तरं पूर्यमास । आयान्तं आगच्छन्तं श्रुम्भं आयात् आगच्छत् । तत्सैन्यं श्रुम्भसैन्यं नपुंसकलिङ्गं । ज्याखनाः तैः।पूरी आप्यायने । धरणी च गगनं च धरणीगगने तयोरन्तरं मध्यं पृथिव्याकाशमध्यं व्यापयामास । आयान्तं शत्रु तं पदं । आयातिमिति पाठे कर्तरि कः । ततः श्रुम्भं तत्सैन्यं च ॥ ७ ॥

```
(४ नागोजीभट्टी) आयान्तमिति । आगतमित्यर्थः । अन्तरं मध्यम् ॥ ७ ॥
(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) आयान्तमिति ८ ॥ ७ ॥
```

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ७॥

## ततः सिंहो महानादमतीव कृतवात्रृप । घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् ॥ ८ ॥

(१ गुप्तवती ) उपवृंहयत् । आगमशास्त्रस्यानिलादङभावः ॥ ८ ॥

(२ चतुर्थरी) अतीवात्यर्थमनेकं कृला इतियावत् । उपवृंहयदवर्धयत् । आगमशासनस्यानित्यलादडागमाभावः ८

(३ शान्तनवी) हे तृप दत्तावधानो भव । यतः धनुर्ज्यानिःश्वनादनन्तरं सच सिंहः स सिंहश्च अतीव सुतरां सुष्ठु महानादं महान्तं नादं गलगर्जनं कृतवान् चकार । अम्बिका देव्यपि घण्टास्वनेन नादेन तन्नादं तस्य सिंहस्य नादं सिंह-नादं अवृंहयत् अवर्धयत् । वृहि वृद्धौ । हेतौ णिच् । लट् अडागमः । वर्धयामास । अम्बिका चोपवृंहयदिति पाटे आग-मशासनस्यानिस्यलादडागमाभावः । अन्यथोपावृंहयदिति स्यात् । ततः सिंहो महानादं सच सिंहो महानादिमिति च पाटह्यं । 'बलवत्सुष्टु किमुत स्वत्यतीव च निर्भरे' ॥ ८॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । तन्नादानिति बहुवचनं । महानादिमित्येकलाविवक्षया अतीवेत्यस्यानेकवारिमत्यर्थे वा उपवृह्यदित्यन्नागमशास्त्रस्यानित्यलादङभावः ॥ ८॥

( ५ जगधनद्रचन्द्रिका ) ततः सिंह इति ९॥८॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । अतीव अत्युपमानकं उपवृंहयत् । आगमशास्त्रस्यानित्यलात्राडागमः ॥ ८ ॥

## धनुज्यांसिंह्यण्टानां नादापूरितदिङ्कुखा । निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारितानना ९

(१ गुप्तवती) घण्टानां तन्नादानां । कर्मणि षष्टी । जिग्ये जितवती ॥ ९ ॥

(२ चतुर्घरी) धनुर्ज्या इति खभावाख्यानमात्रं । ज्यापदे चैव धनुर्प्रहणप्रतीतेः । धनुर्ज्यादीनां नादैरापूरितं दि-खुखं यया । निनादैर्जिग्ये जितवती नादानित्यन्वयः । 'तिङ्कृतिङः' इत्यात्मनेपदं । यद्वा शब्दापूरितदिक्षुखापि काली देव्या धनुर्ज्यासिंह् घण्टानां निनादैर्जिग्ये इति कश्चित् ॥ ९ ॥

(३ शान्तनची) धनुर्ज्यानादेन सिंहनादेन घण्टानादेन च आपूरितदिक्षुखा आसमन्तात्पृरितानि दिशां मुखानि यया सा तथोक्ता । 'स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात' इति पक्षे डीप् । पक्षे च टाप् । एवंविधा काली देवी तैस्त्रिविधेर्भीषणे- निनादैविस्तारितानना विकृतास्या विस्तारितमुखा सती जिग्ये । जि जये जिजि अभिभवे 'व्यस्ययो बहुलम्' इति कर्तर्यान्मिपदं । लोकोत्कर्षेण वर्तते । यद्वा शत्र्नभिबभूव । यद्वा जिग्ये इति कर्मणि प्रयोगः । धनुर्ज्यासिंहघण्टानां नादापूरित- दिखुखा विस्तारितानना च या काली देवी तया भीषणेः भयंकरैः निनादैः खनैः अधुरवर्गः शत्रुवर्गा जिग्ये अभिबभूवे । जनी प्रादुर्भावे आत्मनेपदी । काली भीषणेनिनादैविस्तारितानना जन्ने । दैसानत्स्यामीति विदृतीकृतकरालवदना जाता । की- हशी काली । धनुर्ज्यानां सिंहस्य घण्टायाश्च नादैः आपूरितदिखुखा आसमन्तात्प्रितदिगन्तराला । अथवा जन्ने इति ज्ञा अववोधने । कर्मणि लिङात्मनपदं । भीषणेनिनादैर्या विस्तारितानना देससैन्यानि सर्वाण्यप्यमूनि प्रस्ववस्यतीति विकृती-कृतकरालवन्ना दश्यते । सा कालीति देसौज्ञे अज्ञायि सा । किंभूता काली । धनुर्ज्यासिहघण्टानां नादाप्रितदिक्षुखा इस्यन्वयः । सखीसमूहे वर्तमाना का वा काली का वा सखीति तत्साहर्यतः संशयानैरथ तैर्भीषणेनिनादैविशेषचिद्वित्तारितानना देससैन्यानि सर्वाण्यमूनि प्रस्ववसायगामिनीविकृतीकृतकरालवदना सतीति यावत् । सा कालीति दैसैरज्ञायीति भावः ॥ ९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) धनुरिति । नादैः स्वीयैरापूरितदिस्मुखा काली धनुर्ज्यासिंहघण्टानां भीषणैर्नादैर्जिग्ये जिता । देव्या धनुरादिशब्दैः कालीशब्दो जित इति भावः ॥ ९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) धनुर्ज्येति १०॥९॥

(६ दंशोद्धारः) धनुर्ज्येति । कर्णावतंसवत्स्वभावाख्यानमात्रं । ज्यापदेनैव धनुषः प्रतीतेः । धनुर्ज्यादीनां नादैरा-पूरितं दिझुखं यया । निनादैः जिग्ये नादानित्यध्याहार्यम् । यद्वा नादापृरितदिझुखापि सा धनुर्ज्यादीनां निनादैर्जिग्ये इति कर्मणि तिङन्तं । निनादिमिति । सरोषैः सक्रोधैः दैत्यसैन्यैः देवीसिंहः काली च परिवारिता इत्यन्वयः । शरौधैरिति वा पाटः ॥ ९ ॥

## तिमनादम्रपश्चत्य दैत्यसैन्यैश्रतुर्दिशम् । देवीसिंहस्तथा काली सरोपैः परिवारिताः ॥ १०॥

(१ गुप्तवती) सरोषै: कुपितै: । स इति सिंहपरं भित्रपदं वा ॥ १० ॥

( २ चतुर्धरी ) चतुर्दिशं चतुर्दिक्षु कालीललाटभवा । सरोषैः सक्रोधैः । शरौधैरिति वा पाठः ॥ १० ॥

(३ शान्तनवी) चतुर्दिशमिस्रेतत्पदं शकारान्तं निनादिवशेषणं चैतत्। अथ चेत्परिवारणिकयाविशेषणं स्यात्तदा दिशाशन्देन टाबन्तेन साधनीयं। चतस्रो दिशोऽधिकरणभूता यस्य तिन्नादस्य सः। चतुर्दिशं चतुर्दिश्च व्याप्तं तिन्नादं तस्य धनुर्ज्यासिह्षण्टानां निनादं निःस्वनं ध्विनं उपश्रुत्य आकर्ण्य कुपितैर्देत्यसैन्यैर्देवी च आद्या शक्तिभगवती अम्बिका। सिहश्च केसरी वाहनीभूतः। काली च अम्बिकाललाटोद्भवा तथाच एताः देवीसिंहकाल्यस्तिस्रोपि शरीधैः शरमंपातैः शरन्त्रातैः चतुर्दिशं यथा स्यात्तथा परिवारिताः परिवेष्टिताः कीलिताः। विद्वा इति यावत्। 'हलन्तादिप टापं च यथा वाचा निशा दिशा'। दिशाशब्दष्टाबन्तोऽप्यस्ति। चतस्रो दिशा अधिकरणभूता यस्मिन् शरीधपरिवारेण तचतुर्दिशं। कियाविशेष-णानां कर्मलं नपुंसकैकलं च वक्तव्यम्॥ १०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तदिति । काली चण्डीललाटजा । सरोषैः सकोधैः ॥ १०॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तन्निनादमिति ११॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १०॥

## एतस्मित्रन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् । भवायामरसिंहानामतिवीर्यवलान्विताः ॥ ११ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ११ ॥

(२ चतुर्घरी) अन्तरे अवसरे । भवाय संपदे । अमरसिंहानामिति सिंहशब्दः श्रेष्टवचनः । वीर्य तेजः ॥ ११ ॥

(३ शन्तनवी) श्लोकयुग्मिद्मेकिकयैकान्वयमवसेयम् । सुमेधाः सुरथं राजानं संवोधयति । हे भूप दत्तान्वधानो भव । देवीमिहमानमाकर्णय । एतस्मिन्नतरे एतस्मिन्देवीदानवसंप्रामे प्रस्तुते सित अन्तरे अवकाशे समये मध्ये सुरिद्वेषां देखानां विनाशाय अमरसैन्यानां सिंहानां देवश्रेष्ठानां भवाय भूत्ये अभिग्रद्धे स्थितये च अतिवीर्यवलान्विताः शक्त्यः सामर्थ्यलक्षणाः देवतारूपाश्च ब्रह्मेशगुह्विष्णूनां तथा इन्द्रस्य च पश्चापि च पश्चानां तेषां शरीरेम्यो विनिष्कम्य विनिर्णत्य तहुर्येः ब्रह्मादिरूपेः तदा महेश्वरश्च गुहश्च कुमारः विष्णुश्च नारायणः इन्द्रश्च वज्ञी एतेषां तनुभ्यो विनिर्णत्यकेकाः शक्तिदेवता चण्डिकां ययुः । ब्रह्मणः शरीरात् ब्रह्माणी निर्गता महेश्वरस्य शरीरात् माहेश्वरी कुमारस्य शरीरात् कौमारी विष्णोः शरीरात् वैष्णवी इन्द्रस्य शरीरात् ऐन्द्री एतास्ततो विनिर्गत्य तहुपैः चण्डिकां देवीं च ययुरित्यर्थः । 'भवः कल्याणसंसारस्यावाप्तीशजन्मसु' । अमराणां सैन्यानि तेषां । अमरिषंहानां इति तु पाठे अमरिसंहा इति तु श्रेष्टाः अमरिसंहाः तेषां 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे समस्यते । अभ्यधुश्च । 'स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुंगवर्षभकुज्ञराः । सिंहशार्द्लनागायाः पुंसि श्रेष्टार्थगोचराः' । वीर्य वलं प्रभावश्च वीर्य वीरकर्म । वलं प्राणसामर्थ्य । 'स्थौत्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरिणोः' वृंहति वर्षते विष्टभते ब्रह्मा । ईष्टे ईशः । गृहते सेनां संग्रणोति गुहः । वेवेष्टि व्याप्नोति विश्वति वा विश्वं विष्णः । इन्दित परमेश्वयेण राजते इन्दः । शक्नोति शक्तिः क्तिच् । शक्यते कर्तुमनया वा शक्तिः । क्तिन् । चिंह कोपे कुप्यति चण्डते चण्डते विष्टका । प्राणे लिट् ॥ ११॥

( ४ नागोजीभट्टी ) एतस्मित्रिति । देवीदानवसंपातावसरे । भवाय संपदे ॥ ११ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) एतस्मित्रिति १२॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) एतस्मित्रिति । अन्तरे अवसरे । भवाय संपदे । वीर्यमुत्साहशक्तिः । बलं देहशक्तिः ॥ १९ ॥

## ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथैवेन्द्रस्य शक्तयः। शरीरेभ्यो विनिष्कम्य तद्व्पैश्वण्डिकां ययुः ॥ १२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १२ ॥

(२ चतुर्धरी) ईशः शिवः । गुहः कार्तिकेयः । विष्णुशब्दोऽत्र वराहनृसिहावि संगृहीते । शक्तयः खव्यतिरे-किन्यो देवताः । तद्र्पेस्तस्य रूपैः ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवी) ॥ १२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ब्रह्मेति । विष्णुश्रन्देन वराहनृसिंहावपि । शक्तयः स्वातिरेकिण्यो देवताः । शक्तिशक्तिमतो-स्तादात्म्यात् ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) बह्मेशेति १३॥ १२॥

(६ दंशोन्द्रारः) ब्रह्मेशेति । ईशः शिवः । गुहः स्कन्दः । विष्णुपदेन बराहनृसिंहयोरिप संप्रहः । तद्र्षैः तस्य तस्य रूपैः ॥ १२ ॥

#### यस्य देवस्य यद्भूषं यथाभूषणवाहनम् । तद्भदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धमाययौ ॥ १३ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ १३ ॥

(२ चतुर्धरी) एतदेव प्रकटयित । यस्येति । यथाभूषणवाहनं भूषणवाहनानितक्रमेण तद्वत्तथाविधाः ॥ १३ ॥ (३ शान्तनवी) तद्व्पेरिति यदुक्तं तदेव व्यक्तीकर्तुमाह । देवीदानवयुद्धं द्रष्टुमुपागतानां तेषां ब्रह्मादीनां शरी-रेभ्यो विनिष्कम्यानुभावान्प्राकादय कायव्यूहेन प्रव्यक्ताकृतयो ब्रह्माण्यादयः शक्तयः तत्तदेव सदशरूपेश्वण्डिकांशभूताश्व-ण्डिकां युद्धायोत्साहियतुं ययुः इति प्रागुक्तं तदेव स्पष्टयित । यस्य देवस्य ब्रह्मादेः यद्व्पं य आकारः यथा भूषणवाहनं भूषणवाहनान्यनितकम्य यथाभूषणवाहनं यथालंकारवाहनं च यस्य देवस्य यद्व्ष्णं यस्य देवस्य यद्वाहनं तद्वदेव तद्व्पं विश्राणां तादृशमेव शरीरिविन्यासं धारयित तद्वदेव च वाहनमारूढवती तच्छिक्तस्तस्य देवस्य शक्तिर्ब्ह्मादिदेवता तद्वदेवायुधानि विश्रतीसती हि निश्चयेन असुरान् योद्धं । युध संप्रहारे । दैत्यान्प्रहर्तु आययौ । देवीसान्निध्यं संप्रामरङ्गस्थलीं वा आजगाम ॥ १३ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) ब्रह्मादिरूपैरित्यर्थकं तद्र्पैरिति व्याचष्टे । यस्येति । तद्वत् तथाविधरूपभूषणवाहनेत्यर्थः ॥१३॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) यस देवस्येति १४॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १३ ॥

## हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षस्त्रकमण्डलुः। आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते ॥ १४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १४ ॥ (२ चतुर्धरी) तदेव व्याकुरुते । हंसेति । अग्रे उपरि अक्षसूत्रं जाप्यमालिका ॥ १४ ॥

(३ शान्तनवी) हंसैर्युक्तो योजितो विमानः हंसयुक्तविमानः तस्मिन् तिष्ठतीति हंसयुक्तविमानस्था । अक्षाणां स्फिटिकमणीनां सूत्रं जपमाला । अक्षसूत्रं च कमण्डलुश्च ताभ्यां सहवर्तमाना साक्षसूत्रकण्डलुः एवंविधा सा कानामेलाह । एवं-विशेषणविशिष्टा ब्रह्मणः शक्तिरसुरेः सह योद्धुमायाता आजगाम । सा खल्ज ब्रह्मणीलमिधीयते । ब्रह्मणः स्त्री ब्रह्माणी । अत्र तुगागमाभावाच्छैवागमप्रसिद्धं नामधेयिमदं कथ्यते । अतएव निरूढतामपेक्षितनियमसिद्धतामिति नारदः । यद्वा 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापितः' । अण शब्दे ब्रह्मणा अणित कथयित प्रतिपादयित ब्रह्माणी । कर्मण्यणि स्त्रियां डीप् । यद्वा ब्रह्माणमणित मदीयोयमीलिप ब्रह्माणी । 'हंसो यतिविशेषे च प्राणश्चेतच्छदेषु ना' । अतएव हंसैर्यतिविशेषेर्युक्तं विमानं विगतमानं परं ब्रह्म तत्र तिष्ठत्युपनिषद्वपलादिति हंसयुक्तविमानस्था ब्रह्माणीलप्त्यर्थलेशः ॥ १४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) हंसेति । विमानाप्रे इत्यस्य स्थितेति शेषः । अक्षसूत्रं जपमाला । ब्रह्माणी ब्रह्माणमानयित

नेष्टयतीति व्युत्पत्त्यायं शब्दः साधुः ॥ १४ ॥

(५ जगद्यन्द्रचिन्द्रका) हंसयुक्तेति १५॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः ) हंसेति । विमानाप्रे विमानोपरि । अक्षसूत्रं जपमाला ॥ १४ ॥

# माहेश्वरी दृषारूढा त्रिश्लवरधारिणी। महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ १५॥ (१ गुप्तवती) ॥ १५॥

(२ चतुर्धरी) महाही महासपी अनन्ततक्षको वलयो कङ्कणो यस्याः । चन्द्रस्य रेखा कला विभूषणं यस्याः ॥१५॥

(३ शान्तनवी) वृषाह्ळा वृषं वृषमं धर्म चाह्छा आह्छवती। त्रिश्लवरधारिणी त्रीणि श्लानि शृहाण्यप्राणि यस्यायुधस्य तत् श्रेष्ठं त्रिश्लं त्रिश्लवरं धरित धारयित विभतीति त्रिश्लवरधारिणी । महान्त अहयो नागाः वलयानि यस्याः
सा महाहिवलया । महोरगहस्तसूत्राख्यवलया । चन्द्रस्य लेखा रेखा कला विभूषणं यस्याः सा चन्द्ररेखाविभूषणा । एवंलक्षणा
शक्तिः महेश्वरस्ययं माहेश्वरी देवता प्राप्ता असुरैः समं योद्धमाजगाम । 'शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे सुकृते वृषमे वृषः' । 'अल्ली
शूलं रुगायुधं' 'देवाद्दृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लिवं मनाक् प्रिये' । 'आवापकः परिहार्यः कटको वलयोऽल्लियां' । प्रोक्ता । कर्तरि क्तः । रेखा लेखा कला प्रकृतीचित्यात् । अन्यथा लेखा राजिरित्यर्थः ॥ १५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी) माहेश्वरीति । महाही तक्षकानन्तौ वलयौ। चन्द्ररेखा चन्द्रकला सैव विभूषणं यस्याः ॥ १५॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) माहेश्वरीति १६ ॥ १५ ॥

(६ दंशोद्धारः) माहेश्वरीति । महाही शेषतक्षकौ वलये कङ्कणे यस्याः ॥ १५ ॥

## कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । योद्धमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ १६ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ १६ ॥

(२ चतुर्घरी) ॥ १६॥

(३ शान्तनवीं) शक्तिरायुधं हस्ते यस्याः सा । अजाद्यतष्टाप् । शक्तिहस्ता । प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यं । मयूरेषु वरः श्रेष्ठः मयूरवरः वाहनं यस्याः सा मयूरवरवाहना । 'वाहनमाहितात्' इति नलं नाशङ्कर्नीयं । आहितलाभावात् । निष्ठ मयूरवरः वाहनमारोपितोस्ति । वाहने यदारोपितमुद्यते तदारोपितमाहितमुच्यते । मयूरो वरं श्रेष्ठं वाहनं यस्याः सा तथोक्ता । रूप रूपित्रियायां चुरादिः । गुहं कुमारमाकारेण रूपयति दर्शयति गुहरूपिणी । यदा गुहस्य रूपं गुहरूपं तदस्यामस्तीति गुहरूपिणी । अत इनिः । ऋत्रेभ्यो ङीप् । यद्वा गुहरूपं करोत्यात्मिन तदाच्छे वा तच्छीला । गुहरूपयतेणिनिः । अभ्वका माता कुमारस्येयं कौमारी शक्तिर्देवता देत्यान् योद्धं संप्रहर्तु अभ्याययो अभ्याजगाम ॥ १६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) कौमारीति । गुहरूपिणी गुहसमानाकारा । कुमारसंवन्धिनी शक्तिराययावित्यर्थात्र पोनरुत्तयम् । ऐन्द्रीत्युक्तापि यथा शकस्त्रथैव सेतिवत् अम्बिकापदेन गुहस्य शिवव्यूहलं सूचयति ॥ १६ ॥

(५ जगधन्द्रचिन्द्रका) कौमारीति १७॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १६॥

## तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता। शह्वचक्रगदाशाई खद्गहस्ताभ्युपाययौ॥ १७॥

(१ गुप्तवती) शङ्कचकेति । शार्ङ्गपदेन बाणा अप्युपलक्ष्यन्ते । 'बाहुभिर्गरुडारूढा शङ्कचकगदासिनी । शार्ङ्गवाणध-रायाता वैष्णवीरूपधारिणी' इति वामनपुराणात् । अतएव षड्भुजेयं । केचित्तु 'अभ्युपो बाहुमूलं स्यात्' इति कोशोऽस्ति तेन कक्षे खड़ोऽर्थात्पृष्ठे इष्रुधिरिति चतुर्भुजलमेव परिष्कुर्वन्ति तत्कोशसल एव विश्वसनीयम् ॥ १७॥

(२ चतुर्धरी) शङ्कः पात्रजन्यः। चक्रं सुदर्शनं । गदा कौमोदकी। शार्क्षं धनुः । धनुषः साहचर्याद्वाणोप्यत्रोहनीयः। खद्गो नन्दकः । ते हस्ते यस्याः सा । तथाच वामनपुराणे । 'वाहुभ्यां गरुडारूढा शङ्कचक्रगदासिनी । शार्क्षवाणधरा जाता वैणावीरूपशालिनी' इति । एतेनास्याः षड्बाहुत्वमभिधीयते । यच्च श्वङ्गमयो मुष्टिरस्येति शार्क्षः खद्ग इति व्याख्यानं तद्रसंगतं । ननु धनुषः साहचर्याचर्म किं नो गृह्यत इति चेत् । सत्यम् । अनुजानाम्यहं । तस्या अष्टभुजत्वेष्यदोषात् । नत्नेकस्य

भुजस्य ग्रन्यले दोषः । माहेश्वर्यादावेकायुधमात्रोहेखदर्शनात् । 'अभ्युपो बाहुमूलं' स्यात् ॥ १७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तथैवेति । अत्र शार्क्वपदेन वाणोप्युपलक्ष्यते । 'बाहुभिर्गरुडारूढा शङ्ख्यकगदीसिनी । शार्क्ववाण-

थरा जाता वैष्णवीरूपशालिनी' इति वामनपुराणात् । एतेनास्याः पड्भुजालं सूचितम् ॥ १७ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) तथैव वैष्णवीति १८॥ १७॥

(६ दंशोद्धारः) तथैवेति । शङ्कः पाञ्चजन्यः । चकं सुदर्शनं । गदा कोमोदकी । शार्क्षं धनुः । खङ्को नन्दकः । एतानि पञ्च हस्ताभ्युपेषु यस्याः । 'अभ्युपो बाहुमूलं स्यात्' इति विश्वः । शङ्कादयश्चतुर्षु हस्तेषु खङ्गः कक्षायामिति संप्रदायः यद्वा श्रङ्गमयो मुष्टिरस्थेति शार्ङ्गः । स चासौ खङ्गश्चेति चलार्यायुधानि हस्तेष्वस्याः । यद्वा शङ्कपदं वाणस्याप्युपलक्षणं । शङ्कादिनि पडायुधानि हस्तेष्वस्याः इति पट्हस्तलमस्याः । यथोक्तं वामनपुराणे 'वायुभिर्गरुडारूढा शङ्कचकगदासिनी । शार्ङ्ग-

बाणधरा जाता वैष्णवीरूपधारणी' इति । ननु शार्द्गसाहचर्याद्वाण इव खद्गसाहचर्याचर्मापि किमिति न गृह्यते इति चेष्टापत्ते अस्याष्ट्रभुजलाकल्पनस्याप्युपपत्तेः । प्रसिद्धं च दक्षादीनां वरदानावसरे विष्णोरष्टभुजलं भागवतादिषु । नचैकभुजस्य अस्यलं दोषाय । कौमार्यादीनामेकायुधलात् । शङ्कादिपदस्य पद्मोपलक्षकलसंभवाच ॥ १७॥

### यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विश्वतो हरेः। शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं विश्वती तन्नुम्।। १८ (१ ग्रुप्तवती) ॥१८॥

(२ चतुर्धरी) यज्ञवाराहं यज्ञाङ्गकल्पितसूकराकारं। या शक्तिरिखन्वयः। वाराहीं वराहाकारां तनुं मूर्ति विश्रती धारयन्ती ॥ १८॥

(३ शान्तनची) पुनर्वेष्णवीशत्तयन्तरमाविर्वभूवेत्याह । हरेर्भगवतो विष्णोः अतुलं बलपराक्रमाभ्यामनुपम्यं । वरा-हसोदं वाराहं रूपं या विश्वती सती भगवती जज्ञे अजनिष्ट प्राहुर्भूता । जनी प्राहुर्भावे अनुदात्तेत् कर्तरि लिट् । यद्वा ज्ञा अवबोधने । कर्मणि लिङात्मनेपदं । ऋषिभिः शास्त्रेण च जज्ञे अज्ञायि सापि हरेः शक्तिः नारायणी देवता । वराहस्रोयं वा-राही तां वाराहीं तनुं शरीरव्यक्ति विश्वती धारयती सती तत्र तस्मिन् देवीदानवसंत्रामे दैत्यान् योदुं संहर्तु आययौ आजगाम ॥ १८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) यज्ञेति । यज्ञाङ्गकिल्पतं वराहाकारं विश्रतो हरेरिखनेनास्याः विष्णुलमेवेति सूचितम् । एवं नृसिंहोऽपि तत्रैव कालीपुराणे शरभवराहयुद्धे विष्णोः शरभपक्षपातिलं वराहवलहारकलमुक्तम् । नृसिंहस्य च वराहानुया-यिलमुक्तं विरुध्यतेति वाच्यम् । तस्य लीलामात्रलात् ॥ १८॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) यज्ञवाराहेति १९॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः ) यज्ञवाराहमिति । यज्ञाङ्गकल्पितसूकराकारं । शक्तिरिखन्वयः ॥ १८ ॥

## नारसिंही नृसिंहस्य बिश्चती सद्दशं वपुः। प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः॥ १९॥

(१ गुप्तवती) ॥ १९॥

(२ चतुर्भरी) वपुः शरीरं । सटाः केसराः तासां क्षेपेण क्षिप्ता तिरस्कृता नक्षत्रसंहतिर्यया ॥ १९ ॥

(३ शान्तनवी) पुनर्वेष्णवीशक्त्यन्तरं प्रापदित्याह । तत्र देवीदानवसंप्रामे सटाक्षेपिक्षप्तनक्षत्रसंहितः । सटास्कन्धकेसराणां आक्षेपेण कम्पनेन इतस्ततः स्कन्धकेसराताडनेन क्षिप्ताः प्रेरिताः दलिताः नक्षत्राणां तारकाणां संहतयः समूहा
यया तथोक्ता । अतएव नृसिंहस्येयं नारसिंही वैष्णवी शक्तिदेवता दानवान् योद्धं संहर्तु प्राप्ता प्राप्तवती आययौ । आपू
व्याप्तौ कर्तरि क्तः । ना चासौ सिंहश्च नृसिंहः । यद्वा प्रामैकदेशे दग्धे प्रामो दग्ध इति वत् नुरेकदेशे नृशब्दस्य वर्तते । ततश्च ना च नृसिंहश्च नृसिंहो यस्मिन् भगवतो नृसिंहावतारे स नृसिंहः । मलर्थे अर्शआदिलादच् ॥ १९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ १९॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) नारसिंहीति २०॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः ) नारसिंहीति । सटाः केसराः तासामाक्षेपेण क्षिप्ता नक्षत्रसंहतिर्यया ॥ १९ ॥

## वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता । प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥ २० ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी) गजराजोपरि ऐरावतपृष्ठे प्राप्ता आगता ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) वज्रमायुधं हस्ते यस्याः सा वज्रहस्ता । तथा गजराजोपिर स्थिता गजानां राजा ऐरावतः गजराजः गजराजस्य उपिर 'पूरणगुण' इत्यादिना षष्टीसमासप्रतिषेधस्तु कृदन्तान्तस्यैवेति ततोऽन्येनाव्ययेन षष्टीसमास एव । गजराजा- थिरूढा ऐरावतादिसंस्थेत्यर्थः । सहस्रं नयनानि यस्याः सा तथोक्ता । अतएव यथा येन प्रकारेण इन्द्रः शकः समवस्थितो- ऽभूदाकारादिना तथेवैन्द्री शक्तिः इन्द्रस्येयं ऐन्द्री देवता । तथेव तद्वदेव ब्रह्माण्यादिदेव्यो दानवसंत्रामे देत्यैः सह संप्रामयितुं प्राप्ता । आपृ व्याप्तौ कर्तरि क्तः । बोद्धमाययौ । यथा शक इति 'यथासाद्द्रये' इति प्रतिषेधादव्ययीभावाभावे यथेति पृथक्पदं । वज्रहस्ता वज्रालंकृतहस्तापि । 'वज्रोऽस्त्री हीरके पवो' । हीरको रत्नभेदः । इन्द्रस्य स्त्रीइन्द्राणीशिक्तस्त्रेनद्री । तदित्यं ब्रह्माणी माहेश्वरी वैष्णवी वाराही नारसिंही ऐन्द्री चेति देवशक्तयः सप्तेह कथिताः ॥ २० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) वस्रेति । यथा शक इत्याकारपरम् । एवंच सर्वास तदाकारता द्रष्टव्या ।गजराज ऐरावतः २०

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) वज्रहस्तेति २१ ॥ २० ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २०॥

### ततः परिष्टतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । इन्यन्तामसुराः शीघं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्॥२१॥

(१ गुप्तवती) मम प्रीत्याह। मम प्रिये इति वक्तव्ये चरमाक्षरलीपो रभसावेशात्॥ २१॥

( २ चतुर्धरी ) असुरा हन्यन्तामित्याहेति साध्याहारोऽन्वयः ॥ २१ ॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं ताभिर्वह्माण्यादिभिर्देवताशिक्तभिः परिवृतः परविष्टित ईशानो महेशः चिष्डकामाह । किमिति । मम शंभोः प्रीत्या स्नेहेन कारणेन असुराः हन्यन्तां शीघ्रमिति । किचित्त चिष्डकेति पाठः । तदा परिवृता हैशाना इतिच स्नीलिङ्गलेन तदा चिष्डका विशेषणे द्वे । एवंच देवशिक्तसमन्वितलं चिष्डकाया युक्तं । 'ब्रह्मेशगुहिविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । शरीरेभ्यो विनिष्कम्य तद्र्षेश्वण्डिकां ययुः' इत्युक्तलात् । तत्रायमन्वयः । ततोऽनन्तरं देवशक्तयान् गमनानन्तरं ताभिर्वह्माण्यादिदेवशिक्तभिः परिवृता परिवृष्टिता ईशानशिक्तः संपन्ना अप्रतिहृतशासना स्वामिनी चिष्डका देवी भगवती देवशक्तीः प्रति आह । किमिति हे देवशक्तयः भवतीति मम प्रीत्या मम चिष्डकायाः प्रीत्या सेहेन कारणेन शीघ्रं क्षिप्रं असुराः सर्वे हन्यन्तामिति आह । कालसामान्येति विभक्तेः प्रतिरूपकमव्ययं । ईशानः ईश ऐश्वर्ये लटः शानच् । यद्वा ताच्छील्ये चानश् । स्त्रयां तु टाप् ॥ २१ ॥

(४ नागोजीभट्टी) अतिविशिष्टतेजसः कौशिक्याः सिविधि यान्तुमशक्तस्ता देवशक्तीरीशानो देव्ये दिशतवानिसाह। सत इति । ताभिः परिवृतः ईशानः । मम प्रीस्या एताभिर्देवशिक्तभिः सहासुरा हन्यन्तामिति चण्डिकामाहेस्यन्वयः । ख॰ शक्तेः पार्वस्याः प्रादुर्भूतत्वेन धृष्टतया ईशान एव तथोक्तवानिति भावः । अण्डाधिकारिण इमे ब्रह्मादयः । अण्डान्तराधि-कारिणां शुम्भादिजितत्वेन धृष्टलासंभवात् ॥ २१ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततः परिवृत इति २२ ॥ २१ ॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । मम प्रीत्या असुरा हन्यन्तामित्याहेति शब्दाध्याहारः ॥ २१ ॥

## ततो देवीशरीराचु विनिष्कान्तातिभीषणा । चण्डिकाशक्तिरत्युया शिवाशतनिनादिनी ॥ २२ ॥

(१ गुप्तवती) शिवाशतानामनन्तश्यालानां नादेन युक्ता ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी) शिवाशतनिनादिनीति असंख्यातश्यगालीगणनिनादेनान्विता ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) ततः असुराः हन्यन्तामिति चण्डिकाशासनानन्तरं देवीशरीरात्तु चण्डिकाशरीरादिप पुनश्चण्डि-काशक्तिः विनिष्कान्ता अभूत् विनिर्गता प्रादुरभूत् । देव्याश्चण्डिकायाः शरीरतः तस्मात् चण्डिकायाः देव्याः शक्तिः चण्डिकाशक्तिः । किदशी शक्तिः चण्डिकायाः । अतिभीषणात्यर्थे भयकारिणी । अतिपाशिनीति कचित्पाठः । प्रशस्तः पाशो यस्याः सा पाशिनी । पुनः कीदशी शक्तिः । अत्युप्रा अतिरौदा । पुनः कीदशी शक्तिः । शिवाशतिनादिनी । शिवानां श्र्यालानां शतेन कृतो निनादः शिवाशतिनादः सोऽस्त्यस्याः सा शिवाशतिनादिनी श्र्यालशतजनित्वविः । शिवाश्यालानां शतेन कृतो निनादः शिवाशतिनादः सोऽस्त्यस्याः सा शिवाशतिनादिनी श्र्यालशतजनित्वविः । शिवाश्यालेऽपि स्रीलिङ्गः । 'शिवा काले शिवा कोष्टा भवेदामलकी शिवा । शिवो हदे शिवः शम्भुः शिवा गौरी शिवाशयां 'शिवा गौरीश्यालयोः' । अतः शिवेत्यनेन परमेश्वयपि कथ्यते । शक्तिशक्तिस्त्रसेदोपचारात् । तस्या विशेषणं शतिनादिनीत्येतत् । शत्वसंख्यया निनदित्त सा शिवाशतिननादिनी । शतिमत्युपलक्षणं । सर्वतः शब्दायमानान्शब्दयतीन्त्रस्थिः । एतदुक्तं भवति । 'यस्य देवस्य यद्गपं यथाभूषणवाहनं । तद्वदेव हि तच्छिक्तरसुरान्योद्धुमाययों' इति वचनात् चण्डिकाशक्तिविनर्गता चण्डिकाकृतिरेव शिवेतिनाम्ना प्रादुरभूदिति । यद्वा सेवार्थः शिवाशतकृता निनादा चण्डिकाशक्तिनिर्ति । अथवा शिवाशतेन सह निनदतीति शिवाशतिननादिनी । अन्यथोत्तरत्र 'तदागच्छत तप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः' इति शिवागतबहुलं कथं स्थात् ॥ २२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) खस्यापि सहायप्रदर्शनेनैषा दृष्टा भगवती तस्योत्तरं नाह किंतु काचित्र शक्तिरित्याह । तत इति । अतिभीषणा दर्शनमात्राद्भयंकरी । अत्युप्रा रौद्रखभावा । शिवानां श्यालीनां शतेन निनादिनी । शतशब्दोऽनन्त-वाची । निनददनन्तशिवाद्यता ॥ २२ ॥

( ५ जगधन्द्रचन्द्रिका ) ततो देवीति २३॥ २२॥

(६ दंशोद्धारः ) तत इति । शिवाशतस्य श्रगालशतस्य निनादैर्युक्ता ॥ २२ ॥

## सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता । दूतलं गच्छ भगवन्पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः ॥ २३ ॥

(१ गुप्तवती) दूतलं दौत्यं गच्छ प्राप्नुहि। पार्श्व समीपमुद्दिश्येत्यर्थात्। हे दूत तयोः पार्श्व प्रति लं गच्छेति वा॥२३॥

(२ चतुर्धरी) धूम्रजटिलं धूम्रवर्णजटाशालिनं। दूतो वार्ताहरः तद्भावो दूतलं गच्छेति काकाक्षिवत् संबन्धनीयं ॥२३॥

(३ शान्तनवी) अपराजिता अवाप्तलोकोत्कर्षा। यद्वा अजः पितामहः संजातो यसाः सा अजिता पितामहमाता। विष्णुमायेति यावत्। 'अजञ्छागे हरे विष्णो ध्रुवद्विष्णयोरिप'। सा चण्डिकायाः शक्तिदेवता ध्रूप्रजिटलमीशानं शूलिनं कपाल- भृतं मृत्युंजयं रुदं आह अववीत्। आहेति कालमात्रे विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं। किमाह हे भगवन् दूतलं गच्छ देव्याः शक्तेः दूतोऽस्मीति दूतभावं भज। शुम्भिनशुम्भयोः पार्श्वं गच्छ याहि। चः समुचयार्थो भित्रकमथ । दूतलं गच्छ पार्श्वं च इति योजनान्तरे तु ध्रूप्रजिटलं इति छेदः। दूत लं इति च छेदः। सा चण्डिकायाः शक्तिरपराजितानाम जिटलं ईशानं जटाः सन्ति यस्य सः जिटलः तं। 'तुन्दादिभ्य इलच'। आह किमिति। असुरेषु कोधाप्तिपूर्णलात् ध्रूपः कृष्णलोहितः। हे ध्रूप्र हे ध्रूप्रवर्ण हे भगवन् लं दूत। लोण्मध्यमपुरुषेकवचनान्तमेतत्। 'स्वात्संदेशहरो दूतः'। हे ध्रूप्र दूत इव आचरति दूति। लोटल्तु 'सेर्ह्यपिच'। अतोहेतुर्लुक्। दूत द्त इवाचर। शुम्भिनशुम्भयोः पार्श्वं गच्छ याहि। 'सर्वप्रातिप-दिकेभ्यः किच्वाचारे वक्तव्यः'। यदि दूतवदाचरित दूत इति 'उपमानादाचारे' किबन्ततामनाश्रिल्य मुख्यार्थे दूतशब्दात् लप्प्रत्यः किच्वते येस्तेषां। हे भगवन् इति सर्वेश्वर्यायुपेत पूजित। संवोधनं। दूतलेति नीचले प्रलयुक्तमिति केयं वाचोयु-किपदुल्योचिती स्थात्। ध्रूप्रजिटलमिल्यत्र एकपदलपक्षे ध्रूप्रश्वासौ जिटलश्वेति विप्रहीतव्यं। ततो विशेषणसमासः। ध्रूप्रा जटाः यस्येति तु विगृह्य न कर्मधारयान्मत्वर्थीय इति प्रतिषेधादिलजभावाद्वहुत्रीही ध्रूप्रजट इल्पेव स्थात्॥ १३॥

(४ नागोजिभट्टी) सा चेति । धूम्रजटिलं धूम्रजटावन्तं । अपराजिता तदाख्या अपरेरजिता च। दूतभावं वार्ता-वहलं गच्छ शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्व च गच्छेत्यन्वयः । आहेति निपातः कालमात्रे । तेनाव्रवीदित्थर्थः । त्रिमूर्त्यन्तिश्वापे-क्षया यस्याः कौशिक्यास्तत्प्रादुर्भावकसमक्षतया आधिक्येन तस्य दृत्ये तत्प्रेषणं नानुचितम् ॥ २३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) सा चाहेति २४॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २३॥

## बूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावितर्गिवतौ । ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सम्रुपस्थिताः ॥ २४ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ २४॥

(२ चतुर्घरी) तत्र ग्रम्भनिश्रम्भान्तिके ॥ २४ ॥

(३ शान्तनवी) तत्र गला कि ब्रवाणीत्यत आह । हे भगवन् हे रुद्र क्रतुभुजो विजित्यैवातिगर्वितौ अस्मत्समः कोपि संग्रामशूरो नास्तीति संजाताहंकारो शुम्भनिशुम्भौ दानवौ हितं वक्ष्यमाणं ब्र्हि उपदिश । अथच । ये चान्ये दानवाः तत्र शुम्भनिशुम्भयोः पक्षे संग्रामशूरंमन्यतया गर्विता युद्धाय युद्धं कर्तु समुपस्थिताः संगताः स्युस्तानिप च हितं वक्ष्यमाणं ब्र्हि उपदिश । ब्रूच् द्विकर्मकः । 'अकथितं च' इत्यत्र ब्रूच्शास्त्रिति द्विकर्मकेषु परिगणितलादस्य ॥ २४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) बूहीति । ये च तत्र शुम्भान्तिकेऽन्ये दानवास्तांश्च बूहीत्यन्वयः । युद्धाय युद्धं कर्तुम् ॥२४॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) बूहि शुम्भमिति २५॥ २४॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ २४॥

## त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः संतु हविर्भुजः । यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २५॥

(२ चतुर्धरी) प्रयात पुनरनावृत्या गच्छत ॥ २५ ॥

(३ शान्तवी) अनेन हितमाह चण्डिकायाः शक्तिः । हे शुम्भादयो दैत्याः यूयं सर्वेपि यदि जीवितुमिच्छथ जिजीविषथ चेत् तिहं पातालं रसातलं प्रयात प्रगच्छत । ततश्च इन्द्रः त्रैलोक्यं लभतां प्राप्नोतु । इन्द्रादयो देवाः सुपर्वाणः हिवर्भुजः यश्चेषु हवींषि यथाभागं भुञ्जानाः संतु हवींषि भुजन्तामिति सर्वहिता चण्डिकायाः शक्तिः देवता शुम्भादिभ्यो हितसुचितसुपादिशत् । अग्निमुखेन देवतोद्देशेन हूयमानं देवद्रव्यं घृतादिकं हिवराहुः । अन्ये तु हूयते हिवः सान्नाय्य-माहुः । 'घृतमाज्यं हिवः सार्पिहविष्यं च तदुच्यते' । इच्छथ । लटो मध्यमस्थः । 'इषुगमियमां छः शिति' ॥ २५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) वचनमाह त्रैलोक्यमिति स्पष्टम् ॥ २५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) त्रैलोक्यमिति २६ ॥ २५ ॥ । (६ दंशोद्धारः) ॥ २५ ॥

# बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्किणः। तदागच्छत तृष्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः॥ २६॥ (१ ग्रप्तवर्ता)॥ २६॥

(२ चतुर्धरी) मच्छिवाः मदीयश्यालाः वो युष्माकं पिशितेन मांसेन तृष्यन्तु तृप्तिं गच्छन्तु संतुष्टिं प्राप्नुवन्तु॥२६॥ (३ शान्तनवी) अथ चेद्रवन्तो दानवाः वलावलेपाद्धेतोः वलगर्वात्कारणात् युद्धकाङ्किणः स्युः तदा तर्हि मया समं योद्धमागच्छत यूयं तत्फलं चावाप्सथ । मच्छिवाश्च वः पिशितेन तृष्यन्तु मम शक्तेः परिवाराः श्यालाश्च वः युष्माकं युधि खण्डितानां पिशितेन मांसेन तृष्तिमाप्नुवन्तु । 'कुकुराश्च श्यालाश्च हरिणाश्च तथा वयः । प्रिया भवन्ति शक्तीनां भैरवाणां च वै तथा' । 'गर्वोऽभिमानोहंकारो मानश्चित्तसमुन्नतिः । द्पोऽवलेपोऽहन्तापि स्यादहं युद्धमेव च' । काक्षि इच्छायां । युद्धं काङ्कन्ति युद्धकाङ्किणः । तृप तृप्तौ दिवादिः । तृष्यन्तु लोट् । पिशितं तरसं मांसम् ॥ २६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) बलेति । अवलेपो गर्वः । मच्छिवाः मया सह निनदन्त्यः प्रादुर्भूताः । पिशितं मांसम् ॥२६॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) बलावलेपादिति २७॥ २६॥

(६ दंशोद्धारः) बलावलेपाद्वलगर्वात् मच्छिवा मदीयश्यगालाः । पिशितेन मांसेन ॥ २६ ॥

## यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्। शिवदृतीति लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता २७

(१ गुप्तवती) शिवद्तीति । शिवेन दूतयित संदेशं प्रापयतीत्यर्थे गौरादेराकृतिगणलान्डीप् । बहुबीहौ तु टाप्स्या-दिलाहुः । वस्तुतस्तु दुनोतेः 'दुतिनिभ्यां दीर्घश्च' इति निष्टायां दीर्घे सत्यल्पसंदेशप्रापकलविवक्षायः 'क्तादल्पाख्यायाम्' इति बहुबीहाविष डीप्संभवतीति समर्थितं लिलतासहस्रनामभाष्येऽस्माभिः ॥ २७ ॥

(२ चतुर्धरी) दौलेन दृतभावेन 'सखिदृतवणिगभ्यो यः' इति प्राप्ते कचिदौत्सिर्गकोऽपि यण्प्रत्ययः ॥ २७ ॥

(३ शान्तनवी) यतः कारणात् तया शक्तया खयं देव्या शिवः शम्भुः देखेन दूतलेन दूतभावेन दूतकर्मणा वा नियुक्तः अधिकृतः प्रेरितोभृत् ततस्तसात्कारणात् सा चण्डिकायाः शक्तिदेवता असिन् मर्सानां लोके शिवद्तीति स्वितं कीर्ति प्रसिद्धं आगता प्राप्ता । कर्तरि क्तः 'सस्युर्यः' 'दृतवणिगभ्यां चित वक्तव्यं' । दूतस्य भावः कर्म वेति यः । दृतशब्दात् ध्यत्र् तु नचेत्समुचायितो यतः । वाणिज्यावाणिज्यमित्युपलक्षणं । अयं तु ब्राह्मणादौ वणिज्ञाब्दस्य पाटात्सेत्स्यति । दृतशब्दस्तु न दृढादौ नापि ब्रह्मणादौ पिटतः । यद्यभ्यपुः । 'दृत्यं तद्भावकर्मणि' इति । किथ्वदाह दृत्यं दोत्यमित्युभयमपि भवति। विण्यावाणिज्यमितिवत् । 'दृतवणिगभ्यां च' इति चकारात्ध्यत्रपि भवतीति तत्र । 'सस्युर्यः' 'दृतवणिगभ्यां च' न केवलं सस्युरेव यः अपितु दृतवणिगभ्यां च यो भवतीति चकारेण य एवसमुचीयते नतु ध्यत्रपि । यदि ध्यत्रपि चेत्समुचीयते तदा ब्रह्मणादौ वणिक्शब्दपाटो निर्थकः स्यात् । चकारेणैव ध्यत्रसिद्धलात् । दौत्येनेति तु क्रिवत्पाटः । दृत्यमेव दौत्यं प्रज्ञादिलादण् । शिवदृतीति 'दुतनिभ्यां दीर्घश्चं' इति क्तः । टुदु उपतापे 'दुतनिभ्यां दीर्घश्चं' इत्यौणादिकः क्तः । 'स्यान्सदेशहरो दृतः' । दूयते अनेन यथोक्तवादिलात्पर इति दृतः । ब्रियां गोरादेराकृतिगणलादीप् । 'दृती संचारिके समे' । शिवेन दृतयतीति शिवदृती शिवेन संचारयति संदेशं प्रापयतीति शिवदृती । यद्वा शिवं दृतं प्रेर्य करोति शिवदृती । कर्मण्यणि स्त्रियां डीप् । शिवे कर्मणि दृतयते प्यन्तादिण शिवं दृतयति द्तं करोतीति तत्करोतीति तदाल इति णिजन्ताः त्कर्मण्यण् । शिवो दृतो यस्याः सेति तु बहुले बहुसता ब्राह्मणीति वच्छिवदृतेति टावेव भवति । शिवदृतेत्यपि सभ्य-पाटः ॥ २७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) यत इति । दूर्यमेव दौर्सम् । प्रज्ञाद्यण् । शिवदूती गौरादिलात् ङीप् । अस्वाङ्गपूर्वपदादिति वा २७ ( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) यतो नियुक्त इति २८ ॥ २७ ॥

(६ दंशोद्धारः) यत इति दौलेन दूतस्य भावो दूलम् 'दूतवणिग्भ्यां च' इति यः । दूतमेव दौलम् । प्रज्ञायण् शिवो दृतो यस्याः शिवदृती ॥ २७ ॥

## तेऽपि श्रुला वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः । अमर्पापूरिता जग्सुर्यतः कात्यायनी स्थिता २८

(१ गुप्तचती) ॥ २८॥
(२ चतुर्धरी) ते शुम्भादयः शर्वोख्यातं शिवेन कथितं । तालव्योऽयं शकारः । शर्वः शिवः इति तालव्येषु व्याख्या-नात् । यतो यत्र् । सार्विवभक्तिकस्तस् ॥ २८॥ (३ शान्तनची) तेपि देव्या वचः श्रुला ते शुम्भादयोऽपि महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुः । शर्वाख्यातं । श्रुणोति हिनस्ति शर्वः शिवः तेनाख्यातं कथितं देव्याः शिवद्त्याः शक्तयाः वचः संदेशवाचं श्रुला अमर्षेण कोधेन आपूरिताः क्रोधा-विष्टाः सन्तः जग्मुः । क यत्र कात्यायनी स्थिता शर्वोक्तदेवीसंदिष्टसामवादोहीपितामर्षपूरिताः क्रिया केवलमृत्तरमिति मन्वानाः संतस्तत्र ययुः । क यत्र स्थाने कात्यायनी चण्डिका स्थिता वर्ततेस्म तत्र जग्मुः । कतो नामर्षः कतस्य गोत्रं स्त्री कात्यायनी । कात्यशब्दाद्वर्गादियस्रनतात् 'सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः' इति स्त्रियां ष्कः । फस्यायनादेशः । पित्ताङीष् । 'उमा कात्यायनी गौरी' । यतः कात्यायनी स्थितेति पाठे आद्यादिलात्सप्तम्यथे तसिः । यत्रेखेवार्थः ॥ २८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तेपीति अमर्षेण सर्वतः पूरिताः । यतः यं देशमाक्रम्य कात्यायनी स्थिता तं देशं जग्मुरि-त्यन्वयः । मूलशत्त्रयभेदे तस्या अपि कात्यायनीत्वोक्तिः ॥ २८ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तेऽपि श्रुलेति २९॥ २८॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २८॥

## ततः मथममेवाग्रे शरशक्तपृष्टिदृष्टिभिः। वैवर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः॥ २९॥

(१ गुप्तवती) ॥ २९॥

(२ चतुर्धरी) प्रथममादौ अग्रे संमुखे शरशक्तिऋष्टीनां वृष्टिभिः उद्धत उद्गतोऽमर्षे येषां ते ववर्षुरिति नना नि-र्दिष्टस्यानिलादगुणाभावः । ववृषुरिति वा पाठः ॥ २९ ॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं अमरारयः सुरद्विषः शुम्भादयः उद्धतामर्षाः प्रश्नद्वरोषाः सन्तः प्रथममेव च प्रथमार-म्भसमये । 'कालाध्वनोः' इति द्वितीया । अप्रे देव्याश्वण्डिकायाः अप्रभागे उरिस शरशत्त्रयृष्टियृष्टिभिः शरसंपातैः शिक्तपातैः ऋष्टिपातैः खङ्गपातैश्व साधनैः तां देवीं चण्डिकां ववर्षुः ववृषुः छादयामासः । वृषु सेचने । 'असंयोगाहिट्कित्' । सर्वे विधयरछन्दिस कल्पन्ते छन्दोवत्पुराणानि भवन्ति । छन्दोवत्तद्विदां वचः । अन्यथा शरीरादिभिर्ववृष्टुरित्येव गुणाभावा-त्यात् । अमर्षः कोधः । 'कासूसामर्थ्ययोः शिक्तः' कासूस्तोमराख्यमायुधं । ऋष्टिः खङ्गः । वृष्टयः सन्ततधाराणि वर्षाणि ॥ २९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति प्रथममादौ । अप्रे संमुखे । ववर्षुरिति गुणख्छान्दसः । उद्धतः प्रकटः । अनेन स्त्री प्रथमतो हन्तुमयोगयेति विवेकराहित्येन रौद्राविष्टलं सूचितम् ॥ २९ ॥

(५ जगचनद्रचिनद्रका) ततः प्रथममेवाप्र इति ३०॥ २९॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । प्रथममेव आदावेव । अग्रे संमुखे । ऋष्टिः खङ्गः । वृत्रषुः इति वक्तव्ये आर्षला-द्वणः ॥ २९ ॥

## सा च तान्महितान्वाणाञ्श्लशक्तिपरश्वधान्। चिच्छेद लीलया ध्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः॥ ३०॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३०॥

( २ चतुर्धरी ) परक्षधान् परशून् । आध्मातं शब्दबद्धनुः तेन मुक्तैः शरैः ॥ ३० ॥

(३ शान्तनवी) चण्डिका सा च तत्प्रहितान्वाणान् असुरैः प्रयुक्तान् शरान् शूलशक्तिपरश्वथान् शूलान् शक्तीः परश्वथान् परश्चन् कुठारान् अन्यान्यिप च आयुधानि लीलया अनायासेन ध्मातधनुर्मुक्तैः ध्मातं मौर्वीटनत्कारेण शिब्दतं धनुः ततो मुक्तैः प्रेरितैः महेपुभिः महद्भिः प्रशस्तैरिष्ठभिः शरैः चिच्छेद । अस्री शूलं रुगायुधं । 'कासूसामर्थ्ययोः शक्तिः' 'परशुक्ष परश्वधः' । लीलया कीडया । ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः । ध्मातं । कर्मणि क्तः । 'पत्री रोप इषुर्द्वयोः' ॥ ३०॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ ३०॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) सा च तानिति ३१ ॥ ३० ॥

(६ दंशोद्धारः ) सा चेति । प्रहितान् । आध्मातशब्दवद्धस्तेन मुक्तैः ॥ ३०॥

## तस्याग्रतस्तथा काली श्लपातविदारितान्। खट्टाङ्गपोथितांश्रान्यान्कुर्वती व्यचरत्तदा ॥ ३१॥

(१ गुप्तवती) तस्माद्मत इति वक्तव्ये पादपूरणायाकारलोपः । 'सोचि लोपे चेत्' इति ज्ञापकादिति दुर्घटवृत्तिकारः ३१ (२ चतुर्घरी) तस्याः देव्याः तस्याम्र इति कचिद्विसर्गलोपेपि संधिः । तस्यास्तथाम्रत इति वा पाठः । प्रेशितान्मार्दि-तान्कुर्वन्ती वैकल्पिकोऽनुषङ्गलोपाभावः (१) । सर्वे विधयः छन्दिस विकल्पन्त इति न्यायात् । कुर्वतीति वा पाठः ॥ ३१ ॥

१ 'बब्धु' इति पाठः ।

(३ शान्तमवी) तदा देवी दानवसंदह्ममाना अरीन् सुरिद्वषः शूल्पातिवदारितान् खट्टाङ्गपोथितांश्च कुर्वती असु-रशरीरपञ्चरमयायुधेन पोथितान् हिंसितान्प्रहतान्कुर्वती सती व्यचरत् विचरितस्म विहरितस्म । अनेन या चण्डिका-ललाटोत्पन्ना कालीनाम देवता तत्पराक्रमो वर्ण्यते । 'स्यात्परःपुरतोऽप्रतः' । स्वट्टाङ्गं शरीरकङ्कालः शरीरास्थिपञ्चरः । पुथ भाषार्थश्वरादिः । धालनेकार्थलादिहतु हिंसार्थः । पुथितानिति तु पाठे पुथ हिंसासंक्रेशनयोः इति भ्वादिरिदित् । कर्मणि क्तः । यदभ्यधुः । 'पुथ्येत्पुथित हिंसार्थे भाषार्थे पोथयेदिति' ॥ ३१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तस्येति । तस्या अप्रत इति च्छेदः । छान्दसः संधिः । तथा चण्डीवत् तदा देव्या शस्त्रच्छेदो

खट्टा इं कड्कालप अरं पिट्टका वा । कालीललाटजा कुर्वती युक्तशस्त्राभावात् ॥ ३१॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्याप्रत इति ३२॥३१॥

(६ दंशोद्धारः) तस्या इति देव्याः । संधिस्लार्षः । तस्यास्तथात्रत इति पाटः सुगमः । कुर्वतीति पाटः । कुर्वन्ती-ति पाठे नुमागम आर्षः ॥ ३१ ॥

## कमण्डळुजलाक्षेपहतवीर्यान्हतौजसः। ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्येन येन स्म धावति ॥ ३२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३२॥

(२ चतुर्धरी) वीर्य बलं। आजोऽवष्टम्भः। येनयेन प्रदेशेन धावति स्म इति स्मयोगादतीते वर्तमानता। तेन ब्रह्माणी येन अधावत् तेन अरींस्तथाऽकरोदित्यन्वयः॥ ३२॥

(३ शान्तनवी) ब्रह्म अणित वेदं कथयित ब्रह्माणी ब्राह्मी शक्तिः देवी दानवसंग्रामे येन येन यथा धावितस्य योद्धं गच्छितस्य तत्रतत्र पिथ शत्रून् सुरिद्वेषः कमण्डलुजलाक्षेपात् कमण्डलौ जलं तस्य आक्षेपात् कमण्डलुजलाक्षेपात् प्रोक्षणात् । यद्वा कमण्डलोः सकाशात् उद्धृतस्य जलस्य आक्षेपादाकृष्य प्रोक्षणात् हेतोः हतवीर्यात्रष्ठवीर्यवलप्रभावांश्व हतौजस्थ हतदीप्तिवलानकरोत् कृतवती । 'ओजो दीप्तौ बलेऽपि स्यात्' । 'स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरिणोः' 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापितः' । ब्रह्म अणित कथयित ब्रह्माणी कर्मण्यण् । अण शब्दार्थः । स्त्रियां हीप् । लट्से । स्मातीते । धावु गतिशुद्धोः स्वरितेत् । यद्वा स गतौ सर्तेवेंगितायां गतौ धावादेशो वक्तव्यः शिति । अन्तेन ब्राह्मी या शक्तिः ब्रह्माणीनाम तत्पराक्रमो वर्णितः । कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यानित्येकपदत्वपाठे हतौजस इत्यत्रापे कमण्डलुजलाक्षेपादित्येतदपेक्षया कारणं न्नेयं । कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्या हतौजस इत्येकपदत्वेन पाठ तु आहतवीर्याश्व हतौजस्थ आहतवीयोहतौजसः । कमण्डलुजलाक्षेपा आहतवीर्याहतौजसस्तान् कमण्डलुजलाक्षेपाहतवीर्याहतौजसः । 'अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी' । अथवा धावतीत्यत्र व्यत्ययेन धावन्तीति वहुवचनमाशित्य ये अनयेन अन्यायेन धावन्तिस्म लोकानुप-इवन्तिस्म तान् शत्रून्दैत्यान्ब्रह्माणी ब्रह्मशक्तिः देवता कमण्डलुजलाक्षेपात् हतवीर्यान्हतौजसथ अकरोत् कृतवती ॥ ३२॥

( ४ नागोजी भट्टी ) कमण्डल्विति । आक्षेपः प्रक्षेपः । वीर्यं बलम् । हततेजसः धावतीति स्मयोगे भूते लट् । येनयेन प्रदेशेन ॥ ३२॥

(५ जगधनद्रचन्द्रिका) कमण्डल्विति ३३॥ ३२॥

(६ दंशोद्धारः) कमण्डलुजलेति । वीर्यमुत्साहः । ओजो बलम् । धावतीत्यत्र 'लट्स्मे' इति स्मयोगे भूतेऽपि लट् । धावतिस्म अधावदित्सर्थः ॥ ३२ ॥

## माहेश्वरी त्रिश्लेन तथा चकेण वैष्णवी।दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्तयातिकोपना।।३३।।

(१ गुप्तवती) ॥ ३३॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३३ ॥

(३ शान्तनवी) देव्या अग्रे महेश्वरस्थेयं माहेश्वरी शक्तिर्देवता अतिकोपिता सती त्रिश्लेन दैत्यान् जधान जिहिंस। तथा अतिकोपना विष्णोरियं वैष्णवी शक्तिर्देवता चक्रेण दैत्यान् जधान ताडयामास। तथा कुमारस्य गृहस्थेयं कौमारी शक्तिर्देवता अतिकोपना अत्युप्रकोधना सती शक्त्या आयुधेन दैत्यान् जधान हिंसितवती। एतेन माहेश्वरी वै-ष्णवी कौमारी इति तिसॄणां शक्तीनां क्रमेण त्रिश्लचकशक्त्यायुधानां संप्रामे पराक्रमो वर्णितः। अतिकोपना। कुप कोधे। 'कृथमण्डार्थेभ्यश्व' इति युच्॥ ३३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) माहेश्वरीति स्पष्टम् ॥ ३३ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) माहेश्वरीति ३४ ॥ ३३ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३३ ॥

## ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः । पेतुर्विदारिता भूमौ रुधिरौधमवर्षिणः ॥ ३४ ॥

(१ गुप्तवती) ॥३४॥

(२ चतुर्धरी) ऐन्द्याः यः कुलिशपातस्तेन ॥ ३४॥

(३ शान्तनवी) इन्द्रस्येयमैन्द्री शक्तिर्वता तस्याः ऐन्द्र्याः शक्तयाः कुलिशं वज्रं आयुधं तस्य पातः आधातः तेन ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतं शतं शतं शतशः । 'संख्यैकवचनाच वीप्सायां शस्' । दैस्यदानवाः विदारिताः । अतएव रुधिरौधप्रविषणः सन्तः पृथिव्यां क्षोण्यां पेतुः पितताः विदारिताः । हृ विदारणे त्रयादिः । हेतुमित कर्मणि कः । अन्यया विदीर्णाः स्युः । चुरादौ चास्ति । यदभ्यधः 'दारिते भिन्नभेदितौ' । यद्वा विदारणं विदारो भेदः सः संजातो यस्येति विदारिताः । संजातभेदा इत्यर्थः । रुधिराणामोधाः तेषां प्रवर्षाणि तद्वतः । 'ओघो यन्देऽम्भसां रये' 'स्यादृष्टौ लोकधालंशे वन्तसरे वर्षमिश्चयां' । यद्यपि 'असुरा दैल्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः' इल्यभेदनाभ्यधः सामान्येन तथापीह मात्रभेदतो भेदेनाभ्यधायि । दितेरपत्यानि पुमांसः दैल्याः । 'दिल्यदिल्यापल्यपत्युत्तरपदाण्यः' । दनोरपत्यानि पुमांसः दानवाः 'तस्यापल्यं इत्यण् । ओर्गुणः । अवादेशः । अतएव समानार्थलादिववक्ष्यमाणात् 'विरूपाणामिप समानार्थानां' इत्येकशेषो न कृतः ॥ ३४ ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) ऐन्द्रीति । दैल्यदानवयोमीतृतो भेदः । ऐन्द्याः कुलिशपातेनेलर्थः ॥ ३४ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) ऐन्द्रीकुलिशेति ३५॥ ३४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३४॥

## तुण्डमहारविध्वस्ता द्षृष्टाग्रक्षतवक्षसः । वाराहमूर्त्या न्यपतंश्रक्रेण च विदारिताः ॥ ३५॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३५ ॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ३५ ॥

(३ शान्तनवीः) वराहस्य भगवतो विष्णोरियं वाराही मूर्तिः कायो यस्याः सा वाराहमूर्तिः वाराही शक्तिर्देवता तस्याः संवन्धि तुण्डं वक्तं । तुडि तोडने । तुण्डत्यनेन खण्डयतीति तुण्डं तेन यः प्रहारः आघातः तेन विध्वस्ताः तुण्डा- प्रेण यः प्रहारः तेन व्यसूकृताः असुराः तस्याः संवन्धिन्यौ ये द्वे दे देष्ट्रे अध्वे तयोरप्रभागौ ताभ्यां क्षतानि हिंसितानि वक्षांसि येषां ते देष्ट्राप्रक्षतवक्षसो दानवाः तस्या एव चक्रेण च वैष्णवायुधेन विदारिताः विदीर्णगात्राश्च सन्तो दैत्याः रण- भुविन्यपतन् निपतितवन्तः लङ् । न्यपतन्यन् इति पाठे लुङि पतः पुमागमः । एतेन वाराह्याः शक्तेः संख्याने पराक्रम उक्तः ३५

(४ नागोजिभट्टी) तुण्डेति । वाराही चासौ मूर्तिश्च वाराहमूर्तिस्तया । चक्रेणेखनेन वाराह्या मुखमेव वराहसदशं न-लन्यत् । एवं शक्तिमतो वराहस्यापि बोध्यम् ॥ ३५ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) तुण्डप्रहारेति ३६ ॥ ३५ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३५॥

## नखैर्विदारितांश्चान्यान्भक्षयन्ती महासुरान् । नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥ ३६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३६॥

( २ चतुर्धरी ) आजौ रणे । अम्बरमाकाशम् ॥ ३६ ॥

(३ शान्तनवी) नादेन सिंहनादेन कण्टगर्जनेन आसमन्तादिभव्याप्य पूर्णानि पूरितानि दिशामन्तराण्यन्तरालानि यया सा नादापूर्णदिगन्तरा। नादपूरितिदिङ्गुखेखिप पाठे स एवार्थः। 'वा दान्तशान्तपूर्ण' इति पूरिते निपासते। नादे-नापूरितानि दिङ्गुखानि अन्तरालानि यया सा तथोक्ता शक्तिदेवता। यद्वा वराहस्थायं वाराहो विण्णोरवतारः वाराहस्थेयं मूर्तिः कायो यस्याः सा वाराहमूर्तिः नृसिहस्य भगवतो विण्णोरवतारस्थेयं महावीर्यस्य शक्तिनीरसिंही देवता आजौ युद्धे चचार विजहार। कि कुर्वती नर्खेनखरेरायुथैविदारितान्भेदिवस्फुटितगात्रानन्यानपरान्महासुरान्भक्षयन्ती खादयन्ती प्रायुक्तशक्त्राहता देखेभ्योन्यान्स्यान्स्यवहरन्तीत्यर्थः। अथवा। च अ आन्यान् इति छेदः। अ इति प्रतिषेधार्थमव्ययं। अन्यानिति अण प्राणने णिचि 'अचो यत्'। आननीया अन्याः जीवियतुमर्हाः आ अन्याः आन्याः अजीवनीयाः। दुष्टलान्मारणीया इ-स्यथः। तान्महतोऽसुरान्भक्षयन्ती नारसिंही खलु मारयति खादित च। 'सिमस्याजिसमियुधः' 'समे क्ष्मांशे रणे प्याजिः' 'युद्धभागक्षणेष्वाजिः'। अनेन नारसिंह्याः शक्तेः पराक्रमः कथितः॥ ३६॥

( ४ नागोजीभट्टी ) नखेरिति । आजौ रणे । अम्बरमाकाशम् ॥ ३६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) नसैविंदारिता इति ३७॥ ३६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३६॥

अष्टमोऽध्यायः ८

## चण्डादृहासैरसुराः शिवद्त्यभिदृषिताः । पेतुर्विदारिता भूमौ तांश्रखादाथ सा तदा ॥ ३७॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३०॥

(२ चतुर्धरी) चण्ड उत्कटः सकोपो वा अष्ट उचैहीसः । शिवदूत्यभिदूषिताः ॥ ३० ॥

(३ शान्तनवी) शिवदूत्या चण्डिकोत्पन्नया शक्तया चण्डादृहासैः प्रचण्डोद्धतोच्चहासैः भयंकरैः अभिदूषिताः प्रापितकृत्याः प्रापितमूर्छाः असुराः पृथिव्यां रणिक्षतौ पेतुः पतिन्तस्म । अथ तदा पृथिव्यां पतितान् असुरान् चखाद । खाद भक्षणे । भक्ष-यामास । अनेन शिवदूत्याः शक्तेः पराक्रम उक्तः । चण्डिकाशरीराद्धि निर्गता या शक्तिः शिवं हतमकरोत्सा शिवदूतीं नाम देवता अभिदूषिता । दुष वैकृत्ये वैकृत्यमिववेकः । णिचि कर्मणि क्तः । पेतुः पत्तः गतौ । परोक्षे लिटि एलाभ्यासलोपौ ॥ ३७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) चण्डेति । चण्ड उत्कटः सकोपो वा । शिवदूत्यभिदूषिता इति तृतीयासमासः । प्रापितमूर्छा सा शिवदूती ॥ ३७॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) चण्डाव्हासैरिति ३८॥ ३७॥

(६दंशोद्धारः) चण्डादृहासैरिति । चण्डा उत्कटाः सकोपा वा अदृहासास्तैः शिवदृत्यभिदृषिताः पातिताः । उप-सर्गबलेन धालर्थस्यान्यार्थलात् ॥ ३०॥

## इति मातृगणं ऋदं मर्दयन्तं महासुरान् । दृष्टाभ्युपायैर्विविधेर्नेशुर्देवारिसैनिकाः ॥ ३८ ॥

(१ गुप्तवती) नेशुः पलायिताः ॥ ३८॥

(२ चतुर्धरी) विविधरभ्युपायैर्महासुरान्मर्दयन्तं मातृगणं दृष्टा (इत्यन्वयः) इत्यभ्युपायविशेषणं । नेशुरपययुः ॥ ३८॥

(३ शान्तनवी) इति प्रागुक्तप्रकारेण मातृगणं मातृगणं ब्रह्माण्यादीनां गणं समूहं कुद्धं कोधाविष्टं आविःकृतकोपं अतएव विविधेः बहुविधेरम्युपायैः संप्रामसाधनैरमोधेः सहासुरान्मर्दयन्तं दृष्ट्वा देवारिसैनिकाः देवानामरयो देत्याः सुरिद्धिः सस्तेषां सैनिकाः 'सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्च ते'। नेग्रः णश अदर्शने। अदर्शनमगुः। पलाय्य ययुरितियावत्। 'ब्रह्माणी वैष्णवी रीद्री कौमारी शिवद्तिका। ऐन्द्री च नार्रासिही च वाराही चाष्टमातरः'। एताः शक्तयो युद्धायोद्भृताः अणिमेत्यन्या मातरोष्टौ। 'ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वैष्णवी तथा। कौमारी चर्ममुण्डा च काली संकर्षणीति च'। 'ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा लष्टमातरः' इत्यनेन। 'ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा सप्त मातरः'॥ ३८॥

( ४ नागोजीभट्टी ) इति पूर्वोक्तेरभ्युपायैः संग्रामसाधनैः दैत्यान्मर्दयन्तं मातृगणं दृष्ट्वा नेशुः पलायिता इसन्वयः । ब्रह्माण्याया अष्ट मातरः । 'ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । वाराही नारसिंह्यैन्द्री चामुण्डा मातरः स्मृताः' इति डामरतन्त्रे नवार्णविधाने उक्ताः ॥ ३८॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) इति मातृगणिमिति ३९॥ ३८॥

(६ दंशोद्धारः) इतीति । विविधेरुपायैरसुरान्मर्दयन्तमित्यन्वयः । नेशुर्न समर्थाः ॥ ३८ ॥

## पलायनपरान्द्या दैत्यान्मातृगणार्दितान् । योद्धमभ्याययौ ऋद्धो रक्तवीजो महासुरः ॥ ३९॥

(१ गुप्तवती) रक्तवीजो महासुर इत्यस्योत्तरमेकः श्लोकोऽधिकः।

'भागिनेयो महावीर्यस्तयोः शुम्भिनशुम्भयोः । क्रोधवत्याः सुतो ज्येष्ठो महाबलपराक्रमः' ॥ ४० ॥ इति ॥ ३९ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३९॥

(३ शान्तनवी) रक्त बीजं यस्थासुरस्य स रक्तबीजः महासुरः दैत्यान्मातृगणादितान् ब्रह्माण्यादिमातृसमूहेन हिं-सितान् अतएव पलायनपरान्युद्धादपगमतत्परान् दृष्ट्वा वीक्ष्य कुद्धः कोधाविष्टः सन् । कर्तरि क्तः । देव्या सह योद्धमभ्या-ययौ । रक्तं बीजयति बीजंकरोति रक्तबीजः । कर्मण्यण् । बहुवीहिस्तूक्तः प्रागेव । अर्द हिंसायां कर्मणि क्तः ॥ ३९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पलयनेति । रक्तं वीजं कारणं यस्य सः रक्तवीजः ॥ ३९ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका) पलायनेति ४०॥ ३९॥

(६ दंशोद्धारः) पलायनेति । रक्तं शोणितं बीजं पुनःपुनःप्रादुर्भावकं यस्येति रक्तबीजः ॥ ३९॥

## रक्तविन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः । सम्रत्यति मेदिन्यास्तत्प्रमाणो महासुरः ॥ ४० ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४० ॥

(२ चतुर्भरी) अस्य रक्तवीजस्य। मेदिन्यामित्यिधिकरणे सप्तमी। पश्चम्यन्तपाठे तु त्यब्लोपेऽधिकरणे चोपसंख्यानं कर्तव्यमिति पश्चमी नत्यपादाने। जनिकर्तुःप्रकृतेरेवापादानत्यात्। नचात्र मेदिनी प्रकृतिः। रक्तविन्दोरेव तथात्यात्॥४०॥ (३ शान्तनवी) अस्य महासुरस्य रक्तवीजाख्यस्य शरीरतो रक्तविन्दुः रक्तपृषत् यदा भूमौ पतित भ्रस्यित तदा तत्प्रमाणः रक्तवीजाख्यदैत्यशरीरप्रमाणकः महासुरः मेदिन्याः सकाशात्समुत्पतित समुत्पद्यते। अतश्च स रक्तवीजो रक्तविन्दुधिति विख्यातोऽभून्महासुरः। रक्तविन्दुरित्येकवचनमुपलक्षणं। तेन यावन्तत्तद्रक्तविन्दवः भूमौ पतिन्त तावन्त एव तादशा एव रक्तवीजाख्यदैत्यसमा एव महासुरा मेदिनीतो भूमितः समुत्पद्यन्ते। मेदिन्यामिति पाठेऽधि-करणं विवक्षितम्॥ ४०॥

( ४ नागोजिभ्द्री ) तदेवाह । रक्तेति । अस्य रक्तवीजस्य मेदिन्याः । मेदिन्यां स्थिलेलर्थः । त्यव्लोपे पश्चमी ४०

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) रक्तविन्दुरिति ४१ ॥ ४० ॥

(६ दंशोद्धारः) रक्तविन्दुरिति । मेदिन्या इति पश्चम्यन्तपाठे तु त्यच्लोपे पश्चमी । मेदिनीं प्राप्येखर्थः । नल-पादाने । जनिकर्तुः प्रकृतेरेवापादानलात् नात्र मेदिनी प्रकृतिः । किंतु रक्तविन्दुरेव ॥ ४० ॥

## युपुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्तया महासुरः। ततश्चेन्द्री स्ववज्रेण रक्तवीजमताडयत्।। ४१।।

(१ गुप्तवती)॥ ४१॥

(२ चतुर्धरी) स रक्तवीजः ॥ ४१॥

(३ शान्तनवी) स महासुरो रक्तविन्दुवीजः गदापाणिः सन् इन्द्रशक्त्रया सह ऐन्द्र्या शक्त्या देवतया सार्घ युयुधे संप्रामं चकार । ततः ऐन्द्री इन्द्रशक्तिः च देवता खवज्रेण निजायुधेन कुलिशेन तं रक्तबीजं महासुरं अताङयत् । तङ आघाते चुरादिः । युयुधे युध संप्रहारे दिवादिरनुदात्तेत् । कर्तरि लिट् । गदा पाणौ यस्य सः इन्द्रस्येयं शक्तिः देवता ऐन्द्री खवज्रेण । खपदमसाधारणतां ध्वनयति । 'वन्धुजीवप्रसूनेन सदशा रक्तविन्दवः । रक्तविन्दुः क्षितिस्पृक्सजायते तत्समो-ऽसुरः ॥ ४१ ॥

(४ नागोजीभट्टी) सरक्तवीजः ॥ ४१ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) युयुधे स गदेति ४२ ॥ ४१ ॥

(६ दंशोद्धारः )॥ ४१॥

#### कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुस्राव शोणितम्। सम्रत्तस्थुस्ततो योधास्तद्र्पास्तत्पराक्रमाः ॥ ४२ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ ४२ ॥

(२ चतुर्घरी)॥ ४२॥

(३ शान्तनवीं) इन्द्रशक्त्या ऐन्द्र्या देवतया कुलिशेनाहतस्य वज्रेणायुधेन ताडितस्य रक्तवीजस्य महासुरस्य शरी-रतः बहु बहुलं शोणितं कर्तृ आशु सुस्राव भूमौ पपात । ततः शोणितात्सकाशात् तस्येव रक्तवीजस्येव रूपमाकृतियेषां ते तद्गाः तस्येव रक्तवीजस्येव पराक्रमो येषां ते तत्पराक्रमाश्च योथाः योद्धारः महासुराः समुत्तस्थुः समुत्थिताः । एता-वान्विशेषः । रक्तवीजरक्तजासुररक्तान्त नोत्पद्यन्त इत्यत उक्तं तद्ग्पास्तत्पराक्रमाश्च इति । आशु क्षिप्रं सुस्राव । सृ गतौ दन्त्यादिः । आशु समुत्तस्थुः । कुलिशेनाहत इति प्रथमान्तपाठे घटः प्रस्नवतीतिवदकर्मकलेन शोणितं सुस्राव रक्तविनदुरिति सकर्मकता नोपपद्यते । अथवा कृपाणेन सैनिको हत इति किंचित्सवतीति (१) वत्सकर्मकलमपि घटेत । अथवा कुलिशेन हतः आशु शोणितं कर्म सुस्राव जगाम प्राप्तवानित्यर्थविवक्षायां सकर्मकतास्त्येव । आहतस्य रक्तविन्दोः शरीरतः शोणितं कर्तः । सुस्रावेत्यत्र अकर्मकलं तु घटात्पयः स्रवतीतिवत्कर्मनिरपेक्षलादवस्यं । 'शक्तयुद्योगौ पराक्रमौ' ॥ ४२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) कुलिशेनेति । तस्य रक्तवीजस्य ॥ ४२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) कुलिशेति ४३॥ ४२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४२ ॥

यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तविन्दवः। तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यवलविक्रमाः॥ ४३॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४३॥

(२ चतुर्धरी) वीर्य प्रभावः । बलं सैन्यं । विक्रमः सामर्थ्यातिशयः ॥ ४३ ॥

(३ शान्तनवी) तस्य रक्तवीजस्य दैलस्य शरीराद्वपुषः सकाशाद्यावन्तो यत्परिमाणाः यावत्संख्याकाः रक्तविन्दवो रुधिरपृषताः पृथिव्यां पतिताः अपतन् तावन्तस्तत्परिमाणा एव तावत्संख्याकाः पुरुषा एव दैत्याः तद्वीर्याश्च तत्तुल्य-बलाश्च तुल्यविकमाश्च दैलाः समजनिषतेत्यर्थः । यावन्तः । 'यत्तदेतेम्यः परिमाणे वतुप्' । पतिताः भुवि भ्रष्टाः । वीर्य बलं प्रभावश्च । वीर्य वीरकर्म वा । वलं प्राणसामर्थ्य । 'स्थौल्यसामर्थसैन्येषु वलं ना काकसीरिणोः' 'विकमस्तु पराकानतौ शौर्ये वापि प्रकीर्तितः' 'विकमस्त्विशक्तिता' ॥ ४३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) यावन्त इति । वीर्य प्रभावः । बलं शारीरं । विकम् उत्साहरूपः ॥ ४३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) यावन्त इति ४४॥ ४३॥

(६ दंशोद्धारः) यावन्त इति । वीर्य प्रभावः । बलं शारीरं । विक्रम उत्साहः ॥ ४३ ॥

### ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवाः । समं मातृभिरत्युप्रशस्त्रपातातिभीषणम् ॥ ४४ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ४४ ॥

(२ चतुर्धरी) समं सह । अत्युग्रमिति कियाविशेषणं शस्त्रविशेषणं वा ॥ ४४ ॥

(३ शान्तनवी) तत्र तस्मिन्देवीदानवसंप्रामे रक्तवीजासुरस्य रक्तसंभवाः रक्तजाः ये पुरुषाः दैत्याः तेपि च ब्रह्मा-ण्यादिभिः मातृभिः समं सार्धे अत्युप्रमतिदारुणं यथा स्यात्तथा शस्त्राणां पातैरतिभीषणमितभयंकरं च यथास्यात्तथा युयुधुः । युध संप्रहारे अनुदात्तेत् । इहतु 'व्यत्ययो बहुलं' इति परस्मैपदं । युयुधिरे पुरुषा इति लन्यथा स्यात् ॥ ४४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) त इति । समं सह । अत्युप्रेति शस्त्रविशेषणं समस्तम् ॥ ४४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ते चापीति ४५॥ ४४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४४ ॥

### पुनश्च वज्जपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ॥ ४५ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ४५ ॥

(२ चतुर्धरी) बावह सुस्राव। छान्दसलात्संप्रसारणाभावः। वह गताविलस्य वा रूपं। वह प्रयक्षे इत्यतो वा धा-तोरनेकार्थलात्। रक्तं कर्तृ वा। रक्तं ववाह इवेतिवा। ततो रक्तात्सहस्रशोऽसंख्याताः॥ ४५॥

(३ शान्तनवी) पुनश्च पुनरिष ऐन्द्रा शक्त्या देवतया कृतेन वज्रपातेन अस्य रक्तवीजस्य महासुरस्य शिरो मस्तकं यदा क्षतं आहतं दलितं भग्नमभूत्तदा ततः वज्रताडिताच्छिरसः सकाशात् निर्गतं रक्तं कर्तः। ववाह प्रवहितसः । प्रवाहीव-भूवेति यावत्। ततश्च तस्माच रक्तप्रवाहात् भूविष्ठात्सहस्रं सहस्रं सहस्रशः। 'संख्यैकवचनाच्च वीप्सायां शस्'। पुरुषाः दैत्याः जाताः समजनिषतः। ववाहेति वह प्रापणे 'लिट्यभ्यासस्योभयेषां' इति संप्रसारणं तु संज्ञाप्त्वेको विधिरिनित्य इति नेत्याहुः। बिहरसंप्रसारणे प्रकृत्यन्तरत्या दन्त्योष्ठ्यादिरस्तीत्यपरे। वाह प्रयत्न इत्यस्यात्मनेपदानित्यलाद्ववाहेत्यपरे। चिक्षङो हिन्त्वरुपात्मनेपदानित्यले ज्ञापकमाहुः। ववेल्यययं। वव इति प्रथमं रक्तिनःसरणजनितध्वनिमाहेत्यन्ये। वव इत्येवं शब्दमाहुः। रक्तं कर्त्व प्रथमत इत्यर्थः। उवाहेत्यथे वव इति शब्दानुकरणं। आहेति च विभक्तिप्रतिरूपकं कालसा-मान्यवाच्यययं। यतो निर्गमनसमये रक्तं कर्तः। प्रथमतः वव इत्यत्ययरूपं शब्दं आह अतो ववाह इति शब्दानुकरणं दृष्ट्यं। तेन अनुकार्यानुकरणयोर्भेदस्याविविधितलादसत्यर्थवले गवित्ययमाहेतिबद्विभक्तयुत्पत्यभावः। अन्यथा ववमाहेति स्यात्। केचित्तु कृतसंप्रसारणे उवाहेत्येव पेदुः। वयंतु बृक्तपलाभावपक्षे मित्रावरुणो यजमानावितिवत्युनःप्रसङ्गविज्ञानात् 'इको यणि' इति यणादेश एव श्र्यते। छन्दोत्वसुराणानि च भवन्तीति। तदित्थं। 'पाठा व्याख्याध्य धातूनां दृश्यन्ते स्विरिणः क्रित्त्व,। प्रयोग एव भगवांस्तानवस्थापयत्यपि'॥ ४५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पुनश्चेति । ववाहेति वहि गतावित्यस्य रूपम् ॥ ४५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) पुनश्चेति ४६॥ ४५॥

(६ दंशोद्धारः) पुनश्चेति। ववाह सुस्का । आर्षः संप्रसारणाभावः । यद्वा ववेति स्रवमाणशब्दानुकरणम् । रक्त धवेत्याह । तत इति पदमध्याहार्यम् । यद्वा वाह प्रयत्ने इत्यस्य रूपं । धातूनामनेकार्थलात् । अनुदात्तेलप्रयुक्तस्यात्मनेपदस्या-नित्यलाच । सहस्रशोऽसंख्याताः ॥ ४५ ॥

# वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिज्ञ्ञानह । गद्या ताड्यामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् ॥ ४६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४६॥

(२ चतुर्धरी) समरे रणे वैष्णवी एनं असुरेश्वरं चक्रेणाभिजधान गदया ताडयामास च। किंभूतं एनं ऐन्द्रीतं ऐन्द्राः इन्द्रशक्तेः सकाशात् इतं गतं युद्धे परास्त्रेणापि युद्धान्ते इति ऐन्द्री गदया तं ताडयामासेखन्वयः । ऐन्द्री गदया वाचा ताडयामास भर्त्तयामास इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

(३ शान्तनवी) समरे संप्रामे सा वैष्णवी शक्तिर्देवता च तमेनं रक्तवीजदैसं चक्रेण वैष्णवेन आयुधेन जधान जि-हिंस। ह प्रसिद्धमेवैतत् । अथच सा इन्द्रस्येयं ऐन्द्री शक्तिर्देवता च तमेनं रक्तवीजदैसं असुरेश्वरं गदया आयुधेन ताड-यामास जधान। यद्वा ऐन्द्रीतिमित्येकं पदं। प्राक् ऐन्द्रा शक्त्या इतः योद्धं प्राप्तः ऐन्द्रीतः । ऐन्द्रीतं एनं असुरेश्वरं रक्तवीजं समरे युद्धे सा वैष्णवी शक्तिर्देवता चक्रेणाभिजधान। उरिस जिहिंस। न केवलं चक्रेण। गदया ताडयामास जधानच ॥४६॥

( ४ नागोजीभट्टी ) वैष्णवीति । ऐन्द्र्याः शक्तेरितं पराद्धुखं खसंमुखं प्राप्तं एनं वैष्णवी चक्रेणाभिजधान गदया च ताडयामासेत्यन्वयः ।। ४६ ॥

(५ जगचनद्रचन्द्रिका) वैष्णवी समर इति ४७।। ४६॥

(६ दंशोद्धारः) वैष्णवीति । एनं असुरं चक्रेणाभिजधान गदया च ताडयामास । किंभूतं ऐन्द्रीतं ऐन्द्राः सकाशा-दितं आगतं । कश्चित्त ऐन्द्री गदया तं ताडयामास । ऐन्द्रा गदायुधलाभावेऽपि युद्धे पराक्षेरपि युध्यन्ते इति व्याचस्यौ । केचितु गदनं गदः पचाद्यच् । टाप् । गदया कूरवाचा तं ताडयामास भर्त्सयामासेलाहुः ॥ ४६ ॥

# वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसंभवैः । सहस्रशो जगद्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः ॥ ४७ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४७॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ४७॥

(३ शान्तनवी) विष्णोरियं वैष्णवी तस्याः शक्तया देवतायाः चक्रेण भिन्नस्य विदारितस्य रक्तवीजस्य महासुरस्य रुधिरस्नावसंभवैः रक्तप्रवाहसमुद्भवैः तत्प्रमाणेः रक्तवीजासुरपिरिमितैः सहस्रं सहस्रं सहस्राः । यहा सहस्रेण सहस्रेण सहस्रेण सहस्रेण सहस्राः । 'संख्येकवचनाच वीप्सायां शस्' महासुरेः रक्तवीजरक्तप्रवाहसंभूतैः जगत् भुवनं व्याप्तं व्याक्तीर्णे । असुरै-रसंख्याकैस्रेलोक्यं व्याप्तिमिति भावः ॥ ४७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ ४७॥

(५ जगचान्द्रचान्द्रिका) वैष्णवीचकेति ४८॥ ४७॥

(६ दंशोद्धारः )॥ ४७॥

# शक्तया जघान कौमारी वाराही च तथासिना । माहेश्वरी त्रिश्लेन रक्तवीजं महासुरम्।।४८॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४८॥

(२ चतुर्भरी) त्रिशुलेन त्रिमुखेन शूलेन । आहनदिति गणकृतमनित्यमिति करणलोपाभावः ॥ ४८॥

(३ शान्तनवी) कुमारस्येयं कौमारी शक्तिदेंवता शक्त्या आयुधेन रक्तवीजं महासुरं जधान जिहिंस। तथा वराहस्य भगवत इयं वाराही शक्तिदेंवता असिना खड्गेन तं रक्तवीजं महासुरं जधान ताडयामास। वाराह्या देव्याः वदनमेव
वराहानुकारि नतु करचरणादिकमिति श्चेयं।तेन वाराह्याः देव्याः संप्रामे खद्गप्रहणं न संभवतीति नाशङ्कृनीयं। तथा माहेश्वरी
महेश्वरस्येयं शक्तिदेंवता च त्रिशूलेन तं रक्तवीजं महासुरं जधान अतीतडत्। क्विचु पाठः। 'माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तवीजं
महासुरं। ताडयामास हृदये न चचाल तथापि सः'। इति दृश्यते। यद्यपि हृदये सा तं ताडयामास तथापि सः रक्तवीजः
संप्रामान्न चचाल। नापजगामेत्यर्थः।। ४८।।

( ४ नागोजीभट्टी ) शक्तयेति ॥ ४८ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) शक्ला जघानेति ॥ ४९ ॥ ४८ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४८ ॥

## स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाइनत्पृथक् । मातः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः॥४९॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४८॥

(२ चतुर्धरी)॥ ४९॥

(३ शान्तनवी) स चापि रक्तवीजो महासुरः देखः कोपसमाविष्टो कोधानलज्वालाकुलः सन् गदया आयुधेन सर्वा एव मातृः ब्रह्माण्यादिशक्तीः पृथवप्रलेकमहनदताडयत् । देखः महासुरः इत्युक्ते कृतो न पौनक्त्तयं स्यात् । सामान्यतो देखोऽसावित्युक्ला सामर्थ्यतो महाश्वासावसुरश्चेति महासुर इत्यतिशयसामर्थ्यप्रदर्शनादपौनक्त्तयं । यद्वा दितरपत्यं देखः । यद्वा महान्तः असुराः यस्य सः महासुरः । यद्वा महादेवं जहाति यः स चासावसुरश्चेति महासुरः । भः शिवश्चन्द्रमाश्च स्यात्' । ओहाक् त्यागे । 'आतोऽनुपसर्गे कः' । अहनदिति । हन हिंसागत्योः । लङ्क्तिप् । अदिप्रभृतिभ्यः शपो छक् । संज्ञापूर्वको विधिरितत्य इति नेत्याहुः । यद्वा हन्तीति हनः पचाद्यच् । हन इवाचरत् अहनत् । 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः किव्वा वक्तव्यः' । सनाद्यन्तलाद्वातुलाद्वनशब्दाहङ्कित्प् । अडागमः ॥ ४९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) स चापीति । अहनदिति छान्दसं । दितेरपसं दैसः । महान्तोऽसुराः यस्मादिति न पौनहत्त्रयम् ॥ ४९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) स चापि गदयेति ५०।। ४९॥

(६ दंशोद्धारः) स वापीति । अहिनिति वक्तव्ये अहिनिदिस्तत्र गणकार्यस्थानिस्तता च्छपो न छिगित्याहुः ॥ ४९ ॥
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिश्रूलादिभिर्भुवि । पपात यो वे रक्तीयस्तेनासञ्ज्ञतशोऽसुराः ॥ ५०॥
(१ गुप्तवती) ॥ ५० ॥

(२ चतुर्धरी)॥५०॥

(३ शान्तनवी) शक्तिश्र्लादिभिरायुर्धेर्वहुधा बहुभिः प्रकारेराहतस्य ताडितस्य तस्य रक्तवीजस्य । वै प्रसिद्धो । यो रक्तीघः वेगवदुधिरप्रवाहो भुवि पपात प्रवश्रंश तेन रक्तीघेन शतशः शतं शतं असुराः आसन् । शतश इत्युपलक्षणं । शतशः सहस्रशो लक्षशः कोटिशश्रापि वहुसंख्याका असुराः रक्तवीजासुरसदक्षपरिमाणकायपराक्रमा आसन्समभवन् । 'संस्थैकवचनाच वीप्सायां शस्' । शक्तीनां देवीनां शूलादीन्यायुधानि इत्यपि यथायोगं व्याख्या । ब्रह्माण्याः आयुधं शत्रुद्धो मन्त्रः । वैष्णव्याश्रकं । माहेश्वर्याः शूलं । कोमार्थाः शक्तिः । ऐन्द्याः कुलिशं । वाराह्याश्रकं मुखनखरपञ्चरश्च । शिवदूत्याः शूलं पिनाकाख्यं धनुश्च । काल्याः शूलं चकं च ॥ ५० ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ ५०॥

(५ जग्चन्द्रचिन्द्रका) तस्याहतस्येति ५१ ॥ ५० ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५० ॥

# तैश्राम्धरास्टक्संभूतेरसुरैः सकलं जगत्। व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्।। ५१।।

(१ गुप्तवती) ॥ ५१ ॥

(२ चतुर्धरी) उत्तमं निरितशयं। प्रकर्षेण हन्यन्ते शत्रवोऽत्रेति प्राहो रणः। प्रपूर्वाद्धन्तेरन्यतोऽपि चैति उप्रस्ये रूपं। तत्र प्राहे रणे सलरा वेगयुक्ता। तथाच स्कन्दपुराणे। 'रथेन काञ्चनाङ्गेन प्रययौ प्राहलालसः' इति। अत उवाचेन् स्यनेन पुनरुक्तिवर्णनाकर्षेण। प्राहसत् इति कियाविशेषणं कियापदं वा। लरा लरावती। अर्शआदिलादच्। यद्वा लरया नैरुक्तो वर्णनाशः। किवन्तं द्वतीयान्तं वा अन्य आह। चिष्डका प्राह अये देवाः भयं मा जग्मुरिति स्वगतं ब्रुते ॥५१॥

(३ शान्तनवी) असुरस्य रक्तवीजाख्यस्य देलस्य यदसक् रक्तं रुधिरं तस्मात् भूयिष्ठात्संभूतेरुत्पत्रैरनिर्दिष्टनाम-धेयैरसुरे रक्तवीजसहशेषांतुकैः समस्तं सकलं जगत् त्रैलोक्यं व्याप्तमासीत् । ततो देवाः उत्तममिथकं भयमाजग्मुराययुः । अहो किमेतदासीत् । अहो नु खल्बसौ शान्तिकर्मणि वेतालोदयः यजगद्रक्षणार्थो दैल्यसंक्षयाय संप्रामः प्रारच्धो भगवत्या स तावन्नाभूत्प्रत्युत रक्तवीजरक्तजेदेलोः शतशो सहस्रशः लक्षशः कोटिशः संख्याकेश्च तेषांतुकैः अशेषं जगदापूर्णं पीज्यते हन्तैतिदिति देवाः साध्वसमापुरिततमामिति भावः । पटैकदेशेपि दग्धे पटो दग्ध इतिवजगदेकदेशोऽपि जगदेवेति भावसा-कल्येन जगद्व्याप्तिमिति सूचियतुं सकलप्रहणं । सकलिमेत्येवोक्तेः किं तिदिति साकाङ्कं स्यात्तत उभयमप्युक्तम् ॥ ५१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तैश्वेति । उत्तमं निरतिशयं सकलं जगदित्यतिशयोक्तिः ॥ ५१ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तैथासुरास्गिति ५२ ॥ ५१ ॥

(६ दंशोद्धारः) तैथेति । अतिशयेनोत्कृष्टमुत्तमं भयम् ॥ ५१ ॥

# तान्विषण्णान्सुरान्द्ृष्ट्वा चण्डिका प्राह सलरा। उवाच कालीं चासुण्डे विस्तीर्ण वदनं कुरु ५२

(१ गुप्तवती) ॥ ५२ ॥

(२ चतुर्घरी) ततः सलरा सा तां विस्तीर्णे वदनं कुविति कालीमुवाचेति । विस्तीर्णे विततम् ॥ ५२ ॥

(३ शान्तनवी) चण्डिका देवी ईश्वरी सुरान्देवान्विषादसिहतान्दुः खितान्दृष्ट्वा वीक्ष्य सलरा संभ्रमोपेता सती तान्याह । मा यूयं विषीदत सुस्था भवतेत्वन्नवीत् । अधुनैव वः शत्रुनुच्छिनद्मीत्याश्वास्य चण्डिका देवी काठीं शिंक उवाच । वृद्धा । प्राहिति विभक्तिप्रतिरूपकमन्ययं काठसामान्ये वर्तते । अथ देवानित्थमाश्वास्य चण्डिका देवी काठीं शिंक उवाच । हे चामुण्डे हे काठि लदीयं वदनं विस्तीणें कुरु विपुठं विशाठं रचय इति काठीं आदिक्षत् । इत्थं भिन्नकर्मकलात्प्राह उवाचेल्यपैनरुत्तयं द्रष्टव्यं । यहा अप्रा अहसत् लरा इति छदः । प्रा पूरणे अदादिः । अं विष्णु प्राप्तेश्वर्येण पूरयत्यप्रा । 'आतो-ऽनुपसर्गे कः' विष्णुमाया चण्डिका देवी तान्विषण्णान्सुरान्देवान्दृष्ट्वा वीक्ष्य लरा संभ्रमः लरते लरा । पचायच् । लरमाणा सती अहसत् । एतावतेय रक्तवीजं रक्तजजन्तुदर्शनेचेव भीता आसिन्निति देवानहसत् । हसे हसने । ठिङ् रूपं । ततश्व काठीमुवाच । हे चामुण्डे हे काठि लदीयं वदनं विस्तीणें कुविति कथयामास चण्डिका । अतएव वाण्डिका प्राहसत् लरा इत्यपि छेदे स एवार्थः । लरते लरा देवी । अतएव प्राहसत्तदेलपि पाठे तदा देवानां भयोदयकाठे इति स एवार्थोऽवर्वाश्वरः । यहा प्राहसलरेलेकं पदं । तान् विषण्णान्सुरान्दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसलरा युद्धमूर्धनि संप्रामं कर्तु सत्वरा लरया सह वर्तमाना सती काठीमुवाच । किमिति हे चामुण्डे हे काठि लदीयं वक्षं देलानत्तुं विस्तीणें विशाठं कुरु विरचयेति । प्राहेति प्रत्रवीत्थें तिङन्तप्रतिरूपकमन्ययं काठसामान्ये । 'प्राहस्तु रणमूर्धनि' प्राहे युद्धमूर्धनि सलरा ससंभ्रमा । यहक्ष्यं देवीपुराणे । प्रययौ प्राहकाम्ययेति ॥ ५२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तानिति । तान्विषण्णान्दृष्ट्वा सलरा लरया सहिता चण्डिका सुरान्प्राह । यूयं माविषीदतेति शेषः ॥ ५२ ॥

(५ जगचनद्रचनिद्रका) तान्विषण्णानिति ५३॥५२॥

(६ दंशोद्धारः) तानिति । प्रकषेणासमन्ताद्धन्यन्ते शत्रवो यत्रेति प्राहो रणः । 'रथेन काञ्चनाङ्गेन प्रययौ प्राहला-लसा' इति स्कान्ददर्शनात् । 'अन्येष्वपि दश्यते' इति डः । तत्र सलरा चण्डिका उवाचेलन्वयः । यद्वा प्राहसदिति छेदः । तान्स्ररान्विषण्णान्दृष्ट्वा प्राहसत् । सम वीर्याज्ञानादेते विषण्णा इल्यहसत् । अतएव सलरा लराती सती कालीमुवाचेति संबन्धः । चतुर्भुजिमिश्रास्तु लरेति तृतीयान्तं क्षिवन्तमिति व्याचल्युः । रामाश्रमोऽपि तथैवानुससार तत्र । ज्वरलरेत्यूठ्प्रसं-गात् । केवित्तु अतो देवा भयं जग्मुरिति स्वगतं प्राहुः । ततः सलरा सती कालीमुवाचेति संवन्ध इति व्याचक्षते ॥५२॥

# मच्छस्रपातसंभूतान्रक्तविन्दून्महासुरान् । रक्तविन्दोः प्रतीच्छ तं वक्रेणानेन वेगिता ॥ ५३ ॥

(१ गुप्तवती) मच्छस्रपातेति । रक्तबीजादिति पश्चमी । मच्छस्रपातेन रक्तबीजतः संभूताद्रक्तविन्दोः ॥ ५३ ॥

(२ चतुर्धरी) रक्तविन्दून्रिधरविन्दोर्जातान्महासुरानिप विषेण । जात्यपेक्षया एकवचनम् । जात्यपेक्षया एकत्विनिन्यपाद्यानपश्चम्याक्षिप्यते । अन्य आह । रक्तविन्दुः चेतनं यस्येति रक्तविन्दू रक्तवीज उच्यते । वेगिता तरावती ॥५३॥

(३ शान्तनवी) हे चामुण्डे हे कालि लं अनेन विस्तीर्णकृतेन वेगिना वेगयुक्तेन खदीयेन वश्रेण महासुरान्रक्त-वीजान्महादेखसकाशात् मम चिष्डकायाः देव्याः शस्त्राणि तेषां पाताः पतनानि तेभ्यः संभूताः समुत्पन्नास्तान्मच्छस्रपात-संभूतान् । रक्तानां विन्दवः पृषतस्तान्रक्तविन्दून्प्रतीच्छ मुखेन गृहाणेति सूचनार्थं । अन्यथा रक्तवीजरक्तविन्दवः क्षितिं प्राप्तवन्तः पुनस्तत्प्रमाणांस्तत्पराक्रमान्महासुरानुपजनयेयुरिति भावः ॥ ५३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) एवं सुरानाश्वास्य विस्तीर्णवदनेन । रक्तविन्दोरिति जालपेक्षया । ततो जातान्महासुरान्मच्छ-

स्रपातसंभूतानरक्तविन्द्ं भूमिमप्राप्तानेव प्रतीच्छ गृहाण ॥ ५३॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) मच्छस्रपातेति ५४॥ ५३॥

(६ दंशोद्धारः) मच्छश्लेति । रक्तबीन्दून्रिधरिविषुषः वक्रेण मुखस्य पार्थिवलात्तत्र रक्तविन्दोः रक्तविन्दुभ्यः । जातावेकवचनम् । जातान् महासुरान्वक्रेण प्रतीच्छ । यद्वा रक्तविन्दुर्बीजमस्येति रक्तवीजः तस्य रक्तविन्दूनेव महा- सुरान्भक्षेति ॥ ५३ ॥

# भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान् । एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५४ ॥

(१ गुप्तवती) एकवचनादेकैकबिन्दुसंबन्धिनोप्यनेकमिसर्थः ॥ ५४ ॥

(२ चतुर्धरी) तदुत्पन्नानरक्तविन्दुजातान् । एवं क्षयं गमिष्यतीत्यन्वयः ॥ ५४ ॥

(३ शान्तनवी) हे चामुण्डे कालि तदुत्पन्नांस्तस्माद्रक्तवीजरक्तादुत्पन्नान्समुद्भूतान्महासुरान्भक्षयन्ती खादयन्ती

१ 'वेगिना' शान्तनवीपाठः।

सती रणे संयामे चर विहर । ततः किं फिल्घितीत्याह । एवमनेन प्रकारेण एष दैत्यो रक्तवीजः क्षीणरक्तः सन् क्षयं नाशं परामुतां गमिष्यति प्राप्स्यति ॥ ५४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) किंच पानसमये लद्भके समुत्पन्नान्महासुरान्भक्षयन्ती रणे चर । एवं प्रकारेणैव दैत्यः क्षयं गिमेष्यति ॥ ५४ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) भक्षयन्तीति ५५ ॥ ५४ ॥

(६ दंशोद्धारः ) भक्षयन्तीति । उत्पस्त्यन्तीति परसापदमार्षम् ॥ ५४ ॥

### भक्ष्यमाणास्त्रया चौग्रा न चौत्पत्स्यन्ति चापरे । इत्युक्ता तां ततो देवी श्लेनाभिजघान तम्५५

(१ गुप्तवती) ॥ ५५ ॥

(२ चतुर्धरी) न चोत्पत्सन्तीति व्यत्यात्परसोपदम् ॥ ५५ ॥

(३ शान्तनची) रक्तबीजरक्तजाः महासुराः किं करिष्यन्तीत्यत आह । हे चामुण्डे हे काळि अपरे च ये रक्तबीज-रक्तजा महासुरा उग्राः अतिरीद्राः सन्ति तेपि च त्या भक्ष्यमाणा प्रस्यमानाः सन्तः पुनर्नेवोत्पत्स्यन्ति नोदेष्यन्ति । पद गतौ । अनुदाक्तत्वादात्मनेपदं । चिक्षङो डिक्करणादनुदाक्तेत्वनिमित्तादात्मनेपदस्यानित्यत्वमवसीयत इति परस्मैपदं भवति । अन्यथोत्पस्त्यन्ते इत्येव स्यात् । इत्युक्तप्रकारेण चण्डिका देवी विजगीषुः सती तां काळीं चामुण्डां इत्यं कुरु इत्यं कुर्वित्यु-क्ला आदिश्य तं रक्तवीजं महासुरं शुलेन एकाप्रलोहेन दण्डेन त्रिशुलेन वा आमिमुख्येनोरिस जघान ताडयामास ॥ ५५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) भक्ष्यमाणा इति । उत्पत्स्यन्तीति अनुदात्तेत्वलक्षणतङोऽनिखलान तङ् ॥ ५५ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) भक्ष्यमाणा इति ५६ ॥ ५५ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५५ ॥

## मुखेन काली जगृहे रक्तवीजस्य शोणितम् । ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्।।५६।।

#### (१ गुप्तवती) ॥ ५६ ॥

(२ चतुर्धरी) असाँ रक्तवीजः । तत्र युद्धे ॥ ५६ ॥

(३ शान्तनवी) काली च मुखेन रक्तवीजस्य महासुरस्य शोणितं रुधिरं जगृहे अभूमिष्टमेवान्तरिक्षे जग्राह अपिवत्। तत्र रणे देव्या शुले प्रयुक्ते सित ततोऽनन्तरं असो रक्तवीजोऽसुरः गदया चण्डिकां देवीं आजधान ताडियामास ॥ ५६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) मुखेनेति । शोणितं भूगतमेव विस्तीर्णलाद्वदनस्य । असौ रक्तवीजः । तत्र युद्धे ॥ ५६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) मुखेनेति ५७ ॥ ५६ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५६॥

## न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि । तस्याहतस्य देहात्तु वहु सुस्राव शोणितम् ५७

#### (१ गुप्तवती) ॥ ५७ ॥

(२ चतुर्धरी) वेदनां पीडां । अल्पिकामत्यल्पामि । तस्य रक्तवीजस्य ॥ ५० ॥

(३ शान्तनवी) अथ गदाघातानन्तरं असौ गदाघातः अस्याः देव्याः अल्पिकामि खल्पामि वदेनां दुःखेन पीडां न चके नैव चकार । देव्याः परमानन्दत्रद्वात्मलादुःखलेशोऽपि कृत इति भावः । 'आङो यमहनः' इत्यात्मनेपदमकर्मका-देव भवति नतु सकर्मकात् । अन्यथा जम्ने इति स्यात् । 'वेदना पीडनं वाधा व्यथनं पीडनं व्यथा' । चिष्डकया देव्या शिक्षेराहतस्य रक्तवीजस्य महासुरस्य देहात्सकाशात् यतो यतः यच्च यच्च वहु शोणितं रुधिरं सुक्षाव निरगात् ॥ ५७॥

( ४ नागोजीभट्टी ) नचेति । चिदानन्दात्मलादिति भावः ॥ ५७ ॥

( ५ जगबन्द्रचन्द्रिका ) न चास्येति ५८ ॥ ५७ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥५०॥

### यतस्ततस्तद्वकेण चाम्रण्डा संप्रतीच्छति। मुखे समुद्रता येस्या रक्तपातान्महासुराः ॥ ५८॥

(१ गुप्तवती) प्रतीच्छति गृहाति ॥ ५८ ॥

(२ चतुर्धरी) यतो यसाद्देहादङ्गात्पतच्छोणितं बङ्गापि चामुण्डा वक्रण मुखेन संप्रतीच्छतीत्यन्वयः । ततोऽन-न्तरं यतो गच्छति ततस्तस्य तच्छोणितं पतितं । ऊर्ध्वमितिकेचित् । समुद्रताः जाताः । मुखे चामुरोत्पत्तिर्मुखस्यापि पा-धिवलादविरुद्धा ॥ ५८ ॥ (३ शान्तनवी) ततस्ततस्तचतच्च शोणितं कर्म। खवकेण चामुण्डा काली विस्तीणींकृतेन निजवद्नेन संप्रती-च्छिति जगृहे। पपाविति भावः। यतस्तत इति आद्यादिलात्तसिर्यथायोगं। यद्वा तस्य देहात्सकाशात् यतोयतो द्वारतो द्वारा-तस्त्राव शोणितं निरगात्ततस्ततो द्वारात्सकाशात्स्ववकेण प्रतीच्छितिस्म चामुण्डेल्यथः। तद्वकेणेति पाठे तेन विस्तारितेन वकेणेल्यथः। यतस्तत इतस्तत इत्यर्थं केचित्याचल्युः। इतस्तत इत्येव कचित्पाटः। अस्याः काल्याश्चामुण्डायाः मुखे रक्तपातादक्तवीजरुधिरपतनातसमुद्रताः समुत्पन्ना ये महासुराः॥ ५८॥

( ४ नागोजीभट्टी) यतस्तत इति । सर्वत इत्यर्थः । अतिविस्तीर्णलाद्वकस्य । उत्तरार्धमुत्तरान्वयि ॥ ५८ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) यत इति ५९॥ ५८॥

(६ दंशोद्धारः) तस्येति । यतो यस्माद्देहादङ्गाच्छोणितं सुम्रावं ततोऽङ्गात्तच्छोणितं चामुण्डा संप्रतीच्छिति गृहाती-खन्वयः । वर्तमानिन्देशस्तूपचारात् । यद्वा ततोऽनन्तरं यतः आगच्छतस्तस्य तच्छोणितमिखन्वयः । मुखे इति मुखस्य पार्थिवलात्तत्रासुरोत्पत्तिरविरुद्धा ॥ ५८ ॥

# तांश्रखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् । देवी शुलेन वज्रेण वाणैरसिभि ऋष्टिभिः ॥५९॥

(१ गुप्तवती) असिभिरित्यत्र रेफलोपर्छान्दसः ॥ ५९ ॥

(२ चतुर्घरी) ऋष्टिभिरेकधाराऽसिभिः ॥ ५९ ॥

(३ शान्तनवी) तान् चामुण्डा काली चखाद। खाद भक्षणे। जक्षतिस्म। अथ तस्य रक्तबीजस्य शोणितं च पपौ पीतवती। देवी चण्डिका शुलेन चक्रेण। क्रचिद्वज्रेणेति पाठे कुलिशेन। बाणै: असिभि खड्डाः ऋष्टिभिः खङ्गप्रभेदैः ५९

( ४ नागोजिभट्टी ) तांश्रेति । उत्तरार्धमुत्तरान्त्रिय । असिभिरिति क्रियापेक्षं बहुबचनं । ऋष्टिभिरिखप्येवम् । ऋष्टिभ्रयतोधारोऽसिः ॥ ५९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) तांश्रसादेति ६०॥५९॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५९ ॥

## जघान रक्तवीजं तं चामुण्डा पीतशोणितम् । स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः ॥ ६०॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ६०॥

( २ चतुर्धरी ) चामुण्डया पीतं शोणितं यस्याः ॥ ६० ॥

(३ शान्तनवी) तं रक्तवीजं महासुरं जघान जिहिंस। कीहशं चामुण्डया काल्या पीतं शोणितं रुधिरं यस्य तं चामुण्डापीतशोणितं । ननु वाणवाहुल्यं युक्तमेव असिवाहुल्यं किमर्थं। उच्यते । असिकृतप्रहारा उपचारादसय इत्युच्यन्ते । एवं ऋष्टयोपि ऋष्टिप्रहारवाहुल्यादुपचिरताः । असिभिरिष्टिभिः इत्यत्र सलोपे छान्दसलं । यद्वा रोरीति रेफलोपे 'ढ्लोपे पूर्वस्य दीघोणः' इति दीघाभावरछान्दसः । ऋष्टिभिरिति पाठेपि सलोपसमाधानं छान्दसं होयं । यद्वा यष्टिभिरिति विव्यायां छान्दसं संप्रसारणमूह्यं । इष्टिभियष्टिभिरित्यर्थः । तथाच असिभिरिष्टिभिरिति संधिर्युक्त एव । हे महीपाल राजन् देव्याः शस्त्रसंहतितः शस्त्रसमूहाद्वेतोः हतस्ताङितः । यद्वा आद्यादिलात्तिः । शस्त्रसंहत्या हतः । यद्वा शस्त्रसंहतिमेत्य हतः । कर्मणि क्यन्लोपे पश्चमी । चामुण्डया देव्या निःशेषपीतरुधिरलात् शिव्याणि संहरित राशीकरोति शस्त्रसं युद्धं तेन शस्त्रसंहत्त युद्धेन समाहतः । शस्त्रसंप्रहारसमाहत इति यावत् । शस्त्रसंघसमाहतः इत्यपि पाठः । 'संघसाथों तु जन्तुभिः' इत्यभिधानात् पाण्या लव्यः समूहः संघः शस्त्रसंघः शस्त्रसमूहः तेन समाहतः शस्त्राणि जन्तव इव चेष्टनते जन्तुजचेष्टावश्यलेन चेष्टि-तिलात् । यद्वा शस्त्रसंहितिमाहतः इति पाठः । पृष्योदरादिलात्तिशब्दलोपश्चन्दोन्तरोधान कृतः कविना ॥ ६० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) जघानेति । शस्त्रसंघैः समूहैः समाहत इति तृतीयातसुरुषः ॥ ६०॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) जघानेति ६१॥६०॥

(६दंशोद्धारः)॥६०॥

# नीरक्तश्र महीपाल रक्तबीजो महासुरः। ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा रूप ॥ ६१ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ६१ ॥

(२ चतुर्धरी) महिपालेति योग्यतया सुरथस्यामन्त्रणम् ॥ ६१ ॥

(३ शान्तनवी) नीरक्तश्च सन् स रक्तवीजो महासुरः मर्तु महीपृष्ठे भूमेरुपरिभागे पपात प्रापतत् । शस्त्रसंहत इति पाठे 'सप्तम्यां जनेर्डः' । 'अन्येष्विप दश्यते' इत्यिपशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थः । तेन धालन्तरादिप डो भवति । कारका-

न्तेषि चेति वचनात् । सुमेधाः सुरथं राजानं संबोधयित । हे नृप हे सुरथ इतस्लं कथायां दत्तावधानो भव । ततो रक्त-बीजवधानन्तरं ते प्राग्विषण्णास्त्रिदशाः देवाः संप्रति अतुलं असदशमपरिमितं हर्षं संतोषमानन्दमवापुः प्राप्तवन्तः ॥६१॥

(४ नागोजीभट्टी) नीरक्तश्रेति । कातर्यात् निःशेषरुधिरलात्रीरक्तश्र सन् मातृगणो ब्रह्माण्यादिसमूहो ननर्ते-सर्थः ॥ ६१ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) नीरक्तश्चेति । नीरक्तश्च महीपाल रक्तवीजो महासुरः ६२ ॥ ततस्तेहर्षमिति ६३ ॥ ६९ ॥

(६ दंशोद्धारः) ततस्ते इति । तेषां सुराणां जातः शक्तिभूतो मातृगणः । संवन्धसामान्ये षष्ठी । यद्वा असुद्धा-दोद्धतो जातः सन् मातृगणो ननतेंत्यन्वयः ॥ ६१ ॥

## इते मातृगणस्तस्मिन्ननर्तासृङ्गदोद्धतः ॥ ६२ ॥

## इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधी नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥ ८॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ६२ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्त्रविभागव्याख्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

(२ चतुर्धरी) तेषां त्रिदशानां संबन्धितया जातो मातृगणो ननतेंत्यन्वयः । असूजो यो मदः तेनोद्धतस्तरल इत्यर्थः । अथवा तेषामसुराणामसङ्भदोद्धतः सन्निलर्थः ॥ ६२ ॥ इति श्रीचतुर्धरीटीकायां देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

(३ शान्तनवी) अथ च तेषां रक्तवीजादीनां अस्बादोद्धतो रुधिरपानमदोत्कटः । अतएव मत्तो मद्धूणितो मातृत्रणः मातृणां ब्रह्माण्यादिमातृणां समूहः आनन्दतो नर्नतं नृत्यतिस्म । तेन युद्धावसाने वीरपानं सूचितं । 'वीरपानं तृ यत्पानं वृत्ते भाविनि वा रणे'। 'रुधिरेऽस्मलोहितास्नरक्तक्षतजशोणितं'। अस्जा कृतो मदस्तेन उद्धतः नर्नतं । नृती गात्रविक्षेपे । परोक्षे लिट् ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजश्रीशन्तनुचक्रवर्तिविरचितायां शान्तनव्यां चण्डिकामाहात्म्यटीकायां रक्तबीजवधविध्युपलक्षितोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ ६२ ॥ इति श्रीसतीगर्भसमुद्भवनागोजीभटकृतसप्तशतीव्याख्यायामप्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) ६४ ॥ ६२ ॥ इति श्रीभगीरथविरचिता कण्वगोविन्दकृतसप्तशतीमन्त्रहोमविभागाका-रिकाणामष्टमाध्यायस्य जगञ्चन्द्रचन्द्रिकाख्यटीका संपूर्णा ॥ ८ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्वुह्नो •सप्तशतीव्याख्याने Sष्टमो Sध्यायः ॥ ८ ॥

### नवमोऽध्यायः ९

#### राजोवाच।

## विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम । देव्याश्वरितमाहात्म्यं रक्तवीजवधाश्रितम् ॥ १ ॥

(१ गुप्तवर्ती) अस्मित्रवमेऽध्याये तृतीयश्लोकोत्तरमुत्पातान्बहूनुक्ला ताननादृत्येव युद्धाय निर्गताविति कथा बहुभिः श्लोकैः क्रचित्पट्यते ॥ १॥

(२ चतुर्धरी) राजा सुरथः विचित्रं आश्चर्यं आख्यातं चरितस्य चेष्टितस्य माहात्म्यमौदार्यं । यद्वा चरितं कर्म । मा-हात्म्यं प्रभावातिशयः ॥ १ ॥

(३ शान्तनवी) राजोवाच । सुमेधसमृषि वाचं प्रस्तुतामूचिवातृपः । सुव्रतं सुरथो नाम प्रष्टुमप्यद्भुतान्तरम् । हे भगवन् हे सुमेधोनामर्षे हे अमम ममतारहित भवता त्या मम सुरथस्य श्रण्वतः रक्तवीजवधाश्रितं रक्तवीजवधविषयं विचित्रमद्भुतं इदं देव्याश्वरितं चण्डिकायाश्वरितस्य माहात्म्यं महात्मना आख्यातं कथितं । रक्तवीजवधाश्रितं रक्तवीजवधेन आश्रितं । यद्वा रक्तवीजवधेन एनं विष्णुनाश्रितं रक्तवीजवधाश्रितं रक्तवीजवधाश्रितं रक्तवीजवधाश्रितं रक्तवीजवधाश्रितं रक्तवीजवधेन दुष्करेण संतुष्टवता एनं विष्णुना अहो इदमद्भुतिमिति श्रितं विष्णुश्रितं । रक्तवीजवधाश्रितमित्यर्थः । 'अकारो वासुदेवः स्यात्' यद्वा 'आकारस्तु पितामहः' । रक्तवीजवधोश्रितमित्यान्वधेन दुष्करेण दुःसाध्येन संतुष्यता आ ब्रह्मणा चतुर्भुत्वेन श्रितं सेवितं । संस्तुतमित्यर्थः । यद्वा रक्तवीजवधोश्रितमित्यान्श्रिते पाठे आ ब्रह्मा अः विष्णुः उकारस्तु महेश्वरः तेषां समाहारद्वन्द्वैकवद्रावौ द्वयोराद्ययोः संधौ सवर्णदीर्घः । ततः उन-सहाद्वुणः । उ इति प्रातिपदिकं । 'इस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' । उना श्रितं उश्रितं रक्तवीजवधेनातिदुष्करेणातिदुःसान्ति

ध्येन लीलया देव्या कृतेन संतुष्यता उना ब्रह्मविष्णुमहेश्वरेण श्रितं सेवितं आदतं । अहो तु खिलवदिमित्याश्चर्यमित्यति-श्लाघितमिति रक्तवीजवधाश्रितमित्यनासहाद्वुणेन सिद्धम् ॥ १ ॥

(४ नागोजिभिट्टी) राजोवाच । विचित्रमिति । राजा सुरथः । चरितं कर्म । माहात्म्यं प्रभावः । समाहारद्रन्द्रः । आश्रितं जनकम् ॥ १॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) अथ नवमाध्यायस्य सप्तशतीमन्त्रहोमविभाग उच्यते । एकोनचलारिंशद्रिः श्लोकोक्तैश्व समीरिताः । अध्याये नवमे मन्त्रा इति । एकेन ऊनैश्वलारिंशद्रिः श्लोकैः युक्ते नवमेऽध्याये तावन्तस्तत्संख्याका मन्त्राः समीरिता उक्ताः । अथ मनुद्रयं राजा ऋषिश्वेति । अथानन्तरं मनुद्रयं राजा ऋषिश्वेति द्वौ मन्त्रौ भवतः । राजोवाच ऋषि रुवाच एकचलारिंशन्नवमाध्यायस्य मनुस्त्ययमिति । पुनः एकचलारिंशत् एकाधिकं विशतिद्वयं । एतैः श्लोकैः अयं मनुः मन्त्रः । तथाहि राजोवाच १ । विचित्रमिति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) विचित्रमिति । चरितस्य माहात्म्यं औदार्य । चरितं कर्म । माहाव्म्यं प्रभावातिशयो वा ॥ १ ॥

# भूयश्रेच्छाम्यहं श्रीतुं रक्तवीजे निपातिते । चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्रातिकोपनः ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २॥

(२ चतुर्धरी) भूयः पुनः वारंवारम् ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) राजा आह हे सुमेधः हे ऋषे देव्या रक्तवीजे महादैस्ये निपातिते विनिहते सित अतिकोपनः शुम्भः निशुम्भश्च भूयः पुनः अत्यधिकं च यत्कर्म संग्रामलक्षणं कर्म चकार कृतवान् तदहं सुरथः भूयोऽधिकं यथास्यात्तथा श्रोतुमिच्छामि । 'पुरुहं पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयक्ष भूरि च'। ऋषिरुवाच सुमेधाऋषिः सुरथं वाचमूचे ॥ २॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २॥

(५ जगधनद्रचन्द्रिका) भूयथेति ॥ ३॥ २॥

(६ दंशोद्धारः) ॥२॥

#### ऋषिरुवाच।

# चकार कोपमतुलं रक्तवीजे निपातिते । शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥३॥

(२ चतुर्धरी) अन्येषु धूम्रलोचनादिषु । आह्वे संप्रामे ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) हे राजन् श्रणु । आहवे संप्रामे देव्या रक्तवीजे महासुरे निपातिते निहते सित ततोऽन्येषु देव्या हतेषु सत्स श्रम्भासुरो निशुम्भश्वासुरः अतुलमनुपमं असमं अमर्यादं कोपं कोधं चकार विदधौ । 'खपित करोति कुरते विद्धाति विधत्त आद्धात्यार्थः' । 'अभ्यामर्दसमाघातसंप्रामाभ्यागमाहवाः' आह्नयन्तेऽत्र स्पर्धयेत्याहवः ॥ ३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ऋषिरुवाच । चकारेति । आहवे रणे ॥ ३ ॥

(५ जगखनद्रचन्द्रिका) ऋषिरुवाच ४। चकार कोपमिति ५॥३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥३॥

# हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्रहन् । अभ्यधावित्रश्रम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ॥ ४॥

(१ गुप्तवती) ॥४॥

(२ चतुर्धरी) उद्गहन्धारयन् आलोक्य अभ्यधावन् अभिमुखं ययौ । अपिशब्दादितरेतरसमुच्चयः । मुख्यया फल्पुश्चन्यया ॥ ४ ॥

(३ शान्तनवी) देव्या हन्यमानं हतं महासैन्यं विलोक्याथ अमर्ष कोधं उद्वमनुद्रिरन् कोधाविष्टः सन् । उद्वहन् इति पाठे विश्राणः सन् निशुम्भमुख्यया निजया आत्मीयया असुरसेनया आसुरी सेना तया अभ्यधावत् वेवीमभिद्रोदुमा-ढौकत् । स् गतौ लङ् । सर्तेवेंगितायां गतौ धावादेशो वक्तव्यः । यद्वा धावु गतिशुद्ध्योः । खरितेत् । हन्यमानं 'वर्तमान-सामीप्ये वर्तमानवद्वा' इति लटः कर्मणि शानच् । उद्वहन् इति पाठे यद्यप्युद्वहनं पाणिपीडनं तथापीह धालनेकार्थतया धारणसर्थः । अन्यथा 'सदशीमुद्वहेत्कन्यामरुग्णामनुपक्षतां' इतिवदुद्वहनं पाणिपीडनं स्यात् ॥ ४॥

( ४ नागोजीभट्टी ) हन्यमानमिति । उद्वहन्थारयत् ॥ ४ ॥

(५ जगधनद्रचन्द्रिका) इन्यमानमिति ६॥४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥४॥

# तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्र महासुराः । संदृष्टीष्ठपुटाः कुद्धा हन्तुं देवीसुपाययुः ॥ ५ ॥ (१ ग्रुप्तवर्ता) ॥ ५ ॥

(२ चतुर्धरी)॥ ५॥

(३ शान्तनची) तस्य निशुम्भस्यासुरस्यात्रतः पुरस्तात् तथा तद्वत्पृष्ठे पथाद्वागे तथा पार्श्वयोर्वामदक्षिणयोर्भागयोर्व-तमाना महासुराः संदृष्टोष्ठपुटाः रोषदृष्टाधरोष्ठाः कुद्धाः सन्तः देवीं चण्डिकां हन्तुं ताडियतुमुपाययुः उप समीपमाययुरा-जग्मुः । ओलोष्ठयोः समासे वर्णनाद्वा पररूपं वक्तव्यं । उत्तरोष्ठापेक्षयात्र रोषप्रकरणादोष्ठोऽधरो विवक्षितः । अन्यथाभिधाने ओष्ठशब्दोऽधरपर्याय एवाधरशब्दोप्योष्ठपर्याय एव । यदभ्यधुः 'ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी' इति । यज्ञाभ्यधुः । ओष्ठो दन्तच्छदोऽधरः' इति । यज्ञाभ्यधुः । 'ओष्ठमात्रेऽधरः' इति । पुटशब्देन परस्परसंसक्तिपधानं सूच्यते । ओष्ठः पुट इव ओष्ठपुटः संदृष्टः ओष्ठपुटो येस्ते संदृष्टोष्ठपुटाः देखाः । पुट संश्लेषणे । पुट्यते संश्लेष्यते पुटः । कुद्धा इति कर्तरि क्तः॥५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) संदृष्टीष्ठपुटाः दन्ताभ्यामन्तः संघृतीष्ठाः । तथासित पुटाकारता भवति ॥ ५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्यायत इति ७॥५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५॥

# आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्ववलैर्रेतः । निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ६

(१ गुप्तवती) ॥ ६॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ६॥

(३ शान्तनवी) खबलैर्वतः खैरात्मीयैः सैन्यैवेष्टितः महावीर्यः अत्यधिकवीर्यः महाप्रभावः ग्रूरः शुम्भोपि दैखे-श्वरः प्रथमतः मातृभिः सह ब्रह्माण्यादिभिर्माहरगणैः समं युद्धं प्रथमं कृत्वा अथ तु कोपात् कोधावेशाचण्डिकां देवीं निह-न्तुं आजगाम आययौ कोपवशात् । असौ शुम्भो न जानाति चण्डिकां भगवती हन्तुं न शक्येति भावमावेदियतुं कोपादि-त्युक्तं । वीर्य वलं प्रभावश्च । वलं प्राणसामर्थ्यं । 'स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरिणोः' ॥ ६ ।।

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥६॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) आजगामेति ८ ॥ ६ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ६॥

## ततो युद्धमतीवासीदेव्या थुम्भनिथुम्भयोः । शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ॥ ७ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ७॥

(२ चतुर्धरी) देव्येति सहाथें तृतीया ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं तयोः अतीव अत्यर्थं उत्रं रौद्रं शराणां वर्षं शरवृष्टिं वर्षतोः शरान्मुवतोः शुम्भिन-शुम्भयोर्देव्या चण्डिकया सह अतीव अतितर्रां सुष्टु युद्धं रणमासीत् । कयोरिव वर्षतोर्मेघयोरिव । यथा मेघा द्वौ पृथग्भूतौ अवर्षतो वृष्टिधाराः । तथा अतीवोग्रं शरवर्षं शरवृष्टं वर्षतोस्तयोः शुम्भिनशुम्भयोः देव्या सह अतीव युद्धमभूदित्यर्थः । 'बलवत्सुष्टु किमुत खलतीव च निर्भरे' । ततो युद्धं तयोर्युद्धं इति पाठद्वयम् ॥ ७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । देव्या इति सहार्थे तृतीया ॥ ७॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततो युद्रमिति ९॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ७॥

# चिच्छेदास्तां इछरांस्ताभ्यां चिष्डका स्वशरोत्करैः। ताहयामास चाङ्गेषु शस्त्रोधैरसुरेश्वरौ॥८॥

(१ गुप्तवती ) चिच्छेदेति । अस्तानिक्षप्तान् ॥ ८ ॥

(२ चतुर्घरी) अस्तान्क्षिप्तान् ॥ ८॥

(३ शान्तनवी) ताभ्यां शुम्भिनशुम्भाभ्यां अस्तान्धिप्तान्प्रेरितान् । असु क्षेपणे कर्मणि क्तः । शरान्वाणान् चण्डि-का देवी खशरोत्करैः खैः शराणामुत्करैः पुंजैः । सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः । 'स्यान्निकायः पुजराशी तूत्करः कूटम-स्त्रियां'। कृ विक्षेपणे । उत्कीर्यन्ते उत्कराः । कर्मणि ऋदोरप् । स्तोमैश्चिच्छेद खण्डयामास । अथच सा तावसुरेश्वरौ शुम्भिनशुम्भाविष कर्मभृतौ अङ्गेषु तदीयेषु प्रस्तङ्गं प्रतिलोमकूपं शस्त्रीषैः बाणाद्यायुधव्यूहैस्ताद्वयामास जघान च ॥ ८ ॥

```
(४ नागोजीभट्टी) विच्छेदेति । ताभ्यामस्तान्क्षिप्तानिसन्वयः ॥ ८ ॥
(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) विच्छेदास्तानिति १०॥ ८॥
```

(६ दंशोद्धारः) चिच्छेदेति । अस्तान्धिप्तान् । असु क्षेपणे ॥ ८ ॥

# निशुम्भो निशितं खङ्गं चर्म चादाय सुप्रभम् । अताडयन्मूर्भि सिंहं देव्या वाहनसुत्तमम् ॥ ९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ९॥

(२ चतुर्धरी) निशितं शाणतेजितं । चर्म फलकम् ॥ ९ ॥

(३ शान्तनवी) निशुम्भः निशितं तीक्ष्णं खङ्गं मण्डलाग्रं सुप्रभं सुप्रभामण्डलभास्तरं चर्म च फलकं आदाय गृ-हीला देव्याश्वण्डिकायाः उत्तमं श्रेष्ठं मुख्यं वाहनं सिंहं वाहनीभूतं केसरिणं मूर्ग्नि मस्तके अताडयत् हन्तिस्म । तड आघाते चुरादिः ण्यन्ताहुङ् । निशितं क्ष्णुतं शातं तेजितमितियावत् । फलकोऽश्वी फलं चर्म परप्रहारनिवारणसाधनं चर्म-मयलाचर्म । सुप्रभसिति खङ्गस्य विशेषणं चर्मणश्च । 'संभवे व्यभिचारे च स्याद्विशेषणमर्थवत्' ॥ ९ ॥

(४ नागोजीभद्दी) ॥ ९॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) निशुम्भ इति ११॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) निशुम्भ इति । निशितं शाणोलीढम् ॥ ९ ॥

# ताडिते वाहने देवी क्षुरपेणासिम्रत्तमम् । निथुम्भस्याथु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ॥ १०॥

(१ गुप्तवती) ॥ १० ॥

(२ चतुर्धरी) क्षुरप्रेण क्षुरवद्विशेषधारेण। खुरप्रेणेति वा पाटः । दशनेन प्रक्षुरः प्रखण्डितः क्रचित् दुर्गतार्थी हि-

मवद्दीियतिर्यथेति । हरेर्विनाशदर्शनात् । अष्टी चन्द्रकाश्चन्द्राकाररचनाविशेषा यत्र ॥ १० ॥

(३ शान्तनवी) निशुम्भेन वाहने सिंहे ताडिते सिंत देवी चण्डिका क्षुरप्रेण क्षुरं प्रसाठकारेण पूरयित मुखेन अनुकरोति क्षुरप्रो वाणिवशेषः तेन क्षुराकृतिमुखेन वाणेन निशुम्भस्य उत्तमं श्रेष्ठं असि खङ्गं चिच्छेद आशु अविलम्बेन अष्टचन्द्रकं चर्मफलकं च तेनेव क्षुरप्रेण चिच्छेदैव । प्रयत्नेन असि चर्म च विदारयामासेल्यथः । अष्टो चन्द्रा यस्मिस्तत् अष्टचन्द्रकं लिखिताष्टचन्द्रकमिल्यथः । यद्वा अष्टः व्याप्तः चन्द्रः कर्पूरो यस्मिन् विलिप्तोऽस्ति तदष्टचन्द्रकं । अशू व्याप्तो कर्तरि काः । यद्वा अष्टो चन्द्रांश्वित्रितानकायित अष्टचन्द्रकं अष्टानां चन्द्राणां समाहारोऽष्टचन्द्रं तत्कायलात्मलक्षणलेन लिखितं कथयल्यष्टचन्द्रकं । कर्पूरश्चन्द्रसंज्ञकः ॥ १०॥

( ও नागोजीभट्टी ) ताडित इति । श्चरविशेषः चर्म वालकं अष्टसंख्याकरत्नादिषटितं चन्द्राकारसहितम् ॥ १०॥

( ५ जगचन्द्रचान्द्रका ) ताडिते वाहनेति १२॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) ताङिते इति । क्षुरप्रेण विशिखेन । खुरप्रेणेति पाठेप्ययमेवार्थः । अष्टौ चन्द्राः चन्द्राकाररचनाविशेषा यत्र ॥ १०॥

## छिन्ने चर्मणि खड्ने च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्॥११॥ (१ गुप्तवर्ता) ॥११॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवीं) देव्या चर्मणि छित्रे द्विधा कृते खहै च छित्रे द्विधा कृते सित सः निशुम्भोऽसुरो देवीं प्रति शक्तिमायुधिवशेषं चिक्षेप प्रेरयामास । प्रयुयुजे । देवी अभिमुखागतां तामप्यस्य निशुम्भस्य महासुरस्य शक्ति चकेण द्विधा चके चिच्छेद अभिमुखागतां तां । कर्तरि क्तः । अभिशब्दोऽभ्यधिकं सूचयति । खहं च चर्म च चिच्छेद । न केवलं तद्वय-मेव देवी चिच्छेद । अपि तु तदीयां तां शक्तिमिप चिच्छेद ॥ ११ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) छित्रे इति । शक्तिक्षेपो देवीं प्रति । अभिमुखागतां तां देवीं चिच्छेदेखर्थः ॥ ११ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) छिन्ने चर्मणीति १३ ॥ ११ ॥

(६दंशोद्धारः)॥११॥

# कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः। आयान्तं मुष्टिपातेन देवीतचाष्यचूर्णयत् ॥१२॥

(१ गुप्तवती) ॥ १२॥

(२ चतुर्भरी) कोपाध्मातः कोपेनाध्मातः प्रज्वलितः । मुष्टिपातेन मुष्टिप्रहारेण ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवी) अथानन्तरं कोपेन आध्मातः पूरितः शरीरकोषः कोपाविष्टः । यद्वा कोपाग्नियुक्तः निशुम्भो दानवः दनोः दानवमातुरपत्यं पुमान् दानवः असुरः देवीमुद्दिश्य ग्रूलं आयुधं 'अस्त्री ग्रूलं रुगायुधं' जम्राह प्रयुयुजे इत्यर्थः । अथ देवी अभिमुखमायान्तं तचापि ग्रूलं मुष्टिपातेन मुष्टेः प्रहारेण अचूर्णयत् । सत्यापपाशसूत्रेण अवध्वंसने चूर्णप्रतिपदिका णिच् । अवीध्वंसवतीत्यर्थः । अथवा चूर्ण प्रेरणप्रेषणयोः चुरादिः । अचूर्णयत् प्रेरयतिस्म संपिनष्टिस्मेति वार्थः । आयांतिमिति पुलिङ्गप्रयोगान्तं चापीत्ययमपितच्छव्दः पुलिङ्गएव द्वितीयेकवचनान्तः । ध्माशब्दाग्निसंयोगयोः । कोपेन आध्मातः दीपितः । कर्मणि क्तः 'स्त्रीपुंसयोः स्मृतो मुष्टिः' ॥ १२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) कोपेति । जम्राह । महणपूर्वके प्रक्षेपेऽत्र महिः । आयान्तं तच्छूलम् ॥ १२ ॥

( ५ जगच्चन्द्रचन्द्रिका ) कोपाध्मात इति १४॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १२॥

## आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। सापि देव्या त्रिश् लेन भिन्ना भस्मलमागता १३

(१ गुप्तवती) आविध्य शूलक्षेपोत्तरं आदायेति वा तदर्थः ॥ १३ ॥

(२ चतुर्धरी) आविध्य भ्रामयिला ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवीं) अथ सोपि निशुम्भोऽपि गदामादाय गृहीला चण्डिकां प्रति चिक्षेप प्रेरयामास । सापि गदा निशुम्मेन प्रेरिता गदा देव्या कर्त्रभूत्या चण्डिकया त्रिश्लेन अग्निवीजगर्भेण करणेन भिन्ना विदारिता सती भस्मलमागता भस्मतां गता भस्मीवभूवेल्यर्थः । क्षित्र आविव्याध गदां सोऽपि इति पाठः । सोपि निशुम्भोपि चण्डिकां प्रति गदां चिक्षेप । आविव्याध च अताडयच इति तदा व्याख्यातव्यं स्मात् । ततश्च यदि गद्या देवीं विव्याध निशुम्भर्लाई देवीप्रयुक्तित्रश्लेन भस्मीकरणवर्णनं निशुम्भप्रयुक्तगदायाः विफलं स्यात् । देव्या उत्कर्षामावात् । देवीविषयं व्यथनं गद्या कृतमेविति त्रिश्लेन गद्या भस्मतास्तु माभूत् किं तया कृतं स्यात् । पाटचरल्लितवेन् समियामिकजागरणसंतलापि वा किंकृतं स्यादिति । क्षित्रतु आविध्याध गदां सोपि इति पाठः । आविध्येति गदां भ्रामयिलेल्यर्थः । इत्यं आविव्याध गदां सोपि इति पाठं गदामाविव्याध । भ्रामयामासेल्यर्थः । अथ न किंचिद्दुष्यित वेदुष्यशिष्यमाणार्थसिद्दैरिति मतमायुष्यतः । मैवं मंस्थाः । शब्दशिक्ताभाव्यादाविद्दो मणिरित्यादो विध्यतिराङ्पूर्वोपि ताडनार्थ एव प्र-सिद्धो नतु परिभ्रमणवृत्तिरित्यलं विस्तरेण प्रकृतमनुसरामः ॥ १३ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) आविध्य श्रामियला देव्या कर्त्रा त्रिश्लेन करणेन सापि गदा भिन्ना भस्मलमागता आपातिता च । अन्तर्भावितण्यर्थात् क्तः ॥ १३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) आविध्यायेति १५॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः )॥ १३॥

# ततः परश्रहस्तं तमायान्तं दैत्यपुंगवम् । आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ॥ १४ ॥

(१ गुप्तवती ) अपातयतमूच्छी प्राप्येति यावत् ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) दैलपुष्ठवं दैलमुख्यम् ॥ १४ ॥

(३ शान्तनवी) ततो गदायां भस्मितायां तदनन्तरं परग्रहस्तं परग्रपाणि अभिमुखमायान्तं तं दैल्यपुङ्गवं दानवश्रेष्ठं निग्रम्भं देवी चण्डिका बाणौषैः शरव्यूहैराहल्य आहतं विधाय ताडियला भूतले अपात्यत्प्रभ्रंशयामास 'स्युक्तरपदे व्याप्रपुङ्गवर्षभकुत्रराः । सिंहशार्द्रलनागायाः पुंसि श्रेष्ठार्थगोचराः'। दैल्योयं पुङ्गव इव शूरो वलवान्वा दैल्यपुङ्गवः तं । उपिततं व्याप्रादिभिः सामान्यप्रयोगे समस्यते । निश्रम्भो भूमौ पतितो मूर्छा प्रापितो न तावन्मारितस्तदानीं । अप्रे 'ततो निश्रम्भः संप्राप्य चेतनामात्तर्कामुकः' इति तदुजीवनश्रवणात् ॥ १४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पुङ्गवं श्रेष्ठं । अत्र निशुम्भस्य मूर्च्छासंपादनेन पातनम् ॥ १४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततः परशुहस्तमिति १६॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १४॥

# तसिनिपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातर्यतीव संकुद्धः प्रययौ योद्धमम्बिकाम् ॥ १५ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ १५ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १५ ॥ (३ शान्तनवी) तस्मिन्सीमविक्रमे घोरपराक्रमे भयंकरवीरकर्मणि निशुम्से श्रातरि भूमौ निपतिते प्रथममूर्धनि मूर्च्छिते सित श्राता ग्रुम्भः अतीव कुद्धः अतितरां कोधाविष्ट अतएव अम्विकां देवीं चण्डिकां हन्तुं प्रययौ प्रजगाम । अम्बिकेयं परदेवता हन्तुं न शक्येत्यवधारयत् । 'विकमस्त्रतिशक्तिता' 'विकमो बीरकर्मणि' 'विकमः पादविक्षपे श्रातिर' इति संबन्धिशब्दत्वात् । श्रातात्र ग्रुम्भ एव प्रणस्य कर्ता वसीयते ॥ १५ ॥

(४ नागोजीसट्टी) तस्मित्रिति । प्रययो शुम्भ इति शेषः ॥ १५ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) तस्मित्रिपतिते इति १०॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः ) आविध्य भ्रामयिला ॥ १५ ॥

# स रथस्थस्तथात्युचैर्ग्हीतपरमायुधैः । अजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं वभौ नभः ॥ १६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) स शुम्भो नभो व्याप्य आकाशं व्याप्य वभावित्यन्वयः ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) तथा तेन प्रकारेण तदा तिस्मन्काले अत्युचैः रथस्थः रथारूढः सः ग्रुम्भो महासुरः अत्युचैर्गृहीतपरमायुधैः अतुलैः अनुपमैः अष्टाभिर्भुजैर्वाहुभिरशेषं कृत्स्नं नभः नभोमण्डलं व्याप्य आच्छाद्य आकाशमण्डलमाकम्य वभौ
ग्रुगुभे। भा दीप्तौ। आत औ णलः ॥ १६॥

( ४ नागोजीभट्टी ) स इति तथा सामुद्रिकाप्रकारेणात्युचैर्भुजैर्नभो व्याप्य बभावित्यर्थः ॥ १६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) स रथस्थ इति १८॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १६॥

## तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्कमवादयत् । ज्याशब्दं चापि धनुषश्रकारातीव दुःसहम् ॥१७॥

(१ गुप्तवती)॥ १७॥

(२ चतुर्घरी)॥१०॥

( ३ शान्तनवी ) देवी चण्डिका तं शुम्भं महासुरं संमुखमायान्तमागच्छन्तं विलोक्य शक्कमवादयद्द्ध्मौ पूरयामास । किंच अतीवातितरां दुःसहं सोद्धमशक्यं धनुषः ज्यायाः धनुरारोपितमौर्व्याः शब्दं टंकारखनं च चकार । शक्कखनश्चाप-खनश्च युद्धोत्साहं जनयति । 'मौर्वी ज्या सिन्निनी गुणः' । आरोपितेष्वासनार्थं धनुर्गृहाण । धनुः शब्दोर्धर्चादिलात्पुंनपुंसक-लिक्षः । धनुर्वशविरुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति । दुःखेन सोद्धमशक्यो दुःसहः तं । 'खत्यतीव च निर्भरे' ॥ १७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) आयान्तमागच्छन्तम् ॥ १७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) तमायान्तमिति ॥ १९ ॥ १७ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १७॥

# पूरयामास ककुभी निजवण्टास्वनेन च। समस्तदैत्यसैन्यानां तेजीवधविधायिना ॥ १८॥

(१ गुप्तवती) ॥१८॥

(२ चतुर्धरी) ककुमो दिशः तेजोवधविधायिना तेजोवधकरणशीलेन ॥ १८॥

(३ शान्तनवी) समस्तदेत्यसेन्यानां सकलामुरसेनानां तेजोवधविधायिना तेजसां वधः विनाशः तं विदधाति करोति तेजोवधविधायी तेन । यद्वा तेजांसि च वधाश्च तेषां विधानं विधायः तेजोवधविधायः । भावे ध्व । सोस्त्यस्मिन्वा स तथोक्तः । तेन निजघण्टास्वनेन आत्मीयघण्टानादेन च ककुभो दशदिशः पूर्यामास संवर्धयामास । पूरी आप्यायने । दिवादिः । आप्यायनं वृद्धिः । 'हेतुमित च' इति णिच् । 'कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि' । स्वनेन चेति चकारेण शङ्कज्यानि-जघण्टास्वनैदिशः पूर्यामासेत्येतदुक्तं स्वनत्रयं समुचीयते । 'तेजः प्रभावे दीप्तौ च बले छत्रेऽपि संस्पृतं । अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् । प्राणात्ययेष्यसहनं तत्तेजः समुदाहतम्' ॥ १८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) खनेन चेति । चेन शङ्खज्याशब्दयोः समुचयः । वधो नाशः । विधायिनेति खनविश्चे-

षणम् ॥ १८ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) पूरयामासेति २०॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः) पूरयामासेति । कुकभो दिशः ॥ १८॥

ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः । पूरयामास गगनं गां तथौपदिशो दश ॥ १९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १९॥

(२ चतुर्धरी) त्याजित इभानां महामदो यैः । गगनमाकाशं गां खर्ग भुवं वा उपदिशः संप्रामवातिदिक्प्रदेशा उ-पदिक्सहितादिशः । शाकपाधिवादिलान्मध्यमपदलोपीसमास इत्यन्ये ॥ १९॥

(३ शान्तनवी) ततः शङ्कादिनिःखनादनन्तरं सिंहो देव्याः केसरी युयुत्सः सन् त्याजितभमहामदैः त्याजिताः वर्जिताः इभानां गजानां महान्तो मदा यैसे तैः दूरीकृतमहामत्तेभमहामदप्रवाहैः सिंहगर्जनश्रवणादुद्विमलाद्गजाः खलु निर्मदाः स्युः महानादैः सहद्भिः कण्ठीरवस्यास्य पत्रास्यस्य नादैः कण्ठगर्जनैः सिंहनादैः गगनमाकाशदेशं पूरयामास । तथैव तद्वदेव तैर्महानादैर्गं पृथिवीं पूरयामास । तथैव तद्वदेव महानादैः दिशोपि च दिशः ककुभः पूरयामास वर्धयामास । क-चित्तु गां तथोपदिशो दशेति पाटः । उपशब्दः आधिक्ये पूर्व कृतशङ्खज्याषण्टानां नादापेक्षया सिंहनादोऽधिकः । यतोऽसौ-गगनं च गां क्ष्मां च दशापि च दिशः पूरयामास । अथच सिंहनादेन महत्तरेण शङ्खज्याषण्टानां नादास्तिरोहिता इत्युपश-च्देन सूच्यते ॥ १९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) उपदिशः सामान्यदिगाक्षेपोपदिक्लं पूर्वादीनां दशानां तदाह दशेति ॥ १९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततः सिंह इति २१॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । त्याजितः इभानां महामदो यैः गगनमाकाशं गां भुवं उप संत्रामसमीपे दशदिश इ-त्यर्थः । तथैव दिशो दश इति पाठः सुगमः ॥ १९॥

### ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्। कराभ्यां तन्निनादेन प्रावस्वनास्ते तिरोहिताः ॥२०॥

(१ गुप्तवर्ता) ततः कालीति । गगनं समुत्पत्य क्ष्मामताडयदित्यन्वयः । प्राक्खनाः शङ्कज्याघण्टासिंहशब्दाः॥२०॥

(२ चतुर्धरी) गगनं समुत्पल उत्प्रुल क्ष्मां भूमिं कराभ्यामताडयदित्यन्वयः । तस्या निनादेन प्राक्शब्दास्ति-रोहिताः पिहिताः ॥ २० ॥

(३ शान्तनवी) ततः सिंहनादादनन्तरं काली चामुण्डा गगनमाकाशं समुत्पत्य सम्यगुत्पत्य उत्प्रुत्य गगनं क्ष्मां पृथिवीं कराभ्यां पाणिभ्यां ताडयत् आहतवती । यद्वा काली चामुण्डा समुत्पत्योत्ष्रुत्योष्ट्रीय गगनं क्ष्मां च यावापृथिव्यौ दे अपि कराभ्यां हस्ताभ्यामताडयत्ताडयतिस्म । ततस्तिनादेन यावापृथिव्याघातजनितध्वनिना ते प्राक्खनाः प्रागुक्ताः शङ्खल्याघण्टासिंहस्वनाः तिरोहिताः आच्छादिता आसन् । अल्पो ध्वनिरिधकध्वनिना हि तिरोधीयते । न्यक्कियते अभिभ्यते । देवताशिक्तरीदश्यद्भतकरी । तयोर्यावापृथिव्योरिप काली कराभ्यामताडयत् । आहतवत्यासीत् । तिरोन्तद्रीं कर्मणि क्तः ॥ २०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) समुत्यस उत्झुत्य पुनरवतीर्य पृथ्वीम् ॥ २० ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) ततः कालीति २२॥ २०॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । काली चामुण्डा गगनमुत्पत्य कराभ्यां क्ष्मां भूमिं समताडयदित्यन्वयः ॥ २०॥

# अट्टाट्टहासमिशवं शिवदूती चकार ह । तैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ ॥ २१ ॥

(१ गुप्तवती ) त्रेसुर्भयं प्रापुः ॥ २१ ॥

(२ चतुर्धरी) अद्यादृहासमित्यत्र शकन्ध्वादिलादकारलोपः । इत्युचैर्हासं अशिवं अतिभीषणं । त्रेसुः उद्वेजिरे २१

(३ शान्तनवी) चण्डिकाशरीरविनिष्कान्ता शक्तिर्वता शिवदूती दैत्यानामशिवं कण्कद्व यथा स्यात्तथा अदृष्टहा-सजितैः शब्दैर्ध्वनिभिरसुराल्लेसुः । त्रसु उद्वेगे । त्रासमुद्वेगमापुः । एलाभ्यासलोपो । शुम्भस्तु परमधिकं कोपं ययो प्राप । अद्व अतिक्रमणहिंसनयोः । अदृनमदः । अतिक्रमं उल्लक्ष्वनं शत्रृजुलक्ष्वयोल्लक्ष्य हसनमदृहासः । यद्वा अदृन नादेन अतिक्रमेण हासः अदृष्टहासः । 'नित्यवीप्सयोः' इति वीप्सायां द्विर्वचनं । अतिशयेन व्याप्तोऽदृः अतिशयेनातिकमः तेन कृतो हासः । 'कर्मधारयवदुत्तरेषु' इति सुपो लोपः अदृष्टहासमिति पाठे अदृष्टहासो महाहासः । शकन्ध्वादिलात्पररूपलं तं । यद्वा अदृन्ते हिंसन्ति अदृाः हिंसकाः दैत्याः तेषु हासः अदृन अतिक्रमेण हासः अदृष्टहासः तं । यद्वा अदृष्वदेषु हिंसकेषु हासः अदृष्टहासः तं । यद्वा अदृष्ठ अतिक्रामत्सु उल्लिक्तिमयीदेषु दैत्येषु हासः अदृष्टहासः तं । इह कश्चित्त्वाह । शकट्ध्वनिरिति तन्न । प्रमाणा-भावात् । स एवाह अद्वोऽतिशय इति तच्च न । वीप्सातोऽन्यत्रादृशब्दस्य केवलस्यातिशयार्थतायां प्रयोगाभावात् । तच्चोक्तं तेनव । अदृः शकटातिशयार्थेष्विति तच्च पापात्पापीयः । प्रामाण्यानुपन्यासात् ॥ २१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अटाटहासं । शकन्ध्वादिखात्पररूपम् । अशिवं रिपूणां भयदम् ॥ २१ ॥

( ५ जगखन्द्रचान्द्रिका ) अद्याद्रहासमिति २३ ॥ २१ ॥

(६ दंशोद्धारः ) अष्टाष्ट्रहासमिति पाठे शकन्ध्वादिलात्पररूपम् । त्रेसुरुद्विविजुः ॥ २१ ॥

# दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्विका यदा । तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः ॥ २२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) रे शुम्भ रे दुरात्मन् लं खलु दूतं प्रत्यक्षिपः तिष्ठतिष्ठ मां प्रयासीस्तत्फलमय पर्य । किमतो निष्ठुरालापेन प्रथमोचिता किया केवलमुत्तरमत्रेति यदा अम्बिका देवी व्याजहार तदा तिस्मिन्काले आकाशसंस्थितैर्देवैरा-काशस्थैर्जयेत्यभिहितं जय शत्र्नभिभवेत्युक्तं । अथ च आजि युद्धं कुरु आजय जय शत्र्नभिभवेत्यभिहितमित्यप्ययंलेशो दृष्टव्यः । दुरात्मिन्नत्यनेन दूतवचनेन जनितदीर्घद्वेषोक्तिरम्बिकायाः सूचिता । अथ युद्धे प्रतियोद्धिर दुरुक्तिः नायोधनौ-चितिं नावहेत । अतएव देवैराजयजयेत्यभिहितं । जय जिजि अभिभवे । जि जयेनेह्रोत्कर्षण वर्तस्व । 'संस्थाधारे स्थितौ मृतौ' तिष्ठतिष्ठेति कोपेनोक्तौ वा द्विरुक्तिः । जयित स्वपक्षस्थापनं परपक्षप्रतिक्षेपणं च जयतेरर्थः ॥ २२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) आकाशे संस्थितैः देवैः दानवसंप्रामदर्शनाय तत्र स्थितैः ॥ २२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) दुरातमंस्तिष्ठेति २४॥ २२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २२॥

## शुम्भेनागत्य या शक्तिर्धुक्ता ज्वालातिभीषणा । आयान्ती विहक्रुटाभा सा निरस्ता महोल्कया २३

(१ गुप्तवती) महोल्कया तत्तुल्यया तन्नामिकया वा शक्या ॥ २३ ॥

(२ चतुर्घरी) ॥ २३ ॥

(३ शान्तनची) ग्रम्भेनागत्य ढोंकिला ज्वालातिभीषणा ज्वालया तेजसा अतिभीषणा ज्वालेव अतिभीषणा वा अतितरां साध्वसकारिणी या शक्तिरायुश्वविशेषः मुक्ता प्रेरिता सा विह्नकृटाभा आयान्तीसन्ती चण्डिकया कर्तृभूतया महोल्कया साधनीभृतया कारणभूतया शक्त्या निरस्ता निवारिताभूत् । विह्नकृटाभा अग्निपुत्रकान्तिः महोल्कया वृहत्तराङ्गारकाष्ठज्वालया इत्यपि किथ्वाल्यत् । ज्वल दीप्तौ । 'ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः कर्तरि' । ज्वलित ज्वालः ब्वाला वा । 'विह्नर्द्वयोज्वालकी-लाविविहेतिः शिखा खियाम् । मायानिश्वलयन्त्रेषु कैतवानृतराशिषु । अयोघने शैलश्वहे सीराङ्गे कृटभित्रयाम्' । महती उल्का ज्वाला यस्याः सा महोल्का नामशक्तिश्वण्डिकाया आयुधं । 'निरस्तः प्रहितो मुक्तः प्रेरितः क्षिप्त उज्ज्ञितः । विसृष्टो दितो दूरीकृतो वाणादिमोक्षणे' ॥ २३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) महोल्कयेति । महाज्वालावत्या शक्तयेत्यर्थकं । यद्वा तन्नामकशक्तयेत्यर्थकम् ॥ २३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) शुम्भेनागलेति २५॥ २३॥

(६दंशोद्धार) ॥ २३॥

# सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् । निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ॥ २४ ॥

(१ गुप्तवती) निर्घातेति । देवीशत्त्या शुम्भशक्तेर्थः प्रतिधातस्तजन्यो निःखन एव शुम्भकृतसिंहनादापेक्षयाधिकं लोकान्त्याप्त इत्यर्थः ॥ २४ ॥

(२ चतुर्धरी) लोकत्रयस्य भूर्भुवःखर्लक्षणस्यान्तरं मध्यं। भुवलींक इति यावत्। निर्घातनिःखनः उत्पातध्वनिः जितवानभ्यस्यतः। अर्थात् शुम्भस्य सिंहनादमिति शेषः। यो ध्वनिः शब्दः (सिंहनाद इति वेदितव्यः) तेन ताहगण्यस्य सिंहनादेन निर्घातध्वनिनाभिभूतं संकुलं अथवा शुम्भस्य तेन सिंहनादेन निर्घातिःखन उत्पातिःखनः उत्पातध्वनिर्जित-वान् जितः अभिभूतः। कृद्धभिचारात्कर्मणि क्तवतुः॥ २४॥

(३ शान्तनवी) हे अवनीपते हे सुरथ यद्यपि खलु शुम्भस्य सिंहनादेन कण्ठगर्जनेन लोकत्रयान्तरं जगतामन्त-रालं भुवनत्रयमध्यं व्याप्तमाकीर्णमभूत् अथापि तत्तत्सैनिकानां यः घोरो भयंकरः निर्घातिनः खनः समजनिष्टः समजनित-वान् शुम्भकृतिसिंहनादमितमहत्तरमपि तत्सैनिकनिर्घातस्य निःखनः निर्घातिनः खनः यः खलु देवीं प्रति शुम्भसैनिकैः समररसावेशतः कण्ठतः कथितस्तां निर्जिहि निर्जिहि मारयमारयेति शब्दः समभूत्स निर्घातिनः खनोऽत्र विवक्षितः । अतश्च स एव शुम्भिसिंहनादाधिकएव । घ्रन्ति शत्रृनेभिरिति निर्घाताः खङ्गाद्यायुधसमूहाः तेषां निखनः निर्घातनः खङ्गा-यायुधसमूहानां संप्रामसज्ञानां परस्पराहितजनितो ध्विनः शुम्भिसिंहनादं लोकत्रयान्तरालं व्याप्तवन्तमिप ततोऽधिकतरखात्तं जितवानिभिभूत् तिरोहितं चकारेल्यथः । अथवा आकस्मिक एव गगनादलायतज्योतिःपातो यः स निर्घातः सिर्घातघोषः तस्य यः स्यात्रिखनो घोरः भयंकरः निर्घातनिःखन इव ग्रुम्भस्य पातइवोत्पातः तस्य सिंहनादमधिकमप्यधिकलात्तं जित-वानभ्यभूत् । तिरोहितं चकारेत्यर्थः । अथवा तस्य येन सिंहनादेन लोकत्रयान्तरं कविलतं समभवत्स खल्ल सिंहनादः घोरः भयंकरः निर्घातनिःखनो यदस्य ग्रुम्भस्य पातियतोत्पातः । अतएव तमसुरं जितवान्तिगाय अभिभृतवान्पराजयं प्रापित-वान् । यद्वा स एव सिंहनादः सकलदानवानां नाशोत्पातो निर्घातनिःखनः । संपाद्यमानः सन् अजितवान् न जनितवान् प्रकाशं प्रकर्षमप्राप्य ननाशेल्यथः । महाध्वनिर्द्यावापृथिवील्यापी निर्घनगगनतः पतित य उत्पातोऽनर्थकरः स निर्घातः । पृषो-दरादिलात्साधुः । अथवा यस्य ग्रुम्भस्य प्रथमतः प्रथमोचितेन सिंहनादेन लोकत्रयान्तरं व्याप्तं कविलतं स ग्रुम्भः पश्चा-त्रिर्घातनिःखनः समभूत् निर्धातस्येव निर्धनगगनतः प्रश्रश्य ज्योतिर्मण्डलपातस्य दानवनाशकारिण उत्पातरूपस्येव निः-खनो यस्य सः निर्धातनिःखनः । अघेन व्याप्तं पापेन कविलतं उरः प्रधानमङ्गं तेन उपलक्षितः सन् अजितवान् न अभिभूत-वान् । देवीमिति शेषः । यद्वा येन सिंहस्य देवीवाहनस्य नादेन देवीकण्डीरवकण्डनादेन लोकत्रयान्तरं व्याप्तं कविलतं स-एव जितवान्सन् लोकेषूत्कृष्टः सन् ग्रुम्भस्य घोरः भयंकरः निर्धातनिःखनो वभूव । निर्धनगनतः पतन्महाज्योतिध्वनिनिः र्घातः निःखनो महोत्पातः पापात्मनामनभ्युद्यकारीत्याहुः ॥ २४ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सिंहेति । उत्तरार्थस्य तथापीत्यादि । निर्घातनिःस्वनः उत्पातध्वनिः । जितवानित्यस्य शुम्भ-नादमिति शेषः ॥ २४ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) सिंहनादेनेति २६॥ २४॥

(६ दंशोद्धारः) सिंहनादेति । लोकत्रयान्तरं भुवोलोकः निर्धातनिःखनः उत्पातशब्दश्च जितवान् । सिंहनादिम-ति शेषः । यद्वा सिंहनादेनैव निर्धातनिःखनो जितवान् जिग्ये । वाहुलकात्कर्मणि क्तवतुः ॥ २४ ॥

# शुम्भमुक्ताञ्शरान्देवी शुम्भस्तत्महिताञ्शरान्। चिच्छेद स्वशरेरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २५॥ (१ गुप्तवती) ॥ २५॥

(२ चतुर्घरी) तत्प्रहितान्देव्या प्रेषितान् ॥ २५ ॥

(३ शान्तनवी) अथ देवी उप्रै: राँद्रै: खशरैं: आत्मियैर्बाणैं: शतशः शतं शतं सहस्रशः सहस्रं सहस्रं शुम्भमुक्तानुप्रा-श्रान् विच्छेद द्विधा चकार । शतशः शहस्रश इत्यव्ययं । शरान्खशरैरिति चोभयिवशेषणं यथायोगं द्रष्टव्यं । 'सं-स्यैक्यवचनाच वीप्सायां' इति शस् । अथ शुम्भश्र उप्रै: खशरैं: तत्प्रहिताञ्शरान् तया देव्या प्रहितानप्रेरितानुप्राञ्शरां-श्रिच्छेद द्विधा चकार । खण्डयामास । शतं शतं शरान् खशरैं: शतशः गतेन गतेन सहस्रशः सहस्रं सहस्रं खशरें: सहस्रेण सहस्रेण चिच्छेद इत्यनेन देव्याः शुम्भस्य च समं युद्धमुक्तं । शुम्भमुक्ता देवी देव्या मुक्तान् श्रुम्भश्र शरान्सेश्र स्थेश्र शरैश्रच्छेद चिच्छेद वेति समलमेव तावदित्यर्थः ॥ २५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) शुम्भेति । अनेन देवीशुम्भयोः समयुद्धमुक्तम् ॥ २५ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) ग्रुम्भमुक्तानिति २७॥ २५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २५ ॥

## ततः सा चण्डिका कुद्धा शुलेनाभिजधान तम्। स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपात ह ॥२६॥ (१ गुप्तवती) ॥ २६॥

(२ चतुर्धरी) ततश्चानन्तरं भगवती कुद्धा सती त्रिश्लेन तं निशुम्भं जघान । सः निशुम्भः मूर्छितो विचेताः भम्यां पतितः ॥ २६ ॥

(३ शान्तनवी) सा चण्डिका देवी ततः शुम्भेन समरसाम्यतः तदसहमाना अतएव कुद्धा सती तं शुम्भदेखं शूलेनायुधेन अभिजधान आभिमुख्येन ताडयामास । स शुम्भः तदा तिस्मिन्काले निहतः । यद्वा तदानिहतः तया देव्या चण्डिकया आनिहतः आसमन्तात् निहतः अतएव मूर्छितः सन् भूमौ रणिक्षतौ निपपात नितरामपतत् । मूर्छा संजाता यस्येति मूर्च्छितः ह इति प्रसिद्धौ । सा तदा अनिहत इति तु छेदे तदा तिस्मिन्काले देव्या शूलेन निहतः स शुम्भः अनिहतः नानिहतः न मारितः नापरामुः कृतः किं तिर्हं संमूर्छितः सन्भूमौ निपपातेत्यर्थः ॥ २६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । अभिहतः समन्ताद्धतोऽभिहतः ॥ २६ ॥

( ५ जगद्यन्द्रचिन्द्रका ) ततः सा चण्डिकेति २८ ॥ २६ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २६॥

# ततो निशुम्भः संप्राप्य चेतनामांत्तकार्म्धकः । आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा ॥ २७॥ (१ ग्रुप्तवती ) ॥ २७॥

(२ चतुर्धरी) आत्तं गृहीतं कार्मुकं धनुर्येन ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) इदानीं ततः परग्रहस्तमित्यत्र श्लोके प्राक् निश्चम्मं देवी भूतले अपातयदित्युक्तं ततस्तस्य पुनरूजीवनपूर्वकं संप्रामारभणं प्रस्तोतुमाहर्षिः ततो भूतले पतनानन्तरं । यद्वा ततः श्चम्मे मूर्च्छिते सित निश्चम्मः प्राक् मूचिछतः पश्चाचेतनां संज्ञां प्राप्य आत्तकार्मुकः गृहीतशरासनः सन् । शरैदेवीं चण्डिकां कालीं चामुण्डां तथा तद्वत्केसिरणं
सिंहं च आजघान ताड्यामास । 'आङो यमहनः' इति आत्मनेपदिवधावकर्मकातः । सकर्मकले तु आत्मनेपदं । 'आज्ञच्चे विपमितिलोचनस्य यक्षः' इत्यत्र तु स्वाङ्गकर्मकलाचेति वक्तव्यादात्मनेपदं । वक्षसेत्यध्याहत्य विषमितिलोचनस्य वक्षसा सह
संगत्या अर्जुनः स्ववक्ष आजन्न इत्यर्थः । यद्वा विषमितिलोचनस्य समीपो भूला अर्जुनः स्वं वक्ष आजन्ने आफोटितवानित्यर्थः ॥ २७॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । शुम्भमूच्छीनन्तरं निशुम्भो यः पूर्व मूर्च्छितः । आत्तं गृहीतम् ॥ २०॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततो निशुम्भ इति २९ ॥ २७ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २०॥

# पुनश्च कृता वाहूनामयुतं द्जुजेश्वरः । शक्रायुधेन दितिजञ्छादयामास चण्डिकाम् ॥ २८॥ (१ गुप्तवती ) ॥ २८॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २८॥

(३ शान्तनवी) दितेर्जातः असुरः द्नोर्जाता दनुजाः दनुजानां ईश्वरः खामी दनुजेश्वरः स निशुम्भः मायावी पुनश्च वाहूनां दोष्णां अयुतं दशसहस्रं कृत्वा विधाय अयुतवाहुर्भूत्वा चकायुतेन चकाणां आयुधानां अयुतेन दशसाहस्त्र्या सा-धनभूतया चण्डिकां देवीं छादयामास । छद संवरणे चुरादिः । संवृतांचकार । ताडयामासेत्यर्थः । रथाङ्गायुधसैन्येषु चकं राष्ट्रसमूह्योः । अमुचन्नाश्चगानस्यामत्युप्राप्राञ्जवायतान्' निशुम्भः सिंहनादं च चकारामरभीकरम् ॥ २८ ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) पुनरिति । दनोः पुत्रोपि दितिजसमानशीललाहितिजः ॥ २८ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) पुनश्च कुलेति ३०॥ २८॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २८॥

# ततो भगवती कुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी । चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्व तान् २९ (१ गुप्तवती ) ॥ २९ ॥

(२ चतुर्धरी) दुर्गार्तिर्दुःसहा पीडा अथवा दुर्गे संकटे या आर्तिः पीडा तस्याः नाशिनी नाशनशीला । नाशनीति वा पाठः । सायकान् इषून् ॥ २९ ॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं दुर्गार्तिनाशनी दुस्तरार्ति नाशयन्ती दुरुत्तरदुःखदालिनी भगवती दुर्गा चिण्डका देवी कुद्धा कोधाविष्टा सती खशरेर्वाणैः तानि निशुम्भप्रेरितानि चकाणि चिच्छेद । किंच निशुम्भप्रेरितान्सायकानाशु-गांश्व चिच्छेद खण्डयामास । दुर्गा गहनाकृतिः आर्तिः पीडा तां नाशयन्ती दुःखेन गच्छन्त्यस्यां दुर्गा आर्तिः पीडा तां नाशयन्ती (सुदुरोरधिकरणे च' इति गमेर्डः । 'आर्तिः पीडाधनुःकोख्योः' 'शरे खहे च सायकः' षोन्तकर्मणि । स्यति अन्तं कर्म करोति सायकः ॥ २९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । दुर्गे संकटे आर्तेः पीडायाः नाशिनीति णिनिप्रत्ययः ॥ २९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततो भगवतीति ३१ ॥ २९ ॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । दुर्गार्तिर्दुःसहपीडा । यद्वा दुर्गे संकटे या आर्तिस्तस्या नाशिनी ॥ २९ ॥

# ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् । अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेनासमादृतः ॥ ३०॥

(१ गुप्तवती)॥३०॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ३०॥

(३ शान्तनवी) ततश्वकाशुगभञ्जनतः निशुम्भो जवेन वेगेन लरया गदामादाय गृहीला दैल्यसैन्यसमावृतः वेष्टितः

318 सन् चिष्डकां देवीं इन्तुं ताडियतुमभ्यधावत् । वै निश्चितमेतत् । धातु गतिशुक्कोः । खरितेत्त्वाल्रङ् आत्मनेपदं । 'जलप्र-हारयोर्वेगः' इति ॥ ३० ॥ ( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । दैत्यसेनया समावृतः ॥ ३० ॥ (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततो निशुम्भो वेगेनेति ॥ ३२ ॥ ३० ॥ (६ दंशोद्धारः )॥३०॥ तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । खड्नेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥ ३१ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ ३१ ॥ ( २ चतुर्धरी ) आपतत आगच्छतः ॥ ३१ ॥ ( ३ शान्तनवी ) आपतत एव आद्रवत एव आगच्छत एव आपतनसमसमय एव तस्य निशुम्भस्य गदां चिण्डका देवी शितधारेण खड्नेन मण्डलाग्रेण आशु शीघ्रं चिन्छेद खण्डयामास ततश्च निशुम्भभग्नगदायुधः शूलं आयुधं समाददे सं-जप्राह । शूलं गृहीला चण्डिकामाहन्तुं आडुढोंके इति भावः । शिते निशिते तीक्ष्णे धारे स शितधारः 'अस्त्री शूलं रुगायुधं'। समाददे । आहो दोऽनास्यविहरणे आत्मनेपदं । यद्वा हित्त्वादात्मनेपदम् ॥ ३१ ॥ ( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ ३१ ॥ (५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) तस्यापतत इति ॥ ३३ ॥ ३९ ॥ (६ दंशोद्धारः)॥३१॥ शुलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्। हृदि विव्याथ शुलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३२ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ ३२॥ (२ चतुर्धरी) वेगाविद्धेनात्यर्थे भ्रामितेन पतिता ॥ ३२ ॥ (३ शान्तनवी) चण्डिका देवी अमरार्दनं । अरिमर्दनमिति पाठे अर्द हिंसायां चुरादिः । अर्दयते हिनस्ति अर्दनः । नन्यादित्वात्र्युः । युवोरनो णिलोपश्च । अमराणामर्दनः तं शूलहस्तं शूलं हस्ते यस्य तं निशुम्भं आयान्तं आगछन्तं वीक्ष्य वेगाविद्धेन संभ्रमेण खनवदाथा स्यात्तदर्थमाविद्धेन भ्रामितेनोत्क्षिप्तेन गृहीतेन वा श्लेन आयुधेन हदि वक्षिस विव्याध ताडयामास । व्यथ ताडने । 'लिट्यभ्यासस्योभयेषां' इति संप्रसारणं । आविद्धेति क्लोल्यपि 'प्रहीज्या' इत्यादिना संप्रसा-रणं । हृदीतिप्रकरणात्रिशुम्भस्येति गम्यते । 'क्रियावाचिलमाख्यातुमेकोत्राऽर्थः प्रदर्शितः । प्रयोगतोऽनुसर्तव्या अनेकार्या हि धातवः' । तेनाविद्वेति विवक्षितार्थसिद्धिः ॥ ३२ ॥ ( ४ नागोजीभट्टी ) शूलेति । समायान्तं संमुखमायान्तं वेगाविद्धेन वेगाक्षिप्तेन ॥ ३२ ॥ ( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) शलहस्तमिति ३४ ॥ ३२ ॥ (६ दंशोद्धारः ) शूलेन वेगाविद्धेन वेगश्रामितेन ॥ ३२ ॥ भिन्नस्य तस्य शुलेन हृदयान्निः सतोऽपरः । महाबलो महावीर्यस्तिष्टेति पुरुषो वदन् ॥ ३३॥ (१ गुप्तवती) ॥ ३३ ॥ (२ चतुर्धरी) तिष्ठेति वदन् अपरः पुरुषो हृदयात्रिः सत इत्यन्वयः ॥ ३३ ॥ ( ३ शान्तनवी ) देव्या शूलेन भित्रस्य विदारितस्य विद्वस्य तस्य निशुम्भस्य हृदयाद्वक्षसः उरःस्थलात्सकाशान्महा-बल: महाप्राणसामर्थ्यः महावीर्यो महत्तरवीरकर्मा देवीं प्रति तिष्ठेति वदन् अतः क यास्यसि मदप्रतोऽद्येति भाषमाणः अपर: शूर: शुम्भादन्य: पुरुष: पुमात्रि: सत: निरगात् 'स्थौत्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः' । वीर्यं वलं प्रभावश्च । अपरः पुरुषः देहभेदेन अपरत्नं नतु निशुम्भरूपक्षेत्रज्ञत्नेन । अतएव न परः इत्यथींऽनुसंधेयः । 'क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः' 'पुरुषावात्ममानवी' ॥ ३३॥ ( ४ नागोजीभट्टी) ॥ ३३ ॥ ( ५ जगद्यन्द्रचन्द्रिका ) भित्रस तस्येति ३५ ॥ ३३ ॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ ३३ ॥ तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः। शिरश्रिच्छेद खङ्गेन ततोऽसावपतद्भवि ॥ ३४॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३४॥ (२ चतुर्भरी) खनवत्सशब्दमिति कियाविशेषणम् ॥ ३४ ॥

( ३ शान्तनवी ) खनवत् तत इति वदन् माया सर्वापि मन्मयी मन्मयीं मायां उपेख मामेव हन्तुं पुनरुदेध्यसि उदेहि पुनर्साह प्रहरिष्यामीति हसिला तस्य निष्कामतः पुरुषस्य प्राक्तननिशुम्भशरीरातु निर्गच्छतः निशुम्भदैलावतारस्य शिरः मस्तकं खद्गेन चिच्छेद ततः शिरश्छेदाद्वेतोः शिरश्छेदानन्तरं वा असौ निशुम्भनामा दैलः भुवि रणक्षितौ अपतत्यतिस्म ॥३४॥ (४ नागोजिभिट्टी) खनवदिति प्रहस्येलस्य विशेषणम् ॥ ३४॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्य निष्कामत इति ३६ ॥ ३४ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३४॥

### ततः सिंहश्रखादोग्रदंष्ट्राक्षुण्णमहीतलान् । असुरांस्तांस्तदा काली शिवदृती तथा परान् ॥ ३५ ॥

(१ गुप्तवती) चखादेति । उप्राभिर्देष्ट्राभिः क्षुण्णश्रूणींकृताः शिरोधरा प्रीवा येषां तान् ॥ ३५ ॥ (२ चतुर्धरी) उप्रदंष्ट्राभिः क्षुण्णा शिरोधरा प्रीवा उप्रमिति वा पाठे कियाविशेषणम् ॥ ३५ ॥

(३ शान्तन्ति) निशुम्भे निपातिते तदन्यांस्तदीयानसुरान्कि चकार देव्यतः परिमेखतश्राहर्षः ततो निशुम्भपतना-नन्तरं। यद्वा निशुम्भादपरान्कानप्यसुरान्सिहो देवीवाहनं पत्रास्यः चखाद भक्षयामास। कथंभूतान् उन्नान् रौद्वान्। यद्वा उमदंष्ट्राशिरोधरान् उन्नाभिः रौद्वाभिः क्षुण्णाः संपिष्टाः संचूर्णिताः शिरोधरा मीवा येषां ते उमदंष्ट्राः क्षुण्णशिरोधराः तान्। शिरोधरः शिरोधिः। धरतीति धरः पचाद्यच्। शिरोधरः शिरो धरति बिभ्रतीति तु विम्रहे कर्मण्यण् स्यात्। ततः सिंहभिक्षितेभ्योऽपरानसुरान् काली चामुण्डा चखाद भक्षयामास। तथा सिंहकालीखादितशेषा ये असरा दैलास्तानसुरान् शिवदूती चखाद भक्षयामास। चण्डिका शक्तितो निष्कान्ता शिक्दिवता शिवदूतीत्युच्यते। उम्रमिति पाठे उम्रं रौद्रं कर्कशं भयंकरं यथा स्यात्तथा। दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरानसुरान् शिवा काली शिवदूती च चखादेल्यथः॥ ३५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । उप्रमिति कियाविशेषणम् । काली शिवदूती च चखादेखन्वयः ॥ ३५॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततः सिंहश्चेति ३७॥ ३५॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । उम्रदंप्राभिः क्षुण्णा शिरोधरा प्रीवा येषां तान् । उम्रमिति पाठे कियाविशेषणम् ३५

# कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः। ब्रह्माणीमच्चपूतने तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३६ ॥

(१ गुप्तवती ) नेशुः मृताः ॥ ३६ ॥

( २ चतुर्धरी ) निराकृताः निर्ध्वस्ताः ॥ ३६ ॥

(३ शान्तनवी) केचित्केपिचिन्महासुराः कौमार्याः शक्याः आयुधेन निर्मित्रास्ताडिताः खण्डिताः सन्तः नेशुः । नश अदर्शने । अत्यन्तादर्शनमत्रादर्शनं । नश्यन्तिस्म । प्राणानत्याधुरित्यर्थः । अन्ये महासुराः केचित् ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन ब्रह्माण्याः ब्रह्मशक्तेः देवतायाः मन्त्रः गुद्यभाषणीयो वर्णमयो निगमागमशोपदेशगम्यः प्रणवादिः तेन पवित्रीकृतेन तोयेन वारिणा निराकृताः प्रमथादयस्ताः 'प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्रत्याख्यातो निराकृतः । अणशब्दार्थः । ब्रह्म अणित कथयित ब्रह्मा ब्रह्मणः परमेष्ठिन इयं ब्रह्माणी । कर्मण्यण् नादिवृद्धिः । संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति वचनात् । यद्वा सैव ब्रह्म अणित कथयित ब्रह्माणी । कर्मण्यणि स्त्रियां डीप् । 'वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रज्ञापितः' । तदित्यं ब्रह्मणोपि स्त्री ब्रह्माणी ज्ञेया ॥ ३६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) निराकृताः ध्वस्ताः । मस्त्रोऽत्र प्रणवः ३७ ॥ ३६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) कौमारीशक्तीति ३८॥ ३६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३६ ॥

#### माहेश्वरी त्रिश्र्लेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे। वाराहीतुण्डघातेन केचिचूर्णीकृता भ्रुवि ।। ३७ ॥ (१ गुप्तवर्ता ) ॥३७ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३७॥

( ३ शान्तनवी ) महेश्वरस्येयं शक्तिर्देवता माहेश्वरी । तस्यास्त्रिश्ल आयुधं तेन भिन्नाः विदारिताः संतः अपरे दैत्याः तथैव निशुम्भवदेव रणक्षितौ समरे निपेतुः पतन्तिस्म । चूर्णीकृताः । अवध्वंसिताः भुवि पेतुः ॥ ३७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ ३७॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) माहेश्वरीति ३९॥ ३७॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३७॥

खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः । वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविश्वक्तेन तथा परे ॥३८॥

(१ गुप्तवती) विनेशुर्मृताः । नष्टाः पलायिताः ॥ ३८॥

(२ चतुर्घरी) तथा खण्डं खण्डं कृताः ॥ ३८॥

(३ शान्तनवीं) विष्णोरियं वेष्णवी शक्ति देंवता वेष्णवीतया वेष्णव्या चक्रेण वेष्णवेन आयुधेन केचिद्दानवाः असुराः खण्डं खण्डं कृताः खण्डलप्रकारं प्रापिताः खण्डिताः शकलीकृता इति यावत् । 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति द्विवचनं । खण्डिमिति पाठे तु 'कमिधारयवदुत्तरेषु' इति कमिधारयसमासलातिदेशासुपो छुप् । खण्डसदृशाः कृताः । खण्डं खण्डं कृता इत्यर्थः । प्रकारो भेदः सादृश्यं च । तदिल्लसादृश्यं परिगृह्यते । नलत्र दानवा इति बहुवचनं । तथा प्रयोगदर्शनात् खण्डाः कृता इति भिवत्व्यम् । पुहिङ्गेन च । अत्राहुः । खण्डशब्दस्य गुणवचनलाद्गुणसुक्ला गुणिनि यो वर्तते स गुणवचन इति गुणवचनस्य लक्षणं । तस्माद्गुणवचनिक्रयया विशेषणं च भवन्तीित कियाविशेषणानां कर्मलं नपुंसकैकलं च भवति इति वक्तव्यमिति न बहुवचनान्तलं नापि पुहिङ्गेलमिति । अन्ये आहुः । खण्डं खण्डं इति चक्रायुधप्रयोगमन्त्रोऽयं चतुरक्षर इति । तथा तद्वत् इन्द्रस्ययं शक्तिर्देवता ऐन्द्री ऐन्द्याः हस्तः तस्यायं तेन विसुक्तं प्रेरितं तेन वन्नेण अपरे दानवाः विनेग्नः विनाशमगुः विनाशः ॥ ३८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) खण्डं खण्डं खण्डं खण्डं खण्डं खण्डं खण्डं खण्डं वा यस्यां कियायां तथा कृताः । आये 'प्रकारे गुण-वचनस्य' इति द्विलम् । वज्रेण च खण्डं खण्डं कृला इत्येव ॥ ३८ ॥

(५ जगद्यन्द्रचिन्द्रका) खण्डं खण्डं चेति ४० ॥ ३८ ॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ३८॥

# केचिद्विनेशुरसुराः केचित्रष्टा महाहवात् । भिक्षताश्चापरे कालीशिवदृतीसृगाधिपैः ॥ ३९ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३९ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(२ चतुर्धेरी) विनेशुर्मृताः नष्टाः अपस्ताः । मृगाधिपः सिंहः ॥ ३९ ॥ इति श्रीचतुर्धरीटीकायां निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(३ शान्तनवी) केविदसुराः महाहवं महायुद्धं प्राप्य कर्मणि क्यब्लोपे पश्चमी। महाहवात् विनेशुः विध्वंसमगुः। प्रा-णानत्मासुः। केविदसुराः महतः आह्वायुद्धात्सकाशात्रष्टाः अदर्शनमगुः पलाय्य गताः। 'अभ्यामर्दसमाधातसंप्रामा-भ्यागमाहवाः'। आह्वन्तेऽत्र योद्धं प्रति भटानित्याह्वयः। अपरे निशुम्भसैन्ये अविशिष्टा असुराः सर्वेपि च काल्या चामु-ण्डया शिवदूता चण्डिका देहविनिष्कान्ता शक्तिः शिवदूती तया मृगाधिपः देवीवाहनीभूतः सिंहः तेन च भक्षिताः। क-मणि कः। काली च शिवदूती च मृगाधिपथा। चार्थे द्वन्द्वः। 'परविष्ठक्षं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः'। एवं च निशुम्भे निशुम्भसेन्य च देव्या संप्रामेन्यपाति।। ३९॥ इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजश्रीशन्तनुचकवर्तिविरचितायां शान्तनव्यां चण्डिकामाहात्म्यटीकायां निशुम्भवधविध्युपलक्षितो नवमोध्यायः॥ ९॥

( ४ नागोजीभट्टी ) विनेशुर्मृताः नष्टाः पलायिताः ॥ ३९ ॥ इति शिवभट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभट्टकृते सप्तशती-व्याख्याने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) केचिद्विनेशुरिति ॥ ४९ ॥ ३९ ॥ इति श्रीभगीरथविरचिता कण्वगोविन्दकृतसप्तराती-मन्नहोमविभागकारिकाणां नवमाध्यायस्य जगचन्द्रचन्द्रिकाख्यटीकासंपूर्णा ॥ ९ ॥

(६ दंशोद्धारः) केचिदिति । विनेशुर्मृताः नष्टाः पलायिताः । मृगाधिपः सिंहः ॥ ३९॥ इति श्रीदंशोद्धा-राख्यसप्तशतीटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

## दशमोऽध्यायः १०

#### ऋषिरुवाच।

निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितम् । हन्यमानं वलं चैव शुम्भः कुद्धोऽब्रवीद्रचः ॥ १॥ (१ गुप्तवती) ॥ १॥

(२ चतुर्घरी) प्राणसंमितं जीवितसमं भ्रातरम् ॥ १ ॥ (३ शान्तनवी) अथ शुम्भः दैलेश्वरः प्राणसंमितं प्राणतुल्यं भ्रातरं निशुम्भं देव्या चण्डिकया निहतं व्यसूकृतं मारितं दृष्ट्वा विलोक्य वलं च सैन्यं हन्यमानं । 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा' इति कर्मणि लटः शानच् । हतं निहतं दृष्ट्वा कुद्धः कोधाविष्टः सन् देवीं वचः वचनमत्रवीत् । ब्रुविद्विंकर्मकः । देव्या निशुम्भे निपातिते इति व्यपदेशमात्रमेतत् । स खलु मे प्राणभूतः स चाद्यो निहतो हतः मे प्राणा एव तया हताः किमतः परमविशिष्टमिष्टिमिति सूचियतुं प्राणसंमितमित्युक्तम् ॥१॥ (४ नागोजिभिट्टी) ऋषिरुवाच । निशुम्भमिति ॥ १ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रिका) अथ दशमाध्यायस्य सप्तशतीमन्नहोमविभाग उच्यते । सार्धसप्तान्वतैर्विशितिश्लोकैस्तु दशमेऽन्वित इति । अर्धसिहता ये सप्तश्लोकास्तैरिन्वतैर्युक्तैः विशितिश्लोकैः तु पुनः दशमेऽध्याये अन्वितः । सप्तविंशिति-मन्त्रास्तु श्लोकरूपा इति । सप्तविंशितमन्त्राः तु पुनः श्लोकरूपा अत्र वर्तन्ते इति । शेषः । ततोऽन्तिमार्धश्लोकात्मको मन्त्र इति ततः सप्तविंशितिश्लोकानन्तरं अन्तिमः चरमः अर्धश्लोकात्मकः अन्वितः सप्तविंशितिमन्त्रास्तु श्लोकरूपा इति । अन्तिमः पा-दह्यात्मको मन्त्र इत्यर्थः । ऋष्युवाचद्वयं तथेति ऋषिरुवाचिति द्वौ मन्त्रौ श्लेयौ । अत्र रेफलोपश्लिन्त्यः । देव्युवाचद्वयं चेति । च पुनः देव्युवाचेति द्वौ मन्त्रौ । एवं द्वात्रिशनमन्त्रसंग्रह इति । एवंप्रकारेण द्वाभ्यामिषकाः त्रिंशियो मन्त्रास्तेषां संग्रहः क-थितः । तथाहि ऋषिरुवाच १ । निशुम्भिमिति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) निशुम्भमिति । प्राणसंमितं जीवनसमम् ॥ १ ॥

# वलावलेपादुष्टे तं मा दुर्गे गर्वमावह । अन्यासां वलमाश्रित्य युद्धसे यातिमानिनी ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) ॥२॥

(२ चतुर्धरी) ॥२॥

(३ शान्तनवी) ग्रम्भो देवीमाह । हे दुगें हे दुष्टे हे सर्वदानवनाशिनि सा लंगर्वमहंकारं मावह मा आश्रय । क-स्माद्गर्वे मा आवह । वलावलेपात् । अवलेपोऽत्र लेपनं लेप: संवन्धः । अवकृष्ट आश्रितः संवन्धः अवलेपः । वलस्य सा-मर्थ्यस्यावलेपात्संवन्धात्संसर्गात् । 'अवलेपस्तु गर्वे स्यात्सुवर्णे भूषणेऽपि च' । अवलेपशब्दोऽत्र लेपनार्थः संवन्धार्थको प्राह्यः । गर्वार्थे तु तस्मिन् गृह्यमाणे हे दुर्गे लं वलावलेपाद्वलगर्वात् । गर्वमावहेल्यनेनान्वयेन विद्यागर्वाद्वर्यं करोतीतिवदाधिक्यदोषः स्यात् । बलवद्गर्वमावहेल्वेतावतैवं निराकाङ्कलस्य सिद्धलादवलेपादिलस्याधिकलेन वैयर्थ्य स्यात् । सा लमित्युक्तं । सा का इल्याह । या अन्यासां ब्रह्माणीप्रभृतीनां शक्तीनां वलं सामर्थ्य पराक्रममाश्रित्य अतिमानिनी सती अतितरां अहंकारवती सती युद्धसे संप्रामं सेवसे तदित्थं कथयसि त्वं अतिमानिनी । यदन्यवलेन युद्धसे नतु स्ववलेनेति शुम्भाभिप्रायः । 'गर्वो-ऽभिमानोऽहंकारो मानश्चित्तसमुत्रतिः'। युद्ध्यसे चेति पाठे चशब्दः खव्याघातकतां समुचिनोति देव्याः। तथाहि हे दुष्टे हे दुर्गे लं वलावलेपाद्वलस्य दर्पादौद्वत्याद्वर्वे मा आवह मा आश्रय । अथ च ते वलमेव नास्ति । कुतस्ते वलं यतस्ते वलावलेपः स्यात् । बलं तु तदन्यदीयं सैषा ते व्याहतिः । अन्यासां वलमाश्रित्य युद्धासेऽतिमानिनीति अतिमानिनी चेति यदन्यदीय-वलेन युद्धासे कुतस्ते तर्हि अतिमानिनीलं । यद्यतिमानिनी लं कुतस्ते तर्हि योद्धमन्यवलप्रथयणं युज्यते कर्तु । तस्मादस्मा-बाघातात्समुचयप्रसङ्गो माभूदिति वलावलेपाद्गर्वे मावहेति शुम्भाभिप्रायान्तरमेतत् । अतिमानिनी इति संवुद्धान्तलपाठे तु सोहुण्ठमेतत् । त्वं खल्वरिवलैरपि शूरमानिभिरभिमुखीकियसे । हे अतिमानिनि इति संवोध्यसे । अथ तर्हि कथं त्वमन्यासां बलमाश्रिख युद्धसे । अतस्ते कुतो मानः कुतस्तरां लं मानिनी कुतस्तमां वा लमतिमानिनीत्याहूयसे । ततस्तरां तत-स्तमां च मा गर्वमावहेति शुम्भाभिप्रायान्तरमेतत् । अथ च लमसत्यसंवा ह्यसि यतस्ततो दुष्टासि । हे दुष्टे यदुक्तं लया यो मां जयति संप्रामे इति खया संप्रामे किं कृतं किंलन्यासां बलमासाय युध्यसे । काल्या खलु चण्डो मुण्डश्च निहतौ । तद्वलं खलु लित्सिहेन संहतं । रक्तवीजरक्तपानं खलु काली किल कलयामास । निशुम्भोऽपि खलु ब्रह्माण्यादीनां अन्यासां वलमा-श्रित्य निपातितः । अस्मद्वलान्यपि ताभिरेव विनिहतानि । ततस्तस्मात्संग्रामप्रतिज्ञा कदर्थिता लयेति साधूक्तं । हे दुष्टे इति शुम्भाभिप्रायान्तरमेतत् । अथ च लोकाः दुःखेन गच्छन्त्यस्यां सा दुर्गा हे दुर्गे इत्यभिमुखी किक्रियसे संवोध्यसे इति यत्तच कुशलादिशब्दवद्युत्पत्तिमात्रमेव । अथवा नयगतार्थलाभावादाहूयसे मया तदाहूये दुगें इति अधुनैव खल्वेषा फले व्यक्ति-भीविष्यति यद्यहं लया निहतः स्यां स्यास्त्वं दुर्गैवेति शुम्भाभिप्रायान्तरमेतत् । देवीपार्षदैस्तु देवीं प्रति अन्यथाभिप्रायेणास्य श्लोकस्यार्थोऽभिधीयते । बलावलेपदुष्टे इत्येकपदं संबुध्यन्तं चैतत् । हे बलावलेपदुष्टे हे दुर्गे सा त्वं गर्वे दर्पे आवह आश्रयं कुरु अवलेपोऽहंकारः । अत सातत्यगमने । आङ्पूर्वः क्रिप् । आसमन्तादभिव्याप्य अतित सततं गच्छति आत् । वले सैन्ये सा-मर्थ्यें ऽविषये अवलेपो गर्वो अहंकारो दर्पः वलावलेपेन बलगर्वेण आत् सततमुपप्रेतुमागत उपद्रोता यः स बलावलेपात् दैख-उपद्रवकारी तस्मिन्विषये दुष्टासि सासंहर्त्रीवलावलेपदुष्टा एकं पदं । तस्याः संबोधनं हे बलावलेपदुष्टे । किंविशिष्टा लं मा लक्ष्मीः लोकमाता । किंविशिष्टा लं अन्यासां । द्वितीयान्तमेतत्पदमाकारान्तं । प्राणिहितमुत्पाय हिंसकं । श्वस प्राणने अनचे-स्यत इत्ययं धातुः । अनित प्राणितीत्यनः (अनः पचाद्यजन्तः) अनाय प्राणिने हितः अन्यः। प्राणिहितं मुन्यादि। षो ऽन्तकर्मणि

[दरामोऽध्यायः १०

अदन्तलाच्छान्दसो विच् प्रयोगतो भाषायां च स्यात् । तं अन्यं प्राणिहितं मुन्यादि न स्यति न अन्तं नयित न नाशयित अन्यासाः । अन्यस्य प्राणिजातस्य मुन्यादेः असाः अहिंसका रक्षका अन्यसाः । तं अन्यासां । आकारान्तपुिक द्वितीयैकवचनान्तं पदं सोमपा इतिवत् । प्राणिहितं मुनिजनरक्षणिमित्यर्थः । येन गर्वेण कृतप्राणिहितः मुनिजनादिः अन्तं नाशनं नीयते तं सर्वसालिकलोकरक्षणे आवह आश्रयं कुर्वित्यर्थः । सा लिमित्युक्तं सा का इत्याह । या त्वं वलमाश्रित्य सामर्थ्यमुपेत्य युध्यसे । युध्य संप्रहारे । अनुदात्तेत्त्वादात्मनेपदं । किविशिष्टा त्वं । अतिमानिनी । मान पूजायां । माननं मानः भावे घत्र । सोऽस्त्यस्यां मानिनी । अतितरां मानिनी अत्यर्थं पूजायुक्तेत्यर्थः । इत्थमयं देवीष्टामिप्रायो देवीपार्पदैरुदितोऽवधारणीयः । वलावलेपा दुष्टे लिमिति पाटे वले विषये अवलेपेन देपण आसमन्तात् दुष्टा विकृता विरुद्धा । तत्संबुद्धौ हे बलावलेपादुष्टे इति शुम्भानुकूलोऽर्थः । देव्यनुकूलोऽर्थस्तेषः । वलावलेपेन सामर्थ्यगर्वेण अदुष्टा अविकृता विकृतिरिहता तत्सं- वुद्धौ हे बलावलेपादुष्टे इत्युभयत्राप्यर्थभेदोऽवगन्तव्यः ॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) बलेति । बलवर्गेण दुर्विनीते दुर्गे मा गर्वमावह । या त्वमतिमानिनी सती अन्यासां वलमाश्रित्य युद्धासे इत्यन्वयः ॥ २ ॥

(५ जग**चन्द्रचन्द्रिका**) बलाबलेपेति ३॥२॥ (६दंशोद्धारः) बलाबलेपेति बलेनाऽबलेपो गर्वस्तेन दुव्रे॥२॥

#### देव्युवाच।

# एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। पश्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) एकैवाहमिति । एकमेवाद्वितीयमिति श्रुतेरिति भावः । पश्येत्यस्यैता इत्येव कर्म । वाक्यार्थ एव वा कर्म ॥ ३ ॥

(२ चतुर्धरी) एका सजातीयविजातीयस्वगतभेदहीना । केति किशब्दः क्षेपे । कापीति यावत् । अपरा अन्या । व्यतिरिक्तेति यावत् । अनुभूयमानभेदो न वास्तव इत्याह । पश्येति । एता ब्रह्माण्यां विश्वन्त्यः । व्यत्ययात्कर्मणि प्रथमा । यद्वा मय्येव विश्वन्त्यः सत्यः सन्ति एतत्पश्येति साध्याहारोऽन्वयः । मद्विभूतयो मच्छक्तयः ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) हे दुष्ट हे असूयक हे शुम्भ अत्रास्मिन्नगति भुवनत्रथेपि अहमेकैव । एकमेवाद्वितीयमिति श्रुतेः परमात्मरूपाहमेकैवास्मि । यद्वा अहं अहंकाररूपा मायाकृतिश्वण्डिकाख्या एकैवाहमस्मि । मम देव्याः द्वितीया अपरा व्यक्तिः कास्ति । अस्तिचेत्वयंचन सा मदन्या नेव । हे दुष्ट हे शुम्भ इतः इतोऽवलोकय । एताः ब्रह्माणीप्रभृतिशक्तयः मद्विभृतयः मय्येव देव्यामेव विशन्त्यः सन्ति । मत्सकाशात् विविधा भृतिरुत्पत्तिः प्रादुर्भाव आसां ब्रह्माण्यादीनां ताः मद्विभृतयः । यद्वा मम देव्याः विभृतयः कायव्यृहस्रष्टिसंपदः पदय । मृगो धावतीतिवद्वाक्ष्यार्थरूपं कर्मेह द्रष्टव्यं । एताः शक्तयः मत्कावव्यृहसिद्धिसंसिद्धस्रष्टिसंपदः मद्विभृतयः मदवताराः मय्येव विशन्त्यः सन्तीति यत् । तत्पद्येव्यर्थः । अथवा जगन्तेव जगती एकैव जगती अहं अत्र ऐक्ये सति अत्रत्यामेकस्यां मिय जगत्यां ऐक्येन स्थितायां सत्यां अथ च अत्र एकाहमस्यां जगत्यां मिय च ऐक्येन स्थितायां सत्यां मत्तो जगतीतः सकाशात् जगतीतः मत्तः सकाशाच्च अपरा द्वितीया व्यक्तिः का मम स्यात् । न कापि । तस्माजगत्योरैक्यात् । हे दुष्ट हे असूयक हे शुम्भ इतः पदय इतोऽवलोकय । एता मद्विभृतयः ब्रह्माण्यादयः मदंशप्रभवा मत्तेजोमय्य एव मय्येव विशन्तः प्रविशन्त्यः सन्तीति यत् तत्पदयेति वाक्यार्थरूपं पदयेवस्य कर्म । मृगा धावन्ति इतिवत् । 'जगतो नाहमन्या स्यां स्थान्मदन्याजगच्च न । जगतो मम चाप्येक्यावक्तिरन्या ततोऽस्ति का । अहं च जगती चैका जगती मन्मयी यतः । दुग्धवद्धि चाप्येकं दिध दुग्धमयं यतः । दुग्धति । परस्रीलोखुपन्तेन खत्री त्यक्ति विश्वतः । हन्ति वैवस्तो राजा नृणामायुः शतं च यत् । मद्वाक्यं हि शिवेनोक्तं त्या त्यक्तं दुरात्मना । अतस्तां शुम्भ हन्त्याजौ हतदैवं हतप्रभं । इत्यिभप्रायतो देव्या हे दुष्टित्यभिभाषितः । अथवैतन्न वोध्यं चेत्पले व्यक्तिमंनिवध्यति ॥ ३ ॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) देन्युवाच एकैवेति । एका खगतसजातीयादिभेदहीना । वरमात्मखरूपलात् । अपरान्या मम सहायभूता द्वितीया कास्ति । न कापील्यर्थः । अनुभूयमानस्तु भेदो न वास्तव इत्याह । पश्येति । वाक्यार्थस्य कर्मलं । मद्विभूतय इत्यनेन भेदं निरस्यति ॥ ३ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) देव्युवाचेति ४ । एकैवाहमिति ५ ॥ ३ ॥

(६ दंशोद्धारः) एकैवेति । एका सजातीयविजातीयखगतभेदरिहता । अपरा मद्यतिरिक्ता का । किंशब्दः प्रश्ने आक्षेपे वा । न कापीत्यर्थः । साक्षादनुभूयमानोऽपि भेदो न वास्तव इत्याह । पश्येत्यादि ॥ ३ ॥

## ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीपमुखा लयम् । तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका ४

(१ गुप्तवती) तनौ लयं जग्मुरिखन्वयः । स्तनाविति छेदे तु प्राप्येति शेषः ॥ ४॥

( २ चतुर्धरी ) तनौ शरीरे लयमाश्लेषमपृथम्भावं जम्मुरिखन्वयः ॥ ४ ॥

(३ शान्तनवी) हे सुरथ ततः मय्येव विश्यन्तः सन्ति ताः शक्तयः इत्युक्तरनन्तरं ताः समस्ताः अष्टो ब्रह्माणी-प्रमुखा ब्रह्माण्याद्याः शक्तयः देव्यो देवताः तस्या आद्याया देव्याश्वण्डिकाया एव तनौ तन्त्वां शरीरे लयं लीनतां एकतां जग्मः प्रापुः । तदा तासां तया सहैक्योदयकांले अम्बिका चण्डिका देवी एकैवासीत् । अद्वितीया सा चण्डिकैवातिष्ठत् एकैव जाता ॥ ४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तत इति । तनौ शरीरे । लयं अप्टथक्भावं । अनेन ब्रह्मादिभ्यः आविर्भूतानामप्यत्र लय-दर्शनेन समस्तोपादानत्वमस्या एवेति दर्शयति । तच्च मूलशक्तयभेदादित्युक्तम् ॥ ४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ततः समस्ता इति ६॥४॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ ४॥

#### देव्युवाच ।

# अहं विभूत्या बहु भिरिह कृषेर्यदास्थिता । तत्संहतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥ ५ ॥

(१ गुप्तवर्ता) यत् आस्थितेति छेदः । आजौ युद्धे ॥ ५ ॥

(२ चतुर्धरी) विभूत्या ऐश्वर्येण तद्वहुभिः रूपैरवस्थानम् ॥ ५ ॥

(३ शान्तनर्वा) हे शुम्भ इह रणिक्षती अहं चिण्डकादेवी बहुभिरनेके हपें कुला विभूला विभवेन विभुलेन ऐश्वयंलेन वा यत् बहुलं अस्ति तं अङ्गीकृतवल्यस्मि तद्वहुलं मया संहतं तानि बहुनि ब्रह्माण्यादिशक्तिरूपण्युपसंहतानि
मया। तस्मादहमेकेव तिष्ठामि। हे शुम्भ लं आजी युद्धे स्थिरो भव। यत्तदिति बहुलसामान्यमपेक्ष्यैकवचनं। आभिबहुनि रूपाणि उपसंहतानि वर्जितानि मय्येवेल्यर्थः। तस्मादहमेकेव तिष्ठामि। आजी युद्धे लं स्थिरो भव। आस्थितेति
गल्य्याकर्मकसूत्रेण तिष्ठतेः कर्तरि क्तः। आजी इत्येतत्पदं काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्रापि संबध्यते। अहमेकेव तिष्ठाम्याजी। लं स्थिरो भवेति उभयत्रापि संबन्धसंभवात्।। ५॥

(४ नागोजीभट्टी) देव्युवाच । अहमिति । अहं विभूत्यैश्वर्येण वहुभिः रूपैः यद्वहुलमास्थिता तद्वहुलं मया संहृतं । तस्मादहुमेकेव तिष्टामि । लमपि रणे स्थिरो भवेत्यर्थः । अनेनापि तदेव दृढीकृतम् ॥ ५ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) देव्युवाचेति ७ । अहं विभूसेति ८ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) अहमिति । तत् बहुरूपावस्थानम् ॥ ५ ॥

# ततः पवद्यते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् ॥ ६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥६॥

(२ चतुर्धरी) पश्यतामित्यनादरे पष्टी ॥ ६॥

(३ शान्तनवी) ततोऽनन्तरं देव्याश्विष्डकायाः शुम्भस्य चासुरस्य उभयोर्युद्धं प्रववृते प्राविष्ट । कीदग्युद्धं । सर्वेषां देवानां सर्वेषामसुराणां च पश्यतामवलोकयतासुभयेषां दारुणं घोरं भयंकरं । यदि शुम्भो जेष्यित तदा देवानां भयं स्यात् । यदि च देवी जेष्यित तदा असुराणां देवीतो भयं स्यात् । तस्मादुभयेषां दारुणं । यद्वा पश्यतामित्युक्तलाक्तइपृणां भयहेतुस्तशुद्धमित्यर्थः । उभयशब्दः संख्यावाचिलाच वाच्यिलङ्गः । अतस्त उभयोर्देव्याः शुम्भस्य यिष्ठङ्गं तदिह्
स्यादितीहोभयशब्दस्य स्नीपुंलिङ्गतावगन्तव्या ॥ ६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच तत इति । पश्यतामित्यनादरे षष्टी ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) ऋषिरुवाच ९ । ततः प्रववृत इति १० ॥ ६ ॥

(६ दंशोद्धारः ) तत इति । पश्यतामित्यनादरे पष्टी । पुरत इति शेषो वा ॥ ६ ॥

# शरवर्षैः शितैः शस्त्रेस्तथास्त्रेश्रेव दारुणैः । तयोर्युद्धमभूद्भयः सर्वलोकभयंकरम् ॥ ७॥

(१ गुप्तवती ) ॥ ७ ॥

(२ चतुर्धरी) शितैस्तीक्ष्णैः । भूयो महत् । यद्वा भूयः पुनः ॥ ७॥

( ३ शान्तनवी ) भूयः बहुतरमित्यर्थः । भूपेति पाठे तु सुरथस्य राज्ञः संबोधनम् । हे भूप राजन् । सुदारुणैः

शरवषें: बाणवृष्टिभिः तयोः भूयः बहुतरं सर्वलोकभयंकरं युद्धमभूत् । तथा तद्वच्छितैः सुदारुणैर्घोरतरैरस्नैश्च मन्त्रवद्भिः सायकैः क्षेप्तच्यैः भूयो वहुतरं सर्वलोकभयंकरं युद्धमुभयोरभूत् । आयुधभेदादेव युद्धभेदः । आयुधसाम्ये तथास्नेश्चैव दारुणैरित्यपि पाठे स एवार्थः । तुल्यजातीयैरायुधैस्तौ युयुधाते । देवी च शुम्भश्चेत्यर्थः ॥ ७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) भूयः महत् ॥ ७ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) शरवर्षेरिति ११॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः ) शरवर्षेरिति । शरवर्षादिभिर्भूयो महत् । यद्वा भूयः पुनः ॥ ७ ॥

# दिचान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका। वभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्त्रतीघातकर्तृभिः ॥८॥

(१ गुप्तवती)॥ ८॥

(२ चतुर्धरी) प्रागिप युद्धमासीत् तत्प्रती(कार)घातकर्तृभिरस्त्रेरिति विपरिणामेनान्वयः ॥ ८॥

(३ शान्तनवी) अथ अम्बिका देवी देलेन्द्रविषये यानि शतं शतशः। दिव्यानि दिव्यमन्त्राणि सदैवतानि अस्त्राणि भुमुने प्रयुयुजे प्रयुक्तवती तानि देलेन्द्रः शुम्भः तत्प्रतीघातकर्त्तभः तत्तदस्त्रविरोधिभिरस्त्रवैभन्न । भन्नो आमर्दने । प्रतियोगैः खण्डयामास । आग्नेयास्त्राणि वारुणास्त्राणि वारुणास्त्राणि वायव्यास्त्राचिन्नितानि वायव्यास्त्राणि पन्नगास्त्रः पवनाशनास्त्रविन्नितानि वायव्यास्त्राणि पन्नगास्त्रः पवनाशनास्त्रविन्नितानि वक्तार इत्यन्योन्यप्रस्तराख्राण्यस्त्रशास्त्रसिद्धान्यवगन्तव्यानि । शतंशतं शन्तशः । 'संख्यैकवचनाच वीप्सायां शस्' । दिव्येति 'द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्' शैषिकः । मुमुचे । मुच्छ मोक्षणे । तेषाम-मिक्काप्रयुक्तास्त्राणां प्रतिघातः विघातः । 'उपसर्गस्य घन्मनुष्ये वहुलं' । दीर्घः । तस्य कर्तृणि तैः 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' इति लिङ्गात्समासः ॥ ८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ ८ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) दिव्यान्यस्राणीति १२ ॥ ८ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ <॥

# मुक्तानि तेन चास्ताणि दिव्यानि परमेश्वरी। वभञ्ज लीलयैवोग्रहंकारोचारणादिभिः॥ ९॥

(१ गुप्तवती) ॥ ९॥

(२ चतुर्धरी) तेन ग्रुम्भेन लीलयास्पेन । उप्रमिति कियाविशेषणम् । समस्तपक्षे हुंकारोच्चारणादेविशेषणम् ॥९॥ (३ शान्तनवी) परमेश्वरी चण्डिकादेवी तेन च ग्रुम्भेन मुक्तानि प्रेरितानि दिव्यानि दिवि भवान्यस्त्राणि उप्रहुं-कारोच्चारणादिभिः लीलयेव अप्रयत्नेनेव वभञ्ज भनक्तिस्म खण्डयामास । आदिशब्दादस्त्रेश्व वभञ्ज । लीलया विलासेन चूर्ण्यामास । उप्रः रौद्रः हं इति शेषेणोच्चारणशब्दः । तदादिभिः अस्त्रेः परमा ईश्वरी परमेश्वरी । 'अश्लोतेराग्रुकर्मणि वरट् चेच्चोपधायाः' ॥९॥

( ४ नागोजीभट्टी ) उप्रं च तत् हुंकारोचारणं च तदादिभूतं येषामस्राणाम् ॥ ९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मुक्तानि चेति १३ ॥ ९ ॥

(६ दंशोद्धारः) मुक्तानीति । उप्रमिति क्रियाविशेषणं । समस्तपाठे हुंकारादेविशेषणम् ॥ ९ ॥

# ततः शरशतैर्देवीमान्छाद्यत सोऽसुरः । सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिन्छेद् चेषुभिः ॥ १०॥ (१ गुप्तवती ) ॥ १०॥

(२ चतुर्घरी)॥ १०॥

(३ शान्तनवी) ततः दिव्यास्त्रभञ्जनादनन्तरं सः असुरः श्रुम्भः देवीं चण्डिकां शराणां शतैरसंख्यैस्तैः शरशतैः शरसहस्रेश्व आच्छादयत । छद संवरणे चुरादिराङ्पूर्वः लट् । छादयामास । 'णिचश्व'इत्यात्मनेपदम् । साच देव्यपि तत्कु-पिता तदिति हेतोः पृथक्पदं । तस्माच्छरशतैराच्छादनाद्वेतोः कुपिता कोधाविष्टा सती इपुभिर्वाणैः धनुश्चापं शुम्भस्य शरासनं चिच्छेद खण्डयामास । 'कलम्बमार्गणशराः पत्रीरोप इपुर्द्वयोः' । इपुभिरिति बहुवचनं । पुनः पुनः धनुश्चेदं पुनः पुनः धनुश्चेदं संसूचियतुमाश्चितं । अन्यथैकस्य धनुषश्चेदे कर्तव्ये धनुश्चिच्छेद चेषुणा इत्येवं बूया-दनन्तामोघशक्तिकलादेवीविशेषणे ।। १०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ततस्तस्मात्कुपिता धनुः इषुभिः सह ॥ १० ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततः शरशतैरिति १४॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । तदिखव्ययं तस्येखर्थः ॥ १०॥

# छित्रे धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करेस्थिताम् ॥११॥ (१ गुप्तवती )॥ ११॥

(२ चतुर्धरी) तदिस्वययं । तस्येसन्वयः । तथा तेन प्रकारेण धनुषि छित्रे इसन्वयः ॥ १९ ॥

(३ शान्तनर्वा) अथ दैल्पेन्द्रः श्रम्भः धनुषि शरासने देव्या छिन्ने सित तथा प्रकारेण खण्डिते सित तथा तद्वत् शिक्तरायुधं आददे संज्ञप्राह । अथ देवी अस्य श्रम्भस्य करे स्थितां प्रेषियतुं गृहीतां तां शक्तिमिप चकेणायुधेन चिच्छेद। खण्डीचकारेत्यर्थः । अपिशब्द उक्तसमुचये । धनुश्चिच्छेद तदनु शक्तिमिप तां चिच्छेद । समाददे इत्यपि पाठे स एवार्थः। 'कासूसामध्ययोः शक्तिः' ।। ११ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) छिन्ने इति । तथा तेन प्रकारेण छिन्ने धनुषीत्यन्वयः ॥ ११ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रिका) छिन्ने धनुषीति १५॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ११ ॥

### ततः खज्ञमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् । अभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ॥ १२ ॥

(१ गुप्तवती ) शतचन्द्रमिति चर्म । भानुमदिति विशेषणम् ॥ १२ ॥

(२ चतुर्धरी) शतचन्द्रं कृत्रिमचन्द्रशतान्वितं चर्म भानुमत्तेजस्व दैत्यानां येऽधिपास्तेषामपीश्वरः ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवी) ततः शक्तिच्छेदानन्तरं दैत्यानामिधपेश्वरः धूम्रहोचनचण्डमुण्डरक्तवीजनिशुम्भादयः तेषामीश्वरः खामी शुम्भः खड्गं चन्द्रहासं उपादाय भानुिकरणयुक्तं शोभान्वितं शतचन्द्रं शतिहिखतिशिव्रिताश्चन्द्रा यिस्मन् । फलक्ष्मेतत् । तत् शतचन्द्रं फलकं च उपादाय गृहीला तां देवीं हन्तुं अभ्यधावत् अहाकत् । धावु गतिशुद्धोः । खिरतेन्त्वाहुङात्मनेपदं । दैत्यानामिधपेश्वर इत्येकपदमंते नामप्रसिद्धिः ख्यातकीर्तिः न नाम अनाम अप्रसिद्धिरख्यातिरकीर्तिः । अनाम धीयते येषु अनामधयः अकीर्तयः धूम्रहोचनचण्डमुण्डरक्तवीजिनश्चम्भादयो दैत्याः अकीर्तिभाजः दैत्येषु अनामधयो दैत्यानामधयः तान् देत्यानामधीन् पाति रक्षति दैत्यानामधिपः 'आतोऽनुपसर्गे कः' । दैत्यानामधिपश्चासावीश्वन्य ऐश्वरीपेतः शुम्भः दैत्यानामिधपेश्वरः । अनामधय इत्यत्र 'कर्मण्यधिकरणे च' इति उपसर्गे घोः किः ॥ १२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । चर्म चेति चेनाश्वसारथ्योः समुच्चयः ॥ १२ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) ततः खद्गमिति १६॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १२॥

### तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका । धनुर्धक्तैः शितैर्वाणैश्वर्म चार्ककरामलम् ॥ १३॥ (१ गुप्तवती)॥ १३॥

(२ चतुर्धरी) अर्ककरामलं सूर्यरहिमवित्रमलम् ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) चण्डिकादेवी तस्य आपतत एव सतः अडौकमानस्यैव शुम्भस्य आशु तत्क्षण एव तदा ढौकनसमय एव धनुर्मुक्तैः चापात्सकाशात्रिर्गतैः शितेस्तेजसेः तीक्ष्णैः अर्ककरामलं अर्ककरेः संगतेः अलिप्तलात्प्रतिफलितिकरणलादम-लमुब्बलं खङ्गं चिच्छेद। अथ च वाणैः अर्ककरामलं प्रतिफलितेर्रकस्य करैः सह संपर्कलाभादमलमुब्बलं चर्म फलकं चिच्छेद। वाणैरिति वहुवचनात्खङ्गफलकं च चूर्णयांचकारेति सूच्यते। फलकोऽस्त्री फलं चर्म। चर्ममयलाच्ममे। स्वभावतः स्यामवर्ण-योरिप तयोरपनीतिपधानलात्प्रतिफलितार्ककरसंपर्कलाभादककरामललं खङ्गचर्मणोरुपपद्यते। धनुपो मुक्तेरुन्तितैः भेरितैः 'कुरण्टकेपि वाणः स्याद्वाणो बलिसुते शरे'। धनुर्ग्रहणादत्र शरो वाणो विवक्षितः। 'संभवे व्यभिचारे च स्याद्वि-शेषणमर्थवत्'। 'अश्वांश्च पातयामास रथं सारिथना सह'। सा देवी तस्य शुम्भस्य न केवलं खङ्गं चर्म च चिच्छेद। अपिच अश्वांश्च छिला शरैः पातयामास। सारिथना सह यत्र सार्ध रथं च स्यन्दनं पातयामास। व्यत्यस्तावयवसंनिवेशं तं भ्रं-श्वांचकार॥ १३॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ १३॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) तस्यापतत इति १७॥ १३॥

(६दंशोद्धारः) ॥१३॥

#### हताश्वः स तदा दैत्यिविछन्नथन्वा विसारिथः । जग्राह मुद्गरं घोरमिनवकानिथनोद्यतः ॥ १४ ॥ (१ गुप्तवर्ता) ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) हताश्व इत्यादिना । अस्मिन्नवसरे अश्वादिवधोप्यभिधीयते हतासिरिति पाटसु न गृद्धसंमतः । वि-सारिथरिति सारिथिर्दयनियामकः । मुद्गरं अयोलगुडम् ॥ १४ ॥ (३ शान्तनवी) तदा सः शुम्भो दैलः तया देव्या हताश्वः नष्टरथः छिन्नधन्वा भन्नशरासनः विसारिधिश्च विगतः व्यमुः सारिधिर्यस्य स विसारिधः एवमवस्थः सन्नष्यम्विकानिधनोद्यतः अतएव घोरं भीमं भयानकं मुद्ररं नाम लोहमयं घनं आयुधिविशेषं जम्राह उपाददे । 'द्वघने मुद्ररघनों' । मुदं गिरित प्रस्तेः मुद्ररः घनः 'वाद्ये मुस्तेऽम्बुदे सान्द्रे घनः स्याहोहमुद्ररे' । छिन्नं धनुर्यस्य स छिन्नधन्वा । अभ्विकायाः निधनं मृत्युः तत्र उद्यत उद्युक्तः अभ्विकानिधनोद्यतः । इति श्रम्भानिधातव्योऽर्थः । अभ्विकायाः सकाशात्प्राप्तमरणिनमं तत्र उद्यत उद्युक्तः इति देवीपापदाभिधातव्योर्थः । धन धान्ये । निप्ताद्वनेर्मरणार्थे भावे ल्युट् । निवृत्तं धनमतोऽत्र वा निधनमित्यपरे व्यम्रहिषुः । 'अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोनिख्याम् ॥ १४॥

(४ नागोजीभट्टी) तदाह। हताश्व इति ॥ १४॥ (५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) हताश्व इति १८॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १४॥

## चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः । तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् ॥१५॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ १५॥

(२ चतुर्धरी) उद्यम्य प्रहाराभिमुखं कृता देव्या हृदय इत्यन्वयः ॥ १५॥

(३ शान्तनवी) अपि ततः अहोकमानस्य तस्य ग्रम्भस्य मुद्ररं द्रुघनं नामायुधं निशितेः तेजसैस्तीक्षणेः शरैः देवी चिच्छेद । तथापि भन्नमुद्ररः सन्नपि ग्रम्भः वेगवान् । जवोपेतः सन् तां देवीं अभ्यधावत् । हन्तुं मुष्टिमुद्यम्य अहोकत् । सर्तेवेंगितायां गतौ धावादेशो वक्तव्यः । यद्वा धावु गतिग्रुद्धोः स्वरितत्त्वादुभयपदी । 'लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि मुष्टिशब्दः प्रकीर्तितः' ॥ १५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १५॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) चिच्छेदापतत इति १९॥ १५ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १५॥

## स मुष्टिं पातयामास हृदये देत्यपुङ्गवः। देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत् ॥ १६॥

(१ गुप्तवती ) ॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) सा देवी तमिप तलेन प्रतलेन उरिस हृदयेऽताडयत् । दैत्यपुङ्गवः शुम्भः देव्या हृदये मुष्टिं पात-यामास ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) देव्या स दैल्यपुङ्गवः श्रम्भः श्रेष्ठो देलः युद्धे देव्या हृदये वक्षिस मुष्टि रालि वद्धाङ्गिलसिन्नवेशं वद्धाः क्रुलिप्रान्थि पातयामास प्रयुक्तवान् । 'अङ्गीवे मुष्टिरली द्वां' । पुमान् गाः पुंगवः । 'गोरतद्धितल्लिक्ते' इति टच् समासान्तः । देलंपुङ्गव इव वलवान्देल्यपुङ्गवः । 'स्युक्तरपदे व्याघ्रपुङ्गवर्षभकुत्तराः । सिहशार्द्शलनागाद्याः पुंसि श्रेष्टार्थगोचराः' । 'उप-मितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे समस्यते । तं सा च देवी तलेन करतलेन चपेटतलेन तमपि शुम्भमपि उरिस वक्षिस अताङ्यत् । तङ आयाते चुरादिः । कर्तार लङ् । 'अल्ली तलमधोदेशे स्वरूपे पृष्ठके तलं । वितस्ता च चपेटे च तले जारक्षणे तलम् ॥ १६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) स मुष्टिमिति । देव्या हृदये इत्यन्वयः । तलं प्रसृतचपेटः ॥ १६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) स मुष्टिमिति २०॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १६॥

# तलप्रहाराभिहतो निषपात महीतले । स दैत्यराजः सहसा पुनरेत्र तथोत्थितः ॥ १७ ॥ (१ गुप्तवंती) ॥ १० ॥

( २ चतुर्धरी ) सहसा तत्क्षणात् ॥ १७ ॥

(३ शान्तनवी) स दैखराजः दैखानां राजा ग्रुम्भः । 'राजाहःसखिभ्यष्टच्' समासान्तः । देवीकृतेन तलप्रहारेण चपेटघातेन अभिहतः वक्षसि ताडितः महीतले भूष्रप्ते निपपात वभंश । अथ स दैखराजः ग्रुम्भः सहसा वेगेन अतर्क्येन बलेन च पुनस्तथैव निपतनात्प्रागिव उत्थितः उदस्थादुचकः स्थितिमाप । अतिर्किते तु सहसा अव्ययं । सहाव्ययं । तथा च सहसा कृतमित्यर्थः । 'ओजःसहोम्भस्तमसस्तृतीयाया अछक् । स दैखराजः सहसा तथापतनात्प्रागिव पुनरुत्थित एव अतिर्कितमुदस्थादेव ॥ १७ ॥

(४ नागोजीभट्टी ) ॥ १७ ॥ (५ जगचन्द्रचान्द्रिका ) तलप्रहारेति २१ ॥ १७ ॥ (६ दंशोद्धारः ) ॥ १७ ॥

# उत्पत्य च प्रमुखोचैर्देवीं गगनमास्थितः। तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका॥ १८॥

(१ गुप्तवती) ॥ १८॥

(२ चतुर्धरी) उत्पत्य ऊर्ध्व गला प्रगृह्यादाय उचैरलर्थ देवी प्रगृह्योचैहत्पत्य गगनमास्थित इलन्वयः । तत्र

गगनेऽपि निराधारा स्वप्रयत्नेतरपाताभावहेतुहीना तेन शुम्भेन सह ॥ १८ ॥

(३ शान्तनवी) महीतलादुत्पल उड्डीय देवीं प्रगृह्य गृहीला उर्चिगनमाकाशमास्थित आह्डवान् आश्रितः। आङ्पूर्वात्तिग्रतेः सकर्मकात् गत्यर्थाकर्मकासूत्रेण कर्तरि क्तः। आस्थितवान्। आङः स्थः प्रतिज्ञानमर्थः। गगनं स्थानलेन प्रतिज्ञातवान्। आश्रितवानिल्यर्थः। तत्रापि गगनेपि सा चण्डिका देवी निराधारा निरिधकरणा सलेव तेन शुम्भेन सह युयुवे। युध संप्रहारे। अनुदात्तेत्वादात्मनेपदं। संप्रजहार। यद्वा तत्रापि गगने सा देवी अम्विका निराधारा अन्तर्गत-व्याणी वैण्णवी कामारीहपे रूपिला हंसगरूडमयूर्वाहनतया आधारसिहतेव चण्डिकेति मुहद्भी रहस्यमूहनीयं। यद्वा 'नि-विश्वयनिषधयोः' निश्वयश्वावाध्याध्यव्यवसायः। निराधारा अहमेव सर्वशक्तिसमन्वता शत्रनुपसंहरिष्यामीति निश्वयज्ञानाधारा चण्डिका । यद्वा चण्डिका शब्दब्रह्मरूपतया आकाशस्थिततया साधारलादिनराधारा । यद्वा शब्दब्रह्म मन्त्रतत्वं च चण्डिका चण्डिका चाकाशरूपा आकाशरूपं च विमु विमु च निराधारमिति विभृतयश्चेयं देवतासर्वात्मतया-युक्त मेवतच्चित्व भगवती निराधारेति॥ १८॥

( ४ नागोजीभट्टी ) उर्चेगगनं इल्पन्वयः । आस्थित आश्रितवान् । निराधारा खप्रयत्नेतरपाताभावहेतुहीना तेन

शुम्भेन ॥ १८ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) उत्तरेति २२॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः) उत्पर्लोत । उच्चेरत्पत्य देवीं प्रगृद्य गगनमास्थित इस्वन्वयः। निराधारा स्वभावातिरिक्तयानाभा-बहेतुहीना ॥ १८ ॥

# नियुद्धं खे तदा दैत्यश्रविडका च परस्परम् । चऋतुः प्रथमं युद्धं मुनिविस्मयकारकम् ॥ १९ ॥

(१ गुप्तवती)॥ १९॥

(२ चतुर्घरी) नियुद्धं वाहुयुद्धं खे ब्योम्नि चकतुरिति क्रियाब्यतिहारेपि परस्पराच्छेदादात्मनेपदाभावः । प्रथमं

प्राक् । सिद्धाः देवयोनिविशेषाः ॥ १९ ॥

(३ शान्तनवी) तदा तस्मिन् गगनारोहणकाले प्रथमं प्रथमतः से आकाशे देलः शुम्मः चिष्डका च दुर्गा पर-स्परं अन्योन्यं नियुद्धं बाहुयुद्धं नाम प्रथमं युद्धं चकतुः चकाते विद्धाते । कीडक् नियुद्धं सिद्धमुनिविस्मयकारकं सिद्धाश्च मुनयश्च सिद्धमुनयः । ननु च द्वन्द्वे घिपूर्वं स्यात् । नतत् । प्राप्तस्य च वाधास्त्येवेति । यद्वा सिद्धः सिहता मुनयः सिद्धामुनयः तेपां सिद्धानां प्राप्ताखिलसिद्धिसद्धानां विश्वावसुप्रभृतीनां मुनीनां च नारदादीनां देवपाणां पश्यतां विस्मयस्याद्धतस्याश्च-यस्य कारकमुपजनकं । इह केचित्सिद्धमपनीय युद्धं पेठुः । नियुद्धं नाम युद्धं प्रथमं चकतुरित्यर्थः । केचितु प्रथममपनीय पेठुः । कर्मव्यतिहारे सर्वनान्नो द्वे भवतः । 'समासवच बहुलं' इति सुडामां । परस्य कियाः परः करोति परस्यापि परः परस्परम् ॥ १९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) नियुद्धं वाहुयुद्धं तद्विशेषणं । प्रथममिति मुख्यार्थकम् । सिद्धाः देवयोनिविशेषाः । मुनयो

ऋपयः ॥ १९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) नियुद्धमिति २३॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः ) नियुद्धमिति । बाहुयुद्धं । परस्परिमलनेनेव क्रियाविनिमयस्योक्तलाचकतुरित्यत्र कर्मव्यतिहारे न तङ् ॥ १९ ॥

# ततो नियुद्धं सुचिरं कृता तेनाम्विका सह। उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप थरणीतले ॥ २०॥

(१ गुप्तचती) उत्पात्य ग्रम्भस्य कञ्चिद्वयवं धृला स्वमस्तकादुपरिभागे उत्तोत्य ॥ २० ॥

(२ चतुर्धरी) उत्पात्य ऊर्ध्व नीला । उत्पाद्धति वा पाटः । धरणीतले धरणीतलमधःप्रदेशः । 'अधः सहपयोरस्री' इति नामशासनात् ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) अम्बिकादेवी तेन शुम्भेन महासुरेण सह सुचिरं चिरतरं कालं नियुद्धं वाहुयुद्धं कृला नियुत्य ततोऽनन्तरं पश्चात्तं शुम्भं दैल्यं उत्पाल्य उत्क्षिप्य चरणमुद्धृत्य भ्रामयामास । ततो भ्रामयिला तं शुम्भं वलयाकारेणोद्धृत्य भ्रामयिला घरणीतले भुवि चिक्षेप पातयामास । इह भ्रमेण वमन्तलान्मिलात् 'मितां हस्वः' इति हस्वलं । भ्रमयामासेति सभ्यः पाठः । यद्वा वेत्यनुवर्ल्य मितां हस्यः । सा च व्यवस्थितविभाषा । तेन क्रचित्प्रयोगे पुराणादौ संकामयतीनितवद्वामयामासेत्यपि सभ्यः पाठः । इह उत्पाद्य उत्पात्य उक्षिप्य इति पाठत्रयं । भ्रमु अनवस्थाने णरयादेशः । क्षिप प्रेरणे लिट् ॥ २० ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) उत्पाल कन्दुकवदुपरि क्षिप्तः पतनसमये चरणमुद्धृत्य भ्रामयामास । धरणीतले चिक्षेप

चेत्यर्थः ॥ २०॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) ततो नियुद्धमिति २४॥ २०॥

(६ दंशोद्धारः ) तत इति । उत्पाय ऊर्ध्व नीला ॥ २० ॥

## स क्षिप्तो धरणीं पाप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगतः । अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥२१॥

(१ गुप्तवती) अत्र देव्युवाचेति मन्त्रद्रयस्याव्यवधानेन स्वीकरणं वचनवलात्र दुष्यति तदुपपत्तये ऋषिरुवा-चेति पठनीयं। ततः समस्ता इत्यस्य वस्तुतः ऋषिवाक्यलेनैव तदुपपत्तेः ॥ २१॥

(२ चतुर्घरी) वेगितो वेगयुक्तः ॥ २१ ॥

(३ शान्तनवी) देव्या भगवत्या क्षिप्तः स दुष्टात्मा तु शुम्भः धरणीं प्राप्य वेगितः संजातवेगः सन् । वेगत इति पाठे वेगात् । वेगवानिति पाठे वेगयुक्तः । चण्डिकानिधनेच्छया मुष्टिमुद्यम्य उत्थिष्य उद्यतं कृत्वा अभ्यधावत । चण्डिकामाहन्तुं मुष्टिमुद्यतं कृत्वा आभिमुख्येन अद्रवदद्योकत् । धावु गतिशुद्धोः स्वरितेत्त्वादात्मनेपदं लङ् । देवीष्टार्थ उच्यते । चण्डिकायाः निधनं मरणं तत्रेच्छया यतः मुष्टिमुद्यम्य वेगादभ्यधावत् । इति शुम्भेष्टार्थः । देवीसखीष्टार्थस्तु चण्डिकायाः सकाशात्प्राप्तव्यं यन्निधनं मरणं तत्रेच्छया यतः अभ्यागच्छत् । अन्यथा पलाय्य चेद्रच्छेत असौ न म्रियेतवेति । दुष्ट आत्मा स्वभावो यस्य स दुष्टात्मा । 'आत्मा यत्नो धृतिर्वुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्षः च' ॥ २१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ २१ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) स क्षिप्तो धरणीमिति २५॥ २१॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २१ ॥

# तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् । जगत्यां पातयामास भिला श्लेन वक्षसि ॥ २२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी) जगलां पृथिव्याम् ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) सर्वेषां दैत्यानां जनानामीश्वरो राजा ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं सर्वामुरपितं आयान्तं शुम्भं व-क्षिस उरिस शूलेन भिला विदार्य जगत्यां भूमौ पातयामास भ्रंशयांचकार । 'जगती जगतिछन्दे विशेषेऽपि क्षिताविप' २२

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २२॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) तमायान्तमिति २६॥ २२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २२॥

# स गतासुः पपातोर्व्या देवीश्लाग्रविक्षतः। चालयन्सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम् ॥२३॥

(१ गुप्तवती) ॥ २३॥

(२ चतुर्धरी) स शुम्भः गतासुर्मृतः उर्व्या भूमो श्लाग्नं श्लमुख्यं । अग्रपदस्यापि मुख्यवचनलात् देव्याः श्लाग्रेण विक्षतः विशेषेण चूणितः वभूव इति पूर्वणान्वयः । चालयन् कम्पयन् सपूर्वकलाष्ट्रस्वाभावः । चलनं चालस्तं करोतीति इनन्ताच्छतुङ् ॥ २३ ॥

(३ शान्तमधी) देव्याः शलमायुधं तस्यात्रं तेन विशेषेण क्षतः हिंसितः हतः ताडितः । क्षिणु हिंसायां । द्वाविष णान्तौ तनादी । तेन विक्षितः विक्षतः इति पाठद्वयं । कर्मणि क्तः । 'अनुदात्तोपदेशवनितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झिल क्विति' । स शुम्भः गतासुः निर्गतप्राणः सन् उर्व्यो भूमो पपात । किंकुर्वन् सकलां पृथ्वीं चालयन् स्थानान्तरं प्रापयन् कथंभूतां पृथ्वीं । साब्धिद्वीपां सपर्वतां समुद्रद्वीपपर्वतैः सहवर्तमानां तां चालयन् इति । चल कम्पने । णिचि कम्पने चिलिमत् । वायुध्वलित वहीं ईपत्कम्पयति । अन्यत्र न मित् । वायुध्वालयित वारिदश्रेणीं देशान्तरं प्रापयतीत्यर्थः । अत्र त

स्थानान्तरप्रापणं प्रापधालर्थः । तेनात्र मित्त्वाभावाद्धस्त्वाभावः । कश्चित्त्वाह । चलनं चालः तं करोति णिच् । चलः श्राह्यप्रस्यः । प्रयोजनव्यापाराभावाण्णिचोऽत्रासंभवादिति । तत्र । मृतस्याप्युपचारात्स्वाभाव्याद्वा प्रयोजकव्यापारसंभवात् मृतः पुत्रो मातरं रोदयति धनमानन्दयतीतिवत् । मृताचेतनयोरप्यस्त्येव प्रयोजकव्यापार इति प्रागुक्त एव । मित्त्वाभावाभावोपाय आश्रयितव्यः ॥ २३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २३॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) स गतासुरिति २७॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः) स गतासुरिति । चालयन्कम्पयन् । कम्पने चलिरिति मित्त्वान्मितां ह्रस्वः प्राप्तोपि संज्ञापूर्वकिव-धेऽरिनेत्यलात्र भवति । यद्वा चलनं चलस्तं कुर्वित्रितीत्रन्ताच्छता ॥ २३ ॥

### उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २४ ॥ (१ ग्रुप्तवती ) ॥ २४ ॥

(२ चतुर्धरी) उत्पातसूचका मेघाः । उल्का दिव्यमुक्तं प्राक् । तत् शुम्भादिवधाच्छममुपशान्ति प्रापुः । सरितो नयः याहि प्रागुत्पथगामिन्य आसन् ताः तत्र शुम्भे निपातिते मारिते सति मार्गवाहिन्यः अभवन् ॥ २४ ॥

(३ शान्तनवी) प्राक् ग्रम्भासुरमरणात्पूर्व सोल्काः उल्कासिहताः ये उत्पातमेघा आसंस्तेऽधुना ग्रुम्भासुरे मृते सित शमं शान्ति ययुः । ग्रुभाग्रुभसूचक उत्पाताः तदर्थाः भेघास्तन्मेघाः देवलोकग्रुभाय देखाग्रुभाय च आगतास्ताहशा मेघाः शान्तिमगमिति भावः । उल्का ज्वाला । स्त्रीलिङ्ग उल्काशब्दः । यदभ्यध्युः । 'लङ्का शेफालिका टीका धातकीयं च कािकका । सिन्धूका शारिका हिका प्राचिकोल्का पिपीलिका' । देव्या ग्रुम्भे निपातिते सित तथा अनाकुलाः सितो नयः मार्गवाहिन्यः मार्गगा आसन् । पूर्वमाकुललान्नग्रिधेदेवताः खखप्रवाहसिहताः अधुना तद्वैपरीत्यमिता इति भावः । मार्गे वहन्ति स्रवन्ति मार्गवाहिन्यः । सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते इति पाठान्तरेऽपि स एवार्थः ॥ २४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) उत्पातिति । उत्पातसूचका मेघाः शुभा देवानां दैत्यानामश्चभाश्व उल्का दिव्यतेजः । प्राक् शुम्भवधात् । तथा तद्वत्सिरितो मार्गवाहिन्यः न पूर्ववदुत्पथगामिन्य आसन् । तत्र शुम्भे ॥ २४ ॥

(५ जगचन्द्रचान्द्रका ) उत्पातमेघा इति २८॥ २४॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ २४॥

# ततः पसन्नमिखलं हते तस्मिन्दुरात्मिन । जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥ २५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २५॥

(२ चतुर्धरी) अखिलमशेषं प्रसन्नं प्रकाशीभूतं खास्थ्यमनाविल्लं आप प्राप्तं । निर्मलं प्रसन्नं नभ आकाशम-भवत् ॥ २५ ॥

(३ शान्तनवी) जगत्खास्थ्यं खच्छतां अनाकुलतां अतीव अतितरां आप प्राप । नभश्च आकाशं कर्तः । अतीव अत्यर्थं निर्मलं निष्पांसु अभवदासीत् । 'विश्वमशेषं कृत्स्रं समस्तनिखिलाखिलानिनिःशेषं' 'विष्रपं भुवनं जगत्'। खस्थस्य भावः खास्थ्यं । जीवति शुम्भे एव तद्वैपरीत्यमभूद्विश्वस्थेति भावः ॥ २५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २५ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) ततः प्रसन्तमिति २९॥ २५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २५॥

# ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः। वभूवुनिहते तस्मिन् गन्धर्वा लिलतं जगुः॥ २६॥

(१ गुप्तवती) ॥ २६॥

(२ चतुर्थरी) हर्षेण निर्भरं पूर्ण मानसं येषां । बभूवुरिति पूर्वेणान्वयः । लिलतं लालिखयुक्तम् ॥ २६ ॥

(३ शान्तनवी) देव्या तत्र तस्मिञ्शुम्भासुरे निहते मारिते सित ततो हेतुतः सर्वे देवगणाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादयः (इन्द्रादयः) सुरसमूहाः हर्षनिर्भरमानसाः निःशेषेण भारः पोषः पूर्णता यत्र तानि निर्भराणि । हर्षेण निर्भराणि पूर्णीन मान-

१ 'अतीवासीन्निर्मलं' इति पाठः ।

सानि येषां ते तथोक्ता बभ्वुः । आनन्दपूर्णहृदयाः समजनिषतेत्यर्थः । अथच ते सर्वे गन्धर्वाः हाहाहृह्रप्रभृतयः हर्षनिर्भर-मानसाः सन्तो लिलतं मनोहरं यथा स्यात्तथा देव्याः पराक्रमं जगुः गायन्ति स्म ।। २६ ।।

```
(४ नागोजीभट्टी) ॥ २६ ॥
(५ जगधन्द्रचन्द्रिका) ततो देवगणा इति ३० ॥ २६ ॥
(६ दंशोद्धारः) ॥ २६ ॥
```

# अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्वाप्सरोगणाः। वबुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूद्दिवाकरः॥ २७॥

(१ गुप्तवती) ॥ २७॥

(२ चतुर्धरी) अवादयन्वादनं चकुः । पुण्या अनुकूलाः ॥ २७ ॥

(३ शान्तनवी) गीतमुक्ला वाद्यं नृत्यं चाह । अवादयन् । तथा अन्ये एवाप्सरोगणाः ननृतुः । देव्या गुम्भे निपातिते सित दिव्यानि वाद्यानि आनन्दादवादयन् । तथा अपरे देवगणाः अपरे लप्सरसामुर्वशीप्रमुखानां गणा ननृतुः नृत्यन्तिस्म । ववुः पुण्यास्तथावाताः सुप्रभोभूदिवाकरः । तथा देव्या शुम्भे निपातिते सित वाताः पुण्याः शैल्यमान्धसारभ्ययुक्ताः ववुः वान्तिस्म । पुण्या रजःश्र्न्याश्च । तथा शुम्भासुरे निपातिते सित दिवाकरः सूर्यः सुप्रभः सुतेज्ञस्कोऽभृत् ॥ २७ ॥

(४ नागोजीसट्टी) पुण्या अनुकूलाः ॥ २७ ॥ (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) अवादयंस्तथेति ३१ ॥ २७ ॥ (६ दंशोद्धारः) वनुरिति । प्राक् शान्ता ये अग्नयस्ते ॥ २७ ॥

# जज्बलुश्वाययः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॥ २८ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे शुम्भवधी नाम दशमीऽध्यायः ॥ १० ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २८ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्त्रव्याख्याने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

- (२ चतुर्धरी) शान्ताः प्रागुपशान्ता ये अमयस्ते जञ्बल्लिस्विन्वयः । यद्वा शान्ताः सौम्याः सन्तः दिक्षु जिन्तः सन्ते दिग्जिनितस्वनः । शान्तो दिग्जिनितस्वनो येषां । प्रागेव ये दिग्दाहं कुर्वाणा अमयो दिश्व स्विन्तवन्तः जञ्बल्लिस्वन्वयः । यद्वा शान्ताः सन्तः । यद्वा शान्ता दिग्जिनितस्वना यस्तेऽमयः । ताश्चाह वराहिमहरः । 'अङ्गारिणी दिग् रविणा प्रयुक्ता यस्यां रिविस्तिष्ठति सा प्रदीप्ता । प्रधूपिता यास्यित यां दिनेशः शेषास्तु शान्ताः ग्रुभदाश्च ताः स्युः' इति ॥ २८ ॥ इति श्रीचतुर्धरीटीकायां ग्रुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥
- (३ शान्तनवी) जज्बलुश्वाप्तयः शान्ताः । अप्तय आहवनीयगार्हपत्यदक्षिणाऱ्यादयः शान्ताः धूमरहिताः निर्मलाः संतः जज्बलुः ज्वलन्तिस्म । शुम्भे निहते यज्ञाः प्रयुत्ता इति भावः । ज्वल दीप्ता । लिट् उस् । शान्ता दिग्जनितस्वनाः । शुम्भे निहते सित दिग्जनितस्वनाः उत्पातशब्दाः शान्ताः उपशान्तिमगुः । शान्तादिग्जनितस्वना इत्येकं पदं । तत्पक्षे शान्ताश्च ते दिग्जनितस्वनाश्चिति कर्मधारयः । दिशामुत्पातशब्दाः शान्ता इत्यर्थः । अथवा देलादिता दिग्देवताः ताभिर्हान्हारण दिग्जनिताः स्वनाः । दैत्रशब्दाः शान्ता इत्यर्थः ॥ २८॥ इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्भरणात्मजन्श्रीशन्तनुचकवर्तिविरचितायां शान्तनव्यां श्रीचण्डिकामाहात्म्यटिकायां शुम्भवधविध्युपलक्षितो दशमोऽध्यायः ॥ १०॥
- (४ नागोजीभट्टी) जज्बछरिति । अमयः आहवनीयादयः शान्ताः सौम्याः सन्तो जज्बछः । शान्ताः दिश्च जनिताः स्वनाः उत्पातसूचकस्फुरणादिशब्दा येषां ते ॥ २८ ॥ इति शिवभद्दसुतसतीगर्भसमुद्भवनागोजीभद्रकृतटीकायां दशमो-ऽध्यायः ॥ १० ॥
- (५ जगच्चन्द्रचिन्द्रका) जज्बल्लरिति । जज्बल्लश्चाप्तयः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः स्वाहा ३२॥ २८॥ इति श्रीभगीरथिवरचिता कण्वगोविन्दकृतसप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाणां दशमाऽध्यायस्य जगचन्द्रचिन्द्रकाख्यटीका संपूर्णा ॥ ५० ॥
- (६ दंशोद्धारः) जज्बल्लः । यद्वा शान्ता निर्धृताः दिग्जनितस्त्रना दिक्ष्यत्रा उत्पातशब्दाश्च शान्ताः । शान्तिदि-गिति इस्वपाठे शान्तासु दिश्च जनितः स्वनो यैस्तेऽप्तय इत्यर्थः । शान्तादिग्लक्षणं चोक्तं वराहिमिहिरेण । 'अङ्गारिणी दिग् रिवित्रयुक्ता यस्यां रिविस्तिष्टिति सा प्रदीप्ता । प्रधूपिता यास्यिति यां दिनेशः शेषास्तु शान्ताः शुभदाश्च ताः स्युः' इति ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्वुलो॰ दंशोद्धारटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

# एकाद्शोऽध्यायः ११

## देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा विह्नपुरोगमास्ताम् । कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्विकाशिवकास्तु विकासिताशाः ॥ १॥

(१ गुप्तवती) अथ तन्त्रे पश्चदश इति (सार्धेश्वतुर्दशिभः) श्लोकरेकादशाद्यध्यायत्रयगतमन्त्रविभजनार्यकश्चतुर्थः पटलः । ईश्वर उवाच । ऋषेः सुमेधसः ख्यातं प्रोक्तं देव्या हतेऽशुमे । चंतुः श्लिशदिति श्लोका मन्त्रास्तत्संख्यकाश्व ते । ततो देव्येकमन्त्रेण वरदाहं सुरेश्वरी । देवा ऊचुस्ततः सर्वावाधाप्रशमनं तथा । श्लोकेनैकेन देवेशि देव्युवाच ततः परम् । वैवख-तेन्तरे प्राप्ते इति सार्थाश्चतुर्दश । श्लोका आहुतयः सर्वाः पत्राशत्पत्रसंयुताः । वैष्णवी देवता ह्यत्र महागरुडवाहिनी । ऋषेः प्रोक्तं वच इल्पन्वयः । शुभे इति संबुद्धिः । मन्त्रेण श्लोकेनेतीत्थंभूतलक्षणे तृतीया । सार्धाः । शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवीत्यर्धमन्त्रेण सहिताः । तत्रेव च विधच्यामीत्यादीनां श्लोकमन्त्राणां तथाल एव सामक्षस्यात् । अत्र एकादशे-Sध्याये । देव्युवाचेति च तत एभि स्तवैश्व मामिति । दूरेलर्धेन सहिता अष्टाविशतिरूपकाः । ततश्राष्ठवाचेतीतुक्ला श्लो-कादिकैश्व तै: । अर्धयुङ्नविभ: श्रोकैस्तत्संख्या मनवो मता: । एवं तु द्वादशेएकचलारिंशन्मिताहुति: । एभिरित्यारभ्य दूरा-देवेत्यर्थोत्तरमृषिरुवाचेत्येतत्पर्यन्तं सार्घाष्टाविशतिश्लोकाः सन्ति । इदं च श्लोकसंख्यामात्रमिति तु रूपका इत्यनेन ध्वनितम्। आद्यार्थस्याद्यप्रतीकवदन्त्यार्थस्यान्त्यप्रतीकप्रहणेन निर्देशे युक्तेपि तदाद्यप्रतीक एव गृहीत इसेव विशेषः। पिंडुशितिरि-लेव त्र्यादित्यादौ मध्यप्रतीकप्रहणादेरिप दर्शनात्ततथ इत्युक्ला सा भगवतीत्यर्थयुक्तनवश्लोकैस्तैः पूर्वनिर्दिष्टेरर्थसहिता-ष्टाविंशति श्लोकेश्व तत्संख्या एकोनत्रिंशत्संख्या दशसंख्याश्व मनवो ज्ञेया इत्यर्थः । तेन दूरादेवेति प्रतीकप्रहणमपि श्लोकसंख्या-निर्देशमात्राभिप्रायकं नतु मन्त्रलस्यापि बोधकं तत्संख्या इति वाक्यान्तरेणैव पूर्वनिर्दिष्टयोरुभयोरिप श्लोकगणयोर्भन्त्रविधा-नात् । अर्धमन्त्रविशेषनिर्णयस्तु यथापूर्वे लक्षणानुसारेणैवेति भावः । ततश्च सर्वे ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकिम-त्यर्धे । निशुम्भे च महावीर्थे शेषाः पातालमाययुरित्यर्धे मन्त्रद्वयं क्रमेण शेयं । यद्यपि निशुम्भे चेत्पर्धस्य दैत्याश्च देव्येत्येतत्पूर्व-श्लोकस्य च परसाकाङ्गलादेकवाक्यलमेव तथापि सार्थश्लोकस्येकमन्त्रलायोगादनायसा तदीया ये स्थिता इसस्य चाध्याहा-रेणोभयोरप्यवान्तरवाक्यलं प्रकल्प्य ये तेपि इल्पप्यध्याहल्य महावाक्यता यथाकथंचित्कल्पनीया । एवमेव पशुपुष्पार्घ-धूपैश्वेति श्लोके या प्रीतिरित्यध्याहार्य । अरण्ये प्रान्तरे वापीति श्लोकत्रये यः स्यादित्यध्याहार्ये । पश्चात्तेषामुत्तरश्लोकेन महावाक्यता कल्पनीयेत्यादिकमृहनीयं । ततस्त्रयोदशेऽध्याये ऋषिरुवाचवाक्यतः । एतत्ते कथितं भूपेत्यादिसार्धत्रयं मतुः। अर्धेन सह चलारो मनव इत्यर्थः । मार्कण्डेय उवाचेति इति तस्य वचोमुखं । श्लोकषट्कं ततो देवीवचनं परमेश्वरि । व-चोमुखं वचः शुला सुरथ इलादिकं । यत्प्रार्थ्यते लया भूप लयेति श्लोक एककः । मार्कण्डेय उवाचेति ततो वने मनुदूर्यम् । देव्युवाच पुनः खल्पेरिति श्लोकत्रयेण वे । अर्थानामेव मन्त्रलाद्भवन्त्याहुतयोऽत्र षट् । ततो मार्कण्डेयवच इति दला त-योरिति । द्वौ मन्त्रौ पुनरुचार्य सावर्णिर्भविता मनुः । एकोनित्रशत्संख्याकाहुतिरत्र विधीयते । इति दला तयोर्देवीति श्लोका द्दौं दण्डकिलतवत्पुनरुचार्यं मम्ब्रद्वयवर्धनेनोनित्रंशत्संख्याका मन्त्रा इह ज्ञेया इत्सर्थः । उत्तरत्र मन्त्रान्तराभावद्योतनाय चर-मश्लोकचरमावयव एव कण्ठरवेण पठितः । तथाच संकर्षान्तिमसूत्रं विद्यते । वाच्यकाललाद्यथा याज्यासंप्रैषो यथायाज्यासंप्रैषो यथा याज्यासंप्रेष इति शास्त्रं समाप्तमिति तु तदर्थः । एवमस्मित्रध्यायेऽर्धमन्त्राः सप्तेव । काण्वस्तु । इति तस्य वचः श्रुले-त्यर्धमन्त्रस्तथा स्मृतः । श्लोकमन्त्रास्ततो ज्ञेयाथलारोऽथार्ध उच्यते । इलायुक्लान्ते । मार्कण्डेयस्ततः पा**रद्वयं मन्त्रत्रयं स्मृतं** । आवृत्या ह्यधिको मन्त्रः सावणिर्भविता मनुरिति स्वकृतकारिकाद्वयं प्रललाप । तत्तुच्छं । तन्त्रे द्वौ मन्त्राविति प्रथमान्तौ पूर्वा-न्वयिनौ सार्वाणर्भवितेति । षडक्षरप्रतीकेन चरमचरणमुपलक्ष्य इति पुनरुचार्य पुनरुचरितश्चेदेको मनुर्भवतीलर्थ इति सप्टाऽक्षरमपि प्रतीकीकृत्य इति पुनरुचार्य योजनयकोनित्रंशत्संख्या भवतीत्यर्थः । इति वा व्याख्या यथाकयं-चित्पादस्य मन्त्रलोपपादनसंभवेपीति तस्येति श्लोकषर्के प्रथमोपान्त्ययोरर्थयोरेव मन्त्रलखीकारे प्रमाणालाभात् समुदितसंख्याद्वयाद्वो मन्त्रावित्यस्य द्वितीयान्तलेनोचारणकर्मलस्वीकारमात्रेणोपपत्तेः एतच्छोकवाक्यार्थ-अत अममूलिकैवार्धकल्पना । एतेन चरमप्रतीकग्रहणेन चरमश्लोकस्मैव द्विरुचारणपरमिति केषांचिद्योजनमप्यपास्तं । कश्चित्तु । एकादशार्थाहुतयो द्वादशश्लोकमन्त्रकाः । उवाचवचर्नः पड्डिमन्त्राः स्युः प्रोक्तसंख्यकाः । इति जजल्प । तेन साव-णिरिति तन्त्रोक्तरसमदुक्तमेव सार्थक्यमभिप्रेतं स्यात्र कण्योक्तं। परं सर्धवर्धने प्रमाणाभावस्तुल्य एवेति न किंचिदेतत्। अथ तन्त्रे समुदितसंख्यामाह । एवं त्रयोदशाध्याया होमपूजनतृप्तिषु । शतानि सप्तसंख्यानि तव प्रोक्तानि शैलजे । मका-रादिर्जुकारान्तो मनुः परमदुर्लभः । स संप्रदायविधिना ज्ञातव्यो मम वल्लभे । अन्यथा विफलो मन्त्रः सत्यं सत्यं मयोदितं ।

होमे खाहान्तिमा मन्त्राः पूजायां तु नमोन्तिमाः । तर्पणे तर्पयाम्यन्ता ऊहनीया वधैरिसे । तृप्तिस्तर्पणं ब्राह्मणभोजनं वा । मकारादिमार्कण्डेय उवाचेत्यारभ्य नुकारान्तः सावार्णभवितामनुरित्येतत्पर्यन्तः । मकारपदेन व्यञ्जनमात्रं प्राथमिकं विव-क्षितं । अकारस्त्चारणमात्रार्थोऽकारो व्यपेतो व्यअनानामिति तैत्तिरीयप्रातिशाख्यसत्रसिद्धो वा न विवक्षितः । नुकार इत्यत्रोकारस्त विवक्षित एव । तेन जगाम गहनं वनमिति मन्त्रान्त्यनकारादेनिरासः । तथैव च महाहन्रित्यस्य त मन्त्रा-न्तलाभावादेव निरासः । मन्त्रान्यस्य तरित्यक्षरस्यान्यस्याभावादेव नातित्रसङ्गः । तेन मन्रिति पदस्याक्षमालेत्यक्षपदस्येव प्रसाहारपरलेनाप्ययमेव मन्त्रो मुख्यवृत्त्यार्थद्योतनायाह मनुरिति । अतः सकारादिरिति केचितत्पठनित तिचन्त्यम् । तर्पया-मीति पहने चण्डिकामित्यपि परे योजयन्ति । तद्धोमपूजनयोरपि तुल्यन्यायेन चतुर्थ्यन्तयोजनापत्या न युक्तं । अतो याबद्वचनमेव मन्त्रान्पठताऽपेक्षितांशाध्याहारेणेषेलेखादाविव प्रयता वाक्यार्थोऽनुसंघातव्य इत्येव युक्तम् । इति श्रीगुप्त-वसां कात्यायनीतम्त्रस्थत्रयोविंशत्पटलस्य व्याख्या ॥ ॥ अथैतत्संप्रहश्लोका द्वाविंशतिः ॥ ॥ ऋषिर्देव्या हते तत्रे-खायास्त्रिशचतुर्युताः । देवीवाग्वरदेलेको देवाः सर्वेति चैककः । देवीवैवखतेत्यष्टावथ शाकम्भरी मनुः । अर्धश्लोकात्मकः पश्चाच्छ्रोकास्तत्रैव वेति षट् । एवमेकादशे मन्त्राः पश्चपश्चाशदीरिताः । देवीवागेभिरित्याद्याः श्लोका अष्टादशोदिताः । सर्वे ममैतदिलर्घ पश्चायै श्लोकका दश । ऋषेर्वचनमित्युक्तेलाद्याः श्लोकास्ततस्त्रयः । निशुम्भे चेलर्घ मनुरेव । भगवतीति षट् । इलेकचलारिंशतस्युद्वीदशाध्यायमन्त्रकाः । ऋषिरेतत्त इलार्धश्लोको मन्त्रस्ततस्त्रयः । एवंप्रभावा सेल्याद्या मार्कण्डेय उवाच ह । इति तस्येति षट् श्लोका देवी यदिति चैककः । मार्कण्डेय उवाचाथ ततो वत्रे मनुद्वयं । देव्युवाच ततः खल्पै-रहोभिरिति षण्मताः । अर्घश्लोकात्मका मन्त्रा मार्कण्डेयवचस्ततः । इति दला तयोरेवं देव्या वरमिति द्वयं । द्विर्दण्डकिल-तन्यायादावृत्तं स्याचतुष्टयं । इत्येवमेकोनत्रिशन्सनवः स्युख्रयोदशे । अत्रापरे नवार्धानि केचिदेकादशेऽभ्यधुः । न तत्कान खायनीतन्त्रजल्पितं किंतु कल्पितं । इत्युत्तमचरित्रेऽस्मित्रध्यायत्रितयात्मनि । संभूय मन्त्रसंख्यैकचलारिंशचतुःशती । अर्धश्लोकात्मका मन्त्रास्तेषु द्वादश कीर्तिताः । त्रिपान्मन्त्रास्तु पट्षष्टिद्वाँ श्लोका पुनरुक्तकौ । श्लोका अपुनरुक्तास्तु त्रिशती सप्तार्वेशितः । राजैको देवदूतोक्तिर्द्देद्वे देव्युक्तयो दश । मार्कण्डेयोक्तयस्तिस्र ऋषिवाक्यानि षोडश । इत्युवाचाङ्किता मन्त्राश्वतुर्श्विशदिति स्थिति:। अय सर्वे मिलिताश्चेदध्यायेषु त्रयोदशसु । पश्चशतानि श्लोका अष्टासप्ततियुतानि तेष्वन्यौ । स्रोकौ द्विगुणौ भवतस्त्रेधा द्वाविंशतेर्भागः। एकोनविंशतेश्व द्वेधा ते पश्चषष्टिरतिरिक्ताः । ब्रह्मा भगवान्द्तो वैश्यो देवा नृपो मृकण्डुसुतः । देव्यृषयश्चेकैकद्विद्वित्रिचतुःशराकेऋक्षमिताः । इति सप्ताधिकपश्चाशदुवाचपदाङ्किता अमी अधिकाः । द्वाविं-शितशतमेषां श्लोकैयोंगेन मन्त्रसप्तशती । इति विभजनमुदितं प्रतिमन्त्रं काल्यायनीतन्त्रे । तस्मादेतत्प्रकृतिकमपूर्णमन्यत्तु यामलप्रभृति । श्लोकमन्त्रिश्वामन्त्रः पुनरुक्तोर्धमन्त्रकः । उवाचाङ्कित इत्येवं मन्त्रः प्रोक्तोऽत्र पञ्चधा ॥ ७० ॥ मन्त्रपिण्डः श्लोकपिण्डो Sध्ायपिण्ड इति त्रिधा । इलाष्टी सुभग ४३७ स्तोष: ६६ श्री २ र्जलं ३८ सोस ५७ उन्नस: ७०० । उस्थेमा ५७८ लोक १३ इत्याख्या संख्यास्तन्त्रेऽत्र वर्णिताः ॥ ॥ अथ मन्त्रव्याख्या । देव्येति । विहेपुरोगमाः 'अग्निरप्रे प्र-थमो देवतानां' इति श्रुतेः ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी) तत्र तस्मिन् शुम्भे इति यावत् । इष्टस्याभिमतार्थस्य लाभात्प्राप्तेः । लम्भादिति च पाठः । वि-कसनं विकासः सोऽस्यास्तीतिविकाशिविकासिनां वक्षाणामंशुभी रिह्मभिविकासिता दीपिता आशा दिशो यस्ते । विका-शिवकास्तित पाठे विकासीनि वक्षाणि येषां ते । तथा विकासिता नियन्त्रिता आशा प्रत्याशा येषां वा ॥ १ ॥

(३ शान्तनवी) ऋषिरुवाच। सुमेधा ऋषिः सुरथं राजानं वाक्यमुक्तवान् । देव्या चण्डिकया कात्यायन्या तत्र संप्रामे । यद्वा तत्र महासुरेन्द्रे शुम्भे हते आहते सित सेन्द्रा इन्द्रसिहिताः विश्वपरेगमाः अग्नपुरःसराः सुराः देवाः इष्टलामात् शुम्भिनधनलक्षणलाभात्संतुष्टाः । अत एव विकासिवक्षाः दीप्तियुक्ताननाः प्रसन्नमुखाः सुविकासिताशाः सुष्ठु विकासिताः । अशा दिशो येषां ते तयोक्ताश्च सन्तः प्रसन्नदिशः सन्तः तां शुम्भमिदिनीं कात्यायनीं चण्डिकां तुपुतुः । पुत्र् सुतौ । विकाशिवक्षाञ्जविकासिताशाः इति पाठे तु चकास्य दीप्तौ । ताल्य्यान्तः । काशनं काशः । काशो विद्यते येषां तानि काशीनि । विशेषण काशीनि वक्षाण्येव अञ्जानि कमलानि यासां ताः विकाशिवक्षाञ्जाः । काशः संजातो यासां ताः काशिताः । विशेषण काशिताः विकाशिताः ताश्च ताः आशाश्च विकाशिताशाः । विकाशिवक्षाञ्जाः विकासः संजातो येषां ते विकासिक्षाञ्जविकासिताशाः सुराः । विकासिवक्षाञ्जविकासिताशाः सुराः । विकासिवक्षाञ्जविकासिताशाः सुराः । विकासिवक्षाञ्जविकासिताशाः सुराः । ततश्च कर्मधारयः । दीव्यति देवी । महान्तोऽसुरास्तिवन्दे श्रेष्ठे । पुर ऐश्वयं । सुरन्ति सुपन्ते सुराः । 'इगुपधज्ञात्रीकिरः कः' । वहत्ताहुतीर्विदः स पुरोगमोऽश्यायी येषां ते तथोक्ताः । कतो नामाधः तत्याप्रसं स्त्रीति गर्गादिपाठात्कात्यश्चाद्रगीदियजन्तात् 'सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः' इति ष्कः । षिलान्ङीप् । फस्यायनादेशः कात्यायनीं चण्डिकां तां देवा कचुः । देवीस्तोत्रं स्तुत्युपयोगीनि वाक्यानि उक्तवन्तः ॥ १ ॥

(४ नागोजीभट्टी) ऋषिरवाच । देव्येति । तत्र युद्धे विहिपुरोगमाः विहिमुख्याः कात्यायनीमित्यनेन परस्परमा-

सामैक्यं सूचयति इष्टरय ग्रुम्भादिवधस्य लाभात्प्राप्तेः । नुमागमः । विकासीनि विकखराणि वक्राणि थेषां ते । तुः पादपू-रणे । विकासिता आशा यैः ॥ १ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रिका) श्लोकानां सार्धपत्राशज्ज्ञेयमेकादशे स्फुटं । पत्राशच्छ्लोकमन्त्रास्तदन्ते सार्धश्लोकमन्त्रकाः । देवीद्वयमृषिश्वेको देवा एकमितीरिता इति । अर्धसिहतानां पत्राशच्छ्लोकानां एकादशाध्याये प्रव्यक्तं ज्ञेयं बोध्यं । पत्राशच्छ्लोकमन्त्राः दशाधिकं विशतिद्वयमित्यर्थः । तदन्ते पत्राशच्छ्लोकमन्त्राणामन्ते प्रान्ते अर्धश्लोकमन्त्रकोऽर्धश्लोकह्यो मन्त्रो ज्ञेयः । देवीद्वयं देव्युवाचेति द्वी मन्त्रो ऋषिश्वेकः ऋषिरुवाचेत्येको मन्त्रः । देवा एकमितीरितं । देवा ऊचुरित्येको मन्त्रः कथितः । पत्रपत्राशदाहुत्यस्तचतुष्ठिशदुत्तरं । श्लोके देवी उवाचेत्येको मन्त्रः साधकः कात्यायनीतन्त्रज्ञेः तु पुनः एवंप्रकारेण ज्ञेयं बोध्यम् । तथाहि ऋषिरुवाच । देव्या हत इति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) देव्येति । इष्टस्याभिमतार्थस्य लाभाद्विकासंशीला ये वकाव्जा मुखचन्द्राः। 'अव्जो जैवातृकः सोमः' इत्यमरः । तैर्विकासिता आशा दिशो येस्ते । वकाश्चेति पाठे वकाशिन वकाणि येपो ते । विकाशिताः फलिता आशा मनोरथा येषां ते इत्यर्थः ॥ १ ॥

### देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद् प्रसीद् मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद् विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्रमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ २॥

(१ गुप्तवती ) ॥ २ ॥

(२ चतुर्धरी) प्रपन्ना भक्तास्तेषामार्ति दुःखं हरतीत्यपि च । प्रसीदेति संग्रमे त्रिरुक्तिः । ईश्वरी खतन्त्रा । चरा-चरस्रोति निर्धारणे षष्टी ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) प्रपन्ना अनन्यशरणाः शरणार्थिनः भक्तिनम्नाः तेषां आर्तिहरे आर्तिः पीडा तां हरतीति प्रपन्नार्तिन्हरा । हरतेरनुद्यमनेच् । स्त्रियां टाप् । तत्सबुद्धौ हे प्रपन्नार्तिहरे देवि लं प्रसीद प्रसन्ना भव । पाप्नादिना सदेः सीदभावः । प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । हे मातः अखिलस्य कृतस्य जगतः हे जनिन हे देवि लं प्रसन्ना भव । पटैकदेशं दग्धे पटो दग्ध इतिवदेकदेशेऽपि वर्ततेऽवयवीति तन्माभूदिति कार्त्स्यार्थमखिलग्रहणम् । हे विश्वस्य ईश्वरि व्यापके लं प्रसीद प्रसन्ना भव । 'अश्वतेराशुकर्मणि वरद्रचेचोपधायाः' । हे देवि लं विश्वं पाहि लक्ष्मीरूपेण लं सर्वं जगत् रक्ष । पा रक्षणे । लोटः 'सेर्ह्यपिच' । लमीश्वरी देवि चराचरस्य । हे देवि लं चराचरस्य जङ्गमात्मकस्य जगतः ईश्वरी विष्णुमायात्म-तया व्यापकासि । यद्वा ईश्वरस्य स्त्री खामिनी भवसि । चराश्वाचराश्व चराचरं । 'सर्वो द्वन्द्वो विभाषेकवद्भवति' अन्यथा चर गतौ । पचाद्यच् । 'चरिचलिपतिवदीनामच्याक्वाभ्यासस्य' इत्यनेन चराचरं जङ्गमात्मकमेव स्यानाजङ्गमात्मकमि । ततश्च तं प्रति तस्य ईश्वरीलं न स्यात् । यदभ्यध्युः । 'चरिष्णुजङ्गमचरं त्रसिमिङ्गं चराचरम्' ॥ २ ॥

(४ नागोजिभट्टी) देवीति । प्रपन्ना भक्ताः । आदरे प्रसीदेति त्रिरुक्तिः । चराचरस्य मध्ये लमीश्वरी स्वतन्त्रा । इतरत्सर्वे लत्परतन्त्रमिति भावः ॥ २ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) देवि प्रपन्नेति ३॥२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥२॥

# आधारभूता जगतस्त्रमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । अपां स्वरूपस्थितया तयैतदाप्यायते कृतस्त्रमलङ्गचवीर्ये ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥३॥

(२ चतुर्धरी) अपां खरूपस्थितयेति । राहोः शिर इत्यादिवदर्थशून्या षष्टी । जलखरूपेत्यर्थः । एतत्कृत्स्नमशेषं आप्यायते स्फीतीकियते । अलङ्क्यवीर्ये अनन्यलङ्क्तनीयप्रभावे ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं यतः कारणात् महीस्वरूपेण पृथिवीरूपेण स्थितासि अवस्थितासि अतो जगतः विश्वस्य आधारभूता अधिकरणात्मलं प्राप्ता लमेकैव नान्या व्यक्तिः । पृथिवीरूपा लं लद्ग्पा च पृथिवीति भावः । हे अलह्वधवीर्ये लिह्नेतुमशक्यवले अपां स्वरूपस्थितया लयैव एकया एतत्कृत्स्रं जगत् आप्यायते संवर्ध्यते वृद्धिं नीयते । प्यायी
वृद्धो । णिच् कर्मणि लट् । अपां जलानां स्वरूपेण स्थितया तया । न लह्वधं अलह्वधं अलह्वमीयं वीर्य यस्याः सा तत्संबुद्धौ
अलह्वधवीर्ये । 'वीर्य बलं प्रभावश्व' । अव्रुपा लं लद्गुपाश्वाप इति भावः ॥ ३ ॥

(४ नागोजिभट्टी) आधारभूतेति । तत्र हेतुः । महीखरूपेणेति स्थितिः । अपांखरूपस्थितया अवभिन्नखरूपेणेति स्थितया । गमकलात्समासः । आप्यायते । ओप्यायीत्यतः कर्मणि यक् । अनेनोक्तलक्षणेन सार्वात्म्यं विवक्षितम् ॥ ३ ॥

(५ जंगञ्चन्द्रचन्द्रिका) आधारभूतेति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः) आधारभूतेति । अपां स्वरूपस्थितया जलरूपया । अपामिति षष्ठील ८भेदेपि राहोः शिर इत्यादि-बदुपचारात् । यद्वा अपां जलदेवतानां जलरूपं तेन स्थितयेत्यर्थः । आप्यायते तृप्यते । अलङ्क्षयवीर्थे अनन्यलङ्क्तीयप्र-भावे ॥ ३ ॥

## तं वेष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीजं परमासि माया। संमोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै पसन्ना भ्रवि मुक्तिहेतुः ॥ ४॥

( १ गुप्तवर्ता ) नारायणीसूक्ताख्यं स्तवमाह । देवीति । संमोहितं लयेवेति शेषः ॥ ४ ॥

(२ चतुर्धरी) वैष्णवी ईश्वरी वीजं मूलकारणम् । परमा निरतिशया माया विद्याशिकः असि भवसि । एतत्समस्तं जगत्संमोहितं सम्यङ्गोहिविषयीकृतं लयेति शेषः । भुवि जगित मुक्तिहेतुः विद्याभावेन ॥ ४ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं अनन्तवीर्या अक्षयवला अक्षयप्रभावा च।वीर्यं वलं प्रभावश्व। वैष्णवी विष्णुसंविन्धनी शिक्तरिसः। यथा शक्तया विष्णुर्भगवानशेषलोकान्पालयित सा वैष्णवी विष्णुसामर्थ्यलक्षणा लमेवित भावः। हे देवि लं विश्वस्य कृत्स्वस्य उचितं बीजं कारणं निदानं यत् लोकवेदप्रसिद्धं सा परमा व्यापिनी माया लमेवासि। या विश्वस्य कारण्रूष्पा परमा उत्कृष्टा उत्तरा माया सा लमिस न लदन्या सेति भावः। वीज्यते वेति च वीजं। लयेति प्रसंगसिद्धं। हे देवि लया मायाखरूपया एतत्समस्तं जगत् विश्वं संमोहितं संजातमोहं कृतं ममतायत्तं कृतं मोहगर्ते निपातितं। संसारपाशवदं कृतमिति भावः। हे देवि लं प्रसिद्धा ज्ञानवैराग्यरूपा उपनिषत्यरमात्मतत्वावगमस्वभावा प्रसन्ना सती भवनं भूः पुनःपुन-रुद्भव उत्पत्तिरभूत्। प्रादुर्भाव इति यावत्। तस्याः मुक्तिहेतुः कारणं बीजमसीत्यर्थः। मुवि मुक्तिहेतुरित्येकपदं। मुवि भूमावित्युक्ते ऽर्थपुष्ट्यभावित्तिष्ठतु । त्रह्मलोकादौ मुक्तिहेतुता न स्यादिस्वव्याप्तिपरिजिहीषीर्थोपलक्षणताश्रयणजनितप्रतिपत्ति-गौरवदोषापित्तिरितदुष्यित । हरेति भुवीति पृथक्पदताप्युच्यतामुच्यतामुक्तदोषपरिजीहिष्ठीणा भुवि मुक्तिहेतुरित्येकपदमिति। 'हेतुनी कारणं बीजं निदानं लादिकारणम्'॥ ४॥

(४ नागोजीभट्टी) लिमिति । आद्यपादे पालनशक्तिमत्त्वं । द्वितीये कारणशक्तिमत्त्वं । मायाऽविद्या । लयेतत्संमोहितं संसारगतें पातितं । तिकं मोक्षो नास्त्येवेत्यत आह । लं प्रसन्ना कृतप्रसादा वै प्रसिद्धं भुवि जगित सुक्तिहेतुः ॥ ४ ॥

(५ जगचनद्रचन्द्रिका) लं वैष्णवीति ५॥४॥

(६ दंशोद्धारः) लं वैष्णवीति । बीजं मूलकारणं परमा अतिशया मायाऽविद्याशक्तिः एतःसंमोहितं । अविद्यारूप-या लयेति शेषः ॥ ४ ॥

## विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिः स्तव्यपराऽपरोक्तिः ॥ ५ ॥

(१ गुप्तवर्ता) विद्या इति । सकलाश्चर्तः पष्टिकलासहिताः षोडशकामकलासहिताश्चेति कमेण विद्यास्त्रियोरन्वेति । एतत्परिदश्यमानं जगत्स्तव्यविषये परा वा अपरा वोक्तिरिप लमेवेति लदन्या स्त्रतिः का ॥ ५ ॥

(२ चतुर्धरी) विद्या वेदादिलक्षणाः समस्ताः अष्टादश अपि । तथाच । 'अङ्गानि वेदाश्वलारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुराणानि विद्या होताश्चर्तदश । आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः । अनुशास्त्रं चतुर्थं च विद्या हाष्टादशैव ताः' इति । तव भेदा इति । भिन्नशक्तय इति काकाक्षिवदन्वयः । सकलाः कलाभिः सह वर्तमानाः । ताश्चालिङ्गाद्याश्चरुःषष्टिः । एतज्ञगत्त्वयेकया पूरितं अभिव्याप्त । एवंच ते तव का स्तुतिः । अपितु न कापीत्यर्थः । कुत इत्याह ।
स्तव्यति । सत्व्यस्य या पराऽपरोक्तिः मुख्यगौणकीर्तनं सा स्तुतिरभिधीयते । नच सर्वव्यापिन्यास्ते गौणाः संति । मुख्यगुणकीर्तनं चानुवाद एवेति स्तुतिरिति भावः । यद्वा सत्व्यपरा परोक्तिः स्तुतिरित्युक्तं । न चासौ निर्वहति । भवत्याः सर्वव्यापिलेनास्माभिभेदाभावात्तस्या भेदसाध्यलात् । नह्येकं कर्म कर्त्वा स्यात् । अथवा का कीदशी अनिर्वचनीया लिमिति
स्यात्तिहं प्रस्तुतिमित्याह । ते स्तुतिरिति । स्तुतिरेवेयं तेषां चाभ्युपगमेन किया हरित नाप्रस्तुतिमत्याशयः । यद्वा ते तव
स्तुतिरिप लमेव । कुत इत्यत आह । सत्व्यपरापरोक्तिः पराभिधाना वाक् का सापि यतस्त्यमेव । यदाह । 'चितिप्रत्यनमर्शार्या परा वाक्सरसोदिता । सेषा सारतंया चोक्ता हृदये परमिष्टनः' इति । एवमपरोक्तिः सूक्ष्मा पश्चनती मध्यमा वैखरीह्णा च । लक्षणं चागमान्तरे प्रसिद्धं । तथाच 'सूक्ष्मा कुण्डलिनी मध्ये ज्योतिर्मात्रा ह्यणीयसी । आश्चोत्रविषया तस्मादुद्रच्छन्न्व्यक्तिमानिनी । स्वयंप्रकाशा पश्चन्ती सुपुम्णामाश्चिता भवेत् । सेव हृत्यङ्कजं प्राप्य मध्यमा नादरूपिणी । अन्तःसंकल्पमात्रा स्यादिवभक्तीध्वंगामिनी । सेवोरःकण्ठतालुस्था शिरोघाणं द्विजोत्तमाः । जिह्वामूलोष्टिनश्चयूत्वर्णव्यहूपरिप्रहा ।

शब्दप्रपश्चजननी श्रोत्रप्तात्या तु वैखरी'। इति सेयं चतुर्विधा वाक् श्रुताविष पत्र्यते 'चलारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बोद्याणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वचो ममुष्या वदन्ति' इति । एवं परस्वभावािष भवती- शब्दभावेनािष निवर्तत इति सुतिरपीति भावः ॥ ५ ॥

(३ शाम्तनवी) हे देवि समस्ताः शुत्यादयो विद्याः तवैव भेदाः लत्प्रकारा एव लदंशा एव तस्मात्तव च विद्यानां च परस्परं पार्थक्याभावात् ते का स्तुतिः प्रवर्ततां । न कापि । कीदशी स्तुतिः । स्तवमहीत स्तव्यं । 'दण्डादिभ्यो यः' । अन्यथा अचो यतं वाधिला 'एतिस्तु'सूत्रेण क्यपि सति स्तुल्यमिलेव स्यात् । स्तव्यपरापरोक्तिः स्तव्ये स्तवाहं वस्तुनि विषये परा च अपरा चेति पृथक्तवेनोक्तिर्यस्यां सा स्तव्यपरापरोक्तिः, तस्मात् हे देवि लं विद्यारूपा सरखतीरूपेति इयं सुतिः पार्थक्याभावात् न घटते । सुतिसुत्ययोः पृथक्त्वे खलु सुतिः प्रवर्तते लोके । एकले का सुतिरस्विति भावः। तिर्ह लं ब्राह्मी लं लक्ष्मीः लं शर्वाणी लिमन्द्राणी इत्याचा स्तुतिरित्येषापि तत्याश्च देव्याः पृथक्त्वेन सा न घटत इत्याह । ब्रियः समस्ताः सकलाः कलासहिताः सकलाश्चतुःषष्टिकलोपेता पातित्रत्यादिधमोपेताः सर्गस्थितिसंहारादिप्रतिनियतनैपुण्योपेताश्च त्राह्यायाः स्त्रियथ वनिताः तवैव भेदास्तवैवांशाः इति का ते स्तुतिः प्रवर्ततां। न कापि। कीदशी स्तुतिः। स्तव्यपरापरोक्तिः। स्तव्ये वस्तुनि विषये परा चापरेति पृथक्तवेनोक्तिर्यस्यां सा स्तव्यपरापरोक्तिः । स्तव्यं स्तुतेः परं पृथक् स्तव्याच स्तुति-रपरा पृथगिति पार्थक्यनिबन्धना स्तुतिलोंके प्रवर्तते । अत्र तु ब्राह्म्यादिभ्यः स्त्रियः देव्याः पार्थक्याभावादैक्यलात् स्तव्य-स्तवयोरैक्यले का ते स्तुतिः स्यात् । न कापीति भावः । अन्यदीयगुणानामन्यत्रारोपेण गुणवर्णनं स्तुतिः । गुणाधिकरणमे-कमेवेति सुतेरपृथग्वृत्तिरिति भावः । इह किं बहुनोक्तेन जगच लयैकया अम्वया मात्रा एव पूरितं आप्यायितं पूर्णिकृतं । लमेव जगत् जगदेव लिमस्येव ते का स्तुतिः प्रवर्ततां । न कापीस्थः । अत्र तु सैव देवी सैव विद्येति सैव देवी सेव च ब्राह्म्यादिस्त्रीति सेव च देवी तदेव देव्यात्मकं जगचेति पार्थक्याभावात्स्तव्यपरापरोक्तिः सुतिर्न प्रवर्तते इति भावः । यद्वा स्तवनीये न्यूने वस्तुनि परा श्रेष्ठा उक्तिः स्तुतिरुच्यते । परा उक्तिः परमोक्तिरित्यर्थः । देवी न्यूना न भ-वतीति स्वभावतः श्रेष्ठोक्तिरस्त्येव तस्यामिति का ते सुतिरित्युक्तं। न्यूनमधिकीकृत्योक्तिः सुतिरित्यपि सुतिलक्षणं। देवी च न्यूना न भवतीति खतोऽधिकैवेलप्युक्तं का ते खुतिरिति ॥ ५॥

(४ नागोजिभट्टी) विद्या इति । 'अङ्गानि ६ वेदाश्रलारो ४ मीमांसा ११ न्यायविस्तरः १२ । पुराणं १३ धर्म- शास्त्रं १४ च विद्या ह्येताश्चतुर्दश । आयुर्वेदधनुर्वेदगन्धर्वार्थशास्त्रेः सहाष्टादश भेदाः अंशाः सकलाश्चतुःपिष्ठकलोपेताः पाति- व्रत्यसौन्दर्यतारुण्याद्यपेताः समस्ताः स्त्रियोऽपि तवांशाः । लयैकयैतत्पूरितं अन्तर्विहश्च व्याप्तं । एवं च लत्तः पृथगभूतस्या- भावात् । अतस्ते स्तुत्ये विषये परापरा गौणी मुख्या च या उक्तिस्तद्रपा स्तुतिः केत्यर्थः । यद्वा उक्तिरूपा लमेवातः का ते स्तुतिः ॥ ५ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) विद्याः समस्ता इति ६ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) विद्या इति । वेदादयः समस्ता अष्टादशाऽपि । तदुक्तं । 'अङ्गानि वेदाश्वलारो मीमांसा न्यायिन-स्तरः । धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याश्चेताश्चतुर्दश । आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः । अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या ह्मष्टादशेव ताः' इति । समस्ता इति । स्त्रियोऽपि तवैव भेदा इत्यनुषङ्गः । किंभूताः । सकलाः कलाभिश्वतुःषष्टिभिः सहिताः ताश्व। शैवतन्त्रे उक्ताः । यथा । गीतं १ वाद्यं २ नृत्यं ३ नाव्यं ४ आलेख्यं ५ तिलकं ६ तण्डुलकुसुमचलीविकारा ७ पु-ष्पास्तरणं ८ दशनवसनाङ्गानां रागः ९ मणिभूमिकर्म ९० शयनरचनं ११ उदकवाद्यं १२ चित्रयोगः १३ चित्रमाल्यप्रथन-विकल्पः १४ शेखरापीडयोजनं १५ नेपथ्ययोगः १६ कर्णपत्रभिक्षः १७ सुगन्धयुक्तिः १८ भूषणयोजनं १९ ऐन्द्रजालं २० कौञ्चमारयोगः २१ हस्तलाघवं २२ चित्रशाखापूपभुक्तविकारिकया २३ पानकरसरागासवयोजनं २४ सूचिवयनकर्म २५ सूत्रकीडा २६ डमरुकवीणावाद्यानि २७ प्रहेलिका २८ प्रतिमाला २९ दुर्वेचकयोगः ३० पुस्तकवाचनं ३१ नाटका-ख्यायिकादर्शनं ३२ काव्यसमस्यापूरणं ३३ पष्टिकीवेत्रवाणविकल्पाः ३४ तर्ककर्माणि ३५ तक्षणं ३६ वास्तुविद्या ३७ हपरलपरीक्षा ३८ धातुवाद: ३९ मणिरागज्ञानं ४० आकारज्ञानं ४१ वृक्षायुर्वेदयोगाः ४२ मेषकुकुटलावयकयुद्धविधिः ४३ शुकसारिकाप्रलापनं ४४ उत्सादनं ४५ केशमार्जनं ४६ अक्षरमुष्टिकाकथनं ४७ श्लोकतर्कविकल्पः ४८ देशभाषाज्ञानं ४९ पुष्पशकटिका ५० निमित्तज्ञानं ५१ यन्त्रमातृका ५२ धारणमातृका ५३ संवाच्यं ५४ मानसीकाव्यकिया ५५ अभि-धानकोशः ५६ छन्दीज्ञानं ५७ कियाविकल्पः ५८ छिलतकयोगः ५९ वस्त्रगोपनानि ६० युत्तविशेषः ६१ आकर्षणकीडा ६२ बालकीडनकानि ६३ वैनायिकीनां वैयासिकीनां च विद्यानां ज्ञानं ६४ इति चतुःषष्टिकलाः प्रसङ्गादुपन्यस्ताः । प्रकृतमनुस-रामः । अतः का ते स्तुतिर्न कापीत्यर्थः । असद्भुणारोपणं हि स्तुतिः । सर्वात्मिकायां लिय स्तुतिरयुक्तेति भावः । कुत इलात आह । स्तव्येति । यतस्तव्या स्तुत्यविषयिणी परा अपरा च परयन्तीमध्यमारूपा उक्तिश्च वैखरीरूपा लमेव । मूला- धारे कुण्डिल्म्यां तेजोमयी सूक्ष्मतमा परा। तत उद्गता नाभिस्था सूक्ष्मतरा पर्यन्ती। ततोऽपि हृत्स्था नादरूपा सूक्ष्मा मंध्यमा। सैव पुनः कण्ठमभिह्ल ताल्वोष्ठपुटव्यापारजन्याश्रयणविषया वैखरी। एते च परादिभेदास्तन्त्रान्तरे प्रसिद्धाः। तथाहि सूक्ष्मकुण्डिलिनीमध्ये तेजोमात्रा ह्यणीयसी। अश्रोत्रविषया तस्मादुद्गता चोर्ध्वगामिनी। खयंप्रकाशा पर्यन्ती सुष्ठमणामान्त्रिता भवेत्। सैव हृत्पङ्कजं प्राप्य मध्यमा नादरूपिणी। अन्तः संकल्पमात्रा स्याद्विभक्ता चोर्ध्वगामिनी। सैवोरःकण्ठता- ख्रिश्चा शिरोघ्राणद्विजोपगा। जिह्वामूलौष्टिनस्तवर्णव्यूहपरिप्रहा। शब्दप्रपञ्चजननी श्रोत्रयाद्या तु वैखरी इति श्यते 'चलारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बाद्यणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति' इति ॥ ५॥

## सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिपदायिनी । लं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ६ ॥

(१ गुप्तवर्ता) इममेवार्थ विवृण्वन्नाह । सर्वभूतेति । सर्वस्येत्याद्याः षोडशश्लोका नारायणीलिङ्गकाः कचिदप्रादश प्रवानते तत्र द्वयमनाकरं । कचिदेकोनविंशतिः प्रवानते तद्पि तथैव तन्त्रान्तरोक्तसंख्यायां वा तेषां प्रवेशोऽस्तु ॥ ६ ॥

(२ चतुर्धरी) सर्वे भूतं प्राप्तं यया सा। तथा खर्गो दिव्यमनुभाव्यं सुखं मुक्तिः कायलापायः ते प्रदातुं शीलं यस्याः। एवं यदातदास्माभिः स्तुता लिमल्यन्वयः। यदेति वेल्थर्थे। वाशब्दः पक्षान्तरे। अथवा काः परमोक्तयः प्रधाना वाच-स्तव स्तुतये भवन्तु। न का अपीति यावत्। कश्चिदाह। सर्वभूता यदा सर्वप्राणिनां शुभावहा भाग्यदा लिमिति ॥ ६॥

(३ शान्तनवी) पुनरिष देव्याः स्तुतिनं घटत इत्याह । परमोक्तिः स्तुतिरिति स्तुतिलक्षणं । तत्र देवी सर्वभूता इतीदं स्तुतिपदं । एवंच सित वृमः । हे देवि भुक्तिभुक्तिप्रदायिनी लं यदा सर्वभूतासि सर्वात्मासि सर्वांभृतासि विश्वरूपासीति स्तुता संनुताऽभूत्वदा स्तुतये स्तुत्ये स्तुत्ये संतुत्ये का वा नाम परमाः श्रेष्ठाः उक्तयः वर्णनाः स्तुतयः भवन्ति। न का अपि-स्युः । इह हि परमा श्रेष्ठाः उक्तर्यः वर्णनाः स्तुतयः भवन्ति। न का अपि-स्युः । इह हि परमा श्रेष्ठाः उक्तर्यः वर्णनाः स्तुतयः भवन्ति। न का अपि-स्युः । इह हि परमा श्रेष्ठाः उक्तर्यः वर्णनाः स्तुति स्तुतिलक्षणं। ततश्च तच्च किंचित्स्वरूपं भावाभावात्मकं संभवेत्त्राम सर्वमित्युः चरते । श्रद्धाः च कारणाभावात् । ततश्च सर्वनाम देव्येव । देवीरूपमेन देवीरूपं नाम सर्वमेव । एवं सिध्यित सर्वभूता देवीति यदा स्तुता तदा सर्वस्य च देव्याश्च ऐक्याद्भेदाभावात् किं स्तुत्यं का वा स्तुतिः स्यादिति तात्पर्यादाह । का भवन्ति परमोक्तयः इति । का परमोक्तयः याभिः स्तूयते देवी न कापि । 'युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु' । सर्वभूता सर्वण विश्वेन समेत्यर्थः । कीदशी देवी अयदा ग्रुभावहविधिदा । भुक्तिभौगः भुज्यते वा भोगः स्वर्गादिभुक्तिः । मोक्षोऽपवर्गः तो प्रद्दाति मुक्तिदा । यद्वा भुक्तेभुक्तिश्चरेता वहति व्यदाधिमित्रा । श्रिक्तमुक्तिप्रदायिनी । यद्वा प्राप्ते । भुक्तिमुक्ती प्राति लोकेभ्यः पूर्यित भुक्तिमुक्तिप्रा । 'आतोऽनुपसर्गे कः' दियच्यते रिक्षच्यति दियनी । 'भिव-ध्यदाधर्मण्ययोणिनः' भुक्तिमुक्तिप्रा चासौ दायिनी रिक्षका चेति कर्मधारयः । व्याहारा उक्तयः । परमाः श्रेष्ठाः स्तुतयः । ताद्ययं चतुर्थी ॥ ६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) पुनरिप सुतेरघटनामाह। सर्वेति। सर्वभूता विश्वात्मिका देवी द्योतनशीला स्वर्गमुत्तयोः प्र-कर्षेण दात्रीति यदा लं सुता तदा वा सुतये परमा अधिका उक्तयः का भवन्तु। न कापीत्पर्थः॥ ६॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) सर्वभूतेति ७॥६॥

(६ दंशोद्धारः) सर्वभूतित । सर्वभूतं प्राप्तं यदा । यदेखव्ययं । वेदये यदि त्वं स्वर्गमोक्षप्रदा तदा तदा-साभिः स्तुतेलन्वयः । सर्वात्मिकायाः स्तोतुमशक्यलादिति भावः । वाशब्दः पक्षान्तरे । अथवा का वाचस्तव स्तुतये भ-वन्तु । न कापील्यर्थः । यद्वा सर्वभूतानां अयदा शुभभाग्यदा त्वं अतः का वाचस्तव स्तुतये समर्था इत्यर्थः । 'अयः शुभभाग्यदा त्वं अतः का वाचस्तव स्तुतये समर्था इत्यर्थः । 'अयः शुभभाग्यदा त्वं अतः का वाचस्तव स्तुतये समर्था इत्यर्थः । 'अयः शुभभावहो विधिः' ॥ ६ ॥

# सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ (१ गुप्तवती)॥ ७॥

(२ चतुर्धरी) तथाप्युपगम्य स्त्यस एवेलाह । सर्वस्येति । अपवर्गी मुक्तिः । नारा आपो अयनं यस्येति नारायणः परमातमा तस्येयं शक्तिनीरायणी तस्याः संबुद्धौ । ते तुभ्यम् ॥ ७॥

(३ शान्तनवी) हे देवि सर्वस्य जनस्य जन्तोः हृदि चेतिस बुद्धिरूपेण संस्थिते हे सर्वजनहृदयस्थिते बुद्धिबुद्धि-रूपे हे खर्गापवर्गदे हे नारायणि नमस्तेस्तु । हे देवि संस्थिते सम्यगवस्थिते । 'संस्थाधारे स्थितौ मृतौ' स्वर्ग चापवर्ग मोक्षं च ददाति खर्गापवर्गदा । 'आतोऽनुपसर्गे कः' । नरः कश्चिद्दषिः । नरस्यापत्यं नारायणः । 'नडादिभ्यः फक्'। फस्यानयः । नारायणस्य स्त्री मायोपचारात् नारायणी । विष्णुमायेत्यर्थः । यद्वा 'आपो नारा इति प्रोक्ताः'। नारमम्मयमयनमस्य नारायणः । संज्ञायां णत्वं । यद्वा नराणां समृहो नारमयनमस्य नारायणः । तस्य स्त्री नारायणी लक्ष्मी तत्संबुद्धौ हे नारायणि । 'का- त्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभात्' इति कात्यायन्याः स्तुतौ प्रकृतायां नारायणीनमस्कृतिः श्रियः समस्ताः कात्यायन्यंशा एवेति प्राक्प्रणीतलात्कार्यभेदमात्रभिन्नलेपि तयोरैक्यादविरुद्धलमवगन्तव्यम् ॥ ७॥

(४ नागोजीसट्टी) तथाप्युपगम्याप्याह । सर्वस्येति । बुद्धिनिश्वयात्मकज्ञानं तद्वारैव स्वर्गापवर्गदा सं नारायणस्य विष्णोः शक्तिनीरायणी तत्संबोधने बुद्धसत्त्वप्रधाना वैष्णवी समिति ध्वन्यते । ते तुभ्यं । यद्वा नारस्य जीवसमूहस्यायनी स्थानभूता तद्वृपा तत्साधनम् ॥ ७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) सर्वस्येति ८॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) अतः केवलं तव नामभिर्नमस्कारमेव कुर्मह इल्लाहुः । सर्वस्येलादि । बुद्धिरूपेण अध्यवसाय-कार्यन्तः करणरूपेण नारायणि नारा आपोऽयनं यस्येति नारायणः । यद्वा नराणां समृहो नारं 'तस्य समूहः' इल्लण् । तद्यनं यस्येति नारायणः सर्वान्तर्यामी । यद्वा नारस्य जीवसमूहस्याऽयनं प्रवृत्तिर्यसात् । अथवा न विद्यन्ते अरा दोषा यस्मिस्तन्नारं श्वेतद्वीपं वैकुण्ठं वा तद्यनं यस्येति नारायणः । नारं जीवसमूहमयते जानाति वा नारायणः । अयतेर्गलर्थ-लाद्गल्यर्थानां ज्ञानार्थलात् नारमयति प्रवर्तयतीति ण्यन्तादिष बाहुलकात्कर्तरि ल्युट् । नारायण इति केचित् । अरा दो-षास्तद्भिन्ना नारा गुणास्तेषामाश्रय इति वार्थः । यद्वा नराणां संवन्धः नारो ब्रह्मा । संवन्धश्चोत्पादोत्पादकलं तस्याऽयनं सर्वान्तर्यामिलात्सोऽयनं यस्येऽल्यर्थो वा । यद्वा नरस्य वसुदेवस्थापत्यं नार्रायणः । नडादिलात्फक् 'पूर्वपदात्संशायाम्' इति णलं । तस्य शक्तिर्नारायणी तत्संबुद्धः । ते तुभ्यम् ॥ ७॥

## कलाकाष्ट्रादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते.।। ८ ॥

(१ गुप्तवती) कलाकाष्ट्रीत । परिणामेति षड्भावविकाराणामुपलक्षणम् ॥ ८॥

(२ चतुर्धरी) कला त्रिंशत्काष्टात्मकः कालः । काष्टाः अष्टादश निमेषात्मकः । आदिशब्दो निमेषमुहूर्तागुपसंप्रहार्थः । विश्वस्य जगतः परिणामोऽन्यथाभावः । भावान्तरापत्तिरिति यावत् । विश्वस्य उपरती नाशे शक्ते आसक्ते । प्रवृत्ते इति या-वत् । तालव्यपाठे शक्ते समर्थे ॥ ८ ॥

(३ शान्तनवी) 'अष्टादशनिमेषासु काष्टा त्रिशत्तु ताः कला' इसिधानात्काष्टास्यः कालः अष्टादशनिमेषकः । कलाख्यस्तु कालः त्रिशत्काष्टात्मकः इति काष्टा कलातो न्यूनेति कृला काष्टाकलादिरूपेणेति पाटः सभ्यः । हे काष्टाकलादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्य खलु काष्टाकलाक्षणमुहूर्ताहोरात्रपक्षमासर्लयनसंवत्तरादिकालरूपेण परिणामप्रदायिनि वाल्ययौवनवार्धकादिवयोविशेषपरिणामकारिणि । तथा विश्वस्य उपरतौ विषये विश्वस्यावसाने च विषये या शक्तिः तत्सं- बुद्धौ हे शक्ते । यद्वा विश्वस्योपरतौ विषये शक्ता समर्था रुद्धणा तत्संबुद्धौ हे शक्ते हे समर्थे हे नारायणि नमोऽस्तु ते नमस्ते तुभ्यमस्तु । नारायणीति । अय गतौ । इण् गतौ । इ गतौ । अय्यते इयते वा अयनः परमात्मा । कर्मणि लुद्ध । पुष्टिङ्गता तु प्रयोगतः । 'लिङ्गमिशाच्यं लोकाश्रयलालिङ्गस्य'इति वचनात् । नराणामयनः नारायणः । 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः' इति णलं । नारायणस्य परमात्मनः इयं माया नारायणी विष्णुमाया । अन्यथा नारायणस्य विष्णोरियं नारायणीयेति 'वृद्धाच्छः' स्यात् । तस्मात्संवन्धेऽणेव । तत्संबुद्धौ हे नारायणि । नमनं नमो नितः प्रद्वीभावः परिणामः प्राणिकायावयवोषचयलक्ष-णावृद्धिः तां प्रद्वाति परिणामप्रदायनी । 'सुप्यजातौ णिनिः' । 'आतो सुक् चिण्कृतोः' ज्ञापकसिद्धमनित्यमिति क्रिक्त्योपसर्गादिषि णिनिः । दुग्धं दिधरूपेण परिणमतीत्यादौ परिणामो रूपान्तरावाप्तिर्वृग्धादिस्वरूपाद्वितः । परिणामप्रदायिनीति तु पाठे परितो मानमियत्त्वया परिच्छेदः प्राणिकायादैः कालकृताशरीरावस्थायौवनादिवयः तस्य परिच्छेदः परिमाणं एतावत्कालपरिमितमितं वाल्यमेतावत्कालपरिमितं यौवनमित्यादिशरीरावस्थापरिच्छेदः तत् प्रद्वाति परिणामप्रदायिनी तत्सबुद्धौ हे परिणामप्रदायिनि ॥ ८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) कलेति । कलेति त्रिंशत्काष्टाः । अष्टादशनिमेषाः काष्टा । आदिना क्षणमुदूर्तादयः । परि-णामो जनानामवस्थाविशेषः तेनाखण्डकालरूपत्वं । तदेव पुनराह । विश्वस्थोपरतौ नाशे शक्तिः । नानाशक्तिमतीत्वर्थः । कालस्यैव जगद्भकत्वात् ॥ ८ ॥

( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) कलाकाष्ट्रादीति ९॥ ८॥

( ६ दंशोद्धारः ) कलेति । त्रिंशत्काष्टात्मकः कालः कला । काष्टापश्चदशनिमेषात्मकः । आदिना मुहूर्तादीनां सं-यहः । तद्गुपेण परिणामस्याऽन्यथाभावस्य रूपान्तरापत्तेः प्रदायिनी उपरती नाशे शक्ते समर्थे । सक्ते इति पाठे प्रवृत्ते इत्यर्थः ॥ ८ ॥

# सर्वमङ्गलमाङ्गलये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ (१ ग्रुप्तवर्ता) ॥ ९॥

(२ चतुर्धरी) सर्वेषां मङ्गलादीनां यन्माङ्गल्यं मङ्गलखभावस्तद्वृपे। मङ्गलानामपि मङ्गलं लभेवेत्यर्थः। शिवे कस्याण-कारिणि शरण्ये शरणार्हे। आश्रयणीये इतियावत्। त्रीण्यम्बकानि नेत्राणि यस्याः 'स्त्रियां दृष्टिदशौ देवदीपो लोचनमम्बकं' इत्यभिधानात्। गौरि गौरवर्णे॥ ९॥

(३ शान्तनवी) सर्वणि मङ्गलानि शुभानि यतः स्युः सा सर्वमङ्गला उमा रमा च । मङ्गलेभ्यो हिता मङ्गल्या 'उगवादिभ्यो यत'। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये इति वृद्धिपाठपक्षे तु मिंग गतौ मङ्गयते मङ्गलानि मङ्गलेभ्यो हिता मङ्गल्या मङ्गल्येव माङ्गल्या । 'अन्येषामि ह्रयते' इति दीर्घः पुरुषवत् । किश्वत्ताह । 'गुणवचनबाह्मणादिभ्यः कर्मणि च' इति कर्मणि ष्यमिति तत्र । तस्य हि अर्थसङ्गल्याभावस्तावदास्तां । स्त्रियां टापं वाधिस्ता षिलात् डीषि माङ्गलीस्येच स्यात् । नतु मङ्गल्येति स्पिसिद्धिरिति तदुपेक्षणीयं प्रेक्षावद्भः । शिवा भवानी रुद्राणी तस्याः संबुद्धौ हे शिवे । यद्वा शिवा मङ्गलोपेति रमापि शिवा भवति । हे शिवे हे रमे सर्वेषामर्थानां साधिका साधियत्री उमा रमा च । हे सर्वार्थसाधिके । 'अर्थोभिधे-यरैवसु प्रयोजनिवृत्तिषु' 'शरणं गृहरिक्षित्रोः' शरणेषु गृहरिक्षितृषु साधुः प्रवीणा योग्या च शरण्या उमा रमा च । 'तत्र साधुः' इति यत् । हे शरण्ये हे रिक्षितृषु प्रवीणेषु सोमसूर्याप्रिरूपाणि त्रीण्यम्वकानि अक्षीणि यस्याः सा त्र्यम्वका उमा । त्रयोऽम्वकाः पितरो रक्षकाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वररूपाः परिवारभूता यस्याः सा त्र्यम्वका उमा रमा च हे त्र्यम्वके । त्रयाणं लोकानां अम्बकः पितेलागमः । गौरी उमा । यद्वा गुङ् अव्यक्ते शब्दे । गृयते अव्यक्ते गुप्तं शब्दयते मनसा गृह्यते ध्यायते गौरी उमा रमा च । 'ऋजेन्द्र' इत्युणादिस्त्रोण रिनप्रत्यये गुङो वृद्धिनिपाल्यते । 'गौरोऽरुणे सिते पीते' गौरादिलान्डीप् । नारायणस्य भगवतः स्त्री नारायणी लक्ष्मीः । यद्वा अयः शुभावहो विधिः । यत्र परमात्मिन स अयनः परमात्मा । पामादिलान्मलर्थीयो नः । नृ नये। नयो नीतिः । भावे ऋदोरप् । नरणं नरः नरेण नयेन अयनः नरायणः परमात्मा नरायणस्य परमात्माः इयं माया नारायणी विष्णुमाया उमा रमा च हे नारायणि नमोऽस्तु ते । 'नमः स्वस्ति' इति चतुर्थी ९

(४ नागोजीभट्टी) सर्वेति । सर्वमङ्गलानां मङ्गललरूपे शिवे कत्याणकार्त्र शरण्ये शरणार्हे व्यम्यके त्रिनेत्रे गौरि गौरवर्णे । अनेन शैवीलमप्यस्याः ध्वनितम् ॥ ९ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) सर्वमङ्गलेति १०॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) सर्वेषां मङ्गलां यन्मङ्गल्यं मङ्गलभावस्तयस्याः।भावे ध्यित्र वृद्ध्यऽभाव आर्षः। माङ्गल्य इति पाठः सुगमः। शिवे कल्याणकारिणि शरण्ये शरणाऽहें त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्याः। 'स्त्रियां दृष्टिदशौ देवदीपो लोचनम-म्बकं'इत्यभिधानात्संज्ञाशब्दानामव्युत्पन्नलेन प्रत्ययस्थलाभावादिलं न। अम्बिकेति पाठे अबि शब्दे। पचाद्यच् । त्रयो अम्बाः वर्णाः अकारोकारमकाराः प्रतिपादका यस्याः। प्रणवप्रतिपाद्ये इत्यर्थः। स्वार्थे कः। गौरि गौरवर्णे ॥ ९॥

# सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनाति । गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तु ते ॥ १०॥ (१ गुप्तवती ) ॥ १०॥

(२ चतुर्धरी) सृष्ट्यादीनां शक्तयो ब्रह्महरिहरात्मकाः तद्भृते तत्स्वरूपे सनातिन नित्ये गुणाश्रये गुणभावने । स हि प्रधानोपहितः सलायधिकरणं भवति गुणमयप्रकृतिभावेन । सा हि सलरजस्तमसां साम्यावस्था । यद्वा गुणाश्रया व्योमा-दिभावेन । गुणमया शब्दादिभावेन । स्वरूपे मयिह्वधानात्तद्विता नानाविधाः प्रत्ययाः स्युरिति महाभाष्यस्मरणात् डाप् प्रत्ययः ॥ १० ॥

(३ शान्तनवी) जगतां सृष्टेः सगस्य स्थितेर्वर्तमानस्य विनाशस्य प्रलयस्य हे शक्तिभूते शक्तिरित्यंवभूता जाता। हे शक्तिरूपे। जगतः सगिस्यितिसंहारकरणविषये या शक्तिः शक्तता सामर्थ्यरूपा तद्भृता देवी तत्संबुद्धौ हे शक्तिभूते। यद्वा ब्राह्मी शक्तिः सृष्टौ वैष्णवी शक्तिः स्थितौ माहेश्वरीशक्तिर्विनाशे तद्भृता त्रिशक्तिभूता या शक्तिः सा सामान्येन शक्तिभूता हे शक्तिभूते। यद्वा शक्तीनां भूः कारणभूतिः परमात्मा तेन ऊता गुम्भिता तन्तुनेव प्रोता। ऊयी तन्तुसंताने वृः। यद्वा शक्तीनां भृतिरवताररूपा शक्तिभूतिः हे शक्तिभूते। यद्वा शक्तीनां भुवः भूमयः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः तेषां ऊतिः संघटना तन्तुनेव गुम्भनं सन्ततनं शक्तिभृतिः। वेत्रः स्त्रियां क्तिन् । हे शक्तिभूते हे सनातिन 'सायं चिरं' इत्यादिसूत्रेण ल्युस्तुट्च । स्त्रियां टिन्तान्डीप्। 'सनात्सनातना नित्ये' शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदातनसनातनाः' हे शाश्वति। हे गुणाश्रये गुणाः आश्रयो यस्याः सा गुणाश्रया। गुणाः सत्तं रजस्तमश्वेति त्रयः। गुणेषु वर्तमानेत्यर्थः। यद्वा गुणानामाश्रयो यत्र सा गुणाश्रया हे गुणाश्रये। यद्वा

सलादिगुणयुक्ता गुणाः यथायोगं ब्रह्मादयस्ते आश्रयो यस्याः सा गुणाश्रया हे गुणाश्रये हे गुणमये। मय गतौ। मयते ग-च्छिति लोकान्माया। पचाद्यचि स्त्रयां टाप्। गुणैर्मया गुणमया। गुणैर्गतिमतीस्थिः। यद्वा हे अगुणमये अगुणं ब्रह्म मयते मया अगुणेन ब्रह्मणा मया गमनपरा अगुणमया हे अगुणमये। ब्रह्मतत्त्वेन मयमाने इस्थिः। गुणाश्रये गुणमिय इति पाठे तु गुणानां विकारः गुणमयी। यथायोगं हे गुणमिय। 'भयड्वैतयोर्भाषायां' इस्यादिना मयट्। स्त्रियां टिदन्तलान्डीप्। यद्वा गुणेभ्यो हेतुभ्य आगता गुणमयी। हे गुणमिय। 'हेतुमनुष्येभ्यः' इस्यिकृत्य 'मयट् च' इति मयट्। यद्वा गुणाः प्रकृता उच्यन्तेऽस्यां गुणमयी देवी हे गुणमिय। 'तत्प्रकृतवचने मयट्'। यद्वा हे अगुणमिय हे नारायणि नमोस्तु ते। नारायणस्य स्त्री नारायणी लक्ष्मीः हे लिक्ष्म नमस्तेस्तु। यद्वा अय्यते ईयते गम्यते प्राप्यते अयना मुक्तिः। ऋशब्द अदितीवाची। अरोऽपत्यानि पुमांसः आरा देवाः। नशब्दो नञ्समानार्थोऽननुबन्धकः। न सन्स्यद्याप्यारा देवाः साधकत्वेन यत्र सा नारा। नारा चासौ अयनी चेति नारायणी मुक्तिः। देवैरप्यद्यापि दुष्प्राप्येस्थिः। तत्संबुद्धौ हे नारायणि हे मुक्ते नमो-ऽस्तु ते॥ १०॥

(४ नागोजीभट्टी) सष्टीति । आदार्धेन ब्रह्मादीनां सच्चादिशक्तिः लमेवेत्युक्तं । सनातिन नित्ये गुणानां महदा-दीनां आश्रयभूते अगुणमये अविद्यमानगुणकृतविकारे ॥ १०॥

(५ जगश्चनद्रचान्द्रका) सृष्टिस्थितीति ११॥ १०॥

(६ दंशोद्धारः) सष्टीति । सष्ट्यादीनां शक्तयो विधिहरिहरूपाः तद्भ्ते तद्भ्ये सनातिन नित्ये गुणाश्रये पुरुषरूपे गुणमये सलायात्मकप्रकृतिरूपे । मयष्टिलान् डीषि प्राप्तेपि छान्दसलादाय् । यद्वा डुमील् प्रक्षेपे । ण्यच् मयः प्रक्षेपः । गुणानां मयोऽस्लायां । अगुणमये निर्गुणे इति वा छेदः ॥ १० ॥

#### शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥

(१ गुप्तवती )॥ ११॥

(२ चतुर्धरी) शरणेति । दीना व्याध्यादिदुःखभाजः । आर्तास्तरकरादिपीडिताः । शरणागता ये दीनार्तास्तेषां परित्राणमेव परायणमभीष्ठं यस्याः 'परायणमभीष्ठं स्यात्तरपराश्रययोरिप' इति नामशासनात् ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवी) 'शरणं गृहरक्षित्रोः'। शरणं रिक्षतारं आगताः रक्ष रक्षेति प्रपन्नं प्राप्ताः शरणागताः त एव दीनाः आतीश्व दुःखिताः लोकाः तेषामापन्न्रो दुःखेभ्यः परित्राणं परिरक्षणं तदेव परं मुख्यमुद्दिश्यमयनं वर्त्त प्रसरणं च यस्याः सा तत्संबुद्धौ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे। सर्वस्य लोकस्य आर्तिहरे पीडादूरीकित्रं। 'हरतेरनुयमनेच' हे दुः-खहारिणि हे भगवति हे नारायणि नारायणस्य स्त्रि हे लिक्ष्म हे वैष्णवप्रकृते नमस्तेस्तु। यद्वा न आरायणि न मः अः तुते इति छेदः। न इति देवमाता मः शिवः अः विष्णुः। द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमप्रतिषिद्धमर्थं गमयतः। उर्देवमातुरपत्यानि। पुमांसः आराः ऋभवः देवाः। आय्यते ईयते अयनी आराणां देवानामयनी आराधनीया ध्यातव्या देवता आरायणी 'पूर्वपदासं-ज्ञायामगः' इति णत्यं। हे आरायणि त्यां मः शिवः अः विष्णुः न तुते अपितु स्तुते नौत्येव। 'मः शिवश्वन्द्रमाश्व स्यात्'। 'अकारो वासुदेवः स्यात्'। युक् स्तुतौ लङात्मनेपदम्॥ १९॥

( ४ नागोजीभट्टी ) शरणेति । दीनाः सर्गोदिदुःखभाजः । आर्ताः तस्करादिपीडिताः । परायणस्तत्परः तदु-

पपादकमातिहरे इति नियताः । आर्तेः पीडायाः हन्त्रीत्यर्थः ॥ ११ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) शरणेति १२॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) शरणेति । दीनाः कार्श्यादिदुःखभाजः । आर्तास्तरकरादिपीडिताः तेषां परित्राणं रक्षणमेव परायणमभीष्टमस्याः । 'परायणमभीष्टं स्यात्तत्पराश्रययोरिप' इत्यभिधानात् ॥ ११ ॥

### इंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१२॥

(१ गुप्तवती) कौशेति । कुशं जलं तस्येदं कमण्डलु कौशं तद्रताम्भःसेचिके ॥ १२ ॥

( २ चतुर्घरी ) कुशस्येदमम्भः कौशाम्भः कुशमन्त्रितं जलं तत् क्षरतीति वुण्प्रस्ययः ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवी) हंसैर्युक्तं विमानं देवतायानं तत्र तिष्ठति हंसयुक्तविमानस्था तत्संबुद्धौ हे हंसयुक्तविमानस्थे। यद्वा हंसैर्यतिविशेषैः सूर्येश्व युक्तं समाश्रितं यत् विमानं विगताहंकारं परब्रह्मतत्त्वं तत्र तिष्ठति हंसयुक्तविमानस्था हे हं-सयुक्तविमानस्थे हे परब्रह्मतत्त्वस्थे। 'हंसः श्वेतगहत्सूर्ययतिप्राणात्मस्य स्मृतः'। हे ब्रह्माणीरूपधारिणि। अण शब्दार्थः। 'वेद-ख्तं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापितः'। ब्रह्म आणित पठित । यद्वा ब्रह्म अणयित पठयित ब्रह्माणी । ब्रह्मशक्तिंदेवता। अणेतराणयतेर्याः(१) कर्मण्यणि स्त्रियां डीप्। ब्रह्माण्याः रूपमाकृतिः तत् धरित धारयित वा ब्रह्माणीरूपधारिणी तत्संबुद्धौ हे ब्रह्माणीरूपधारिणि। रूप रूपिकयायां चुरादिः। रूप्यते कथ्यते रूपं। प्रातिपदिकं गृह्मतेऽत्र नतु प्रशंसायां रूपप्रस्थयः।

[एकादशोऽध्यायः ११

अन्यथा ब्राह्मणिरूपा इतिवत् घरूपकल्पसूत्रेण हस्वलं स्यात् । हे कौशाम्भःक्षरिके । कुशो दर्भः तस्येदं कौशं कौशं च तत् अम्भश्व कौशाम्भः । क्षर संचलने । क्षरणं क्षरः । घनि संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इत्यत् उपधाया वृद्धभावः । यद्वा 'घन्यं किष्मानं' । कौशाम्भसः क्षरः सेचनं कौशाम्भक्षरः तं करोति इति णिचि ण्युल् । वोरकः स्त्रियां टाप् । 'प्रत्ययस्थात्कात्प्वस्थात इदाप्यसुपः' इति इलं । तत्संबुद्धौ हे कौशाम्भःक्षरिके शत्रुषु कुशोदकक्षेपणं कुवित्यर्थः । यदुक्तं । 'कमण्डलुजला-क्षेपहतवीयीन्हतौजसः। ब्रह्माणी चाकरोच्छत्नृन्येन येन स्म धावति'। यद्वा क्षरं करोति क्षरयित क्षरिका आसेकी। कौशाम्भः क्षरिका । अणिजन्तस्येति भावः । क्षरतेस्तु ण्युलि क्षारिका । यद्वा कौशाम्भः क्षरत्यासिवित कौशाम्भःक्षरी । कर्मण्यण् । डीप् । खार्थे कः । 'केणः' इति इत्तः । यद्वा कुशसंवन्थी अम्भसः क्षरः आयुधलेन यस्याः सा कौशाम्भःक्षरिका । 'शै-पाद्विभाषा'इति कप् । अत्र-पक्षे आप् सुपः पर इति इलं न भवति। ब्रह्माणीरूपमुक्तं प्राक् । 'इंसयुक्तविमानस्था साक्षसूत्रक-मण्डलुः । आयाता ब्रह्मणः शक्तिक्रह्मणी साभिधीयते'। हे देवि हे भगवति हे नारायणि नारायणस्य स्त्रि लक्ष्म नमस्तेऽस्तु । यद्वा नारायणि नमोस्तुते। ना अ आ ऋ आ अयनि न मा उः स्तुते इति छेदः । ना पुरुपः । 'अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पितामहः' । ऋ इति देवमाता । ऋभुशब्दप्रयोगदर्शनात् । आ इति आङ्जपर्माः । अयनि इति संबुद्धन्तं पदं । न मा इति द्वौ प्रतिषेषौ । उकारस्तु महेश्वरः । स्तुते इति । पुत्र स्तुतौ इत्यत्र आसमनेपदं । अय गतौ इण् गतौ 'कृत्यल्युटो व-हुलं' इति कर्मणि लयुट् । आसमन्ताद्यते ईयते वा आयनी उपासनी इष्टदेवता । उद्देवमातुः आयनी 'इको यणचि' । रा-यनी 'पूर्वपदात्संज्ञायमगः' इति णलं । तत्संबुद्धौ हे रायणि हे देवि हे देवमातुरदितेरभीष्टदेवते लं आश्र ब्रह्मा अश्व विष्णुः उश्च महेश्वरः इति त्रिमूर्तिलक्षणो ना पुरुषः मा न स्तुते न स्तुते इति मा । अपि तु परां देवतां लां स्तौत्येव ॥ १२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) हंसेति । हंसयुक्तविमानस्थिते ब्रह्माणीरूपधारिके कुशं जलं तस्यायं कौशः कमण्डलुः तद-म्भसः क्षरिके सेचिके ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) हंसयुक्तेति १३॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः) हंसेति । कुशस्येदं कौशं । कुशप्रोक्षितमिति यावत् । तदम्भः क्षरित सिञ्चतीति कौशाम्भःक्ष-रिका । जुलि बृद्धभाव आर्षः । यद्वा कौशाम्भसः क्षरतेः पुचाद्यच् । सैव कौशाम्भःक्षरिका । स्वार्थे कः ॥ १२ ॥

## त्रिश्र् लचन्द्राहिधरे महारूपभवाहिनि।माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १३॥

(२ चतुर्धरी) चन्द्रश्चन्द्रैकदेश: । अहिः सर्पः । माहेश्वरीखरूपेणेति पूर्वार्धेनान्वय: ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) 'अस्ती शूलं रुगायुधं'। धृत्र् धारणे भ्वादिः। धरतीति धरा। पचायच्। त्रिशूलचन्द्राहीनां धरा। अन्यथा कर्मण्यणि आत्स्यात्। त्रिशूलं च चन्द्रश्च अहिश्च धरतीति विग्रहश्रवणात्। त्रिशूलमायुधं। चन्द्रोऽत्रैककलात्मकः। किरीटभूषणौचित्यात्। अहयः फणिनः। द्वन्द्वे थि। बहुष्विनयमः। तत्संयुद्धौ हे त्रिशूलचन्द्राहिधरे हे महायुषभवाहिनि महान् वृषभः महायुषभेण वाहिनी वाहनवती। 'ऋत्रेभ्यो डीप्'। यद्वा महायुषभेण वाहयति खं महायुषभवाहिनी। महायुषभो वाहनं यस्याः सा इति बहुत्रीहौ तु महायुषभवाहिनी स्यात्। यद्वा यूषभं वाहयति यूषभवाहिनी। महती यूषभवाहिनी महायुषभवाहिनी। हे महायुषभवाहिनी। महेश्वरस्येयं शक्तिः देवता माहेश्वरी तस्याः स्वरूपमाकारः तेन ध्येयतया संभाविते हे नारायणि नमोस्तु ते। हे नारायणस्य भगवतः स्त्रि हे लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु। यद्वा अन चेति अन धातुः प्राणनार्थः। अननं अनिः 'इक्कृष्यादिभ्यः' स्त्रियां 'कृदिकारादिक्तनः' इति डीप्। अनी इः कामः एः कामस्य तद्दैवताकस्य वा बीजस्य अनी प्राणस्पायनी। कामः प्राणप्रतिष्ठात्मा। अं विष्णुं राति रक्षकलेन गृह्णाति अरा त्रिलोकी अरायाः त्रिलोक्याः यनी अरायणी। अरायः शरणीकृतविष्णोः त्रिलोक्याः कामः प्राणप्रतिष्ठाभूतः लां भगवतीं उः शिवः ना पुरुषः शिवाख्यपुरुषः। न मा स्तुते अपितु स्तुते स्तौति जपति। द्वौ निषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः॥ १३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) त्रिश्चलेति । माहेश्वरीखरूपेणेति पूर्वार्धान्विय ॥ १३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) त्रिश्लेति १४॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः ) त्रिशूलेति । चन्द्रश्चन्द्रैकदेशः । अहिः सर्पः । माहेश्वरीस्वरूपेणेति पूर्वार्धेनान्वेति ॥ १३ ॥

#### मयूरकुकुटरते महाशक्तिधरेऽनघे। कौमारीक्षपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते।। १४॥

(१ गुप्तवती) मय्रेति । तस्य कुक्कुटः पुत्रः पिच्छं वा । 'कुक्कुटः कुक्कुभे पिच्छे पुत्रे च चरणायुधे' इति मेदिनीति बहुवः । वस्तुतस्तु मयूरः कुक्कुटश्चेति द्वे अपि स्कन्दस्य ततीयावरणस्थदेवते । तदुक्तं शिवार्चनचिन्द्रकायां सुब्रह्मण्यम- नुप्रकरणे 'दलाप्रेषु च पूर्वादि यजेद्देवाननन्तरं । देवसेनापति शक्ति विद्यं कुक्कुटमेव च । मेथां मयूरं वज्रं च द्वीपं लोके-

अरांस्ततः' इति । स्कन्देन हतः ग्रूरपद्मासुर एव मयूरः कुक्कुटश्चेति रूपद्वयं विश्रत्स्वामिनो वाहनं ध्वजश्चेति क्रमेणाभ-विदिति स्कान्दे कथा च ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) मयूरैः कुकुटैश्व वृते विष्टिते इति पाठे मयूरकुकुटौधरतीति कर्तरि क्तः। अषं पापं दुःखं च तद्दीना अनघा तत्संबुद्धिः ॥ १४॥

(३ शान्तनवी) हे अनघे हे कौमारीरूपसंस्थाने अतएव महाशक्तिधरे अतएव हे मयूरकुक्टवृते नमोस्तु ते <mark>नारायणस्य भगवतः</mark> विश्वरूपस्य इयं आकृतिः नारायणीमूर्तिः । छान्दसलादुद्धाच्छमनाश्रित्य सामान्यतोऽणेव । हे नारायणि । यद्वा नराणामयनं नरायणं धर्मार्थकाममोक्षलक्षणं तस्येयं साधिका तत्र जातावतीर्णा तत्साधियतुं वा । शैषिकोण्। नारायणी भगवती । हे नारायणि नमो नमस्तेस्तु । न विद्यते अघं यतः स अनघा हे अनघे । यद्वा न विद्यते अः विष्णुः पूज्यो येषां ते अनाः दैलाः तान् अनान् हन्ति अनघा हे अनघे । 'सप्तम्यां जनेर्डः' 'अन्येष्विप दृश्यते' इत्यत्र अपिशब्दः सर्वोपाधि-व्यभिचारार्थः । तेन धालन्तराद्पि कारकान्तरेपि डो भवति । डिल्यभस्यापि टेर्लोपः । पृषोदरादिलात् हकारस्य घलं । हे विष्णुद्वेषिघातिनि हे कौमारीरूपसंस्थाने 'संस्थाधारे स्थितौ मृतौ' रूपस्य खरूपस्य आकारस्य संस्थितिः सम्यवगस्थानं सिनेवेशः संस्थानं । यद्वा कौमारी षण्मुखीरूपसंस्थानं शरीरावयवसिन्नवेशविशेषो यस्याः सा कौमारीरूपसंस्थाना तत्सं-वुद्धी हे कौमारीरूपसंस्थाने । अतएव हे महाशक्तिधरे महती शक्तिरायुधं महाशक्तिः धरतीति धरा महाशक्तेर्धरा महा-शक्तिथरा । अन्यथा तु विष्रहे कर्मण्यण् स्यात् । महाशक्तिरतिसामर्थ्ये तस्या धरा हे मयूरकुकुटवृते । मीत्र् हिंसायां । त्रयादिः । मीनात्यहीन् मयूरः । मीनातेरूरन् । 'मयूरो बर्हिणो वर्ही कुकुटश्वरणायुधः' कुगुचारणेन कुकुटः । कुट कौ-टिल्ये । पचायच् । मयूरा वाहनीभूताः कीडार्याश्च वर्धिताः कुक्कुटाश्च युद्धचातुर्यदिदक्षौचित्यादुपार्जिताः तैर्मयूरैः कुक्कुटैश्च <mark>रृता वेष्टिता यत इयं कौमारी । तेन वाल्योचिता कुकुटकुतुककीडोक्ता । हे मयूरकुकुटकीडारसरते इलर्थः । यद्वा मयूरैः</mark> कुरुटेश्व वृतिरावणं यस्याः सा तथोक्ता । किन्नन्तं रूपं। यद्वा क्रोश्वव्यूहचकव्यूहादिवत् मयूरव्यूहकुकुटव्यूहौ च सं-प्रामोचितसैन्यसित्रवेशो संविज्ञेयो । यदभ्यधुः । 'व्यूहस्तु वलिवन्यासो भेददण्डादयो युधि'। 'दण्डो मण्डलभोगो चा-प्युत्सन्नश्रावलो हटः । व्यूहस्तेषां विशेषाः स्युश्रकव्यूहादयोऽपि च' इति । तत्रादिग्रहणादिष्टाः कौश्वस्य कार्र्येन मयूर-उक्टकूर्मकुररादयो व्यूहा प्राह्माः । ततश्च मयूरव्यूहकुकुटव्यूहीं ताभ्यां वृता विष्टिता परिवारिता कौमारी हे मयूरकुकुट-व्यूहवृते इत्यर्थः। यद्वा वाहनीभूतलान्सयूरैः कौमारी वृता परिवेष्टिता अथ चेयं कुकुटाख्यालंकारैरावृतलात्कुकुटवृता । कुकु-टाल्यखर्णभूषणभूषितेत्यर्थः । दयभ्यधः । 'कुकुटस्ताम्रचूडेति भूषायामपि दर्यते' । यद्वा मयूराः कुकुटा इव चित्रपुच्छ-विवर्जिताः मयूरकुकुटास्तरावृता । दयभ्यधुः । 'आरक्तनेत्रपिच्छाप्रो मयूरः कुकुटः स्पृतः । वर्हेण वर्जितो वर्ही यः स मयूरकुकुटः' इति यादवप्रकाशः । कुमारः पुमान् मयूरमारोहति कौमारी तु मयूरीमारुह्यतीति भावः । यद्वा मा लक्ष्मीः आः पितामहः इः कामः उः शिवः । उस्त्राता रक्षको विष्णुः रोऽग्निः तैरावृता परिवेष्टिता मयूरवृता अथच सा कुकुटवृता कुक वृक आदाने भ्वादिरात्मनेपदी । ततः कर्तरि किए । कोकन्ते कौमार्याः आज्ञामाददते गृह्गन्ति । दैत्यैः सह संप्रामयितुं कुंकि देवसैन्यानि तान्येव कुटन्ति कुटिलगतीनि भवन्ति वऋबुद्धीनि देलैं: सह. निरुद्धबुद्धीनि भवन्तीति कुटानि । पचा-यन्। ततः कर्मधारयः । कुंकि च तानि कुटानि च कुक्रटानि देवसैन्यानि तैरावृता परिवेष्टिता इति सिद्धं मयूरकुक्रटंवृते इति ॥ १४॥

(४ नागोजिभट्टी) मयूरेति । मयूरकुकुटं तत्पिच्छं तेन वृते कुकुटैः ककुभेऽपि ध्वजेन शिखिवर्हाणामुच्छितेन स-मावृतेति हरिवंशोक्तेः । अनघे अघरिहते कुमारशक्तेरिव रूपं संस्थानं अवयवसित्रवेशश्च यस्याः ॥ १४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मयूरेति १५॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) मयूरेति । धृते इति पाठे मयूरकुकुटयोर्धृतं धारणमस्याः ॥ १४ ॥

## शहचक्रगदाशार्क्वगृहीतपरमायुधे । प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥

(१ गुप्तवती ) शङ्कचकादिभिः सह गृहीतपरमायुधे सङ्गबाणरूपे यया सा ॥ १५ ॥

(२ चतुर्थरी) शङ्कादीनि हीनानि परमायुधानि च यथा। विविधायुधे इति पाठः ॥ १५ ॥

(३ शान्तनवी) गृहीतविविधायुधे इति क्वित्पाठः । हे वैष्णवीरूपे अतएव हे शङ्कचकगदाशार्क्नगृहीतपरमायुधे हे नारायणि हे देवि प्रसन्ना भव । हे नारायणि नमोऽस्तु ते। शङ्कश्च चक्रं च गदा च शार्क्न च धतुः । सेनाङ्गलादेकवद्भावः । श- क्वकगदाशार्क्न तेन हेतुना गृहीतानि परमाण्यायुधानि शङ्कादीनि यया सा तथोक्ता तत्संबुद्धौ हे शङ्कचकगदाशार्क्नगृहीतपर- मायुधे । विष्णोरियं शक्तिर्देवता वैष्णवी जगदवनपरप्रादुर्भावात्तस्या इव रूपमाकृतिर्यस्याः सा तथोक्ता हे वैष्णवीरूपे । यद्वा वैष्णवी इति स्थाः सा तथोक्ता हे वैष्णवीरूपे हे नारायणि । आय्यते ईयते वा अयनी मुक्तिः नराणामयनी न-

[एकादशोऽध्यायः ११

रायणी नरायण्या मुक्तेरियं कारणीभूता नारायणी ब्रह्मविद्या 'ज्ञानादेव तु कैवल्यं' इति सिद्धान्ततः । तत्संबुद्धौ हे नारा-यणि हे ब्रह्मविद्ये हे उपनिषदुत्थितब्रह्मगोचरज्ञानरूपे प्रसीद प्रसन्ना भव । नमश्च ते तुभ्यमस्तु ॥ १५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) शक्वेति शक्वादीनि गृहीतानि परमायुधानि यया ॥ १५॥

(५ जगश्चनद्रचन्द्रिका) शक्कचकेति १६॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १५ ॥

#### गृहीतोग्रमहाचके दंष्ट्रोब्हृतवसुन्धरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १६॥

( २ चतुर्धरी ) उप्रदंष्ट्या उदृता वसुन्धरा यया सा वराहरूपिणि शिवे नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) गृहीतमुपात्तं उग्रं रौद्रं महत् चक्रं वैष्णवायुधं यया सा तथोक्ता तत्संबुद्धौ हे गृहीतोष्रमहाचके दंष्ट्रया उद्भृता वसुन्धरा भूमिर्यया सा तथोक्ता तत्संबुद्धौ हे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे । वराहस्य भगवतो विश्वरूपस्य विष्णोः रूप-माकृतिः तद्वति वराहरूपिणि । यद्वा रूप रूपिकियायां चुरादिः । वराहं रूपं यस्याः कृत्यात्मनः वराहरूपिणी । वराहसद्श्याहिमिति दर्शयतीत्यर्थः । 'सत्यापपाश' इति सूत्रेण रूपाह्शने णिच् । वराहमेवात्मनो रूपं पश्यति वराहरूपिणी तत्संबुद्धौ हे वराहरूपिणी हे शिवे हे सर्वमङ्गले हे नारायणि नुराणामयं नारस्त्रीवर्गः धर्मार्थकामस्तोमलक्षणः नारस्य त्रिवर्गस्य अयनी प्रास्युपयोगदेशिनी सर्वजननी भगवती नारायणी है नारायणि नमस्ते तुभ्यमस्तु । दशन्ति यया दंष्ट्या 'दाम्रीशस' इत्यादिना दशतेः करणे पृन् । षिष्टक्षणो । ङीष् अनित्यः तेन स्त्रियां टाप् ॥ १६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ॥ १६ ॥

(५ जगधन्द्रचान्द्रिका) गृहीतोष्रेति १०॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १६॥

## नृसिंहरूपेणोग्रेण इन्तुं दैत्यान्कृतोद्यमे । त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ १७॥

(२ चतुर्धरी) कृत उद्यम उद्योगो यथा । श्राति त्राणं। हितेन सह वर्तत इति सहिता त्रैलोक्यत्राणसहिता चेति विग्रहः ॥ १७ ॥

(३ शान्तनवी) उप्रेण रौद्रेण नृसिंहरूपेण नृसिंहस्य भगवतो रूपेण दैस्यान् हन्तुं कृतोद्यमे कृतः उद्यमो यया सा है रिवतोद्योगे त्रेलोक्यत्राणसिंहते लोकत्रयस्य त्राणेन सिंहते पूजिते। यद्वा त्रेलोक्यत्राणसिंहते लोकत्रयत्राणदत्तावधाने लोकपरिपालनोद्योगयुक्ते हे नारायणि नमस्ते तुभ्यमस्तु । अय गतौ । इण् गतौ । अय्यते ईयते वा अयनं चतुर्भद्रं नराणां प्राप्तव्यमयनं । कर्मणि ल्युर् । नरायणस्य चतुर्भद्रस्थेयं प्रापियत्री साधियत्री भगवती परदेवता नारायणीत्युच्यते । हे नारायणि नमोऽस्तु ते । 'त्रिवणें धर्मकामार्थेश्चतुर्वगः समोक्षकैः । सवलैस्तैश्चतुर्भद्रं चतुर्णा भद्राणां समाहारश्चतुर्भद्रं तैः धर्मकामार्थैः सबलैः कृत्वा चतुर्भद्रं 'आहुश्चलारि भद्राणि वलं धर्मः सुखं धनं ।। १७॥

( ४ नागोजीभट्टी ) नृसिंहेति । त्रैलोक्यत्राणाय सम्यक्हिते ॥ १७ ॥

(५ जगचन्द्रचनिद्रका) नृसिंहरूपेणेति १८॥ १७॥

(६ दंशोद्धारः) नृसिंहेति । हितेन सह वर्तमाना सहिता त्रैलोक्यत्राणं चासौ सहितमिति विष्रहः । त्रैलोक्यत्रा-णेन सहिते इति वा ॥ १७ ॥

# किरीटिनि महावजे सहस्रनयनोज्ज्वले । वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८॥

(१ गुप्तवती) ॥१८॥

(२ चतुर्धरी) महान्वज्रो यस्याः । वृत्रो विश्वकर्मणोऽपत्यम् ॥ १८ ॥

(३ शान्तनवी) किरीटं मुकुटं यस्याः सा किरीटिनी हे किरीटिनि महत् वज्रमायुधं यस्याः सा महावजा महाहीरा च हे महावजे। 'वजोऽस्त्री रीरके पवी'। किरीटिनि महत् वज्रमायुधं यस्याः सा महावजा सहस्रं नयनानि समाहतानि सहस्र-मयनं। पात्रादिलादस्त्रीलान्डीप् न भवति। तेन उज्वलित प्रकाशते सहस्रनयनोज्वले। यद्वा सहस्रनयने ज्वले इति छेदः सहस्रं नयनानि यस्याः सा सहस्रनयना हे सहस्रनयने। ज्वलित ज्वला पचायच् हे ज्वला। यद्वा सहस्रनयना चासावुज्ज्वला चेति कर्मधारयः। हे सहस्रनयनोज्वले। अनुपसर्गादेवं ज्वलितकसन्तेभ्यो णस्तु वा। तेन णेन मुक्ते। सोपसर्गादनुप-

सर्गोच ज्वलतेः पचायच् भवत्येव । हे वृत्रप्राणहरे । वृत्रो नाम कश्चिद्युरः तस्य प्राणाः तान् हरतीति वृत्रप्राणहरा । 'हरतेरनुयमनेच्' टाप् । तत्संबुद्धिः हे वृत्रप्राणहरे । चकार उक्तमनुक्तं च समुचिनोति । इन्द्रस्थेयमैन्द्री शक्तिर्देवता । हे ऐन्द्रि हे नारायणि नमस्ते तुभ्यमस्तु । नृ नये । नृणन्ति विधयः स्वर्गे नयन्ति लम्भयन्ति पुरुषानेभिरिति नराकृतयः । सुदुरोरिधकरणे अप् । अध्यन्ते ईयन्ते वा श्रुतयोऽनयेति करणे ल्युट् । अयनी श्रुतिर्वेदत्रयी । तस्या इयमिषकरणभूता अकारायक्षरमयी मातृका या सर्वमन्त्रमयी सा भगवती नारायणी तत्संबुद्धौ हे नारायणि नमस्ते तुभ्यमस्तु ॥ १८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) महावज्रे महत् वज्रं यस्याः ॥ १८ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) किरीटिनीति १९॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १८॥

## शिवदूतीस्वरूपेण इतदैत्यमहाबले । घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १९॥

(२ चतुर्धरी) हतं दैत्यानां महाबलं यया ॥ १९॥

(३ शान्तनवी) चण्डिकाशरीराद्विनिर्गता या शक्तिदेंवता सा शिवदूतीनाम देवता दूतं करोति दूतयि। 'तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्। दूती इति णिजन्तो धातुः। शिवं दूतयित संदेशहरं करोतीति शिवदूती। कर्मण्यणि स्त्रियां हीए। शिद्वती इति खरूपं तेन शिवदूतीखरूपेण। यद्वा शिवदूताः खरूपं खभावः तेन साधनेन। हे हतदैत्ये हताः दैत्या यया सा हतदैत्या। हे हतदैत्ये। महदूलं सामर्थ्य सैन्यं च यत्याः सा महावला। हे महावले। 'स्थोत्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः'। यद्वा महान् चलिरुपहारः पूजोपकरणं यत्याः सा महावला तत्संबुद्धौ हे महावले। 'करोपहारयोः पुंसि बिलः प्राण्यक्कजे स्त्रियां'। घोरं भयानकं रूपमाकारो यत्याः सा तथोक्ता। हे घोररूपे। महान् आरावः शब्दो यत्याः सा महा-रावा श्रमालपरिवारत्वान्महाध्विनः हे महारावे हे नारायणि। अन प्राणने। अननं अनिः। स्त्रियां 'इक्र्घ्यादिभ्यः' कृदिकारादिक्तनो वा डीप्। अनि इर्लक्ष्मीः तत्याः अनी यनी अः विष्णुः तेन सहिता यनी अयनी नराणां यनी नरायणी नरायण्याः इयमधिदेवता अधिष्ठात्री नारायणी हे नारायणि नमस्ते तुभ्यमस्तु॥ १९॥

(४ नागोजीभट्टी) शिवेति । हतं दैत्यानां महावलं यया सा ॥ १९॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) शिवदूतीति २०॥ १९॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १९॥

# दंष्ट्राकरालवदने शिरीमालाविभूषणे। चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २०॥

(१ गुप्तवती) ॥ २०॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २०॥

(३ शान्तनवी) दंष्ट्राभिः करालं दन्तुरं तुङ्गं भयंकरं च वदनं यस्याः सा तथोक्ता। हे शिरोमालाविभूषणे। मुण्डं दैत्यं मध्राति मुण्डमथना। मथे विलोडने। नन्द्यादिलाह्युः। यद्वा कर्तरि बहुलं ल्युट्। बाहुलकात् डीबभावः। योगविभागादिष्टसिद्धिरिति तत्संबोधनं हे मुण्डमथने हे चामुण्डे हे कालि हे नारायणि नमोऽस्तु ते। नृ नये। नयो नीतिः नृणन्ति नराः। पचाद्यच्। नयवर्तिनः ऋतुभुजो देवाः तेषामयनी वाञ्छितार्थकरी गतिः नारायणी भगवती हे नारायणि॥ २०॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ २० ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका ) दंष्ट्राकरालेति २१ ॥ २० ॥

(६ दंशाद्धारः)॥ २०॥

# लिस्म लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे। महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते।। २१॥

(१ गुप्तवती) ॥ २१॥

(२ चतुर्धरी) लक्ष्मीति इस्वपाठो बहुसंमतः । केचित्तु लक्ष्मीति पठिला संबुद्धाविष औणादिकप्रस्यान्ततया सिलोपइस्वलयोरभावं सर्मर्थयन्ति । महद्रद्धा तत्प्राप्तिहेतुर्विद्या महाविद्या । उपनिषद्भेपति यावत् । स्वधा पितृहविदीनमन्त्रः तस्याः संबुद्धौ ध्रुवे स्थिरे । महती रात्रिर्महारात्रिः द्विपरार्धावसानजा । महाप्रलयरूपेस्थरेः । महती विद्या महती अविद्या सा च नित्याशुचिदुःखानि नित्याशुचिगुणसुखानुष्ट्यातिः दुःखात्मख्यातिः । महत्तं चास्याः सर्वोवरणसामर्थ्यं ॥ २१ ॥

300

(३ शान्तनधी) नृ नये पचाद्यच् । नृणांनेत नराः । नराणामयनी वृक्तिः नारायणी । तस्याः इयं साधिका धनादिरूपा अधिदेवता च नारायणी हे नारायणि हे लक्ष्म नमोऽस्तु ते । हे नारायणि हे लक्ष्मे नमोस्तु । हे नारायणि हे महाविद्ये महित विद्ये परमात्मगोचरज्ञानरूपे नमोस्तु ते । हे नारायणि हे श्रद्धे आस्तिक्यबुद्धिस्त्रभावे नमोऽस्तु ते । हे नारायणि हे ध्रुवे हे
शाश्वित हे ब्रह्मरूपे नमोऽस्तु ते । हे नारायणि हे महारात्रे हे महित रात्रे हिरण्यगर्भावसानकालरूपे नमोऽस्तु ते । यद्वा
महितीरात्रिः हे हिरण्यगर्भोदयकालरूपे नमोऽस्तु ते । यद्वा हे महारात्रे अनल्पतमोधिकरणरूपे । यद्वा महारात्रिरित सविप्राणिमोहकरी देव्येवोच्यते । अतएव हे महामाये हे महित माये सर्वजगत्कारणीभूते । यद्वा हे महित अमाये हे नारायणि नमोऽस्तु ते । महारात्रि इति पाठे तु 'रात्रेश्वाजसौ' इति संज्ञायां डीप् । छन्दस्येव । तिमिरपटलैरवगुण्ठिता राज्य
इति तु जसन्तः प्रयोगो वाह्वादौ कृदिकारादिक्तनो वा डीष् वक्तव्य इति ज्ञेयः । उणादावदेश्विन् अत्रिः मुनिः । बाहुलकात् रात्रेरिप त्रिन् । रात्रिः रात्री च राति सुखं रात्रिः ॥ २९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) हे लक्ष्म महाविद्या उपनिषत्। श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः। पुष्टिसहिते खधे महती अविद्या सर्वावरणसमर्थो महामोहः तद्ग्पे॥ २१॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) लक्ष्म लजेति २२॥ २१॥

(६ इंशोद्धारः) लक्ष्मीति । महती ब्रह्मप्रापिका विद्या उपनिषद्भूपा महारात्रिः कल्पान्ते प्रलयात्मिका महती ब्रह्मादिमोहिका अविद्या च ॥ २१ ॥

#### मेधे सरस्वति वरे भूति वाभ्रवि तामसि । नियते तं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२२॥

(१ गुप्तवती) भूतिवाभवीत्येकं पदं। 'बभुस्तु नकुले विष्णौ' इत्यमरः। बभू रजोगुण इति केचित् ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी) मेधा बहुग्रन्थधारणशक्तिः। सरस्तती वाग्देवता। वरे श्रेष्ठे भूतिः सलं। कारणे कार्योपचारात् त-योगाद्भृतिः सालिकी तस्याः। बाभ्रवीति बभुशब्देनात्र रजोगुणो विवक्ष्यते। तयोगाद्वाभ्रवी राजसीत्यर्थः। तस्याः संबुद्धौ। तामसी तमोगुणवती तस्याः संबुद्धौ अथवा भूतिरुत्तरोत्तरसंपित्तः बाभ्रवी वभुवंशभवा या देवीत्यर्थः। अन्य आह भूति-देवयोनिः बाभ्रवी वैष्णवी 'विपुले नकुले विष्णौ बभुर्ना किपले त्रिषु' इत्यभिधानात्। तामसी निद्रा पुष्टिर्भूतीति छान्दसला-देकलाभावः। नियते निश्चये दीक्षेति यावत्। प्राचीनं कर्म अवश्यंभावो वा तस्याः संबुद्धौ॥ २२॥

(३ शान्तनवी) हे नारायणि हे मेथे नमोऽस्तु ते । 'धीर्धारणावती मेथा'। अण शब्दार्थः। अण्यन्ते कथ्यन्ते अणिः सेधादिः। 'इक्कृष्यादिभ्यः' कृदिकारादिक्तनो वा डीप्। अणी मेधादिः ई इत्यस्याः लक्ष्म्याः अणी मेधादिः यणी नराणां समूहो नारं नारेण आसमन्तात् श्रिता यणी नारायणी हे नारायणि हे मेधे हे धारणारूपे हे भूते अतीते। यद्वा 'भूति-भंसानि संपदि' भूतिर्जन्म च। हे नारायणि हे संपद्रूपे ऐश्वर्यादिरूपे नमोऽस्तु ते। हे नारायणि हे वाभ्रवि विभित्तं वश्चः विष्णुः तस्येयं भगिनी वाभ्रवी वैष्णवी हे वाभ्रवि नमोऽस्तु ते। 'विपुले नकुले विष्णो वश्चर्ना कपिले त्रिषु'। हे तामिस हे तमोगुणसंबन्धिन हे जगत्संहारकारिणि हे नारायणि नमोऽस्तु ते। नितरां यता नियता हे नियते। यद्वा 'दैवं दिष्टं भागध्यं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः'। हे नियते हे नारायणि नमोऽस्तु ते। हे ईशे हे स्वामिनि त्वं प्रसीद। हे ईशे हे नारायणि नमोऽस्तु ते। ईष्टे ईशा। पचायचं ॥ २२॥

( ४ नागोजिभट्टी ) मेथे इति । मेथा धाराणावती बुद्धिः । सरस्वती वाग्देवता । वरे श्रेष्ठे । भूतिः सलप्रधाना । छान्दसो गुणाभावः । अनेन सालिकीलम् । वश्रू रजोगुणः तयुक्ते । तामसि तमोगुणयुक्ते । इदं मूलशक्त्यभिप्रायेण नि-यतिरुक्ता । तद्रृपे ईशे समर्थे ॥ २२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मेधे सरखतीति २३॥ २२॥

(६ दंशोद्धारः) मेधे इति । मेधा बहुप्रन्थधारणाशिक्तः । सरस्रती वाग्देवता । वरे श्रेष्ठे । भूतिः संपितः । बभुविर्णुः 'बश्रुनो किपले विष्णौ वश्रू नकुलिपङ्गलो' इति विश्वः । तस्येयं बाश्रवी शिक्तः सा चासौ भूतिबाश्रवी तत्संबुद्धिरिति समस्तं पदं । पृथक्पदले भूते इति स्यात् । यद्वा बश्रुयीदवः तद्वंशभवलाद्वाश्रवी यादवीत्यर्थः । यद्वा भूतिः सालिकी बाश्रवी राजसी । बश्रुशब्दस्य पिङ्गलार्थलात् रजसश्च पिङ्गललात् तामसी चेति गुणत्रयात्मिके इत्यर्थः । आद्यपक्षे तामसि
निद्राह्मे । नियतिर्दैवं तद्र्मे नियता नित्या तत्संबुद्धिर्वा ॥ २२ ॥

## सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। भयेभ्यसाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥

(१ गुप्तवती ) भयेभ्य इति दुगें इति च वाक्यभेदेन देवीति संबुद्धिद्वयम् ॥ २३ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २३॥

(३ शान्तनवी)

सर्वतःपाणिपादान्ते सर्वतोक्षिशिरोमुखे । सर्वतःश्रवणद्राणे नारायणि नमोऽस्त ते ॥ २४ ॥



'अन्तो नाशे खरूपे च निश्चयेऽवयवेऽवधौ । समीपेऽवसितौ वन्धे यमे मृलावनेहिसे' । सर्वतः सर्वत्र पाणिपादं अन्तो-ऽवयवो यस्याः सा तथोक्ता । हे सर्वतःपाणिपादान्ते । पाणयश्च पादाश्च पाणिपादं । प्राण्यङ्गलादेकवद्भावः । सर्वतः-पाणिपादान्त्रे इति तु पाठ सर्वतः पाणयश्च पादाश्च अन्त्राणि च पुरीतत्संज्ञानि प्राणसूत्राणि यस्याः सा तथोक्ता । हे त-थोक्ते नारायणि प्राणिह्पे तुभ्यम् नमोस्तु ते । अयन्ते यन्ति वा अनया ज्ञानविशेष इति अयनी पाणिपादायुपिवितिः । नरा-णामयनी नरायणी । नरायण्या इयमधिदेवता नारायणी । हे नारायणि नमोस्तु ते । तथा सर्वतः श्रवणानि श्रोत्राणि प्राणानि च गन्धप्राहीणि यस्याः सा तथोक्ता । हे तथोक्ते हे नारायणि हे देवि नमोऽस्तु ते । अनेन देव्याः सर्वप्राणिह्रपतामुक्तवा स्थावरजङ्गमात्मकविश्वरूपतामाह । सर्वजगत्रयं स्वरूपं यस्याः सा तथोक्ता । हे तथोक्ते हे सर्वस्वरूपे । यद्वा सर्वसु अरूपं यस्याः सा तथोक्ता । हे तथोक्ते । सर्वशक्तयः सामर्थ्यल्यणा वह्यादिशक्तिलक्षणाश्च ताभिः समन्विता तत्संबुद्धौ हे सर्वशक्तिसमन्विते हे देवि हे भगवित ल्रं भयेभ्यः नः देवान् त्राहि त्रायस्व । त्रेङ् पालने छान्दसं परस्पैपदं । यद्वा त्रायते त्राः क्रिपे रूपं । त्राः इवाचर त्राहि रक्षकेवाचर । सर्वप्राति-पदिकेभ्यः कियाचारे वा । यद्वा त्राहिति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं । हे दुर्गे हे देवि नमस्ते तुभ्यमस्तु । भिन्नवाक्यस्थलात् देवीपदद्वयं पानरक्तयेन न दुष्यति ॥ २३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सर्वेति । देवीत्यस्य द्विरुक्तिः प्रसादने । त्राहीत्यार्षम् ॥ २३ ॥

( ५ जगखन्द्रचन्द्रिका ) सर्वस्वरूप इति २४॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः ) सर्वस्वरूप इति । देविदेवीति प्रसादने द्विरुक्तिः ॥ २३ ॥

## एतत्ते वदनं सौर्यं लोचनत्रयभूषितम् । पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायिन नमोऽस्तु ते ॥२४॥

(१ गुप्तवती) ॥ २४॥

(२ चतुर्धरी)॥ २४॥

(३ शान्तनवी) हे देवि हे चण्डिक एतत् प्रत्यक्षसिद्धं ते देव्या मुखं वदनं सौम्यं मुन्दरं लोचनत्रयेण सोमसूर्याप्रिमयेन भूषितं अलंकृतं कर्त्र नः अस्मान् देवान् सर्वभीतिभ्यः समस्तेभ्यो भयेभ्यः कालत्रयसंभविभ्यः। यद्धा सर्वा इति
तोयोषध्यभावादत्रायज्ञभवायज्ञभागभुजां भयाभावः प्रार्थनीयः। काल्यायनीति कतः कश्चिद्दषिः तस्यापत्यं स्त्रीति गर्गादियत्रन्तात् कात्यृशब्दात्। 'यञ्चश्च' 'प्राचां ष्फ तद्धितः' इत्यधिकृत्य 'सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः' इति स्त्रियां ष्फः।
फस्यायनादेशः पित्त्वात् डीष् कात्यायनी। यद्धा कश्च ब्रह्मा अश्च विष्णुः तावततः सततं यथाक्रमं गच्छतः प्राप्नुतः इति
कात्यौ सरस्त्रती च रमा च। कर्मण्यण्। वाणीरमयोरासमन्तात् अयनी परमा गतिः परमाधिष्टानशक्तिरिधदेवता कात्यायनी 'सौम्यं स्यात्मुन्दरे सोमदेवताके बुधे प्रहे'॥ २४॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) सर्वभूतेम्यः सर्वभूतिवकारेभ्यः प्राणिभ्यश्च । कालायनि तदाश्रमभवे ॥ २४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) एतत्ते वदनमिति २५॥ २४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २४ ॥

# ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् । त्रिश्लं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ २५॥

(१ गुप्तवती) ॥ २५॥

( २ चतुर्धरी ) कात्यायिन कात्यायनाश्रमभवे । भीतेर्भयात् । नोऽस्मान् ॥ २५ ॥

(३ शान्तनवीं) भद्रा च सा काली च भद्रकाली हे भद्रकालि हे चण्डिके ज्वालाभिः करालं तुक्कं ज्वालाकरालं 'करालो दन्तुरे तुक्के' अत्युप्रं अतिरीद्रं अशेषाणां असुकृणां सूदनं हिंसकं ते तब त्रिश्लमायुधं कर्तः। नोऽस्मान्देवान् भीतेर्भयात् पातु रक्षतु । हे भद्रकालि हे चण्डिके हे देवि नमस्ते तुभ्यमस्तु । ज्वलित ज्वाला । ज्वलितिकसन्तेभ्यो णो वा । तेन मुक्ते पचायच् । ज्वलः 'वहेर्द्वयोज्वीलकीली' । स्त्रियां टाप् । 'अस्त्री शूलं रुगायुधं'। सूदम इति षूद क्षरणे हिंसायां च अनुदात्तेत् । सूदते

१ इदं पद्यं केवलं शान्तनव्यामेव दर्यते नान्यासु टीकाखित्यस्य न मध्ये निवेशः कृतः ।

हिनस्ति सूदनं । नन्यादिलाह्युः । अन्यथा 'अनुदात्तेतश्च हलादेः' इति प्राप्तस्य युचः 'सूददीपदीक्षश्च'इति प्रतिषेधात्सूदकं इति स्यात् ॥ २५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ज्वालेति । नोऽस्मान्भीतेर्भयात् ॥ २५ ॥

(५ जगञ्चनद्रचिन्द्रका) ज्वालाकरालमिति २६॥ २५॥

(६दंशोद्धारः)॥ २५॥

#### हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्। सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव २६

(१.गुप्तवती) अनः सुतानिव । प्राणवाननः । मातृपरोप्यनःशब्दोस्तीति कश्चित् ॥ २६ ॥

(२ चतुर्धरी) पापेभ्यः प्रतिकूलेभ्यः अनः प्राणी । अनः शकटः । सुतान्पोतान् पाति पापेभ्यः दुष्टेभ्यः तेन पि-हितलात् । यद्वा नः सुतान् दुष्टसुतानिवेत्यर्थः । णस कौटित्ये कर्तरि किप् ॥ २६ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि या तावकी घण्टा कर्जी खनेन नादेन साधनेन जगत् कर्म । लोकत्रयीं आपूर्य पूरियला देखतेजांसि हिनस्ति नाशयित सा तावकी घण्टा अस्मान्देवान् पापेम्यो दुरितेम्यः देखेम्यथ पातु रक्षतु । किं केम्यः कानिव । जगत् कर्त् लोकः अनः सुतानिव अनोभ्यः शकटेम्यः सुतानिव । अत्र छान्दसलेन पुराणप्रयोगस्य अनस्शब्दात्प- धमीबहुवचनं भ्यस् । तस्य 'सुपां सुलुक्' इत्यादिना लुक् । यथा लोकः अनोभ्यः शकटेभ्यः सुतान्पुत्रान्पाति तथा सा घण्टा शब्दायमाना सती नोऽस्मान्सुतानिव पात्वित्यर्थः । यद्वा पापेभ्यो नः सुतानिव 'जनन्यां शकटेप्यनः' । 'जनके शकटे अनः' । यथा अनः माता पिता च खान्सुतान्पापेभ्यो दुरितेभ्यः पाति निवारयति रक्षति तथा सा घण्टा नः अस्मान्मातेव पातु सुतानिव वा पालित्यर्थः । यद्वा अन प्राणने पचायच् । अनिति अनः । यथा अनः प्राणी सुतान् खकीयान्पुत्रान्पापेभ्यः कष्टेभ्यः पाति रक्षति परिरक्षति तथा नः अस्मान्देवान् सा घण्टा पातु रक्षलित्यर्थः । पापेभ्यः खसुतानिविति पाठे यथा लोकः पापेभ्यः खसुतान्पाति तथा सा घण्टा नः अस्मान्देवान्पालित्यर्थः । 'क्रीवेऽनः शकटोऽस्त्री स्थात् । २६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) हिनस्तीति । अनः प्राणिर्माता वा सुतानिव नोऽस्मान्पापेभ्यः पालित्यर्थः । अनितेः पचायच् २६

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) हिनस्तीति २७॥ २६॥

(६ दंशोद्धारः) हिनस्तीति । अनः माता सुतानिव घण्टा नः पापेभ्यः प्रतिकूलेभ्यः पालित्यन्वयः । 'अनः क्षीवं जले शोके मात्रस्यन्दनयोर्द्वयोः' इति स्मरुद्दौ । यद्वा नः सुतानिति समस्तं पदं । णस कौटिल्ये कर्तरि किप् । नसः दुष्टान्सुतानिव नोऽस्मानित्यर्थः ॥ २६ ॥

#### अमुराम्रग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः । शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके लां नता वयम् ॥२७॥

(१ गुप्तवती) ॥ २७॥

(२ चतुर्धरी) असक् रुधिरं वसा मेदः अस्मवसे पङ्के इव तेन चिंचतो लिप्तः। करं हस्तमुच्चलयतीति करोव्वलः २७ (३ शान्तनची) हे चण्डिके हे देवि असुराणां असक् रुधिरं वसा मेदः तद्रपः पङ्कः तेन चिंचतः व्याप्तः ते तव करो हस्तः उज्वलः। यद्वा करैः करणैः उज्वलो भासुरो देदीप्यमानः खङ्कः नोऽस्माकं जगतां वा ग्रुभाय भवतु। हे च-ण्डिके लां भगवतीं वयं देवाः नताः प्रणताः प्रद्वीभूताः वर्तामहे। लदेकशरणास्लां भजामहे इल्यभिप्रायः। 'रुधिरेऽस्मलो-हितासरकक्षतजशोणितं' 'मेदस्तु वपा वसा' 'बलिहस्तांशवः कराः'।। २७।।

( ४ नागोजीभट्टी ) असुरेति । चर्चितो लिप्तः । करं हस्तं उज्ज्वलयित करैः किरणैरुज्वलो वा ॥ २० ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) असुरेति २८॥ २७॥

(६ दंशोद्धारः) असुरेति । अस्मवसे रुधिरमेदसी पद्गे इव तेन चर्चितो लिप्तः करमुज्वलयित दीपयतीति तथा॥

#### रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्सकलानभीष्टान् । सामाश्रितानां न विपन्नराणां सामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २८ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २८ ॥

(२ चतुर्धरी) रोगानुपद्रवान्रजयन्तीति व्युत्पत्त्या रुष्टा कुपिता तु पुनः कामान्मनोरथान् अपहंसीत्यनुषज्यते । अभीष्टानतिप्रियान् । विपत् इष्टवियोगलक्षणा विपत्तिः । हीति विशेषार्थे 'हि हेतौ स्यात् विशेषार्थे एवार्थे पादपूरणे' इत्यभि-धानात् । विशेषतो ये लामाश्रितास्तेप्यन्येषां आश्रयतां प्रयान्तीत्यन्वयः ॥ २८ ॥

(३ शान्तनवी) नृ नये । नृणन्ति नयेन न्यायेन अनुज्झितस्वधमेंण व्यवहरन्ति इति नराः। पचायच् । हे देवि सं सदाराधनेन तुष्टा सती लामाश्रितानां अशेषान् रोगान् अपहंसि नाशयसि । हे देवि सं सदाराधनेन तुष्टा सती लामाश्रितानां नराणां सकलानभीष्टान्कामान्काम्यमानानयीन्ददासि । रजकस्य वस्त्रं ददाति । कर्मकरस्य वेतनं ददाति इतिवत्संप्रदान्तानां नराणां सकलानभीष्टान्कामान्काम्यमानानयीन्ददासि । रजकस्य वस्त्रं ददाति । कर्मकरस्य वेतनं ददाति इतिवत्संप्रदान्तामानात्संबन्धे षष्ट्येव । हे देवि सां आश्रितानां नराणां न विपत् आपत् न वियते । 'हि हेताववधारणे' । हे देवि सां आश्रिताः आश्रयवन्तो नराः आश्रयम्ते आश्रयमाणतां प्रयान्ति । आश्रीयन्ते आश्रयाः । कर्मण्येरच् । आश्रयाणां मावः आश्रयता तां प्राप्नुवन्ति । अन्यराश्रयमाणतां सेव्यमानतां भजन्तीस्थः । ये सां भजन्ति ते अन्यराश्रयन्ते हि आश्रीयन्त इव । राजभूयं देवभूयं वा प्राप्नुवन्तीति भावः । तुष्टेति तु पाठे तुष्टा सकामानिति द्रष्टव्योयं प्रन्यः । तुष्टा रोगानपहंसि रुष्टा तु कामान्सकलानभीष्टानर्थानपहंसीति योज्यम् ॥ २८॥

(४ नागोर्जीभट्टी) रोगानिति अभीष्टान् अपहंसीत्याकृष्यत इति यत् इष्टवियोगलक्षणा विपत्तिः । यतस्त्वामाश्रिता अन्येषामाश्रयतां प्रयानित ॥ २८॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) रोगानशेषेति २९॥ २८॥

(६ दंशोद्धारः) रोगानिति । रुजन्तीति रोगा उपद्रवास्तान् हि विशेषतस्त्वामाश्रिता अन्येषामाश्र्यतां प्रयान्ती-त्यन्वयः ॥ २८ ॥

### एतत्कृतं यत्कदनं लयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् । रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कुलाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ २९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २९॥

(२ चतुर्भरी) कदनं मरणं रूपैरनकैर्वह्माण्यादिलक्षणैः । प्रकृत्यादिलातृतीया । बहुधा बहुप्रकारात्कृलेल्यन्वयः ।

अन्या लिदतरा का तत्प्रकरोति प्रकर्तुमर्हति । न कापीलर्थः ॥ २९ ॥

( ३ शान्तनवी ) हे अम्बिक हे चण्डिक हे देवि अयेदानीं संप्रति लया आत्ममूर्ति निजतनुं बहुधा वह्नीभिर्वि-धाभिः प्रकारैः अनेके रूपैः कृला ब्रह्माण्यादिशक्तिरूपैः कृला धर्मद्विषां यज्ञादिकर्मद्विषां शुम्भादीनां महासुराणां यत् क-दनं विशसनं विनिहननं निहिंसनं कृतं तदेतत् अन्या स्त्री लत्तोऽपरा का देवता प्रकरोति का प्रकर्तुं शक्नोति । न कापि । लमेव कर्तुं शक्नोषीति भावः । 'व्यापादनं विशसनं कदनं च निशुम्भनं' 'मूर्तिः काठिन्यकाययोः' धर्मोऽत्र वैदिकः । यत् पारमर्षं सूत्रं 'अथातो धर्मजिज्ञासा' 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' इति ॥ २९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) एतदिति । कदनं नाशः । धर्मद्विषोऽसुराः । अय अधुना आत्ममूर्तिमेव अनेकैः रूपैः अझा-

ण्यादिकाल्यादिलक्षणै: । अभेदे तृतीया । वहुधा वहुप्रकारा अन्या लदितरा का । न कापीलर्थः ॥ २९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) एतःकृतमिति ३०॥ २९॥

(६ दंशोद्धारः) एतदिति । कदनं हननं अनेकैब्राह्यादिभी रूपैरिति 'प्रकृत्यादिभ्यः' इति हतीया । बहुधा बहु-प्रकारां कृत्वा यन्महासुराणां कदनं कृतं तत्त्वदन्या का प्रकरोतीत्यन्वयः ॥ २९ ॥

# विद्यास शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का तदन्या। ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विभागयत्येतदतीव विश्वम् ॥ ३०॥

(१ गुप्तवती ) आद्येषु वाक्येषु वेदेषु ॥ ३०॥

(२ चतुर्धरी) विद्यास इन्द्रजालादिलक्षणास । शास्त्रेषु वेदेतरविद्यास्थानेषु विवेकस्तत्त्वसाक्षात्कारस्तं दीपयन्ति बोध-यन्ति इति विवेकदीपा वेदान्तास्तेषु आद्येषु वाक्येषु कर्मकाण्डेषु तेषासुपनिषद्यः प्राचीनलात् । यद्वा आयेषु वाक्येषु वेदेषु । किंभूतेषु विवेकदीपेषु ज्ञानप्रकाशेषु । ममलस्य गर्त इव गर्तो ममलाश्रयः संसार इत्यर्थः । तस्मिन्निति । महान्धकारे महतामि ज्ञानविभावके कालविशेषे एतेषु विद्यादिषु एतद्विश्वं लदन्या का विश्रामयति पुनःपुनः प्रवर्तयति । किंतु लमेव विश्रामयसीत्यन्वयः । 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः' इत्यनित्यलात्सानुबन्धलेपि न दोषः । अथवा ममलगर्ते संसारे ये विद्यादयः पदार्थास्तेषु । समानमन्यत् ॥ ३० ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि विवेकदीपेषु विवेकयुक्ताः विचाराः दीपा इव महत्तमः पटलपाटनपटवः तेषु । विद्यासु च- तुर्दशसु दीपायमानासु । यद्वा आन्वीक्षिक्यादिषु । यद्वा विद्यासु ज्ञानप्रदमन्त्ररूपासु । शास्त्रेषु मनुस्मृत्यादिषु प्रवृत्तिकरेषु निवृ- तिकरेषु दीपायमानेषु च । तथा आद्येषु वाक्येषु वैदिकेषु दीपायमानेषु तथा पुराणेषु च विद्यमानेषु । अनादरे सप्तमीयं ।

१ 'विश्रामयस्येतदतीव' इति पाठः ।

तान्यनादृत्य तज्जन्यविवेकमपनीय। अतिमहान्धकारे ममलगर्ते एतद्विश्वं कमे । अतीव विश्रामयित या सा लदन्या का। लमेव विष्णुमाया महामाया विश्वं मोह्यसि ममले योजयित नान्या। विश्रामयतीति अनित्यो मितां हृस्यः। अपरा तु योजना। हे देवि आयेषु वाक्येषु आद्यानि वैदिकानि वाक्यानि तेषु च सुष्ठु शोभनानि च तानि शास्त्राणि च धर्मसूत्राणि पारमर्षाणि तेषु या वित् संवित् विदुषी वा ज्ञात्री सा लतः देवीतः विवेकं दीपयन्ति प्रकटयन्ति विवेकदीपानि। कर्मण्यण्। तेषु शास्त्रेषु च अन्या देवता का। न कापि। लमेव वित् नान्यति भावः। अथ च हे देवि एतत् विश्वं त्रिभुवनं कर्म। अतिमहान्धकारे अतितरां महान्धकारत्तमोगुणश्च अज्ञानक्ष्पो यस्मिन्स तथोक्तः। ममेल्यव्ययं। ममलं गर्त इव तस्मिन्सम्बन्ति मोहरूपे अतीव सुतरां विश्रामयित व्यालोडयित या सा लदन्या कास्ति। न कापि। काप्यस्ति सा श्रामिका जगतां लमेव नान्येति भावः। विश्रामयतीति अन्यशब्दस्य शेषलात्प्रथमपुरुषः। 'लदन्यः को भुद्धे मदन्यः को भुद्धे । मदन्योन्यो मुद्धे लदन्योन्यो मुद्धे इतिवत्॥ ३०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) विद्याखिति । विद्यासु ज्ञानेषु उपायभूतानि यानि ज्ञास्त्रादीनि तेषु मन्वाद्युक्तेषु विवेकदीपेषु उपनिषत्सु आदेषु वाक्येषु कर्मकाण्डपरवेदवाक्येषु च सत्खेवं ममलगर्ते तदाश्रये महान्धकारे संसारे एतद्विश्वं लदन्या का

अतीव विभ्रामयति । न कापीत्यर्थः ॥ ३० ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) विद्यासु शास्त्रेष्विति ३१॥३०॥

(६ दंशोद्धारः) विद्याखिति । विद्यासु इन्द्रजालादिरूपासु शास्त्रेषु वेदेतरविद्यास्थानेषु विवेकस्तत्त्वज्ञानं तद्दीपय-न्तीति तथा तेषु वेदान्तेषु आद्येषु वाक्येषु कर्मकाण्डविषयवेदेषु तेषासुत्तरमीमांसातः पूर्वलात् । विवेकदीपेष्विति विशेषणं वा । च पुनः ममलमेव गर्तः दुरुद्धरलेन गर्तसाम्यं । अतिमहान्मोहरूपोऽन्धकारो यस्मिन् अतिमहताऽमप्यन्धकारो यस्मि-न्निति चतुर्भुजोक्तिरुपेक्षिता । वैयिषकरण्येनालाप्राप्ते येषु पदार्थेषु एतद्विश्वं लदन्या का विभ्रामयति पुनः पुनः प्रवर्तयति । यद्वा ममलगर्ते संसारे वेदविद्यादयस्तेषु । शेषं प्राग्वत् । अमन्तलान्मिलेप्यार्षलाद्वस्वाभावः । संज्ञापूर्वकविधेरनित्यलाद्वा ३०

#### रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युवलानि यत्र । दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता लं परिपासि विश्वस् ॥ ३१ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ३१ ॥

(२ चतुर्धरी) रक्षांसि राक्षसादीनि उप्रविषाः महाविषधरा नागाः सर्पाः यत्र । अरयः शत्रवः दस्युबलानि चौ-रसैन्यानि दावानलः वडवाग्निः अव्धिमध्ये समुद्रमध्ये तत्र स्थिता सती हे अम्ब लं अखिलं विश्वं ब्रह्माण्डं परिपासि रक्षां कुरु ॥ ३१ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं तत्र तत्र च स्थिता सती विश्वं परिपासि परिरक्षिस । कच कचेति । यत्र च रक्षांसि । यत्र च देखाः च । यत्र उप्रविषा नागास्तक्षकादयः फणिनः । यत्र च अरयः शत्रवः । यत्र च दस्युवलानि चौरसमूहाः । यत्र च दावानलः दावाग्निः वनाग्निः । तथा यत्र चाब्धिमध्ये च सर्वत्र तत्तदुपद्रवप्रसङ्गे स्मृता सती परितो रक्षसीति भावः । 'दबदावौ वनारण्यवही' ॥ ३१ ॥

(४ नागोजीभट्टी) रक्षांसीति । नागाः सर्पाः । अत्र यत्रेत्यनुकृष्यते । दस्यवः चौराः । दावो वनम् । तथाब्धि-मध्ये यत्रौर्वाम्यादयः तत्र लमेव व्यापकलात्स्थता विश्वं परिपासीत्यन्वयः ॥ ३१ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) रक्षांसि यत्रेति ३२ ॥ ३१ ॥

(६ दंशोद्धारः) सर्वसंकटेष्वपि लमेव रक्षिकेत्याहुः। रक्षांसीति । नागाः सर्पाः । दस्युवलानि चौरवलानि ॥ ३१ ॥

#### विश्वेश्वरी तं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् । विश्वेशवन्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये लिय भक्तिनम्राः ॥ ३२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३२॥

(२ चतुर्धरी) विश्वेश्वरीति । विश्वात्मिका सर्वोत्मिका सर्वजगत्खरूपा । इतीदं प्रकाशमानं । विश्वेशवन्या ब्रह्म-णोऽपि स्तव्या भवती लं । ये लिय भक्तिनम्राः ते विश्वाश्रया भवन्तीत्यन्वयः ॥ ३२ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं विश्वेश्वरीति यत् अतस्तं विश्वं परिपासि । यद्वा हे देवि लं विश्वेश्वरी विश्वव्यापिन्यसि । अत एव लं विश्वं परिपासि यतो रक्षसि । 'अश्लोतेराशुकर्मणि वरट्चेचोपधायाः' । विश्वेश्वरि इति संबुद्धन्तपाठे तु हे देवि हे विश्वेश्वरि हे विश्वव्यापिनि लं विश्वं परिपासि । हे देवि लं विश्वातिमकासि । इति हेतुना विश्वं धारयसि । हे देवि भगवती विश्वेशवन्या वर्तते । विश्वस्य ईशः स्नष्टा संरक्षिता संहर्ता च ब्रह्मादिः स्वामी तस्य वन्या अभिवादनीया

सुत्या च वर्तते । भवच्छन्दप्रयोगे शेषे प्रथमपुरुषः । हे देवि लिय विषये ये भक्तिनम्नाः स्युस्ते विश्वाश्रयाः विश्वस्य आश्रयाः आधारभूताः जगतां धारियतारो भवन्तीत्यर्थः । विश्वेशवन्या भवती भवायेति पाठे हे देवि लिय ये भक्तिनम्नाः भक्त्या प्रद्वाः ते विश्वेशवन्या भवन्ति विश्वाश्रयाश्र भवन्ति । हे देवि भवती च भवाय संपदे भवति । हे देवि भवती भक्तवर्गाणां भवाय संपदे प्रसन्ना भवतु इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

(४ नागोजिभट्टी) यतस्त्वं विश्वेश्वरी अतो विश्वं परिपासि । यतः लं विश्वात्मिका अतस्त्वं तद्वारयसि । यतो

भवती विश्वेशानां इन्द्रब्रह्मादीनामपि स्तुत्या अतस्त्वयि भक्तिनम्राः एते विश्वाश्रयाः भवन्ति ॥ ३२ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) विश्वेश्वरीति ३३ ॥ ३२ ॥

(६ दंशोद्धारः) विश्वेश्वरीति । इतीत्यव्ययमिदमित्यर्थे । विश्वेशस्य ब्रह्मणोऽपि वन्या भवती लं । लिय भिक्त-नम्राः विश्वाश्रया भवन्तीत्यन्वयः । उत्पाता अनिष्टसूचकास्तेषां पाकेन परिणामेन जनितानुपसर्गानुपद्रवान् ॥ ३२ ॥

#### देवि मसीद परिपालय नोऽरिभीतेर्नित्यं यथाऽम्रुखधादधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रश्नमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्व महोपसर्गान् ॥ ३३ ॥

(१ गुप्तवती) उत्पातानां पाके फलकाले जातानुपसर्गान्विमान् ॥ ३३ ॥

(२ चतुर्धरी) नोऽस्मान् अरिभीतेः शत्रुभीतेः अधुना संप्रति सद्यस्तत्क्षणात् शममुपशमं उत्पाता अनिष्टसूचका उ-

ल्कापातादयः तेषां पाकः परिणतिः पर्यवसायिता तजनितान्महोपसर्गान्मारिकादिलक्षणान् ॥ ३३ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि लं नोऽस्माकं देवानां प्रसीद प्रसन्ना भव। हे देवि लयैव अधुना इदानीं सद्यः सपिद तत्क्षणे असुरवधात् शुम्भादिदैत्यहननाद्धेतुतः नोऽस्मान्देवाञ्शुम्भादिशत्रुभीतेः शुम्भाद्यस्परापरिपालयं। तथैव अप्रे-ऽपि काले भविष्यमाणायाः अरिभीतेः शत्रुभीतितः नित्यं शश्रुत् नः अस्मान्देवान्परिपालयं परितो रक्ष । अथ च हे देवि नित्यं सर्वजगतां सर्वेषां लोकानां पापानि प्रशमं प्रशान्ति आशु क्षिप्रं नय । नयतिर्द्विकर्मकः । दुरितानि नाशं प्रापय । अथ च हे देवि लं जगतां लोकानां उत्पातपाकजनितानुत्पातपाकसमुत्थितान् । अत्र ह्यथमं उत्पातशब्देन विवक्षितः । उत्पातहेतुत्वात् । अधर्मस्य तस्य पाकः परिणामः तेन जनितानुपसर्गानुपद्रवान्महोपसर्गान्वज्ञपातादीनुपद्रवान् आशु प्रशमं प्रशान्ति नय प्रापय । इति वयं देवाः लदेकशरणाः प्रार्थयामहे । तस्मात्प्रसीदेति भावः । वाक्यसंधिवैविक्षिकः । अन्यथा आशु उत्पानतेति अकः सवर्णे दीर्घलेऽत्र छन्दोभङ्गोपि स्यात् । आशु ह्युत्पातेति कचित्पाटः ॥ ३३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देवीति । हे देवि नोऽस्मान्सयः क्षणमात्रेण शत्रुभीतेः पालय । यथाधुनैव संप्रस्येवासुरवधा-त्पालितवत्यसि तथेत्यर्थः । सर्वजगतां पापानि आशु शीघ्रं प्रशमं नय । उत्पातानां पाकः फलदानकालस्तेन जनितान्महो•

पसर्गान्मार्यादींश्व प्रशमं नयेति ॥ ३३ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) देवि प्रसीदेति ३४॥ ३३॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३३ ॥

## मणतानां प्रसीद लं देवि विश्वार्तिहारिणि । त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥ ३४॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३४ ॥ (२ चतुर्धरी) हे ईड्ये स्तव्ये देवि लं विश्वपीडोपशमनि ॥ ३४ ॥

(३ शान्तनची) विश्वस्य आसमन्तात् आर्ति पीडां हरत्यपनुदतीति विश्वार्तिहारिणी तत्संबुद्दौ तथोक्ते हे देवि लं प्रणतानां भक्तिनम्राणां प्रसीद प्रसन्ना भव । त्रयो लोकास्रेलोक्यं । चातुर्वण्यादिलात्खार्थे घ्यन् । तत्र वसन्ति त्रैलोक्यवा-सिनस्तेषां ईड्ये । ईड स्तुतौ । 'कृत्यानां कर्तरि वा' इति षष्ठी । हे ईड्ये हे स्तवनीये हे देवि लं लोकानां वरदा भव । लोकेभ्यो वरान्ददाना भवेत्यर्थः ॥ ३४॥

(४ नागोजीभट्टी) प्रणतानामिति । ईब्बे स्तब्ये ॥ ३४ ॥

( ५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका ) प्रणतानामिति ३५॥ ३४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३४ ॥

#### देव्युवाच ।

#### वरदाई सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतासुपकारकम् ॥ ३५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३५ ॥ (२ चतुर्धरी) वरोऽभीप्सितोऽर्थः । हे सुरगणाः देवसमूहाः वरान्तृणुध्वं प्रार्थयध्वम् । यदिखव्ययं । यत् यं वर-मिल्पर्थः । यमिति पाठः ॥ ३५ ॥ (३ शान्तनवी) देवी चण्डिका तै: स्तुता सती तान्देवानुचितां वाचमूचे । वरं ददातीति वरदा । हे सुरगणाः हे देवसङ्गाः अहं युष्माकं वरदास्मि प्रीतास्मि । यं वरं मनसा यूयं इच्छथ वाञ्छथ तं जगतामुपकारकं वरं वृणुध्वं । अहं प्रयच्छामि ददामि । दाणो यच्छः । वृज् वरणे । आत्मनेपदं ध्वं । 'सवाभ्यां वामौ' 'स्वादिभ्यः शुः' वृणीध्वमिति पाठे वृज् वरणे क्यादिः लोटो ध्वं । ईहल्यघोः । प्वादीनां हस्तः । यं तं इति पुंसि । 'देवादृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीबं मनाक् प्रिये' । वृणुध्वं प्रार्थयध्वमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) देव्युवाच । वरदेति । यं वरं यमभीप्सितार्थे तं वृणुध्वं प्रार्थयध्वम् ॥ ३५ ॥

(५ जगधन्द्रचन्द्रिका) देव्युवाच ३६। वरदाहमिति ३७॥ ३५॥

(६ दंशोद्धारः) वरदेति । यदिखव्ययं यमिखर्थे । यमिति वा पाठः ॥ ३५ ॥

#### देवा ऊचुः।

## सैर्वीबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्या कार्यमस्पद्वैरिविनाशनस् ॥ ३६ ॥

(१ गुप्तवती) सर्वाश्व ता आबाधाश्व सर्वाबाधाः ॥ ३६॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३६ ॥

(३ शान्तनवी) हे देवि अखिलेश्विर अखिलस्य विश्वस्य ईश्विर व्यापके। 'अश्लोतेराशुकर्मणि वर्ट्युचीपथायाः'। हे त्रैलोक्यस्वामिनि लया भगवत्या देव्या त्रैलोक्यस्य त्रयाणां लोकानां। स्वाथं घल् । सर्वबाधाप्रशमनं सर्वदुःखोपशमः। सर्वाबाधेति पाठे तु महती बाधा आबाधा। आङ् अभिव्याप्तौ। आसमंताद्वाधा आबाधा। अस्मद्वेरिविनाशनं। वैरिणः शन्त्रवः देत्याः तेषां विनाशनं विध्वंसो वधः एवमीदिग्वधं एतत् अदः उपन्यस्तं कार्यं एवंविधं इदं लया जगदुपकारकं कर्म एतत् एवंविधं कार्यं कर्तव्यं। कीदशं तत्। सर्वबाधानां प्रशमनं। प्रकृष्टं शमनं यत्र तत्त्योक्तं। यद्वा शमयतीति शमनं नन्यादिलाह्यः। बाहुलकात्कर्तरि वा ल्युट्। पुनः कीदशं। अस्माकं वैरिणो देत्याः तान्विनाशयतीत्यस्मद्वेरिविनाशनम्३६

( ४ नागोजीभट्टी ) देवा ऊचुः । सर्वाबाधित । सर्वा चासौ बाधा चेत्यर्थः । इदं वैरिविनाशनस्य विशेषणम् । एव-

मेव शुम्भादिनाशनवदेव ॥ ३६ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) देवा ऊचुः ३८। सर्वाबाधेति ३९॥ ३६॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ ३६॥

#### देव्युवाच।

## वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । शुम्भो निशुम्भश्रवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ ॥ ३७॥

(१ गुप्तवती) युगे चतुर्युगे तत्रापि कलिद्वापरसन्धौ ॥ ३७ ॥

(२ चतुर्घरी) वैवखतेन्तरे वैवखतमनोरिधकारोपलिक्षते काले सप्तमे मन्वन्तरे इत्यर्थः । अष्टाविंशतिमे अष्टाविंशतिसंख्ये । अपवादविषये किचिदुत्सर्गस्यापि समावेशः । अष्टाविंशतिर्मीयते संख्यायते इति वा । युगे चतुर्युगे ॥ ३०॥

(३ शान्तनवी) रक्तवीजवधादनन्तरं यस्मिन्काले देवैः सह देवी इदं वाक्यं उक्तवती तं कालमारभ्य भविष्यद्वैवस्ततमन्वन्तरं काले नन्दगोपकुले देव्याः प्राहुर्भावोऽनेन श्लोकेनोच्यते । हे देवाः श्रण्यतः । पूर्व जगदुपकृत्ये मया देव्या हेतुकर्या । मधुकैटभौ विष्णुना मारितौ तदनु खल्पान्तरं महिषासुरो मया देव्या निपातितः । तदनु वण्डमुण्डधूमलोचनरक्विजशुम्भिनशुम्भाः ससैन्याः संप्रामे सित्रपातिताः । संप्रति नन्दन्तु मदनुप्रहतो लोकाः । अतः परमेष्यतोऽि मत्कर्तव्याद्वहुशो जगदुपकारात् भवत्परितोषार्थात्कथयाम्यधुना । वैवस्ततेन्तरं वैवस्ततमन्वन्तरं भविष्यत्यष्टाविशतिमे युगे प्राप्ते सित
शुम्भो निशुम्भश्च अन्यावेव प्राक् निहतौ यौ शुम्भिनशुम्भौ नाम रक्तवीजेनोपलक्षितौ ततोऽन्यावेव महासुरौ शुम्भिनशुम्भनामानौ दैत्यावुत्पत्स्येते उद्भविष्यते । अष्टाभिरिषका विशितरष्टाविशतिः । 'द्यष्टनः संख्यायाम्' इत्यात्वं । अष्टाविशतेर्युगानां कृतादीनां पूरणं पूरकं ययुगं विष्णोरष्टमावतारोपलक्षितं तदष्टाविशतिमं । 'तस्य पूरणे डट्' इति डट्प्रत्ययस्य 'विशित्यादिभ्यस्तमङन्यतरस्यां' इति तमडागमः । तत्र पृषोदरादिलात्तशब्दस्य लोपः । यत्तु कश्चिदाह । माङ् माने । क्रियां
भावे संपदादिलात्किप् । मानं मा अष्टाविशतिमं युगं । ततः सप्तम्येकवचने अष्टाविशतिरेव मानं यस्य युगस्येति वा विगृह्य बहुत्रीहौ नपुंसके हस्वले अष्टाविशतिमं युगं । ततः सप्तम्येकवचने अष्टाविशतिमे इति । तत्र तावत् । मानेः किषि
शुमास्थादिना इलप्रसंगो दुर्निवारस्तिष्ठतु । युगमन्यपदार्थः कथं स्थात् । एतावता युगानामष्टाविशतिः तत्परिमिता अपि युगृह्या अष्टाविशतिसंख्याका एवान्यपदार्था इति अष्टाविशतितममेव युगं द्वापरं तद्वपं कल्युगादिरूपं न सेतस्यतीति । यथा
गृह्या अष्टाविशतिसंख्याका एवान्यपदार्था इति अष्टाविशतितममेव युगं द्वापरं तद्वपं कल्युगादिरूपं न सेतस्यतीति । यथा

१ 'सर्वबाधाप्रशमनं' इति पाठः ।

पश्चमु पाण्डवेषु पश्चमः सहदेवः । तत्र मागमः । पश्चमः मानं यस्य स इत्युक्ते पश्चानां पूरणः सहदेवोऽन्यपदार्थत्वेन न ए-एते । किंतु पश्चापि ते मिलिताः पश्चलसंख्यापरिमिताः पश्चमा इति युधिष्ठिरादयः पश्चाप्यन्यपदार्थतया एह्मन्ते नतु सह-देव एव । तस्मात्प्रागुक्तेवाष्टाविंशतिमेया व्युत्पित्तः । पृषोदरादिलेन सैव सभ्या । अष्टाविंशतिमे युगे द्वापरान्ते कलियुगादौ प्राप्ते । 'यामायङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु' ॥ ३७ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) देव्युवाच । वैवस्तते इति । अन्तरे मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे अष्टाविंशतिसंख्याके । उटो मडा-गमराजन्दसः । युगे चतुर्युगे । तत्र कलिद्वापरसंधावनयोरुत्पत्तिः ॥ ३७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) देव्युवाच ४० । वैवस्ततेन्तर इति ४१ ॥ ३७ ॥

(६ दंशोद्धारः) वैवस्तते इति । अष्टाविंशत्या मीयते तद्धाविंशतिमं तस्मिन्नष्टाविंशतिसंख्याके इत्यर्थः । युगे चतुर्युगे ॥ ३७ ॥

#### नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसंभवा । ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥ ३८ ॥

(१ गुप्तवती ) विन्ध्याचले तत्रापि गङ्गातीरे निवासिनी ॥ ३८ ॥

(२ चतुर्धरी) यशोदा नन्दगोपगृहिणी तस्या अहं गर्भसंभवा विन्ध्यवासिनी ॥ ३८ ॥

(३ शान्तनर्वा) ततो देवी नन्दगोपस्य कुले गृहे 'कुलं वंशे गृहेपि तत्' जाता उत्पन्ना यशोदायाः गर्भसंभवा गर्भात्संभवो जन्म यस्याः सा तथोक्ता । विन्ध्याचलनिवासिनी सती तौ शुम्भनिशुम्भाख्यावसुरौ नाशियष्यामि परासुकरि-ष्यामि व्यापादियष्यामि ॥ ३८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) नन्देति । नन्दगोपस्य एषा महालक्ष्म्यंशभूता 'नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा । कमलाङ्करापाशाब्जैरलंकृतचतुर्भुजा । इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्री रक्मा-म्युजासना' इति रहस्योक्तेः ॥ ३८ ॥

( ५ जगधन्द्रचन्द्रिका ) नन्दगोपेति ४२ ॥ ३८ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३८ ॥

## पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले । अवतीर्य हनिष्यामि वैभैचित्तांश्र दानवान् ॥ ३९ ॥

(१ गुप्तवती ) वैप्रचित्तान्विप्रचित्तिवंश्यान् ॥ ३९ ॥

(२ चतुर्धरी) वैप्रचित्तान्विप्रचित्तिवश्यान् ॥ ३९ ॥

(३ शान्तनवी) अहं देवी पुनरिप वैवखतमन्वन्तरे एव अष्टाविंशतिमे युगे द्वापरेऽतीते कलियुगे प्राप्ते विरुद्धा प्रजास वित्तिर्ज्ञानं यस्य दानवस्य स विप्रचित्तिर्नाम किथ्वहानवः तस्य विप्रचित्तेः दानवस्य अपलानि पुमांसः वैप्रचित्ताः तान्वैप्रचित्तान्दानवान् अतिरौद्रेण रूपेण भयंकरेण उप्रेण वपुषा पृथिवीतले अवतीर्थ प्रादुर्भावमुपेख तु हिनिष्यामि व्याहः निष्याम्येव । 'तु स्याद्भेदेऽवधारणे' पुनरिप इत्येतद्धरिष्यामि इत्यनेन संबिधाति । वैप्रचित्तान्पुनरप्युद्धतान्हिनष्यामीत्यर्थः । 'ऋद्दनोः स्थे' इत्यडागमः । 'पुनरप्रथमे भेदे' ॥ ३९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पुनरपीति । इयमपि द्वापरेऽतीते तत्रैव चतुर्युगेऽवतीर्णेखाहुः । वैप्रचित्तान्विप्रचित्तिवंशीयान् ३९

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) पुनरप्यतीति ४३॥ ३९॥

(६ दंशोद्धारः) पुनरिति । वैप्रचित्तान्विप्रचित्तिवंशोद्भवान् ॥ ३९ ॥

# भक्षयन्त्याश्च ताजुग्रान्वैपचित्तान्महासुरान्।रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः॥ ४०॥

(१ गुप्तवती) सर्वावयवावच्छेदेन रक्ताया अपि रक्तचामुण्डालेन प्रसिद्धाया एव दन्तांशे रिक्तमाधिक्याद्रक्तद-न्तीति नामेत्याहुः ॥ ४० ॥

(२ चतुर्धरी) रक्ता लोहिताः ॥ ४० ॥

(३ शान्तनवी) तान् वैप्रचित्तान्महासुरानुप्रान् रौद्रान् भक्षयन्याः मम देव्याः दन्ताः रक्ता आरक्ता एव भिव-ष्यन्ति । अत एव ते मे दन्ताः दशनाः दाडिमीकुसुमोपमाः भविष्यन्ति दाडिमीपुष्पवदरुणवर्णाः संपत्स्यन्ते ॥ ४० ॥

(४ नागोजीभट्टी) ॥ ४०॥

१ 'वैप्रचित्तांखु' इति शान्तनवी ।

[एकादशोऽध्यायः ११

```
(५ जगखन्द्रचन्द्रिका) भक्षयन्त्या इति ४४॥ ४०॥
(६ दंशोद्धारः) ॥ ४०॥
```

## ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः । स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् ४१ (१ गुप्तवती) ॥ ४१ ॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ४९ ॥

(३ शान्तनवी) ततो हेतुतः वैप्रचित्तान्सुरभक्षणजनितारुणवर्णदशनलान्मां स्तुवन्त्यो देवता देवगणाः खगें सततं शश्वदक्तदन्तिकासंज्ञ्या रक्तदन्तिकेत्यनया व्याहरिष्यन्ति । यतो हेतुतः रक्ताः मे दन्ताः । खार्थे तल् । तथा मानवाश्व मर्थेलोके भुवि मां सततं स्तुवन्तः सन्तः रक्तदन्तिकां व्याहरिष्यन्ति । यतो मे दन्ता रक्ताः भविष्यन्ति ततो मां संज्ञयान्वर्थया रक्ता दन्ताः यस्याः सा रक्तदन्तिका तां स्तोष्यन्ति देवाः मानवाश्वेति भावः ॥ ४९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । एषा रक्तदन्तिका कार्त्यशभूता । अत्र दन्तेत्युपलक्षणं । केशायुधसर्वावयवेषु रक्तलमस्याः । अत एवास्या रक्तचामुण्डालेन व्यवहारः । अत्र सर्वत्राहमिति निर्देशः परस्परमि शाक्तानामभेदाभि-प्रायेण ॥ ४९ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) ततो मामिति ४५ ॥ ४९ ॥ (६ दंशोद्धारः) ॥ ४९ ॥

# भूयश्च शतवार्षिक्यामनादृष्ट्यामनम्भित । मुनिभिः संस्मृता भूमौ संभविष्याम्ययोनिजा॥४२॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४२ ॥

(२ चतुर्धरी) शतवर्षभवा शतवार्षिकी । उत्तरपदृष्ट्यः । अनम्भसि खातादिजलश्चन्यायां भूमौ ॥ ४२ ॥ (३ शान्तनवी) भूयश्च पुनरिप शतं वर्षाणि परिपूरणा यस्याः शतवार्षिकी । 'तदस्य परिमाणं' इति वुज् । तिद्वित्तार्षे समासः । 'वर्षस्याभविष्यति' इत्युत्तरपदृष्ट्यः । 'वर्षाष्टुक्ष' इति पाक्षिको छक् । स्त्रियां ङीप् । तस्यां अनावृष्टों सत्यां अनम्भिस नदीतडागादावि जलश्चन्यायां भूमौ मुनिभिः संस्तुता संजुता सती अहं देवी अयोनिजा संभविष्यामि स्वयमे-वाविभविष्यामि । न आसमन्तादृष्टिरनावृष्टिः । यद्वा नास्त्येवासमन्तादृष्टिर्यस्यामीतौ सा अनावृष्टिस्तस्यामनावृष्ट्यां । संस्तुता संस्मृता इति पाठद्वयम् ॥ ४२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) भूयश्चेति । अनम्भसि कृष्यादिजलश्चन्यायामपीत्यर्थः । अयोनिजा यथेदानीं पार्वतीदेहावि-र्भाव एवमपि चेत्यर्थः ॥ ४२ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) भूयश्वेति ४६॥ ४२॥

(६ दंशोद्धारः) भूय इति । अनम्भिस खातादिजलरहितायां भूमौ ॥ ४२ ॥

## ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् । कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ४३

( १ गुप्तवती ) शताक्षीशाकम्भरीदुर्गानां स्थानानि तु कृष्णावेणीतुङ्गभद्रयोर्मध्यभागे सह्याद्रेरीषत्प्राच्यां प्रसिद्धानि॥४३॥

(२ चतुर्धरी) यत् यसात् । ततस्तसाद्भविष्यति ॥ ४३ ॥

(३ शान्तनवी) ततः मत्प्रादुर्भावादनन्तरं नेत्राणां शतेन मुनीन्संस्तोतृन्संस्पर्वृत्रघीत्रिरीक्षिष्यामीति यत् ततो हेतोर्मा देवीं मनुजाः मनुष्याः शताक्षीं शतमक्षीणि यस्याः सा शताक्षी तां इति इत्थमन्वर्थसंज्ञया कीर्तयिष्यन्ति कथिय-ष्यन्ति । ईक्ष दर्शने । अनुदात्तेत् । छान्दसं परस्मैपदं । 'व्यत्ययो बहुलं' इति । निरीक्षिष्ये यतो मुनीनिति कचित्पाठः ॥४३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तत इति । यद्यसात् मुनीन्निरीक्षिष्यामि तत्तसात् ॥ ४३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) ततः शतेनेति ४७ ॥ ४३ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४३॥

## ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः । भरिष्यामि सुराः शाकैराष्ट्रष्टेः प्राणधारकैः ॥ ४४ ॥

(१ गुप्तवती)॥ ४४॥

( २ चतुर्धरी ) हे सुराः आवृष्टेः वृष्टिपर्यन्तम् ॥ ४४ ॥ ( ३ शान्तनवी ) हे सुराः ततः शताक्षीति कीर्तनादनन्तरं अहं देवी आत्मदेहससुद्भवैः मम देव्याः शरीरात्समु- स्यमानैः प्राणधारकैः शाकैः हरितकैः पत्रायैः साधनैरादृष्टेः आभविष्यतीं धृष्टिमविं कृला यावदृष्टिर्भवित तावत्तावन्तं कालं अखिलं समस्तं लोकं भरिष्यामि पोषयिष्यामि । 'अस्त्री शाकं हरितकं' 'शाकाख्यं पत्रपुष्पादि' । यदाहुः 'पत्रमू-लकरीराप्रफलकाण्डास्थिरूढकाः । लक् पुष्पं कवकं चेति शाकं दशविधं स्मृतं' । भरिष्यामि । डुभृत्र् धारणपोपणयोः । 'ऋद्वनोः स्थे' इडागमः । प्राणधारकैः जीवियतृभिः ॥ ४४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) वैवस्वतमन्वन्तर एव चलारिंशत्तमे युगे शताक्षी शाकम्भर्यवतारः । 'तिस्मन्नेवान्तरे शक चलारिंशत्तमे युगे' इति लक्ष्मीतन्त्रोक्तेः । तत्रैव दुर्गमासुरवधः । 'शाकम्भरी स्तुवन्ध्यायञ्शकं संपूजयत्रमन् । अक्षया-मश्रुते भूतिमत्रं पानं भवान्तरे' इति च तत्रैव ॥ ४४ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ततोऽहमिति ४८॥ ४४॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । आवृष्टेरिति पृथक् पदं । वृष्टेः आ । वृष्टिपर्यन्तमित्यर्थः । दुर्गो वधविषयोऽस्त्यस्या इत्यर्थे अर्श्रआद्यचि दुर्गेति साधुः ॥ ४४ ॥

## शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भ्रवि । तत्रैव च विष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् ॥४५॥

(१ गुप्तवती)॥ ४५॥

(२ चतुर्धरी) अत्रैव अनावृष्ट्यां दुर्गमाल्यं दुर्गमनामानम् ॥ ४५ ॥

(३ शान्तनची) तदा शाकैरखिललोकोदरभरणकाले भुवि अहं देवी शाकम्भरीति विख्यातिसंप्राप्तिकाल एव दुर्गमाख्यं दुर्गम इति आख्या संज्ञा यस्य स दुर्गमाख्यः तं । दुःखेन गम्यते दुर्गमः दुःखेन गच्छत्यनेति दुर्गः । 'सुदुरोरिषकरणे' दुर्ग एव दुर्गमः । पर्यायत्वात् 'जनिवध्योश्व' इति निर्देशाद्वधिः प्रकृत्यन्तरमस्तीति विश्नेयं । वध हिंसायां ।
भवादिः परस्मैपदी । क्विचत्तु तत्रैव च हनिष्यामि इति पाठेपि स एवार्थः । शाकिमिति मान्तमव्ययं चास्ति । विभर्तीति
भरिः । सर्वधातुभ्य इन् । कृदिकारादिक्तनो वा डीष्वक्तव्यः । सुप्सुपेति समासः । शांकम्भिरः देवी । यद्वा 'फलेप्रहिरात्मंभरिश्व' इति चकारोऽनुक्तसमुच्यार्थस्तेन लोकरक्षणार्थं खशरीरोद्भवानि शाकानि विभर्तीति शाकम्भरी । इन्प्रत्ययः । उपपदस्य मुमागमश्व । स्त्रियां कृदिकारादिक्तनो वा डीष् । 'पाठा व्याख्याश्व धातूनां दृश्यन्ते खैरिणः क्वित् । प्रयोग एव
भगवांस्तांस्तान्प्रस्थापयेत्पथि' ॥ ४५ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) शाकम्भरीति । एषा पार्वत्यंशा एव शाकम्भरी । नीलवर्णेत्यायुक्तेः । दुर्गमनामाऽसुरः तत्रैव शाकम्भर्यवतार एव 'शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुर्गा प्रकीर्तिता । उमा गौरी सती चण्डी कालिकेशा च पार्वती' इति । 'पत्रमूलकरीरात्रमूलकाण्डाधिरूढकाः । त्वक् पुष्पं कवकं चेति शाकं दशविधं स्मृतम् ॥ ४५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) शाकम्भरीति ४९॥ ४५॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४५॥

## दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृता हिमाचले ॥४६॥

(१ गुप्तवती) ॥ ४६॥

(२ चतुर्धरी) भीमं भयंकरम् ॥ ४६ ॥

(३ शान्तनवी) किंच तस्माहुर्गमासुरवधाद्वेतुतः विख्यातं प्रसिद्धं मेदुर्गादेवीति नाम नामधेयं भविष्यति । दुर्गासुर-मस्यति संहरिष्यति दुर्गादेवी । पृषोदरादिलादकारलोपः । यद्वा दुर्गासुरो हन्तव्यलेन यस्याः सा दुर्गा । अशेअदिलान्मल-र्थीयोऽच् । स्त्रियां टाप् । हे देवाः पुनश्च पुनरिप अहं देवी यदा हिमाचले तुहिनाद्रौ भीमं घोरं रूपं कुला रक्षोभ्यस्नस्तानां सुनीनां त्राणकारणाद्वेतोः ॥ ४६ ॥

( ४ नागोजीभद्री ) दुर्गेति । भीमं भयंकरम् ॥ ४६ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) दुर्गादेवीति ५०॥ ४६॥

(६ दंशोद्धारः)॥ ४६॥

# रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् । तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः ४७

(१ गुप्तवती) ॥ ४०॥

(२ चतुर्घरी)॥ ४७॥

( ३ शान्तनवी ) रक्षांसि राक्षसान्भक्षयिष्यामि । क्षययिष्यामि इति पाठे क्षयं प्रापिषयामि इति 'प्रातिपदिकाद्धा-

[ एकादशोऽध्यायः ११

त्वर्थे बहुलिमिष्ठवच' इति णिच् अथवा । क्षिप प्रेरणे । चुरादिः । प्रेरियण्यामीत्वर्थः । तदा मां देवीं आनम्रमूर्तयः भक्तिप्रह्न-कायाः सन्तः सर्वेऽपि मुनयः वसिष्ठादयः स्तोष्यन्ति वदिष्यन्ति ॥ ४७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) भक्षयिष्यामीत्यन्तस्य पदद्वयं विशिष्टम् ॥ ४७ ॥

(५ जगश्चन्द्रचन्द्रिका) रक्षांसीति ५१ ॥ ४७ ॥

(६ दंशोद्धारः )॥ ४७॥

#### भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । यदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥४८॥

(१ गुप्तवती) भीमादेव्यवतारस्तु नाद्यापि जातः । वैवस्तत एव मन्वन्तरे पञ्चाशत्तमे चतुर्युगे भविष्यतीति लक्ष्मी-तन्त्रादिति केचित् । वस्तुतस्तु रक्तदन्त्यादयः षडप्यवतारा भाविन एव । मूले पुनरपि, भूयश्च, पुनश्चाहं, यदारुणाख्यः, इत्येभिः पदेरुत्तरोत्तरकालस्यैव कीर्तनात् । 'तिस्मिन्नेवान्तरे शक चलारिशत्तमे युगे' इत्युपकम्य शताक्ष्यवतारस्य तन्त्रान्तरे कथनात् । तिस्मिन्नेवत्यस्य वैवस्तत इत्यर्थः । चतुर्युगेऽत्र पञ्चाशत्तमे मुनिभिर्राचितत्युपकम्य भीमादेवीकथनाच । तन्त्रेव 'युगे षष्टितमे कश्चिदरुणो नाम दानवः' इत्यादिकथनाच । परंतु सांप्रतिकाच्छ्वेतवराहकल्पात्प्राक्तनकल्पेष्वपि देव्यवताराणामेतेषां मन्वन्तरयुगभेदेन जातलाच्छाकम्भर्यादीनां तत्तत्कुलदेवतालेनार्चनमधुनातनानां संगच्छत एव ॥ ४८॥

(२ चतुर्घरी) अरुणे अक्षिणी यस्य सः । अरुक्ष इति वा पाटः । अरुणनामेत्यर्थः ॥ ४८ ॥

(३ शान्तनवी) तत्तसाद्गीमेन रूपेण रक्षोपक्षपणाद्धेतुतः विख्यातं प्रसिद्धं भीमादेवीति विश्रुतं नाम मे देव्याः नामधेयं भविष्यति संपत्स्यते । विभ्यत्यसादिति भीमं। 'भीमादयोऽपादाने' इति निपातिताः । हे देवाः यदा त्रैलोक्ये लोकन्त्रये त्रिष्विप लोकेषु अरुणाख्य अरुणसंज्ञकः अरुणो नाम महासुरः महाबाधां महतीं पीडां करिष्यति लोकान्विष्यते-ऽतितराम् ॥ ४८ ॥

(४ नागोजीभट्टी) भीमेति । 'भीमापि नीलवर्णेव दंष्ट्रादशनभासुरा । चन्द्रहासं च डमरु शिरः पात्रं च विश्रती । एकवीरा कालरात्रिनिद्रा तृष्णा दुरत्यया' इत्युक्तेरियं काल्यशा एव । पत्राशक्तमे चतुर्युगे वैवस्वतमन्वन्तरे एव भीमावतार इति लक्ष्मीतन्त्रे । अरुणाख्योऽरुणो नाम ॥ ४८ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) भीमादेवीति ५२॥ ४८॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ४८॥

## तदाहं भ्रामरं रूपं कृता संख्येयषट्पदम् । त्रैलोक्यस्य हितार्थाय विधिष्यामि महासुरम् ॥४९॥

(१ गुप्तवती) अरुणस्यासुरस्यापत्यं पुमान् आरुण इति तु छेदे अतइत्रं वाधिला शिवादिलादण् वा ॥ ४९ ॥

(२ चतुर्धरी) भ्रामरं भ्रमरसमूहात्मकं असंख्येया अगणनीयाः षट्पदाः भ्रमरा यस्मिन्रूपे तत् ॥ ४९ ॥

(३ शान्तनवी) तदाहं देवी असंख्येयषट्पदं भ्रामरं रूपं भ्रमरसंबन्धिनीं मूर्ति कुला त्रैलोक्यस्य त्रयाणां लोकानां हिताशीय त्रैलोक्यस्य रक्षणाय तदा । सर्वतः सर्वत्र ॥ ४९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तदेति । भ्रामरं पाणिधृतभ्रमरं । असंख्येयाः षट्पदाः यस्मिन्हपे तत् ।। ४९ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तदाहं भ्रामरिमति ५३ ॥ ४९ ॥

. (६ दंशोद्धारः) ॥ ४९ ॥

#### भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति५०

(१ गुप्तवती) भ्रामरी तु भीमरथिकाकिन्योः संगमेऽनुगुण्टाख्यक्षेत्रे ततः प्राच्यां सन्निति क्षेत्रे च चन्द्रला परमे-श्वरीति नाम्ना प्रसिद्धा सैवास्माकं कुलदेवता ॥ ५० ॥

(२ चतुर्धरी) सर्वतः सर्वत्र वा ॥ ५० ॥

(३ शान्तनवी) मां देवीं श्रामरीति च श्रामरीखेव स्तोष्यन्ति कीर्तयिष्यन्ति । श्रमरखेयमाकृत्या श्रामरी देवी । श्रमरखेदं श्रामरं रूपमाकारः । कथंभूतं श्रामरं रूपं असंख्येयाः संख्यातुमशक्याः गणनातीताः षट्पदाः श्रमराः यस्मिस्तदसंख्येयषट्पदं श्रामररूपविशेषणं । देवी असंख्यश्रमरूपपूर्तिभूला अरुणं नाम महासुरं लोकरक्षणार्थं हिनष्यामि । यतः ततः सा श्रामरिति नाम्ना लोके संकीर्तयिष्यन्ति सर्वत्रेति भावः । इदानीं देव्याः अवतारान्तराणां तत्कार्याणां चानन्त्यात्साकल्येन वक्तु-मशक्यात्साक्षिप्य तत्कथामुपसंहरति । हे देवाः इत्थमुक्तानुसारेण प्रकारेण यदा यदा दानवेभ्यः उत्तिष्ठति दानवोत्था दानवेभ्यः समुद्भवा बाधा पीडा लोकानां भविष्यति उत्पत्स्यते ॥ ५० ॥

(४ नागोजिसट्टी) श्रामरीति । 'तेजोमण्डलदुर्धर्षा श्रामरी चित्रकान्तिभृत्। चित्रश्रमणपाणिः सा महामारीति गी-यते । महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा' इत्युक्तेरियमपि काल्यशा एव । सर्वतः सर्वत्र वैवखतेन्तर एव षष्टितमे चतुर्युगे श्रामर्यवतार इति लक्ष्मीतन्त्रे । इत्थमित्यायुक्तरान्विय ॥ ५० ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) भ्रामरीति ५४॥५०॥

(६ दंशोद्धारः) यदेति । अरुणाख्यः अरुणनामा । अरुणाक्ष इति वा पाठः । भ्रामरं भ्रमरसमूहात्मकं । असं- ख्येया अगण्याः षट्पदा भ्रमरा यस्मिन् रूपे ॥ ५० ॥

#### तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॥ ५१ ॥

#### इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवैः कृता नारायणीस्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

(१ गुप्तवती) तदा तदावतीर्य एलाम्बा तुलजैकवीरायोगलादिनाम्नाऽवतीर्य। एताः पद्मपुराणेऽष्टशतदेवीतीर्थमाला-ध्याये गणितास्तत एवावगन्तव्याः । ऋषिदेवी देवा देवीति चलार एवोवाचमन्त्राः यथास्थानमेव सन्ति । स्तोत्रारम्भे तु देवा ऊचुरिति नास्ति ॥ ५१ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्त्रव्याख्याने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ५१ ॥ इति श्रीसप्तशतीचतुर्धरीटीकायां नारायणीस्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवी) तदा तदा अहं देवी तत्तत्कार्यानुरूपमवतीर्य प्रादुर्भावमवाप्य अरिसंक्षयं शत्रुविनाशं करिष्यामि । दानवोत्थेति । सुपिस्थः कर्तरि ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजश्रीशन्तनुचक्रवर्तिविर-चितायां शान्तनव्यां श्रीचण्डिकामाहात्म्यटीकायां नारायणीस्तुतिविध्युपलक्षित एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तदेति स्पष्टम् ॥ ५१ ॥ इति शिवभद्रसुतसतीगर्भजनागोजीभद्रकृते सप्तशतीव्याख्याने एका-

दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अथ अर्धश्लोकात्मको मन्त्रः । तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयमिति ५५ ॥ ५९ ॥ इति सप्तश्चतीटीकायां जगचन्द्रचिन्द्रकाख्यायां एकादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ५१ ॥ इति श्रीमहुह्रो० विरचितसप्तशतीदंशोद्धाराख्यटीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## द्वादशोऽध्यायः १२

#### देव्युवाच ।

# एभिः स्तवैश्व मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । तस्याहं सकलां वाधां नाशयिष्याम्यसंशयम् १

(१ गुप्तवती) देवीति इत । उत्तरो भागश्चरित्रत्रयशेषोऽप्युत्तमचरित्र एवाव्यवहितलादन्तर्भवित । एवं प्रथमच-रित्रस्य योगनिदां यदा विष्णुरित्यादेः पूर्वभागेऽपि ज्ञेयम् ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी) एभिर्मधुकैटभवधादिलक्षणैः । समाहितोऽनन्यमनाः ॥ १ ॥

(३ शान्तनवी) श्रीदेव्युवाच । यद्यपि प्रागिप देवान् देव्येवोवाच तथाप्यध्यायादौ देवीवचनस्य प्राधान्यं ध्वनियतुं देवीमाहात्म्याध्ययनश्रवणादिफलश्रुतिप्रामाण्यं च दर्शयितुं देव्येव भगवती वाक्यमुचितां वाचं देवानुक्तवती । यः पुरुषः समाहितः भक्तिश्रद्धान्वितो भूला एभिः प्रागुक्तैः स्तवैः स्तोत्रैः च पुनः पुनश्च निस्यं अविकल्पितं यथा भवित तथा श-श्वद्धा मां देवीं जगजननीं स्तोच्यते तस्य पुंसः अहं सकलां वाधां शमयिष्यामि । असंशयं संशयाभावः । अर्थाभावेऽव्ययीभावः । यद्धा असंशयं यथा स्यात्तथा अहं सकलां पीडां नाशयिष्यामि । स्तोष्यते । क्रियाफले कर्तृगते निलादात्मनेपदं । एभिरिति ब्रह्मकृतैरिन्द्रादिदेवकृतिश्च । हंसः सूर्यः परमात्मा । 'असावादिस्यो ब्रह्म' इति श्रुतेः । हंसस्य कला हंसकला । वाध्यन्ते प्राणिनोऽनया वाधा संस्तिः । अविद्यमाना हंसकला परब्रह्मकला ब्रह्मविद्या यस्यां संस्तौ ममतायां सा अहंस-कला वाधा मोहरूपा ममतासंस्रतिः तां वाधां असंशयं शमयिष्यामि इत्यपि मुक्तिकामैरवगन्तव्यं । 'रविश्वेतच्छदौ हंसौ' । यद्वा य एभिः स्तवैरिप स्तोष्यते तस्य अहं अहंकारकृतां सकलां सर्ववाधां मोहमयीं ममतां संस्रतिं शमयिष्यामि॥१॥

(४ नागोजीभट्टी) देव्युवाच । एभिरिति । मधुकैटभवधादिलक्षणैरित्यर्थः । सकलां ऐहिकीं पारलैकिकीं च ।

समाहितोऽनन्यमनाः ॥ १ ॥

( ५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) अष्टत्रिंशच्छ्रोकयुक्तेप्यध्याये द्वादशात्मके । एकचलारिंशतं तु मन्त्रास्तत्राहुतिद्वयं । अर्ध-

स्रोकात्मकश्लोकाः सप्तित्रिशन्मिता इति । अष्टिभिरिधकाश्लिशच्छ्लोकाः अष्टित्रिशच्छ्लोकाः द्वादशात्मके ऽध्याये एकेन अधिका च-लारिशत् । एकचलारिशदिधकं विशितिद्वयमित्यर्थः । मन्त्रा मनवो वर्तन्ते इति शेषः । तत्राहुतिद्वयं आहुत्योर्द्वयं अर्धश्लो-कात्मकं अर्धश्लोकमन्त्रौ । श्लोकाः श्लोकरूपा मन्त्राः सप्तित्रिशनिमताः सप्त अधिका त्रिशनिमताः परिमिताः । ऋषिः देव्युवा-चेति चैकैकमिति ऋषिरुवाच देव्युवाचेति च एकैकं पृथक् द्वौ मन्त्रौ भवतः । एवं संख्या स्फुटोदितेति । एवंप्रकारेण संख्या एकचलारिशत् स्फुटाः प्रव्यक्ताः । 'स्फुटं प्रव्यक्तमुल्वणं' इत्यमरः । उदिताः कथिताः । तथाहि देव्युवाच स्वाहा॥१॥ एभिः स्तवैरिति २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः) एभिरिति । एभिः मधुकैटभवधादिलक्षणैः । समाहितः एकाग्रचित्तः ॥ १ ॥

#### मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् । कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्धं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ २॥

(१ गुप्तवती) मधुकैटभेति चरित्रत्रयोपलक्षणम् ॥ २ ॥

(२ चतुर्धरी) एभिरित्युक्तमेव विशेषं निर्दिशति । मधुकैटभेति ॥ २ ॥

(३ शान्तनवी) श्लोकत्रयमेकान्वयं त्रयाणामन्वयेक्यं द्रष्टव्यं। ये पुरुषा एकचेतसः सन्तः सावधानाः सन्तः अष्टम्यां च नवम्यां च चतुर्दश्यां च पक्षद्वयेपि विशेषानुक्तितः यथा कममनपेक्ष्य मथुकैटमनाशं च महिषासुर्धातनं च तद्वत् ग्रुम्भिनशुम्भयोश्च वधं भक्त्या कीर्तयिष्यन्ति पठिष्यन्ति। तद्वदेव येश्लोष्यन्ति आकर्णयिष्यन्ति भक्त्या मम माहात्म्यमुक्तमं पुण्यतमं सर्वकामदुधं तेषां कीर्तयिष्यतां पुंसां च श्लोष्यतां च तेषां दुष्कृतोत्थाः दुष्कृतं दुरितं पूर्वचितं न किंचिदिपि भविष्यति। दुष्कृतंत्थाः अपदश्च न भविष्यन्ति। विनश्यन्तीत्थर्थः। न च तेषां उभयेषां दारिद्यं दरिद्रता भविष्यति। आब्याएव ते भविष्यन्तीत्थर्थः। न च तेषां इष्टैः सह चेतनेतरचैतन्यश्च पुत्रादिभिर्धनादिभिश्च वियोजनं वियोगो विश्लेषो भविष्यति। सदैव इष्टैः सह मोदिष्यन्ते इत्यर्थः। मधुकैटभयोनंशो यस्मिन् प्रन्थे स तथोक्तः। तं हननं धातस्य कारणं धातनं। प्यन्ताक्ष्युट्। महिषासुरस्य धातनं सूदनं हिंसनं मारणं यस्मिन् प्रन्थे स तथोक्तः तं। केचित्तु धातनस्थाने सूदनं पेठुः। पूद क्षरणे हिंसायां च। तद्वत्त्यैवेत्यर्थः। वधो यस्मिन् प्रन्थे प्रतिपाद्यलेन विद्यते स वधः। अर्श्व आदिलादच्। ग्रुम्भनिग्रुम्भयोरिति दिन्वनेन वधः सूच्यते। तेन वधानां वैषम्यात् अष्टम्यादिदिनत्रयेण यथाक्रमं कीर्तनशङ्कापि दूरीकृता। यद्वा मधुकैटभौ द्वौ एको महिषः ग्रुम्भनिग्रुम्भौ द्वौ इति तेषां वधः पञ्च। अष्टमीचतुर्दशीनवम्यित्तिश्चोऽपि पक्षद्वयगतलेन षङिति न भविष्यति ययाक्रमेण कीर्तनप्रसङ्गदोषः। एकमनन्यद्वत्ति चेतो येषां ते तथोक्ताः भजनं भक्तिरनन्यशरणताश्चयणतया। महान्तः आत्मानः अवताराः यस्याः सा महात्मा तस्या भावः माहात्म्यः। उत्तमं श्रेष्ठतमं दुःखफलकं कर्म दुष्कृतं आसमन्तात् पयन्ते गच्छन्त्यक्षिपन्ति दुःखानीत्थापदः दुस्थितयः। दिद्मस्याकिचनस्य भावो दारिद्यं निधनलं इष्टैः सह वियोजनं। विश्लेषः॥ २ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तदेवाह । मध्विति ॥ २ ॥ (५ जगचन्द्रचन्द्रिका) मधुकैटभेति ३ ॥ २ ॥ (६ दंशोद्धारः) उक्तं स्फुटयति । मधुकैटभेत्यादि ॥ २ ॥

# अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतृसः । श्रोष्यन्ति चैव ये भक्तया मम माहात्म्यमुत्तमम्॥३॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३॥

( ३ शान्तनवी ) पूर्वश्लोकेन सहास्य श्लोकस्य व्याख्या कृतास्ति ॥ ३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) श्रोष्यन्ति चात्पिठिष्यन्ति । अष्टम्यामित्यादिमुख्यकालकथनम् ॥ ३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) अष्टम्यां चेति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः) अष्टम्यामित्यादिमुख्यकालकथनम् ॥ ३ ॥

#### न तेषां दुष्कृतं किंचिद्दुष्कृतोत्था न चापदः। न भविष्यति दारिद्यं न चैवेष्टवियोजनम्॥ ४॥ (१ ग्रुप्तवती)॥ ४॥

(२ चतुर्धरी) ॥४॥ (३ शान्तनवी) ॥४॥ (४ नागोजीभट्टी) न तेषामिति । दुष्कृतं पापं । दरिद्रशब्दाद्धित्र दारिद्यम् ॥४॥ (५ जगद्यन्द्रचान्द्रिका) न तेषां दुष्कृतमिति ५॥४॥ (६ दंशोद्धारः)॥४॥

# शतुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्संभविष्यति॥ ५॥ (१ ग्रुप्तवती ) ॥ ५॥

(२ चतुर्घरी) ॥ ५॥

(३ शान्तनवी) ये सम माहात्म्यं कीर्तियिष्यन्ति श्रोष्यन्ति वा तेषां कदाचिदिप शत्रुतो भयं न संभविष्यति । दस्युतः तस्करतोऽपि वा । न राजतोपि नृपात्र । न शस्त्रतः नायुधतः न अनलतः । नाग्नितः । न तोयौषात्र जलप्रवाहात् । न संभविष्यतीत्यनेन सर्वत्र संबन्नाति । शत्रुत इति । 'अपादाने चाहीयरुहोः' इति पत्रम्यास्तिसः । एवं दस्युत इत्यादि । शस्त्रं च अनलक्ष तोयौषाश्च सर्वो द्वन्द्वो विभाषेकवद्भवति ॥ ५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) शत्रुत इति । न शस्त्रेति संप्रामभीरुविषयम् ॥ ५ ॥

( ५ जगचन्द्रचान्द्रका ) शत्रुतो न भयमिति ६ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥५॥

#### तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः। श्रोतव्यं च सदा भत्तया परं स्वस्त्ययनं महत् ॥ ६॥

(१ गुप्तवर्ता) तस्मान्समैतदिति । अस्य पठनश्रवणविधिरूपलेऽपि मन्त्रलं वसन्ताय कपिज्ञलानालभेतेत्यादिविधी-नामिव न विरुध्यते । एवमेतत्पूर्वोत्तराणां कालफलोद्देशेन कर्मविधिरूपाणामपि मन्त्रलं । श्रोतव्यं चेति चकारः पादपू-णार्थमेव न समुचयार्थः । पाठाशक्तौ शृणुयाद्वेत्यर्थः । श्रवणे फलाधिक्यमिति तु कश्चित् ॥ ६ ॥

(२ चतुर्धरी) परमुत्कृष्टं खस्ति कल्याणं तस्यायनं मार्गः खस्त्ययनं महद्विनाशरहितं । हि तदिति पाठे हिहेंतौ ।

माहात्म्यं कर्तृ सम्यक् ॥ ६ ॥

(३ शान्तनची) तस्मात् वाञ्छितार्थसाधनलात् हेतुतः समाहितैः सावधानैः कृतप्रयत्नैः पुंभिः परं प्रकृष्टफलदं श्रेष्ठं महत्पूजनीयं योगक्षेमकरं अयनं वर्त्म ऐहिकामुष्मिकफलसाधनं शरणं मम देव्याः एतन्माहात्म्यं माहात्म्यप्रतिपादकप्रन्यसंदर्भरूपं मत्त्या मजनेन पठितव्यं सदैवाम्यसनीयं सदा सर्वदैव मत्त्या समाहितैः श्रोतव्यं च श्रवणीयं । एतन्माहात्म्य-मिति बहुवीहिरयं श्रन्थरूपोन्यपदार्थः । शब्दस्यैव पाठश्रवणयोग्यलेन विषयभावात् । एतदिति तु पृथक्पदले माहात्म्य प्रतिपाद्यं तद्यश्रास्ति श्रन्थयृन्दे तद्ययुपचारान्मन्वर्थायेन अर्शआद्यचा माहात्म्यश्रदेनोच्यत इति पठनश्रवणयोग्यं द्रष्टव्यं । 'स्तस्याशीःक्षेमपुण्येषु मङ्गलेष्वव्ययं स्मृतं' । स्वस्त्ययनं क्षेमपुण्यावाप्तिमदित्यर्थः ॥ ६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) सदा निल्यम् । हि यतः तन्माहात्म्यं खस्ति कल्याणं तस्यायनं मार्गः ॥ ६ ॥

(५ जगचन्द्रचान्द्रका) तस्मान्ममैतदिति ७॥६॥

(६ दंशोद्धारः) तस्मादिति । परं श्रेष्ठं स्वस्ति कल्याणस्यायनं स्थानं महदविनाशि । हि तदिति पाठो वा ॥ ६ ॥

#### उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्भवान् । तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ७ ॥

(१ गुप्तवती ) त्रिविधमुत्पातं दिव्यभौमान्तरिक्षभेदेन आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकभेदेन वा ॥ ७ ॥

(२ चतुर्धरी) उपसर्गान्महामारीसमुद्भवात् महाजनक्षयात् । सम्यक् उद्भवो जन्म येषामुपसर्गाणामुत्पातमकु-शलं त्रिविधं दिव्यान्तिरिक्षभौमभेदादाधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिकभेदात् त्रिविधं । आधिदैविकं वज्रादि । आधिभौतिकं उपसर्गादि । आध्यात्मिकं ज्वरादि शोकादि च । माहात्म्यं कर्त्त । सम्यक् पाठादवधारणे वा ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) मम देव्याः माहात्म्यं कर्तृ भक्तितः पठतां भक्तितः श्वां च पुंसां महामारीसमुद्भवानशेषान्सर्वानुपसगानुपद्रवाञ्शमयेहरीकुर्यात्। न केवलमुपसर्गानेव शमयेदि तु तथा तद्भत् तेषां पुंसां त्रिविधं त्रिः प्रकारं उत्पातं श्चमं वाश्चभं वा
सूचयन्त्युत्पाताः। इह तु दुष्कर्मफलमशुभं सूचयन्तं हेतुं च शमयेत्। त्रिविधं आध्यात्मिकं आधिभौतिकं आधिदैविकं चेति
त्रिः प्रकारं। आध्यात्मिकं शरीरोत्पन्नं रागद्वेषादिकं च। आधिभौतिकं प्रेतादिजनितं भयभ्रमादिकं। आधिदैविकं देवकृतं
वज्रपातादिकं दारिद्यादिकं च। यद्वा भूर्भुवः स्वः संभवमुत्पातत्रयं शमयेत्। 'भूलोंकोऽयं स्मृतो भूमिरन्तरिक्षं भुवः स्मृतं।
खराख्यश्च तथा स्वर्गक्षेत्रलोक्यं तदिदं स्मृतं'। भूकम्पादि भौममुत्पातं शमयेत्। अन्तरिक्षजनितमुत्पातमनभ्रगर्जनं शमयेत्। स्वर्लोकजनितमुत्पातमसकृदनेकोडुपतनं शमयेत्। महामारीसमुद्भवानिति। मृङ् प्राणत्यागे। स्त्रियां 'इकृष्यादिभ्यः'।
छान्दसो गुणः। यद्वा औणादिकः सर्वधातुभ्य इन्। स्त्रियां कृदिकारादिक्तिनो वा डीष्। महती मारी महामारी। 'अन्येपामिप दश्यते' इति पूरुषवद्धिः। महामार्यो समुद्भवाः महामारीसमुद्भवाः तान् शमयेत्। यद्वा मारयिति मारः कालः।
पचायच्। मारस्य कालस्य भावः मार्य। भावे ष्यञ् । मार्यमेव मारी। स्त्रियां विलान्डीष्। महती मारी तस्येव समुद्भवान्
शमयेत्॥ ७॥

(४ नागोजिभट्टी) उपसर्गानिति । माहात्म्यं कर्ता । महामारी जनक्षयकरी देवता तस्याः समुद्भवो येषां तानु-पसर्गानुपद्भवान् तथा त्रिविधं । व्याधिरागद्वेषाधिरूपं आध्यात्मिकं । भूतप्रेतादिजं भयभ्रमाद्याधिभौतिकं । दैवकृतवज्रपातदारि-द्याद्याधिदैविकं । तद्र्पमुत्पातमनिष्टं दिव्यं भौममान्तरिक्षं चेति त्रिविधमुत्पातं च ॥ ७ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका) उपसर्गानिति ८॥ ७॥

(६ दंशोद्धारः) उपसर्गानिति । महती मारी जनक्षयः स एव सम्यगुद्भवो येषां तानुपद्भवान् । त्रिविधं भौमान्त-रिक्षदेवभेदेन उत्पातमनिष्टसूचकं । यद्वा त्रिविधमाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकभेदेन उत्पातमकुशलम् । आध्यात्मिकं चि-न्तादि । आधिभौतिकं परचकादि । अधिदैविकं वजादि । माहात्म्यं कर्त् ॥ ७ ॥

# यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ्गित्यमायतने मम। सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् ॥ ८॥ (१ ग्रुप्तवती ) ॥ ८॥

(२ चतुर्धरी) न विमोक्ष्यामि न लक्ष्यामि ॥ ८॥

(३ शान्तनवी) यत्र मम देव्याः आयतने गृहे शक्तिप्रतिमादिमन्दिरे मद्र्पदेवतालये एतत्प्रागुक्तचरित्रत्रयोपेतं माहात्म्यं नित्यं प्रतिदिनं सम्यक् अर्थतः पदतश्च शुद्धं पठ्यते भक्तितः पुंभिः तत् आयतनं गृहं सदा सर्वदा न विमो- क्यामि । तत्र गृहे खलु मे देव्याः सात्रिध्यं सित्रधानं समवस्थानं स्थितं स्थितिमदभूत् । खस्थानादित्यर्थः ॥ ८ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) यत्रेति । यत्रायतने गृहे मम मत्संबन्ध्येतत्सम्यगर्थावधारणपूर्वकं अस्खलितवर्णादि च ॥८ ॥

( ५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) यत्रैतत्पठ्यत इति ९ ॥ ८ ॥

(६ दंशीद्धारः) यत्रेति । सम्यक् अर्थावधारणपूर्वकं यथोक्तप्रकारेण । प्रकारश्चोक्तो हरगौरीसंवादे वाराहीतन्त्रे । 'आधारे स्थापियला तु पुस्तकं वाचयेत्ततः । हस्तसंस्थापनादेवी निहन्त्यर्थफलं यतः । यावत्र पूर्यतेऽध्यायस्तावत्र विर-मेत्पठन् । अनुक्रमं पठेदेवि शिरःकम्पादिकं त्यजेत् । भ्रमादध्यायमध्ये चेद्विरामो भवति प्रिये । पुनरध्यायमारभ्य पठेत्सर्वे मुहुस्ततः । हुनेत्प्रदीपिते वहौ तिलथान्यादितण्डुलान् । धर्मकामार्थसंसिध्ये मोक्षार्थी पायसं हुनेत्' इत्यादि वि-स्तरसन्त्रान्तरेषु बोध्यः । प्रन्थविस्तरभयात्रेह प्रपिवतः ॥ ८ ॥

#### विष्ठप्रदाने पूजायामित्रकार्ये महोत्सवे। सर्वे ममैतचरितमुचार्ये श्राव्यमेव च।। ९।।

(१ गुप्तवती) पुरुषार्थलेन विधाय ऋलर्थतयापि विधत्ते । बलिप्रदान इति । तत्र (तथा न) दथ्ना जुहुयादिति वद-ङ्गाङ्गिभावो द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥

(२ चतुर्धरी) बलिप्रदाने पश्चादुपहारोपढौकने पूजायां गन्धादिदाने अग्निकार्थे अग्निहवने महोत्सवे पुत्रोत्पत्ति-विवाहादौ उचार्य पठनीयम्)॥ ९॥

(३ शान्तनवी) विलिप्रदाने पूजायां अप्रिकार्ये महोत्सवे च सर्व समस्तं एतत् मम देव्याश्वरितं चिरत्रं उचार्य अवस्यं पठनीयं । ऋहलोर्ण्यत् । श्राव्यं अवस्यं श्रोतव्यं च । 'ओरावस्यके' ण्यत् । यद्वा ण्यन्तादचो यत् । श्राव्यं श्राव- यितव्यं सर्व जपनीयं । एकदेशजपे तु छिद्रता स्यात् । महानवम्यादौ छागमेषमिहषमहापश्चिमिविदानं देवतोदेशेन पश्चसमपणं । ददातेर्ल्युट् । यद्वा दो अवखण्डने । पूजा पुष्पोपहारदीपादिसमपणं । यद्वा अलंकरणं वस्नसक्चन्दनवाहनछ- त्रचामरादिभिः कुमारीस्रवासिन्योः समर्चनं पूजा । अप्रिकार्य फाल्युने मासि अप्रिज्वालार्चनं । यद्वा देवी माहात्म्यहप- मालामन्त्रपुरश्चरणान्ते विहितहोमाप्रिकार्य । एतह्यक्षणो महोत्सवः । यद्वा चैत्रे वसन्तोत्सवः १ वैशाखे वारणपुष्पप्रचायिको- स्यवः २ ज्येष्ठे जलकीडोत्सवः ३ आषाढे इन्द्रध्वजोत्थानोत्सवः ४ श्रावणे दोलान्दोलोत्सवः ५ भाद्रपदे इन्द्र(पा)मणिधतु- रर्चनोत्सवः ६ आश्रयुजि शारदोत्सवः ७ कार्तिके दीपोत्सवः ८ मार्गशीषे मनूदयोत्सवः ९ पौषे निधिपूजोत्सवः १० माघे मेरूत्सवः ११ फाल्युने गन्धवोत्सवः १२ एतेषु संपूर्ण देवीचरितं पठनीयमिति भावः । तथा श्रवणीयं च । यद्वा म- होत्सवः सर्वश्रुतिपारायणं । यद्वा वदतेः कर्तरि किए । वदतीष्टदेवतामित्युद्देवीप्रणवः । महान् उत् मन्त्रो यस्मिन्स महोत् स चासौ सवश्रेति महोत्सवो मन्त्रदीक्षाख्यो यज्ञः तस्मिन् । यद्वा उन्दी क्रेदने । उन्दनं उत् । स्त्रियां भावे संपदादिभ्यः क्रिज्वा वक्तवः । उदः सवो दीक्षायज्ञः उत्सवः सुधोत्सवः महानुत्सवः सुधोत्सवो यस्मित्रनुप्रहे स महोत्सवः तस्मिन्॥९॥

(४ नागोजीभट्टी) वलीति । वलिप्रदानं देवतोद्देशेन पश्चायुपहारः । पूजा गन्धादिनार्चनम् । अभिकार्ये देवीदै-

वत्यो होमः । महोत्सवः पुत्रजन्मविवाहादि उच्चार्यं इति द्विजविषयम् ॥ ९ ॥

(५ जगधन्द्रचिन्द्रका) बलिप्रदाने इति १०॥ ९॥ (६ दंशोद्धारः) बलीति । बलिप्रदाने पश्चाद्यपहारे पूजायां गन्धादिना अग्निकार्ये हवने महोत्सवे पुत्रोत्पत्तिवि-वाहादौ उच्चार्य पठनीयम् ॥ ९॥

## जानता जानि बलिपूजां तथा कृतास् । मतीक्षिष्याम्यहं मीत्या विद्वहोमं तथा कृतस् १०

(१ गुप्तचती) कतूपकारकलेनाङ्गलं द्रढयति । जानतेति । 'ज्ञाला कर्माणि कुर्वीत' इति वचनादिना ज्ञानस्य क-माङ्गलेन तत्स्वरूपमजानता कृतानां बल्यादिकर्मणां यद्वैगुण्यं तदेतस्य पठनश्रवणान्यतरेण निवर्तत इति भावः । प्रतीक्षि-ष्यामि गृह्गामि ॥ १० ॥

(२ चतुर्थरी) जानता विधिज्ञेन अजानता तद्ज्ञेन। तथा तेन प्रकारेण विधिनेत्यर्थः। बलिना पूज्या बलिसहिता वा पूजा तां प्रति प्रतीक्षिच्यामि प्रहीच्यामि । मन्नाहात्म्योदीरणेनेति भावः॥ १०॥

(३ शान्तनधी) तथा तेन प्रकारेण शास्त्रोक्तप्रकारेण इतिकर्तव्यतां गुरूपिदेष्टेष्टदेवताराधनसाधनसामप्रीं संभावनी-योपक्रमोपसंहितिकियाक्रमं जानताऽजानतापि वा भक्तिमता पुंसा कृतं बिल पशुबलिप्रदानं तथा तेन कृतां भूनां च। तथा तेन कृतं विहिमं वहीं त्रि(तिल)मध्वादिहोमद्रव्यप्रक्षेपं च प्रीत्याऽहं देवी प्रतीक्षिष्यामि प्रतिग्रहीध्यामि स्वीकिर गिरि। पतिच्छ्रतं प्रतीच्छं स्यात्। पतच्छ्रयणं प्रतीच्छा। प्रतीच्छास्त्यस्य प्रतीच्छः किष्व्। अर्शआदिलादच्। ततस्तद्भदाचरतीत्याचारे किष्। सनायन्तलाद्भातुलात्प्रतीच्छथातोर्भविष्यति काले लट्ट स्यप्रत्ययः इडागमः। 'अतो लोपः'। 'इण्कोः'। 'आदेशप्रत्यययोः' इति षलं। प्रतीक्षिष्यामीति पाठे ईक्ष दर्शने। अनुदात्तत्त्वनिबन्धनमात्मनेपदविधानमनित्यमिति चिक्षङो ङित्करणं ज्ञापक-मित्युक्तलात्परस्मेपदं। बलिपूजामित्येकपदलपाठे तु बलिना पशुविशसनेन सह कृता पूजा बलिपूजा तां। बलिष्ट्या सात्कारः बलिपूजा ताम्॥ १०॥

(४ नागोजीभट्टी) तत्फलमाह । जानतेति । जानता विधिज्ञेन अजानता तद्ज्ञेन बलिसहितां पूजां तथा वेद्यावे-यप्रकारेण मन्माहात्म्योदीरणादौ सति यथाकथंचिदपि कृतमेतत्प्रतीक्षिष्यामि । अङ्गीकरिष्यामीखर्थः ॥ १० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) जानताऽजानतेति ११॥१०॥

(६ दंशोद्धारः) जानतेति । जानता विधिश्चेन अजानता अविधिश्चेन । मन्माहात्म्योदीरणेन कृतां बलिपूजां बलि-सहितां पूजां विद्वहोमं च प्रतीक्षिच्याभि प्रहीष्यामि ॥ १० ॥

## शरत्काले महापूजा कियते या च वार्षिकी । तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुता भक्तिसमन्वितः ११

(१ गुप्तवती) शरत्काले शारदानवरात्रे वार्षिकी वर्षस्य वत्सरस्यारम्भे क्रियमाणा । चैत्रनवरात्र इत्यर्थः । चका-रादाषाढपौषनवरात्रयोरिप ग्रहणं । तयोरिप देवीभागवतादौ प्रसिद्धलात् । 'प्रतिसंवन्सरं कुर्योच्छारदं वार्षिकं तथा' इति तत्रान्तरे द्वयोरेव ग्रहणमुपलक्षणमित्यिप सुवचं । 'आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाक्षिष्टसानुम्' इति व्यवहारादिभिः वार्षिक-पदं वृष्ट्यारम्भे कियमाणपरिमत्यिप सुवचमेव । प्रतिवर्षिति कियमाणेति व्याख्या तु नातीव स्वरसा ॥ ११ ॥

(२ चतुर्धरी) महापूजा दुर्गोत्सवरूपा । वार्षिकी प्रतिवर्षभवा ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवी) अदः श्लोकद्वयमेकान्वयं वेदितव्यं। या च प्रसिद्धा वार्षिकी महापूजा शरत्काले कियते तस्यां विषये मम देव्याः एतन्माहात्म्यं चिरत्रं यत्र लक्षणपूर्वकं संपूर्ण भक्तिसमन्वितः मनुष्यः पठिला श्रुला च यथायोगं मत्प्र-सादेन सर्ववाधाविनिर्मुक्तः धनधान्यसमन्वितः। यद्घा धनधान्यसुतान्वितः भविष्यति। संशयो नात्र कर्तव्यः। वर्षेण निर्वृत्ता वार्षिकी सावत्सिरिकी पूजा। 'तेन निर्वृत्तम्' इति ठक्। श्लियां डीप्। सर्वाबाधित पाठे तु आसमन्ताद्धाधा आबाधा महती पीडा तया विनिर्मुक्तः। ततो वा शरत्कालेपित्यक्षादनन्तरं प्रतिपदमारभ्य दशमीपर्यन्तं देव्या महापूजा। संश्यो नेति शास्त्रप्रामाण्यकीर्तनमेतत् ॥ ११॥

( ४ नागोजीभट्टी ) शरदिति । शरत्काले आश्विनशुक्कप्रतिपदमारभ्य कियमाणा दुर्गोत्सवरूपा । या च वार्षिकी । वर्षशब्दो वर्षादौ लाक्षणिकः । तेन चैत्रशुक्कप्रतिपदमारभ्य कियमाणा इत्यर्थः ॥ ११॥

(५ जगभन्द्रचिन्द्रका) शरत्काले इति १२॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) शरत्काल इति । शरत्काले शारदनवरात्रे महापूजा दुर्गोत्सवरूपा । वार्षिकी प्रतिवर्षभवा ॥ १९ ॥ सर्ववाधाविनिर्भुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १२ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १२ ॥ (३ शान्तनवी) अयं श्लोकः पूर्वश्लोन सह व्याख्यातः ॥ १२ ॥ (४ नागोजीभट्टी) ॥ १२ ॥ (५ जगद्यन्द्रचन्द्रिका) सर्वाबाधित १३ ॥ १२ ॥

(६ दंशोद्धारः ) ॥ १२ ॥

#### श्रुता ममैतन्माहात्म्यं तथा चीत्पत्तयः श्रुभाः । पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ॥१३॥ (१ गुप्तवती ) ॥ १३ ॥

(२ चतुर्घरी) उत्पत्तय इति अध्यवसायात् कर्मणि प्रथमा । ममैतन्साहात्म्यं तथा उत्पत्तयश्च एतच्छूलेति सा-ध्याहारोऽन्वय इति कश्चित् ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) एतत् त्रिविधं चरित्रत्रयलक्षणं मम देव्या माहात्म्यं महान्तं प्रभावं भक्तितः शुला गुरुतो गृही-लार्थावबोधपर्यन्तं अधील्य च पुमान् युद्धेषु निर्भयो जायते । तथा मम देव्याः ग्रुभाः जगदम्युदयकरीः पृथक् उत्पत्तीः व्रह्माण्यादिमहाशक्तिरूपप्राहुर्भूतीः शुला हृद्याकलप्य पुमान् युद्धेषु निर्भयो जायते । तथा मम देव्याः पराक्रमांश्व वीर-कर्माणि च शुला युद्धेषु निर्भयो जायते । यद्वा युद्धेषु मम पराक्रमांश्व शुला निर्भयो जायते पुमान् । तथा चोत्पत्तयः ग्रुभाः इति पाठे 'व्यत्ययो बहुलं' इति शसः प्रसङ्गे झसः प्रयोगः छान्दसः । युद्धेष्विप बहुवचनमन्येष्विप भयकारणेषु निर्भयलार्थे । यु मिश्रणे अदादिः । संपदादिलाद्भावे स्त्रियां किप् । यवनं युत् मिश्रणं पापसंपर्कः तस्यां युति । यद्वा युव् वन्धने क्यादिः । यवनं युत् वन्धनं तस्यां युति । ओहाङ् गतौ । जुहोत्यादिसंपदादिलात्किप् । हीनं हाः निरयादिगतिः तस्यां यित । इः कामः तस्मिन्वपये निर्भयः पुमान् जायते । अथच युद्धेषु संप्रामेषु निर्भयो जायते । 'निर्निश्वयनिषे-धयोः' । 'शक्तयुद्योगौ पराक्रमो' ॥ १३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) उत्पत्तयः प्रादुर्भावान् । द्वितीयार्थे प्रथमा। पराक्रमं चेति पूर्वान्विय । युद्धेष्वित्युपलक्षणम् १३

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) श्रुला ममैतदिति १४॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः ) शुलेति । मम एतच्छूला । एतिकम् । माहात्म्यं उत्पत्तयश्चेति योज्यं । शुलेत्यत्रान्वये तूत्पत्ति-रिति कर्मणि द्वितीया स्यात् ॥ १३ ॥

#### रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम श्रुण्वताम् १४ (१ गुप्तवती) ॥ १४ ॥

(२ चतुर्धरी) नन्दते वर्धते । कुलं वंशः ॥ १४॥

(३ शान्तनवी) भक्तितः मम देव्याः माहात्म्यं श्वण्वतां आकर्णयमानानां पुंसां नृणां रिपवः शत्रवः संक्षयं नाशं यान्ति । कल्याणं च मङ्गलं उपपद्यते । कल्याणं कर्तृ । पद गतौ । दिवादिः । उप समीपं गच्छति । उपजायत इति पाठे तु उद्भवतीत्थर्थः । कुलं गोत्रं च नन्दते । उनदि समृद्धौ । परसौपदी । कर्तरि कर्मव्यतिहारे लात्मनेपदं । यद्वा ण्यन्तात्कर्म-कर्तरि यगात्मनेपदं च । नन्दते च कुलं पुंसां इति च पाठः । नन्द्यते च कुलैः पुंसामिति पाठे भावे यक् आत्मनेपदं च । 'संतितिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ' 'कुलं गृहे च वंशे च भूमिग्राहिणि च त्रिषु' ॥ १४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) उपपद्यते प्राप्यते । कुलं च नन्दते वर्धते ॥ १४ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) रिपव इति १५॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १४॥

## शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वमदर्शने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम ॥ १५॥

(१ गुप्तवती) नैमित्तिकलेनाप्येतद्विधत्ते । शान्तीति । श्रणुयादिति पाठस्याप्युपलक्षणम् ॥ १५ ॥

(२ चतुर्धरी) शान्तिकर्मण्युपसर्गादिनिवर्तते । दुःखप्नोऽनिष्टसूचकः खप्तः । उग्रासु तीत्रविपाकासु ग्रहपीडासु बुधादिकृतविपाकेषु ॥ १५ ॥

(३ शान्तनवी) उत्पातसूचितोपद्रवाणां सर्वत्र सर्वस्मिञ्शान्तिकर्मणि तथा दुःस्वप्तदर्शने दुष्टफलकस्वप्नदर्शने उ-प्रासु अत्यनिष्टफलासु प्रहकृतासु पीडासु मम देव्या माहात्म्यं श्रणुयात्पुरुषः । तच्छ्रवणादेव तस्यापि पुंसः सर्वबाधोपशा-नितर्भवति । सर्वेष्वर्थसिद्धिश्चेति भावः ॥ १५ ॥

( ४ नागोजी भट्टी ) शान्तिकर्म उपसर्गादिनिवर्तक कर्म तस्मिन् । तत्स्थान इत्यर्थः । अन्ये सप्तम्यौ विषयार्थे १५

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) शान्तिकर्मणीति १६॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) शान्तीति । शान्तिकर्मणि उपसर्गनिवर्तने । दुःखप्रोऽनिष्टसूचकः खप्रः ॥ १५ ॥

# उपसर्गाः शमं यान्ति प्रहपीडाश्च दारुणाः । दुःस्वमं च तृभिर्दष्टं सुस्वमसुपजायते ॥ १६ ॥

(१ गुप्तवती) दुःखप्रमिति । दुष्टोऽसत्फलप्रदः खप्रो यस्य दर्शनस्य विषयस्तदृष्टं दर्शनं सुखप्नं सत्फलप्रदस्वप्रवि-वयकं भवति । नृभिरित्यस्य पठितृश्रोतृमनुष्यपरलेन तद्विशेषणांशस्य करणत्वाभिप्रायेण विशिष्टे तृतीया । दृष्टमिति उ भावे क्तः । दुःखप्नादिपदयोर्वहुत्रीह्योस्तद्विशेषणलात्रपुंसकता । छान्दसो लिङ्गव्यत्यय इति तु केचित् । लक्षणया तरफलपर-लान्नपुंसकतेति कतिपयानां समर्थनं तु चिन्त्यमेव । गङ्गापदस्य तीरपरलेपि नपुंसकदर्शनात् ॥ १६ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १६॥

( ३ शान्तनवी ) पूर्वोक्तं पुनर्व्यनिक्त । मम देव्याः माहात्म्यश्रवणादुपसर्गाः वाधाः अतिवृष्ट्यादयः शमं यान्ति । यद्वा उपसर्गाः उत्पाताः प्रकृतिविरुद्धेतयः ताः वाधाश्च शमं प्रकृतिं यान्ति । ततः 'अजन्यं क्षीव उत्पात उपसर्गः समं त्रयं' । तथा तत एव दारुणाः भयानकाः प्रहपीडाः आदिलादिप्रहकृताः वाधाश्च शमं यान्ति । तत एव च नृभिर्दष्टं दुः-स्वप्नं दुष्टः स्वप्नो यस्मित्तदुःस्वप्नं स्रस्वप्नं शोभनः स्वप्नो यस्मिन् फले तत् सुस्वप्नं उपजायते संपद्यते । दुःस्वप्नसूचितं यत् दुष्टं फलमेष्यत्तत् सुस्वप्नसूचितमेव फलं संपद्यत इति भावः । अतिक्तिप्राप्यफलो हि मणिमन्त्रौषिविदेवताप्रभावः । दुःस्वप्मस्ययोनियतपुहिङ्गलेपि बहुत्रीहौ फलेऽन्यपदार्थे विविक्षिते नपुंसकतोपपत्तिः । अथवा दौःस्वप्नशब्दो नास्त्येव । अन्य-थाऽस्य नपुंसकतोपपद्यते । दुःस्वप्रश्च नृभिर्दष्टः सुस्वप्न उपजायत इत्यपि पाठे नास्त्येवार्थभेदः ॥ १६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तदेव विवृणोति । उपसर्गा इति । दुःखप्रशब्दस्तु फले इति नपुंसकलम् ॥ १६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) उपसर्गा इति १७॥ १६॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ १६॥

## वालग्रहाभिभूतानां वालानां शान्तिकारकम् । संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणग्रुत्तमम् ॥ १७॥

(१ गुप्तवती) संघातभेदे सजातीयानां यूथ्यानां मिथो वैमनस्ये ॥ १७ ॥

( २ चतुर्धरी ) वालंग्रहा मातृप्रहादयः । संघातभेदे मैत्रीविघटने ॥ १७ ॥

(३ शान्तनवी) वालानां माणवकानां शिशूनां प्रहाः पीडाकराः हिंसाः भूताः पूतनादयः श्मशानादिवासिनो दृष्टिवन्धिहृद्धन्धिगलवन्धिअन्त्रवन्धिनाभिमवन्धिशुक्रवन्ध्युपस्थवन्धिरुधिरवन्धिपिशितवन्धिशोषिमूत्रशोषिलालाशोषिप्रभृतयश्च तैरभिभूतानामाकान्तानां तिरस्कृतानां वालानां शान्तिकारकं उपशमनकारकं मम देव्याः माहात्म्यश्रवणं उत्तममाश्रयणीयं । किंच नृणामेककार्यकारिणां कथंचित्परकृतोचाटनप्रयोगतः संघातभेदे मित्रलभेदे प्रसक्ते सित मन्माहात्म्यश्रवणमेवोत्तमं मैत्रीलकरणं भवति नान्यदिति भावः ॥ १७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) वालप्रहाः पूतनायाः । संघातभेदे मैत्रीविघटने ॥ १७ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) वालप्रहेति १८॥ १७॥

(६ दंशोद्धारः) वालेति । वालप्रहाः डाकिन्यादयः संघातभेदे मैत्रीभेदे ॥ १७ ॥

#### दुईत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् । रक्षोभूतिपशाचानां पठनादेव नाशनम् ॥ १८॥

( १ गुप्तवती ) दुर्वतानामिति । 'वादी मूकति रङ्कति क्षितिपतिवैश्वानरः शीतित कोधी शान्तित दुर्जनः सजनित क्षिप्रानुगः खञ्जति' इत्यादिश्लोकप्रसिद्धफलप्रद इत्यर्थः ॥ १८ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ १८॥

( ३ शान्तनवी ) दुष्टं वृत्तं चिरतं येषां ते दुष्टाचाराः दुर्वृत्ताः प्राणिनः तेषामशेषाणां परं श्रेष्टं बलहानिकरं बलिन नाशरूपं मन्माहात्म्यमुत्तमं कृञो हेतौ टः । किंच रक्षसां मायोपजीविनां लंकादिवासिनां भूतानां बालप्रहादीनां पिशाचानां पिशिताशिनां तामसानां च पीडकानां अदृश्यरूपाणां मम माहात्म्यस्य पठनादेव नाशनं दूरीकरणं भवति ॥ १८॥

( ४ नागोजीभट्टी ) दुर्वतानां दुष्टानां व्याघ्रसूचकानाम् ॥ १८ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) दुर्वृत्तानामिति १९॥ १८॥

(६ दंशोद्धारः)॥ १८॥

# सर्वे ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् । पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः ॥ १९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ १९॥

(२ चतुर्धरी) अर्घोऽष्टाङ्गः । 'आपः क्षीरकुशाम्राणि दिध चन्दनमक्षताः । तिला यवाश्च सिद्धार्था अष्टाङ्गोर्धः प्र-कीर्तितः' ॥ १९॥

(३ शान्तनवी) सर्वे कृत्स्रं एतदादिमध्यावसानलक्षणं मम देव्याः सान्निध्यभावस्य कारकं नैकव्यकारकं मम सान्निध्या-दिकारकं प्रापकं पत्र्यमानं सदिति भावः । श्लोकद्वयमिदमेकान्वयं वेदितव्यं । पुंभिरेभिः प्रकारैर्वत्सरेण यत्कियते मे मह्यं देव्यै प्रीतिः सा अस्मिन्माहात्म्ये सकृदेकवारमेव उच्चरिते पठिते वा श्रुते वा भक्तिमद्भिः सर्वकामदुघोपार्जितैव स्यात् । पश्चिभिध- तुष्पाद्धः छागमेषमिहषमातङ्गादिभिः । द्विपाद्धः महापश्चिभश्च नरेः पुष्पेः सुरिभसंभूतेः अघेः पूजाङ्गेः मधुघृतादिभिः धूपेः कर्पूरागुरुमृगमदादिगिभितेः बहुरूपादिभिः नानाकृतिगन्धेः । चशब्दात् श्रीवासादिभिर्धूपा गृह्यन्ते । तैः गन्धेः गन्धसारघन-साररक्तन्दनमृगमदक्त्केन कङ्कोलागुरुकुङ्कुमादिभिः दीपैः कर्पूरघृतादिप्रवितिमाणिक्यमहोभिरुपकित्वतैः सूर्यमहोभिश्वन्द्रमहोभिरुद्धमहोभिः परमात्मपरज्योतिभिश्चोपकित्पतैर्पातैः अत एवंविधेः उत्तमेः श्रेष्ठतमेः । तथा उत्तमेः विविधेः विप्राणां कर्तव्यैभोंजनैः षड्सोपेतैः भोज्येः अत्रादिभिरुचितः तथा विविधेहोंमेः तथाहानशं दिवानिशं विविधेः प्रेक्षणीयैर्दर्शनीयै-र्वृत्यगीतवाद्येः तथा अन्येश्व विविधेभोंगेः तथा दानेः मत्प्रीत्यर्थीविविधेः दानैवितरणेः । चशब्दाद्वस्त्रालंकारपूजादिभिः साधनैः वत्सरेण संवत्सरेण या मे प्रीतिः सकलकामदुधा भक्तेः क्रियते सा अस्मिन् प्राज्ञप्रपित्तिते मम माहात्म्ये संकृदेक्वारं भक्त्योचारिते पठिते श्रुते वा साथियतुं सुगमेत्यर्थः। यद्वा सकृत् सर्वदा । यद्वा सकृत् सह द्वित्रैः पुनिः पत्रष्येः सप्ता-ष्टेः एकद्वित्रिचतुरेरेकेन वोचरिते श्रुते वेत्यर्थः। 'सहार्थे चेकवारे चसदार्थे चाव्ययं सकृत्'। सकृत्सुचरिते श्रुते इति पाठे श्रु-तशब्दतः श्रवणस्य प्राधान्यं । सुचरिते देव्याः शोभने त्रैलोक्यहिते चिरते सकृदेव श्रुते तत्स्याः प्रीतिः सर्वार्थसाधनी भविति । भक्तवर्गस्येतिःभावः । प्रोक्षणीयैरहर्निशमिति पाठे तु कश्चिदाह। मन्त्रपूतजलोक्षणसंस्कृतहतच्छागादिपशुविलिभिरिति तन्न । पश्चपुष्पार्थभूपैरिति पशुप्रहणेन पौनरुत्तयप्रसङ्गात् । तत इत्थत्वर्थोऽत्र विदितव्यः। उक्षसेचने । प्रत्यहं पश्चामृताभिषेकै-रिविच्छन्नपीयूष्वधाराभिषेकैर्वेति ॥ १९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) पश्चित्वादिश्लोकद्वयमेकान्वयम्। पश्चर्बिलः। अर्घोऽष्टाङ्गः। 'आपः क्षीरं कुशाम्राणि दध्यक्षतित-लानि च । यवाः सिद्धार्थकाश्चैव ह्यष्टाङ्गोऽर्घः प्रकीतितः'॥ १९॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) सर्वे ममैतदिति ॥ १९ ॥

(६ दंशोद्धारः) पश्चिति । अर्घोऽष्टाङ्गः । 'आपः क्षीरं कुशाग्राणि दध्यक्षतफलानि च । यवाः सिद्धार्थकाश्चेवम-ष्टाङ्गोऽर्घः प्रकीर्तितः' प्रोक्षणीयैः मन्त्रसंस्कृतजलेन प्रोक्षितुमहैंः पश्चादिभिः एतैश्चान्येश्च भोगैर्वत्सरेण या मे प्रीतिः क्रियते साऽस्मिन्सकृदुचरिते श्रुते च क्रियत इत्युक्तरेणान्वयः ॥ १९ ॥

## विमाणां भोजनैहींमैः मोक्षंणीयैरहर्निशम् । अन्यैश्व विविधेभींगैः प्रदानैर्वत्सरेण या ॥ २० ॥

(१ गुप्तवर्ता) प्रोक्षणीयैः पञ्चामृतवन्नीरादिमहाभिषेकैः ॥ २० ॥

(२ चतुर्धरी) प्रोक्षणीयैर्मन्त्रादिसंस्कृतजलेन प्रोक्षणयोग्यैः । पश्चायैः वत्सरेण या मे प्रीतिः क्रियते साऽस्मिन् मु-चिरते सकृदेकवारं श्रुते तिक्रयत इत्यर्थः । सकृचरिते इति वा पाठः ॥ २०॥

( ३ शान्तनवी ) अस्य श्लोकस्यार्थः पूर्वश्लोकेन सह व्याख्यातः ॥ २० ॥

(४ नागोजीभट्टी) विप्राणामिति । प्रोक्षणीयैः पश्चामृताभिषेकादिभिः एतैरन्यैर्विविधा भोगाः स्रगादयः तेषां प्रदानैः वासोलंकारादिभिः एतैरहर्निशं कियमाणैर्या वत्सरेण प्रीतिर्भवति ॥ २० ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) विप्राणामिति २१॥ २०॥

(६ दंशोद्धारः) अन्यैरिति । सकृदेकवारं सकृत्सुचिरते इति सकृच चिरत इति च कचित्पाठः ॥ २० ॥

## प्रीतिमें क्रियते सास्मिन्सकृदुचरिते श्रुते । श्रुतं हरित पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति ॥ २१ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ २१॥

(२ चतुर्धरी) तथा चास्मिन्माहात्म्ये उचरिते पठिते ॥ २१ ॥

(३ शान्तनवी) मम देव्याः माहात्म्यस्य श्रुतं श्रवणं कर्तृ । पापानि हरत्यपनयति । नपुंसके भावे क्तः । तद्योगे प्रक्षेव । छात्रस्य विद्यामितिवत् । यद्वा मम देव्याः माहात्म्यं कर्त्त । श्रुतं सत् पापानि हरति भजतां आरोग्यं प्रयच्छत्य-रोगतां जनयति । दानप्रतिग्रहाभावात् सुतस्य किशपुं प्रयच्छति पितेतिवचतुर्थ्यभावाच्छेषे पछ्येव ॥ २१ ॥

(४ नागोजिभट्टी) सास्मिन्सुचिरते सकृच्छुत इत्यर्थः । श्रवणमुपलक्षणं । श्रवणेऽधिकफललमिति कश्चित् । श्रुतमिलागुत्तरान्विय ॥ २१ ॥

(५ जगचन्द्रचान्द्रका) प्रीतिमेति २२॥२१॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २१ ॥

१. 'प्रेक्षणीयैः' इति पाठः शान्तनव्याम् ।

# रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम । युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् ॥ २२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी ) जन्मनामवताराणाम् ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) मम देव्याः जन्मनां उत्पत्तीनां ब्रह्माण्यादिशक्तिरूपेण प्रादुर्भावानां अवताराणां कीर्तनं कथनं कर्र। भूतेभ्यः भूतप्रेतिपशाचशत्रुसिंहव्याप्रादियहादिभिः भक्तानां रक्षामनपानादिनाः करोति । जन्मिनामिति पाठे तु मम देव्याः कीर्तनं उच्चारणं नामग्रहणं कर्रः । जन्मिनां जन्मभाजां पुंसां भूतेभ्यः रक्षां करोति । पाठनं विद्धातीत्यर्थः । युद्धेषु देवी-दानवसंत्रामेषु यत् दुष्टदैत्यनिवर्हणं मे देव्याश्वरितं शस्त्रप्रयोगठक्षणं संग्रामं कीश्रठमभूत् ॥ २२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) मम जन्मनां कीर्तनं श्रुतं सदित्यर्थः । युद्धेष्वत्युत्तरान्वयि ॥ २२ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) रक्षां करोतीति २३ ॥ २२ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २२ ॥

#### तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिः स्तुतयो याश्र याश्र ब्रह्मार्षिभिः कृताः २३

(१ गुप्तवती) युष्माभिरिति । अत्र प्रथमचरणे देवीसूक्तनारायणीसूक्ताख्यस्यात्रनिर्देशः । द्वितीयचरणे ब्रह्मणा च ऋषिभिश्चेति द्वन्द्वान्महिषान्तकरीसूक्ताख्यस्य तत्र ऋषीणामिष द्रष्टृलोक्तेरिति व्याचक्षते । ब्रह्मिषणा समेधसा कृतं 'तथापि ममतावर्ते' इत्यादिकमित्यपि कश्चित् । तृतीयचरणे 'विश्वेश्वरीं जगद्वात्रीं' इति सूक्तस्य निर्देशः । लक्ष्मीतन्त्रे एतेषां स्तवानां अनादिलस्मरणात् कृता इत्यस्य दृष्टा इत्येवार्थ इत्याहुः । वस्तुतः षडङ्गानामिव सकर्त्वकाणामिप प्रवाह-णादिना न विरुध्यते ॥ २३ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २३॥

(३ शान्तनयी) तस्मिन् श्रुते सित तत् श्रुण्वतां पुंसां युद्धेषु ततोऽन्यत्र च वैरिकृतं शत्रुनिमित्तं भयं न जायते नोत्पद्यते । निवर्ह्यते नाशयित निवर्ह्णं । नन्द्यादिलाह्युः । दुष्टानां दैलानां निवर्हणं चरितं चरित्रं दुष्टदैल्यनाशकरं सुमेधसा मार्कण्डेयेन च तत्पूर्वेश्व ब्रह्मार्षिभिः मिय देव्यां विषये याश्व स्तुतयः कृताः 'तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः । महामायाप्रसादेन संसारस्थितिकारिणा' इल्यादयः ताश्व शुभां गितं प्रयच्छन्ति । प्रव्यमानाः पठव्यः पुंभ्यः इल्यप्रि-मणान्वयः ॥ २३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तस्मितिति । ब्रह्मिषिभिः कृताः स्तुतयः तथापि ममतावर्ते इत्यादयः । ब्रह्मिष्टः सुमेधाः । वहुवचनं पूजायां । वस्तुतस्तु युष्माभिः स्तुतयो याश्वेत्यनेन नारायणीसूक्तम् । तथा ब्रह्मणा ऋषिभिः सह या युष्माभिः कृताः । महिषान्तकरीसूक्तरूपा इत्यर्थः । यथा तत्स्तुतौ ऋषीणामिष कर्द्रस्यं । तथा प्रागेव निरूपणात् । कृता इति च दृष्टा इत्यर्थकं ठक्ष्मीतन्त्रैकवाक्यत्वादित्यवधेयं । एवं चैतानि सर्वाण स्तोत्राण्यकर्तृकाणीति वोध्यम् ॥ २३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) तसिन् श्रुते इति २४॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २३॥

#### ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मितम् । अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः २४

(१ गुप्तवती ) प्रान्तरे दूरशून्याध्वनि ॥ २४ ॥

(२ चतुर्धरी) शुभां मित मोक्षाभ्युदयसाधनं ज्ञानं । प्रान्तरे दूरश्रून्यमार्गे ॥ २४ ॥

(३ शान्तर्वा) याश्र मिय विषये ब्रह्मणा च मधुकैटमभीतेन कृताः स्तुतयः 'विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहार-कारिणीं। स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः' इत्यादयः। ताश्र ग्रुभां गितं प्रयच्छन्ति। पट्यमानाः पठद्धः। हे देवाः मिय देव्यां विषये याश्र स्तुतयः युष्माभिः कृताः 'देव्या यया ततिमिदं जगदात्मशत्त्रया' इत्यादयः। अथ च युष्माभिन्तेव याश्र स्तुतयः कृताः 'तेने प्रपन्नातिहरे प्रसीद' इत्यादयश्च तास्त्रिविधाः स्तुतयः ग्रुभां गितं प्रयच्छन्ति। पठ्यमानाः पठद्धः पुंभ्यः अरण्येत्यादि श्लोकचतुष्ट्यमेकान्वयं। अरण्ये विपिने वर्तमानः। मम देव्याः एतचरितं कर्म। स्मरन् नरः संकटाहुर्घटनात्संबन्धात् मुच्येत स्वयमेव। 'संकटं ना तु संवाधः' कर्मकर्तरि मुंचेलिङ्। तथा प्रान्तरे वापि दूरे जनश्र्न्ये मार्गे 'प्रान्तरं दूरश्र्न्योऽध्वा। तथा दावाग्निपरि-वारितः सन्नपि वा। 'दवदावा वनारण्यवही'॥ २४॥

तुष्पाद्भः छागमेषमहिषमातङ्गादिभिः । द्विपाद्भः महापश्चभिश्च नरेः पुष्पेः सुरभिसंभूतेः अघेः पूजाङ्गेः मधुघृतादिभिः धूपैः कर्पूरागुरुमृगमदादिगभितेः बहुरूपादिभिः नानाकृतिगन्धेः । चशब्दात् श्रीवासादिभिर्धूपा गृह्यन्ते । तैः गन्धेः गन्धसारघन्सारफ्तचन्दनमृगमदकल्केन कङ्कोलागुरुकुङ्कुमादिभिः दीपैः कर्पूरघृतादिप्रवर्तितम्गिणक्यमहोभिरुपक्रिलतैः सूर्यमहोभिश्चन्द्रमहोभिरुसुमहोभिः परमात्मपरज्योतिभिश्चोपकिल्पतैर्रापतैः अत एवंविधैः उत्तमेः श्रेष्ठतमेः । तथा उत्तमैः विविधैः विप्राणां कर्तव्यैभोंजनैः षड्सोपेतैः भोज्येः अन्नादिभिरुवितः तथा विविधहोंमैः तथाहानशं दिवानिशं विविधैः प्रेक्षणायैर्दर्शनीयै-र्वृत्यगीतवादैः तथा अन्यश्च विविधैभोंगेः तथा दानेः मत्प्रीखर्थैविविधैः दानैवितरणैः । चशब्दाद्वस्नालंकारपूजादिभिः साधनैः वत्सरेण संवत्सरेण या मे प्रीतिः सकलकामदुघा भक्तैः क्रियते सा अस्मिन् प्रान्नप्रविते मम माहात्म्ये संकृदेक्वारं भक्त्योचारिते पठिते श्रुते वा साधियतुं सुगमेखर्थः। यद्वा सकृत् सर्वदा । यद्वा सकृत् सह द्विन्नैः पुनिः पबषः सप्ता-ष्टेः एकद्विन्निचतुरैरेकेन वोचरिते श्रुते वेल्पर्थः। 'सहार्थे चैकवारे च सदार्थे चाव्ययं सकृत्'। सकृतसुचरिते श्रुते इति पाठे श्रुत्तशब्दतः श्रवणस्य प्राधान्यं । सुचरिते देव्याः शोभने त्रेलोक्यदिते चरिते सकृदेव श्रुते तस्याः प्रीतिः सर्वार्थसाधनी भविते । भक्तवर्गस्थिति भावः । प्रोक्षणीयरहित्वशिति पाठे तु कश्चिदाह। मन्त्रपूतजलोक्षणसंस्कृतहतच्छागादिपशुविलिभिरिति तन्न । पश्चपुष्पार्थभूपैरिति पश्चप्रहणेन पौनरुत्तयप्रसङ्गात् । तत इत्थत्वर्थोऽत्र वेदितव्यः। उक्षसेचने । प्रत्यहं पश्चामृताभिषेकै-रिविच्छन्नपीयूष्वधाराभिषेकैवैति ॥ १९ ॥

(४ नागोजीभट्टी) पश्चित्यादिश्लोकद्वयमेकान्वयम् । पशुर्विलः । अर्घोऽष्टाङ्गः । 'आपः क्षीरं कुशाम्राणि दध्यक्षतित-लानि च । यवाः सिद्धार्थकाश्चैव ह्यष्टाङ्गोऽर्घः प्रकीर्तितः' ॥ १९ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) सर्वे ममैतदिति ॥ १९ ॥

(६ दंशोद्धारः) पश्चिति । अर्घोऽष्टाङ्गः । 'आपः क्षीरं कुशाग्राणि दध्यक्षतफलानि च । यवाः सिद्धार्थकाश्चैवम-ष्टाङ्गोऽर्घः प्रकीर्तितः' प्रोक्षणीयैः मन्त्रसंस्कृतजलेन प्रोक्षितुमहैंः पश्चादिभिः एतैश्चान्येश्च भोगैर्वत्सरेण या मे प्रीतिः क्रियते साऽस्मिन्सकृदुचरिते श्रुते च क्रियत इत्युत्तरेणान्वयः ॥ १९ ॥

#### विमाणां भोजनैहोंमैः मोक्षणीयैरहर्निशम् । अन्यैश्व विविधेभोंगैः प्रदानैर्वत्सरेण या ॥ २० ॥

(१ गुप्तवर्ता) प्रोक्षणीयैः पत्रामृतवत्रीरादिमहाभिषेकैः ॥ २० ॥

(२ चतुर्धरी) प्रोक्षणीयैर्मन्त्रादिसंस्कृतजलेन प्रोक्षणयोग्यैः । पश्वायैः वत्सरेण या मे प्रीतिः क्रियते साऽस्मिन् मु-चरिते सकृदेकवारं श्रुते तिक्रयत इत्यर्थः । सकृचरिते इति वा पाठः ॥ २०॥

( ३ शान्तनवी ) अस्य श्लोकस्यार्थः पूर्वश्लोकेन सह व्याख्यातः ॥ २०॥

(४ नागोजीभट्टी) विप्राणामिति । प्रोक्षणीयैः पश्चामृताभिषेकादिभिः एतैरन्यैर्विविधा भोगाः स्रगादयः तेषां प्रदानैः वासोलंकारादिभिः एतैरहर्निशं कियमाणेर्या वत्सरेण प्रीतिर्भवति ॥ २० ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) विप्राणामिति २१।। २०॥

(६ दंशोद्धारः) अन्यैरिति । सकृदेकवारं सकृत्सुचिरते इति सकृच चरित इति च कचित्पाठः ॥ २० ॥

#### पीतिर्मे क्रियते सास्मिन्सकृदुचरिते श्रुते । श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति ॥ २१ ॥

(१ गुप्तवती ) ॥ २१ ॥

( २ चतुर्धरी ) तथा चास्मिन्माहात्म्ये उचिरते पठिते ॥ २१ ॥

(३ शान्तनवी) मम देव्याः माहात्म्यस्य श्रुतं श्रवणं कर्तृ । पापानि हरत्यपनयति । नपुंसके भावे क्तः । तथोगे षष्ट्येव । छात्रस्य विद्यामितिवत् । यद्वा मम देव्याः माहात्म्यं कर्त्त । श्रुतं सत् पापानि हरति भजतां आरोग्यं प्रयच्छत्य-रोगतां जनयति । दानप्रतिग्रहाभावात् सुतस्य कशिपुं प्रयच्छति पितेतिवचतुर्थ्यभावाच्छेषे षष्ट्येव ॥ २१ ॥

( ४ नागोजिभट्टी ) सास्मिन्सचिरते सकृच्छुत इत्यर्थः । अवणमुपलक्षणं । अवणेऽधिकफललिमिति कश्चित् । श्रुतिमत्साद्युत्तरान्विय ॥ २१ ॥

(५ जगचन्द्रचान्द्रका) प्रीतिमेति २२॥२१॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २१ ॥

१. 'प्रेक्षणीयैः' इति पाठः शान्तनव्याम् ।

# रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम । युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् ॥ २२ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २२ ॥

(२ चतुर्धरी ) जन्मनामवताराणाम् ॥ २२ ॥

(३ शान्तनवी) मम देव्याः जन्मनां उत्पत्तीनां ब्रह्माण्यादिशक्तिरूपेण प्रादुर्भावानां अवताराणां कीर्तनं कथनं कर्र। भूतेभ्यः भूतप्रेतिपशाचशत्रुसिंहव्याप्रादिशहादिभिः भक्तानां रक्षामनपानादिना करोति । जन्मिनामिति पाठे तु मम देव्याः कीर्तनं उच्चारणं नामग्रहणं कर्त्र । जन्मिनां जन्मभाजां पुंसां भूतेभ्यः रक्षां करोति । पाठनं विद्धातीत्यर्थः । युद्धेषु देवी-दानवसंग्रामेषु यत् दुष्टदेत्यनिवर्हणं मे देव्याश्चरितं शस्त्रप्रयोगठक्षणं संग्रामं कोशलमभूत् ॥ २२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) मम जन्मनां कीर्तनं श्रुतं सदिखर्थः । युद्धेष्वित्युत्तरान्विय ॥ २२ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) रक्षां करोतीति २३॥ २२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २२ ॥

#### तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिः स्तुतयो याश्र याश्र ब्रह्मार्षिभिः कृताः २३

(१ गुप्तवती) युष्माभिरिति । अत्र प्रथमचरणे देवीसूक्तनारायणीसूक्ताख्यस्यात्रनिर्देशः । द्वितीयचरणे ब्रह्मणा च ऋषिभिश्वेति द्वन्द्वान्महिषान्तकरीसूक्ताख्यस्य तत्र ऋषीणामिष द्रष्टृलोक्तेरिति व्याचक्षते । ब्रह्मिषणा समेधसा कृतं 'तथापि ममतावर्ते' इत्यादिकमित्यपि कश्चित् । तृतीयचरणे 'विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं' इति सूक्तस्य निर्देशः । व्यक्तीतन्त्रे एतेषां स्तवानां अनादिलस्मरणात् कृत्वा इत्यस्य दृष्टा इत्येवार्थ इत्याहुः । वस्तुतः षडङ्गानामिव सकर्तकाणामि प्रवाह-णादिना न विरुध्यते ॥ २३ ॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २३ ॥

(३ शान्तनवी) तस्मिन् श्रुते सित तत् श्रुण्वतां पुंसां युद्धेषु ततोऽन्यत्र च वैरिकृतं शत्रुनिमित्तं भयं न जायते नोत्पद्यते । निवर्ह्यते नाशयित निवर्हणं । नन्द्यादिलाह्युः । दुष्टानां देखानां निवर्हणं चिरतं चिरतं दुष्टदेखनाशकरं सुमेधसा मार्कण्डयेन च तत्पूर्वेश्व ब्रह्मार्धिमः मिय देव्यां विषये याश्व स्तुतयः कृताः 'तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः । महामायाप्रसादेन संसारस्थितिकारिणा' इत्यादयः ताश्व शुभां गतिं प्रयच्छिन्ति । प्रक्ष्यमानाः पठन्त्रः पुंभ्यः इत्यप्रि-मेणान्वयः ॥ २३ ॥

(४ नागोजीभट्टी) तस्मितिति । ब्रह्मिषिभिः कृताः स्तुतयः तथापि ममतावर्ते इत्यादयः । ब्रह्मिषः सुमेधाः । वहुवचनं पूजायां । वस्तुतस्तु युष्माभिः स्तुतयो याश्वेत्यनेन नारायणीसूक्तम् । तथा ब्रह्मणा ऋषिभिः सह या युष्माभिः कृताः । महिषान्तकरीसूक्तरूपा इत्यर्थः । यथा तत्स्तुतौ ऋषीणामिष कर्द्रलं । तथा प्रागेव निरूपणात् । कृता इति च दृष्टा इत्यर्थकं लक्ष्मीतन्त्रकवाक्यत्वादित्यवधेयं । एवं चैतानि सर्वाण स्तोत्राण्यकर्तृकाणीति वोध्यम् ॥ २३ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) तस्मिन् श्रुते इति २४॥ २३॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २३॥

# ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति श्रुंभां मितम् । अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः २४

(१ गुप्तवती ) प्रान्तरे दूरशून्याध्वनि ॥ २४ ॥

(२ चतुर्धरी) शुभां मित मोक्षाभ्युदयसाधनं ज्ञानं । प्रान्तरे दूरग्रन्यमार्गे ॥ २४ ॥

(३ शान्तवी) याश्र मिय विषये ब्रह्मणा च मधुकैटमभीतेन कृताः स्तुतयः 'विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहार-कारिणीं। स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः' इत्यादयः। ताश्र शुभां गितं प्रयच्छन्ति। प्रव्यमानाः पठद्धः। हे देवाः मिय देव्यां विषये याश्र स्तुतयः युष्माभिः कृताः 'देव्या यया ततिमदं जगदात्मशत्त्रया' इत्यादयः। अथ च युष्माभिन्तेव याः स्तुतयः कृताः 'नमो देव्ये महादेव्ये' इत्यादयः। अथ च युष्माभिरेव याश्र स्तुतयः कृताः 'देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद' इत्यादयश्च तास्त्रिविधाः स्तुतयः शुभां गितं प्रयच्छन्ति। प्रव्यमानाः पठद्धः पुंभ्यः अरण्येत्यादि श्लोकचतुष्ट्यमेकान्वयं। अरण्ये विपिने वर्तमानः। मम देव्याः एतच्चिरतं कर्म। स्मरन् नरः संकटाहुर्घटनात्संबन्धात् मुच्येत स्वयमेव। 'संकटं ना तु संवाधः' कर्मकर्तिर मुंचेलिङ्। तथा प्रान्तरे वापि दूरे जनशून्ये मार्गे 'प्रान्तरं दूरशून्योऽध्वा। तथा दावाप्रिपरिवारितः सन्नपि वा। 'दवदावो वनारण्यवहीं'॥ २४॥

१ 'शुभां गतिम्' इति शान्तनवीसंमतः पाठः ।

(४ नागोजी मही) ब्रह्मणेति । 'लं खाहा' इत्यादिरात्रिसूक्तरूपां । ग्रुमां मोक्षाभ्युदयसाधनीं प्रयच्छन्ति ददित । अरण्य इत्यादिश्लोकचतुष्ट्रयमेकान्वयि । प्रान्तरे दूरग्रून्यमार्गे । अरण्य इत्यस्य दावाग्नीत्यादिनान्वयः । प्रान्तर इत्यस्य द-स्युभिरित्यादिनान्वयः ॥ २४ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रका) ब्रह्मणेति २५॥ २४.॥

(६ दंशोद्धारः) अरण्ये इति । प्रान्तरे दूरग्रून्यमार्गे ॥ २४ ॥

## दस्युभिर्वा इतः शुन्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः । सिंहव्याघानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः २५

(१ गुप्तवती) ॥ २५॥

(२ चतुर्घरी) भून्ये निर्जनप्रदेशे कुद्धवने इति । वा समुचये । वध्यो मार्थः ॥ २५ ॥

(३ शान्तवर्षी) तथा दस्युभिस्तस्करैर्वतः वेष्टितो वा । तथा ग्रून्ये निर्जनप्रदेशे शत्रुभिर्गृहीतो वा । तथा सिंहव्या-प्रातुवातो वा सिंहेन व्याप्रेण अनुयातोऽनुदुतस्तथा वनहस्तिभिर्वृतो वा हन्तुं अनुयातोऽनुदुतः ॥ २५ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) वनहस्तिभिरित्यस्य वृतो वेति शेषः ॥ २५ ॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) दस्युभिरिति २६॥ २५॥

(६ दंशोद्धारः ) शून्ये निर्जनप्रदेशे शत्रुभिर्गृहीत इल्पन्वयः ॥ २५ ॥

#### राज्ञा ऋदेन चाज्ञप्तो वध्यो वन्धगतोऽपि वा । आधूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते सुदुस्तरे ॥२६॥

(१ गुप्तवती) ॥ २६॥

(२ चतुर्धरी) आघूर्णित आकुलितः । पोते व्यामव्धोः ॥ २६ ॥

(३ शान्तनवीं) तथा कुद्धेन राज्ञा वध्योयं वधाहीं ऽयिमिति आज्ञप्तः हन्तुमाज्ञापितो वा । तथा वन्धगतो बद्धोऽपि वा । तथा वातेन आधूर्णितः व्याकुलितः व्याधितोपास्तितो वा तथा महार्णवे समुद्रे पोते समुद्रमध्ये नौकाविशेषे याने। सांयात्रिकाः पोतवणिजः कथ्यन्ते । तत्र स्थितोऽपि वा । 'यानमात्रे शिशौ पोतः' ॥ २६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) राज्ञेति । कुद्धेन राज्ञा च वध्य इत्याज्ञप्त इत्यन्वयः । सर्वत्र वा समुचये । महार्णवे पोते स्थितो वातेनाघूणित आकुलितश्च ॥ २६ ॥

( ५ जगबन्द्रचन्द्रिका ) राज्ञा कुद्धेनेति २७॥ २६॥

(६ दंशोद्धारः) आर्धूर्णत आकुलितः । सर्ववाधिति । मुच्येते इति कर्मकर्तर्यात्मनेपदम् ॥ २६ ॥

# पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे । सर्ववाधासु घोरासु देवनाभ्यार्दितोऽपि वा ॥ २७ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २७॥

(२ चतुर्धरी) ॥ २७॥

(३ शान्तनवी) तथा भृशदारुणे अत्यर्थभीषणे संप्रामे शस्त्रेषु आयुधेषु पतत्सु सत्सु वा अतिशयेन दारुणं संप्राम-स्तिस्मन् । तथा सर्वाबाधासु सर्वा आ समन्तात् बाधाः महाबाधाः घोराः तासु । सर्वाबाधासु इत्यपि पाठे स एवार्थो भवत्यदूरिवप्रकर्षात् । घोरासु वर्षपीडासु वर्तमानो वा तथा वेदनासु संततं दुःखानुभावेषु अभ्यदितः वर्तमानः । यद्वा ती-व्रवेदनया अभ्यदितः हिंसितो वा ॥ २७ ॥

( ४ नागोजीभट्टीः ) पतत्सु चेति । सर्वासु वाधासु महापीडासु वेदनया दुःखेनाभ्यादितश्च ॥ २०॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) पतत्सु चापि शस्त्रेषु इति २८ ॥ २७ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ २०॥

#### स्परन्ममैतचरितं नरो मुच्येत संकटात्। मम प्रभावार्तिसहाद्या दस्यवो वैरिणस्तदा ॥ २८ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २८॥

( २ चतुर्धरी ) संकटाहुःखान्मुच्यते । कर्मकर्तर्यात्मनेपदम् ॥ २८ ॥

( ३ शान्तनवी ) सर्वत्र एतन्मम देव्याश्वरितं स्मरन् नरः संकटादुः स्तरात् दुः खात् मुच्येत । स्वयमेवेति योजनीयं।

१ 'सर्वावाधासु' इति शान्तवी ।

इह अरण्ये प्रान्तरे वापीत्यतः श्लोकात्पूर्व सिंहव्याघ्रानुयातो वेति श्लोकं प्रपठन्ति केचित्। अतश्र मम प्रभावात्सिहाचा इत्येतदुपपन्नं भवति । मम देव्याः प्रभावात्सामर्थ्यतः सिंहाः दत्यवः तस्कराः तथा वैरिणश्र शत्रवः ॥ २८॥

( ४ नागोजिभिट्टी ) स्मरित्रिति । मुच्येते इति कर्मकर्तिरि लङ् । संकटं दुःखं । उत्तरार्धमुत्तरान्विय ॥ २८ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) स्मरन्ममैतदिति २९ ॥ २८ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥ २८॥

#### द्रादेव पलायन्ते स्मरतश्रितं मम।

#### ऋषिरुवाच । इत्युक्ला सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ॥ २९ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २९॥

(२ चतुर्धरी) चण्डो दारुणो विकमो यस्याः ॥ २९ ॥

(३ शान्तनवी) मम देव्याः चरितं स्मरतः पुरुषात्सकाशात् दूरादेव दूरत एव पलायन्ते दूरीभवन्ति । ऋषिर-वाच । सुमेधाः सुरथं वाचमुचितामूचे । इतीत्थमुक्ला व्याहत्य सा भगवती चण्डविकमा प्रकटपराकमा चण्डिका देवी २९

(४ नागोजीभट्टी) दूरादेवेति । मम चिरतं स्मरतः सम प्रभावाद्द्रात्पलायन्त इत्यन्वयः । उत्तरार्धस्य ऋषिर-वाचेत्यादिः । चण्डो दारुणः ॥ २९ ॥

(५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका) दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम स्वाहा २०। ऋषिरुवाच २१ । उत्युक्ता सैति २२॥ २९॥

(६ दंशोद्धारः) इत्युक्ला चण्डो दारुणो विक्रमो यस्याः ॥ २९ ॥

#### पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत । तेपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथापुरा ॥ ३० ॥

(१ गुप्तवती) पश्यतामेवेति षष्ठी चानादरे ॥ ३०॥

(२ चतुर्धरी) पश्यतामित्यनादरे षष्टी । निरातङ्का निर्भयाः ॥ ३०॥

(३ शान्तनवी) पश्यतामेव देवानां तत्रैव पुरोभागे अन्तरधीयत अन्तर्धानमगात् । श्रदन्तरोहपसर्गवदृत्तिर्व्याक्येया । अन्तःपूर्वाद्धातेः कर्मकर्तरि लिङ् । अदृश्यतामगात्स्वयमेवेत्यर्थः । यद्वा सा देवी पश्यतामेव देवानां तत्रैव
संचरती तान्देवान्त्रायते रक्षति तत्र पालयन्ती सत्येव स्वयमन्तरधीयत । आतोऽनुपसर्गे कः । यद्वा सा देवी पश्यतां
देवानामेव तत्रैव देवशरीरेष्वेवान्तरधीयत । स्वयमेव देवशरीरे सैवान्तर्व्यालीयतेत्यर्थः । पश्यतामेवेत्यनादरे षष्ठीति पक्षे
यथा जननी सुतान्व्याजतोऽनाद्द्यालोकनादन्तर्धत्ते तथ्यमिप सर्वजननी देवदर्शनतोऽन्तरधीयत । स्वयमेवेति भावः ।
अथ ते देवाः सर्वे देव्या निहतारयः विनाशितशत्रवः अत एव यथापुरा पूर्वस्मिन्काले इवं निरातङ्काः कृच्छूजीवनतो
निर्भयाः ॥ ३०॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पश्यतामिति । अनादरे षष्टी । निरातङ्काः निर्भयाः ॥ ३० ॥

(५ जगञ्चन्द्रचान्द्रका) तेऽपि देवा इति ३३॥ ३०॥

(६ दंशोद्धारः ) पश्यतामित्यनादरे षष्टी । तेपि निरातङ्का निर्भयाः ॥ ३० ॥

## यज्ञभागभुजः सर्वे चकुर्विनिहतारयः । दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥ ३१ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३१॥

(२ चतुर्धरी) ॥ ३१॥

( ३ शान्तनवी ) यज्ञभागभुजः यज्ञांशान्भुजानाः सन्तः स्वाधिकारान्यथापुरा पूर्ववच्छुम्भनिशुम्भायुद्यतः प्रागेव स्वान्स्वान्व्यापारांश्चकुः कृतवन्तः । निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः । युधि संप्रामे देव्या तस्मिन् ॥ ३१ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) दैलाः अवशेषा दैलाः ॥३१॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) अन्तरधीयत । कर्मकर्तरि लङ् ३४ ॥ ३१ ॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३१ ॥

## जगद्विध्वंसिनि तस्सिन्महोग्रेऽतुलविक्रमे। निश्रम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः ॥ ३२ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ३२ ॥

(२ चतुर्धरी) शेषा दैला इलन्वयः ॥ ३२ ॥

(३ शान्तनवी) जगद्विध्वंसिनि त्रैलोक्यभिक्षिनि महोग्रे अतिरौद्दे अतुलिविक्रमे अनुपमशक्तौ देवरिपौ ससैन्ये शुम्भे च महावीर्ये ससैन्ये निशुम्भे च निहते सित शेषा अवशिष्टा देखाः पातालमाययुः विलस्म प्राविशन् । वीर्य बलं प्रभा-वश्च । पतन्त्यस्मिन्पातालम् ॥ ३२ ॥

(४ नागोजीभट्टी) आययुः प्राविशन् ॥ ३२ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रका) निशुम्भे इति ३५॥ ३२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३२॥

# एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् ॥ ३३॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३३ ॥

( २ चतुर्धरी ) संभूय कायमादाय ॥ ३३ ॥

(३ शान्तनवी) सुमेधाः सुरथं वोधयति । हे भूप एवं प्रागुक्तभणित्याः सा भगवती देवी नित्यापि ध्रुवा अविन-श्वरा अविकारापि सती पुनःपुनः संभूय आविर्भूय प्रादुर्भावं अवतारं अवाप्य जगतः त्रैलोक्यस्य परिपालनं परितो रक्षणं कुरुते सर्वजननी इति एतत्प्रागपि अभाषि 'नित्यैव सा जगन्मूर्तिः' इति 'देवानां कार्यसिद्धर्थमाविर्भवति सा यदा । उत्पत्रेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते' इति ॥ ३३ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) एविमति । संभूय दश्यशरीरात्प्रादुर्भूय ॥ ३३ ॥

( ५ जगश्चन्द्रचिन्द्रका ) संभूय कुरुत इति ३६ ॥ ३३ ॥

(६ दंशोद्धारः) एवमिति । संभूय कायमादाय ॥ ३३ ॥

## तयैतन्मोह्मते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते।साऽयाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋदि प्रयच्छति।। ३४॥

(१ गुप्तवती) प्रसूयते प्रसूते । सा अयाचितेति छेदः । निष्कामाराधितेति तदर्थः । विज्ञानं विशिष्टमुत्कृष्टं ज्ञानं कैवल्यजनकं । 'विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः' इत्यस्याश्रयणे तु याचितेत्येव छेदः ॥ ३४॥

(२ चतुर्धरी) विज्ञानं विशिष्टं ज्ञानं मोक्षोपयोगि ज्ञानमित्यन्वयः। ऋद्विं ऐश्वर्यं तस्य ऋद्विमिति विवशाहि

संधिः ॥ ३४ ॥

(३ शान्तनवी) सैव देवी विश्वं कर्म सूयते जनयति । वृङ् प्राणिप्रसवे दिवादिः । तयैव देव्या हेतुभूतया एतद्विश्वं मोद्यते । मुह वैचिल्यं । दिवादिः । अविवेकेन योज्यते । अविवेको ममता तत्सिहतं क्रियते । सा देवी मक्तैः याचिता सती विज्ञानं विवेकपूर्वकं ज्ञानं च प्रयच्छिति । सैव देवी तुष्टा सती तपसा जिनतसंतोषा वृद्धिं संपदं च महतीं
प्रयच्छिति ददाति । तुष्टा ऋद्धिमिति पाठे तु असंहितया निर्देशः कृतः । 'ऋत्यकः' इति तु प्रकृतिभावे तस्य अकः स्थाने
दस्ते सति तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छिति इति स्थात् । खट्टक्कद्रय इतिवत् । सा याचितार्थविज्ञानमिति पाठे तु अर्थेषु विज्ञानमिति
संप्रहः एतत्प्रागभ्यभाणि । 'तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । महामाया हरेश्वेषा तया संमोद्यते जगत् ॥
ज्ञानिनामिप चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छिति ॥ तथा विस्कृयते विश्वं जगदेतचराचरम् । सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये' इति ॥ ३४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) पृष्टं मोहकारणमुपसंहरति । तया इति । प्रसूयते जनयति । अथार्चिता फलमुद्दिश्य कृत-भक्तिविज्ञानमात्मतत्त्वज्ञानं यच्छति । तुष्टा फलोद्देशेन क्रियमाणकर्मणा ऋदि प्रयच्छति । संहिताया अविवक्षितलान

संधि: ॥ ३४ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) सा याचितेति ३७॥ ३४॥

( ६ दंशोद्धारः ) तयेति । विशिष्टं मोक्षोपयोगि ज्ञानं । ऋद्विमैश्वर्य । तुष्टा ऋद्विमित्यत्र संहिताया अविवक्षणात्र संधिः ॥ ३४ ॥

१ 'जगद्विध्वंसके तस्मिन्' इत्यपि पाठः । २ 'तुष्ठा वृद्धि प्रयच्छति' इति शान्तनवी ।

# व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ ३५ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३५॥

(२ चतुर्धरी) व्याप्तं वैभवेन महतो ब्रह्मादीन्कलयित अधिकारेषु प्रवर्तयतीति महाकाली तया महाकाले प्रलये। महाकालो मृत्युरिति दर्शनात्। महती मारी संहृतिकिया तत्स्वरूपया॥ ३५॥

(३ शान्तनवी) सुमेधाः सुरथं राजानं बोधयति । हे मनुजेश्वर हे सुरथ महामारीखरूपया तया महाकाल्या महातामस्या महादेव्या एतत्सकलं ब्रह्माण्डं त्रैलोक्यगर्भकं स्थानं व्याप्तं महाकाले प्रलयसमये । महाश्वासावकलश्चेति महाकालः
अनिष्टकालः अकालः कालाग्निरुद्रः तस्मिनुपस्थिते महाकाले संहारसमये समुपस्थिते सित । महाश्वासौ कालः कालाग्निरुद्रः संहारकमहाकालः तस्येयं स्त्री महाकाली तथा मारथित संहरित मारः । पचाद्यच् । महाश्वासौ मारश्व संहारकः महामारः कालागिरुद्रः तस्येयं स्त्री महामारी सा खरूपं यस्याः सा देवी महामारीखरूपा तथा महामारीखरूपया । यद्वा 'मह उद्धव उत्सवः' महान् उत्सववान् आसमन्तान्मारयित नाशयित महामारी महाप्रलयानलञ्चाला तस्या इव खरूपं यस्याः सा महामारीखरूपा 'मृत्युजिह्वा माहामारी जगत्संहारकारणी । महारात्रिर्महानिद्रा महाकाल्यितितामसी । सैव कालानलज्वाला सैव विद्या तमःप्रसूः ॥ सैव मोहप्रसूर्मृत्युः सैव सर्वाधिदेवता'। ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्सकाशात् अमितः निःसरित ब्रह्माण्डं
लोके लमित । निःसरत्यस्मात्पात इत्यण्डं । 'पेशी कोशो द्विहीनेण्डम्' ॥ ३५ ॥

(४ नागोजीभट्टी) व्याप्तमिति । महतो ब्रह्मादीनिप कलयित अधिकारेषु वर्तयित सा महाकाली तया महा-काले प्रलये महामारी संहारिकया तर्पया तथैतत्सकलं व्याप्तमित्यन्वयः ॥ ३५॥

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) महाकाल्येति ३८॥३५॥

(६ दंशोद्धारः) व्याप्तमिति । महतो ब्रह्मादीन्कालयित वशीकरोतीति महाकाली । तथा महाकाले महाप्रलये म-हामारी संहतिः ॥ ३५ ॥

## सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा। स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥३६॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३६॥

(२ चतुर्धरी) काले द्विपरार्धलक्षणे। महती मारी महामारी। अजा जन्महीना काले स्थितिसमये सनातनी विनाशहीना ॥ ३६॥

(३ शान्तनवी) अजा जन्मरहिता सनातनी नित्या सैव शाश्वती देवी काले भूतानां महाप्रलयसमये तमोगुणमयी सती महामारीति कथ्यते । तथा काले उत्पत्तिकाले सैव भूतानां सर्गसमये सलगुणप्रधाना दृष्टिभवित दृष्टिकारणभूता भ-वित । तथा सैव देवी काले भूतानां परिपालनसमये रजोगुणप्रधाना स्थिति करोति । सदाभवा सनातनी । न जायते अजा ॥ ३६ ॥

(४ नागोजीभट्टी) सैवेति । काले प्रलये । महामारी संहारशक्तिः । स्रष्टिः सर्गशक्तिः । अजा जन्महीना । काले स्थितिकाले सनातनी नाशहीना ॥ ३६ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) स्थितिं करोतीति ३९॥३६॥

(६ दंशोद्धारः) सैवेति । काले द्विपरार्धान्ते । महतो ब्रह्मादीनिष मारयतीति महामारी । काले स्थितिसमये॥३६॥

## भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्द्धिपदा गृहे । सैवाभावे तथालक्ष्मीर्विनाशायोपजायते ॥ ३७॥

(१ गुप्तवती) भवकाले वैभवकाले । अभावे विपत्काले अलक्ष्मीरिति छेदः ॥ ३७ ॥

( २ चतुर्धरी ) भवकाले संपत्समये । वृद्धिप्रदेति लक्ष्मीविशेषणं । अभावे विपत्काले ॥ ३७ ॥

(३ शान्तनवी) भवकाले देवी सान्निध्यसंभवकाले नृणां गृहे सैव देवी लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा संपद्भावप्रदा'। लक्ष्मीः सं-पत् वृद्धिः उपचयः तत्प्रदा भवति । प्रेदाज्ञः कः । तथा सैव अभावे देवीसान्निध्याभावेऽलक्ष्मीविनाशाय लक्ष्म्याः संपदः विनाशाय अभावाय उपजायते संपदभावस्वरूपा उपजायते । यत्र लक्ष्मीः संपत् तत्र देव्याः सान्निध्यं। यत्र च तदसान्निध्यं न तत्र संपदिप नेत्यन्वयव्यतिरेकौ वेदितव्यौ ॥ ३७ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) भवकाले संपत्समये । वृद्धिप्रदेति लक्ष्मीविशेषणम् । अभावेप्यापत्काले ॥ ३० ॥

(५ जगमन्द्रचन्द्रिका ) सैवाभाव इति ४०॥ ३०॥

(६ दंशोद्धारः) भवेति । भवकाले संपत्काले । अभावे विपत्काले ॥ ३७॥

## स्तुता संपूजिता पुष्पेर्पूपगन्धादिभिस्तथा । ददाति वित्तं पुत्रांश्च मितं धर्मे गतिं शुभाम् ॥३८॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देव्याश्चरितमाहात्म्यं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

(१ गुप्तवर्ता) तादशकाले तित्ररसनोपायमाह । स्तुतेत्यादिना ॥ ३८ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ (२ चतुर्धरी) गन्धैश्चन्दनैः धूपदीपादिभिः पूजिता सती वित्तं द्रव्यम् । पुत्रपात्रादीन् सन्मति ददाति ॥ ३८ ॥ इति श्रीचतुर्धरीव्याख्याने फलश्रुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवी) निखं देवीसात्रिध्यकारणं तत्फलं चोपदिशति सुमेधा ऋषिः । हे देवि स्तुता स्तावकैः पदैः संकीर्तिता च तथा पुष्पैः संपूजिता च तथा गन्धैः कर्पूरचन्दनमृगमदादिभिलिप्ता तथा धूपैर्बहुविधैधूपिता तथा आदिप्रहणाद्वस्नान्छकारताम्बूळादिभिरानन्दिता भक्तिप्रणता च सती साधु प्राथितैव भक्तवर्गेभ्यः वित्तं धनं पुत्रांश्च आयुरारोग्यमैश्वर्यं च चशच्दसूचितां । धर्मे मतिं ग्रुभां गतिं च ददाति । यदुक्तं प्राक् 'सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी । संसारबन्धहेनुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी' इति ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धारणात्मजश्रीशन्तनुचकवितिरचित्तायां श्रीचण्डिकामाहात्म्यटीकायां तत्पठनश्रवणफलनिरूपणविध्युपलक्षितो देव्याराधनफलविधिनिरूपणोपलक्षितश्च द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) पुष्पैधूपगन्धदीपाद्यैः संपूजितेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ इति शिवभट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभट्टकृते सप्त-शतीव्याख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ददाति वित्तं पुत्रांश्च मितं धर्मे तथा शुभां खाहा ४१॥३८॥ इति श्रीसप्तशती-टीकाया जगचन्द्रचिन्द्रकाख्यायां द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः) ॥ ३८ ॥ इति श्रीमदुल्लोपनामदुण्डीराजकृतदंशोद्धारे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

#### त्रयोदशोऽध्यायः १३

#### एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यम् । एवंप्रभावा सा देवी यथेदं धार्यते जगत् ॥ १ ॥ (१ गुप्तवती) ॥ १ ॥

(२ चतुर्धरी)॥१॥

(३ शान्तनवी) हे भूप हे सुरथ एतत् उत्तमं अत्युत्तमं देव्या माहात्म्यं श्रेष्ठतमं सर्वार्थसाधनं सर्वकामधुक् मया सुमेधसा ब्रह्माषणा ते तुभ्यं कथितं व्याहतं । सा च देवी भगवती एवंप्रभावा ईहिग्वधसामध्या धर्तते । सेति यया देव्या सर्वजनन्या सर्वपोषिण्या सर्वसंहारिण्या इदं जगत् विश्वं धार्यते सज्जाते पाल्यते च । प्रत्यवसीयते च यथाकालं । धृङ् अवस्थाने णिच् । कर्मणि यगात्मनेपदं च । लटः 'क्रियावाचिलमाख्यातुमेकोऽत्रार्थः प्रदिश्तिः। प्रयोगतोऽनुसर्तव्या अनेकार्था हि धातवः' महात्मनो महामूर्ते देव्या भावे कर्मणि वा । ब्राह्मणादिलात्ध्यिन 'नस्तद्विते' इति टिलोपे माहात्म्यमिति सिद्धम् ॥१॥

( ४ नागोजीभट्टी ) ऋषिरुवाच । एतदिति । एवमुक्तप्रकारेण धार्यत इति सृष्टिप्रलययोरुपलक्षणं । हे भूपेति सुरयविशेषणम् ॥ १ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) अथ त्रयोदशाध्यायः प्रारम्यते । त्रयोदशे सार्धसप्तदशक्षीकाः प्रकीर्तिताः इति । त्रयोदशेऽध्याये अर्धश्लोकसहिताः सप्तदशश्लोकाः प्रकीर्तिताः । एकादशार्धाहृतय इति एकेनाधिका दश एकादश अर्धाहृतयः
अर्धश्लोकरूपा मन्त्राः । पादद्वयात्मका इत्यर्थः । श्लोकपत्रकत्य दशाहृतयः अर्धश्लोकत्यान्ये च द्वादशश्लोकमन्त्रका
इति । द्वाभ्यामधिका दश द्वादश श्लोकमन्त्राः श्लोकरूपा मन्त्राः । सवैभितिल्ला त्रयोविशतिमन्त्रा जाता इत्यर्थः । उवाचवचनैः
पड्भिमन्त्रा एकोनत्रिशदिति । षड्भिः षट्संख्याकैः उवाचवचनैः उवाचवाक्यैः सह एकेन ऊना त्रिशत एकोनत्रिशत मन्त्राः
मनवः स्युरिति शेषः । मार्कण्डेयद्वयमिति । मार्कण्डेय उवाचेति द्वौ मन्त्रौ । देवीद्वयमिति देव्युवाचेति द्वौ मन्त्रौ स्तः ।
एको ऋषिभवेदिति एको मन्त्रो भवेत् । एवं कात्यायनीतन्त्रस्य रीत्या विभाजनं मन्त्रविभागः प्रोक्तं कथितं । तथाहि
ऋषिश्वाच खाहा १ । एतत्ते कथितमिति खाहा २ ॥ १ ॥

(६ दंशोद्धारः)॥१॥

## विद्या तथैव कियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्यमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥ २ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ २ ॥
(२ चतुर्धरी) तथैवेति समुचये । विद्या मोक्षोपयोगि ज्ञानं क्रियते प्रबोध्यते । त्वं सुरथः । वैदयः समाधिः । अन्ये च विवेकिनः तथैव मोह्यन्ते इत्यन्वयः । एष वैदय इति पाठः ॥ २ ॥

( ३ शान्तनवी ) भगवद्विष्णुमाययैव चण्डिकयैव विद्या ज्ञानं कियते उत्पाद्यते।परमात्मज्ञानसाधनं देव्युपनिषद्व्पेति भावः। विष्णोर्माया विष्णुमाया भगवद्विष्णुमाया तया। यद्वा भगवान्विष्णुः भगवद्विष्णुः तस्य माया तया। यदुक्तं 'सा विद्या परमा मुक्तेहेतुभूता सनातनी'। 'ऐश्वर्यस्य समयस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्याय मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा'। हे राजन् तया मोहरूपया देव्या तं विवेकी सन्निष् ॥ २॥

( ४ नागोजीभट्टी ) विद्या तलज्ञानं । तथैवेति समुचये । तया देव्या त्वं सुरथः एष वेश्यः समाधिः । उत्तरार्धमुत्तरा-न्वयि । तथैवान्ये । अन्ये चेत्यर्थः । विवेकिनः अधिगतलोकशास्त्राः ॥ २ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) विया तथैवेति ३॥२॥

(६ दंशोद्धारः) विद्येति । मोक्षोपयोगिज्ञानं क्रियते वोध्यते । तथैवेति समुचये । तथैवेति पाठे तु ययेदं जगद्धा-र्यते तयैवेति पूर्वणानुषङ्गः । त्वं सुरथः । वैश्यः समाधिः । मोह्यन्त इत्यादिना कालत्रयेऽपि मोहकत्वं सूचितम् ॥२॥

#### मोह्यन्ते मोहिताश्चेव मोहमेष्यन्ति चापरे । तां मुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) ॥ ३॥

(२ चतुर्धरी) मोह्यन्ते संप्रति । मोहिताः प्राक् । मोहमेष्यन्ति पश्चात् । सैवेत्येवकारो यस्माद्ये । उपैहीति उपपूर्वस्येणो रूपम् ॥ ३ ॥

(३ शान्तनवी) संप्रति मोह्यसे। प्राक् मोहितोऽभूः। भिष्च्यित काल मोहमेध्यसि च। तथैव एषः वैश्यः सम्माधिः नाम तयैव मोह्यते मोहितश्च मोहमेध्यित च। तथैव युवाभ्यां अन्येपि विवेकिनः पुमांसः अधिगतशास्ताः सन्तो-त्यपरे च तभ्यश्वान्ये च सर्वे तथैव देव्या मोह्यन्ते। मोहिताश्च मोहमेध्यन्ति प्राप्स्यन्ति। यदुक्तं। 'तथापि ममतावर्ते मोहगतें निपातिताः। महामायाप्रभावेन संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरेश्वैषा तया संमोह्यते जगत्। ज्ञानिनामिषे चेतांसि देवी भगवती हि सा। वलादाकृष्य मोह्यय महामाया प्रयच्छित। इति प्राक् राजा। 'भगवंस्लामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्' इति यद्रहस्यं पृष्टं तिद्रानीमृषिकदेष्टुमाह। है महाराज हे सुर्थ लं तां परमेश्वरी देवी शरणं रक्षयित्रीमुपैहि उप एहि। आद्रुणः। उपगच्छ शरणं त्रजा। उपपूर्व इण् गतौ 'सेर्ह्यपिच' उप हित स्थिते 'एत्येधत्यपूर्सु' इति वृद्धिनं तद्विधावेचीत्यनुत्रत्तेः। तत आद्रुण एव वाधकाभावात्। आङ्पूर्वलेऽिप आ इहि एहि। उप एहि इति स्थिते गृद्धि बाधिला 'ओमाङोश्व' इति पररूपले सित उपेहि इत्येव रूपं। उपेहि इति तु कृतवृद्धिपाठः छान्दसः। कचिच 'सर्वे विधयश्चन्दिस विकल्पन्त' इति वचनात्। यद्वा एहि इत्येतद्विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं। पृथोदरादित्वाद्वा साधु। उप एहि उपैहि महाराज। 'राजाहःसिखभ्यष्टच्' 'नपूजनात्' पूजायां स्वस्तिप्रहणं। 'अश्वोतेराशुकर्मणि वरट्चेचोपधायाः'। परमामीश्वरी हे कौष्टिक हे मुने आकर्णय॥ ३॥

( ४ नागोजीभट्टी ) मोह्यन्त इति । मोहो मिध्याज्ञानं । उपैहीति वृद्धिरछान्दसी ॥ ३ ॥

( ५ जगञ्चनद्रचान्द्रका ) मोह्यन्त इति ४॥३॥

(६ दंशोद्धारः) तामिति । उपैहीति । एदादिपाठे वा छन्दसीति पिलेन गुणे एहीति स्थिते उपेल्यनेन वृद्धिः । उपेहेतिपाठः सुगमः । भोग ऐहिकसुखं । स्वर्गः पारलांकिकसुखं । अपवर्गां मोक्षः ॥ ३ ॥

#### आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच। इति तस्य वचः श्रुता सुरथः स नराधिपः ॥ ४॥

(१ गुप्तवती) ॥४॥

(२ चर्नुर्धरी) भोगः ऐहिकः । खर्गानुभवः पारत्रिकः । अपवर्गः कायद्वयापायः । तस्य मेधसो मुनेः ॥ ४ ॥ (३ शान्तनवी) सैव देवी भगवत्येव आराधिता तपसा तोषिता सती नृणां पुंसां भोगखर्गापवर्गदा भुवि भोगदा जन्मान्तरे खर्गदा मोक्षदा ज्ञानदा भवति । अत एव मोक्षदा 'ज्ञानादेव तु केवत्यं' इति सिद्धान्तः । संप्रदानलाभावाद्रजकस्य वस्त्रं ददातीतिवत्संबन्धे षष्ट्येव । नृणामिति । इति प्रोक्तेन प्रकारेण तस्य सुमेधसो ब्रह्मोषेः वचः श्रुला देवीमाराध्य इति

वाक्यं उपदेशमाकर्ण्य सुरथो नाम सः नराधिपः ॥ ४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) आराधितेति । संवेत्यनेन सर्वत्र फलादात्री इयमेवेति सूचितम् । भोग ऐहिकः । मार्कण्डेय उवाच ३ । इतीति ॥ ४ ॥

१ 'तासुपेहि' इति पाठस्यापि दंशोद्धारे गतिः कृतास्ति । २ 'सुरथः क्षित्रयपभः ' इति जगचन्द्रचन्द्रिका ।

(५ जगचन्द्रचन्द्रिका) आराधितेति ५। माकण्डेय उवाच ६। इति तस्य वचः शुला सुरथः क्षत्रियर्षभः स्वाहा ७॥ ४॥

(६ दंशोद्धारः) इतीति । तस्य सुमेधसः मुनेः ॥ ४॥

# प्रणिपत्य महाभागं तमृषि संशितव्रतम् । निर्विण्णोऽतिममलेन राज्यापहरणेन च ॥ ५ ॥ (१ गुप्तवर्ता) ॥ ५ ॥

(२ चतुर्धरी) संशितवतं तीवनियमं । निर्विण्णा दुःखाकुलाः । ममलमस्मत्सुखावहाध्यवसायः ॥ ५ ॥

(३ शान्तनवी) तं सुमेधसं महाभागं संशितवृतं ऋषिं प्रणिपत्य प्रणामैराराध्य पुत्रमित्रकलत्रादाविति ममत्वेन अतिमोहेन शत्रुभिः राज्यापहरणेन च हेतुना निर्विण्णः दुःखितः सन् ॥ ५॥

( ४ नागोजीभट्टी ) प्रणिपत्येति संशितवतं तीव्रवतम् । निर्विण्णो दुःखाकुलः । ममलं खीयत्वाध्यवसायः ॥ ५॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) प्रणिपस्येति ८ ॥ ५ ॥

(६ दंशोद्धारः) संशितवृतं तीव्रनियमो यस्य निर्विण्ण इति । अतीति पृथक्पदं । समलेनातिनिर्विण्णोऽतिदुः-खाकुलः ॥ ५ ॥

#### जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने । संदर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनमास्थितः ॥ ६ ॥

(१ गुप्तवती) अम्बाया इति । तुरीयाया इत्यर्थः । देवीसूक्तजपालिङ्गात् । प्रत्यक्षं प्राह चण्डिकेति वाक्यशेषाच । नदीपुलिनं तत्तीरभागम् ॥ ६ ॥

( २ चतुर्घरी ) सद्यस्तत्क्षणं । नद्याः पुलिनमेतत्कालं जलाभ्यक्ते कूले संस्थितः ॥ ६ ॥

(३ शान्तनवी) तपसे जगाम । अम्वायाः जगजनन्याः देव्याः संदर्शनार्थं प्रत्यक्षीकरणाय । नदीपुलिनसंस्थितः नदाः पुलिने द्वीपे तटविशेषे वा संस्थितः सैकतदेशे सम्यगवस्थितः ॥ ६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) जगामेति । स राजा वैश्यश्वेत्यर्थः । एवमप्रेऽपि ॥ ६ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) जगाम सय इति ९ ॥ ६ ॥

(६ दंशोद्धारः) संदर्शनार्थमिति ॥ ६॥

#### स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसक्तं परं जपन् । तौ तस्मिन्पुलिने देव्याः कृत्वा सूर्ति महीमयीस् ॥७॥

(१ गुप्तवर्ता) स च राजा च देवीसूक्तं बह्नृचेष्वतिप्रसिद्धमेकं तन्त्रान्तरेष्वध्यायत्रयात्मकं प्राच्येषु प्रसिद्धकल्पम-परं मालामन्त्रात्मकमपि गद्यात्मकं कचित्प्रसिद्धमन्यत् लक्ष्मीतन्त्रे व्यवहारदर्शनात्रमो देव्या इत्यादिकमितरत् इति चलार पक्षा व्याख्याभेदेनोक्ता यथासंप्रदायं व्यवस्थिता ज्ञेयाः ॥ ७ ॥

(२ चतुर्धरी) देवीसूक्तं देवीमाहात्म्यवाचकाम्रायं । ॥ ७ ॥

(३ शान्तनवी) स राजा च सुरथः स वैश्यश्च समाधिनीम परं श्रेष्ठं सर्वार्थप्रदं केवलं देवीसूक्तं वैदिकमृग्विशेषं मन्त्रं देव्यिधिदैवतं देव्यां सुष्ठु शोभनमुक्तं प्रणीतं देव्यां वा विषये सूक्त मुपदिष्टमाचार्येरागमीयं देवीप्रणवमित्रगभं वा एतदेव वा चण्डिकायाः चिरतत्रयं जपन् तपस्तेपे तपश्चकार । केचित्तु वाग्रहणादम्या माता मातृकेति मातृकामन्त्ररूपं देवीसूक्तमाहुः । अपरे तु देवीसूक्तं पृथगस्ति रहस्ये तज्ञपन् इस्याहुः । अन्ये लाहुः । श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तानि देवीसूक्तानीति । 'संस्थाधारे स्थितौ मृतौ' । 'तपस्तपःकर्मकस्येव' इति तपःकर्ता कर्मवद्भवति । उपवासादीनि तपांसि तापसं तपन्ति दुःखयन्ति स तापस-स्लगस्थिभूतः । स्ववाञ्छितस्वर्गाद्यर्थं तपांसि तप्यते तपांसि उपार्जयन्ति । तप संतापे । लिटि तपस्तेपे तपोर्जितवानिस्पर्यः । अन्यकर्मकले तु उत्तपित स्वर्णं सुवर्णकारः । तौ द्वौ राजा सुरथः वैश्यश्च समाधिनीम तस्मिन् नद्याः पुलिने तटविशेषे 'तोयोत्थितं तत्पुलिनं' । तत्र देव्याः मूर्ति आकृति महीमयीं कृला मृण्मयीं विधाय 'मयङ्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः' इति विकारावयवायाः मह्या मयट् ॥ ७ ॥

(४ नागोजीभट्टी) देवीसूक्तं ऋग्वेदप्रसिद्धमित्येके । वस्तुतो देवीसूक्तं नमो देव्या इत्यादिकं पश्चमाध्यायस्थं स्तुतिरूपं । तत्र सर्वदेवतायाः कूटस्थायाः महालक्ष्म्याः स्तोत्र ग्रुम्भादिवधार्थिभिर्दष्टं सर्वक्रेशपरिहारैश्वर्यादिफलकं तत्का-माभ्यां ताभ्यां जप्तं । अनुपदश्रुतलात् बुद्धिसन्निहितलाचेदमेव देवीसूक्तं देवीपदेन च प्रहीतुमुचितम् । लक्ष्मीतन्त्रसंमतश्चायमर्थः । इति प्रागेव निरूपितमित्यपरे । 'प्रणाधः संस्थितं वीजं व्योमबीजं हुताशनः । त्रिकोणविन्दुनादाद्धं प्रणवादिनं मोन्तकम् । अम्बिकासिद्धिदं श्रेयं देवीसूक्तं परं स्मृतम्' इति क्रचित्पस्यते ॥ ७ ॥

( ५ जगचन्द्रचन्द्रिका ) स च वैश्य इति १०॥ ०॥

( ६ व्रोद्धारः ) देवीसूक्तं देवीमाहात्म्यसूचकं श्रीसूक्ताद्याम्रायविशेषम् ताविति । महीमयीं वालुकामयीम् ॥ ७ ॥

## अईणां चक्रतुस्तस्याः युष्पधूपामितर्पणैः । निराहारौ यैताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ॥ ८ ॥

(१ गुप्तवती) आदी यताहारी कतिपयकालोत्तरं निराहारी ॥ ८॥

(२ चतुर्धरी) अर्हणां पूजां। निराहारी त्यक्ताहारी यताहारी अल्पाहारी लघुभोजनी। तन्मनस्की तस्यां मानसमाहितं ययोस्ती जितेन्द्रियो॥ ८॥

(३ शान्तनवी) तस्या देव्याः अम्बिकायाः पुष्पधूपामितपंणेः पुष्पेः वर्षणेः अमिभिः अमिकार्येः होमैः तर्पणेश्च विहितेस्तेस्तेहिवतैः अर्हणां पूजां आराधनं चक्रतुः चक्राते । पृथक् पृथक् विद्धाते । 'मूर्तिः काठिण्यकाययोः' 'पूजा नमस्यापचितिः सपर्याचीर्हणाः समाः' पुष्पाणि धूपाः अमयः तर्पणानि च तस्तैः 'निर्मिश्चयनिषेधयोः' । निराहारौ हिविध्यादिना ताविविश्चितादानौ । ततः क्रमशो मूलाशनौ फलाशनौ पर्णाशनौ अन्भक्षौ वायुभक्षौ । ततश्च मरणे कृतिश्चयौ निराहारौ निवारिताहारौ अनशनौ । यतात्मानौ विषयेभ्यो व्यावर्तितमनोनेत्रादिज्ञानेन्द्रियौ निर्जितेन्द्रियमामौ 'ताविजतेन्द्रियो न स्याद्विजितान्येन्द्रियः पुमान् । न जयेद्रसनं याविजतं सर्व जिते रसे'। तन्मनस्कौ तस्यामेवाध्यातुं मनो यन्योस्तौ तथोक्तौ देवीध्यानपरौ । समाहितौ गुरूपदिष्टार्थे सावधानौ । निरस्तसंशयौ बहुविघ्रपरिहारपरौ नियमपरायणौ ॥८॥

(४ नागोजिभट्टी) अर्हणां पूजां अग्नितर्पणं होमः । पुष्पधूपौ गन्धदीपाद्युपलक्षकौ । आदौ यताहारौ अल्पाहारौ ततो निराहारौ । अनेन हठयोगः सूचितः । तन्मनस्कौ देवीमनस्कौ । समाहितौ त्यक्तबाह्यचेष्टौ ॥ ८ ॥

( ५ जगञ्चनद्वचित्रका ) अर्हणामिति ११॥८॥

(६ दंशोद्धारः) अर्हणां पूजां । अग्निर्दीपः । तर्पणं नैवेद्यादि । यद्वा अग्नितर्पणं हवनम् । यताहाराविति । यता-त्मानौ जितमनस्कौ । यताहाराविति पाठे कदाचिदल्पाहारौ ॥ ८॥

## ददतुस्तौ बिं चैव निजगात्रासगुक्षितम् । एवं समाराधयतोस्त्रिभिवेर्षैर्यतात्मनोः ॥ ९ ॥

( १ गुप्तवती ) ब्राह्मणेतरवर्णलेन निषेघाभावादाह । निजगात्रेति ॥ ९ ॥

(२ चतुर्धरी) जितेन्द्रियौ जितानि इन्द्रियाणि ययोस्तौ । बलिमुपहारं बलिदानं निजगात्रास्जा खदेहशोणितेन जिल्लातं सेचितं । यतात्मनोर्जितचित्तयोः ॥ ९॥

(३ ज्ञान्तनवी) तौ सुरथवैश्यौ निजगात्रासगुक्षितं तपश्चरणकाले परिहंसापराङ्मुलात् खशरीरोद्भवरक्तमेव अन्नस्यं बिलं च ददतुः । ऊरुजं बाहुजं वापि रक्तमांसमयं बिलं । भक्त्यावेशान्महाशूरो महीमायार्थमुत्सजेत्' । चशच्या- स्निजशरीरजरुधिररक्तचन्दनिवेलेपनं च देव्यै ददाते । एतेन शरीरं वा पातयामि मन्त्रं वा साधयामि इति हठयोगः सूचितः । एवमुक्तप्रकारेण समाराधयतोः क्षत्रियवैश्ययोः त्रिभिवंधेर्यतात्मनोः देव्यामवहितचेतसोः तयोः क्षत्रियवैश्ययोः ॥ ९॥

( ४ नागोजिभट्टी ) तौ बिं च पशुकूष्माण्डायुपहारं ददतुरेनेत्यस्य राजेत्यादि । राजैव निजरुधिरसिक्तं । एतेन वैश्यस्य तत्त्वज्ञानेच्छया सालिकलेन कथं राजसपूजायां प्रवृत्तिरित्यपास्तम् । राजसपूजाधिकारलेन ततस्तस्य सालिकफले बाधकाभावाच ब्राह्मणस्य सालिकपूजया राजसफलवत् । यतात्मनोर्जितचित्तयोः ॥ ९ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचन्द्रिका) ददतुस्ताविति १२॥ ९॥

(६ दंशोद्धारः) बलिमुपहारं निजगात्राष्ट्रजा खदेहशोणितेनोक्षितं प्रोक्षितम् ॥ ९ ॥

#### परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं पाह चण्डिका। देव्युवाच। यत्प्रार्थ्यते स्नयाभूप स्नया च कुलनन्दन ॥ १०॥

(१ ग्रप्तवती) कुलनन्दनेति वैश्यस्य संवुद्धिः ॥ १० ॥

(२ चतुर्धरी) प्रत्यक्षमिति कियाविशेषणम् ॥ १०॥

(३ शान्तनवी) परितुष्टा तत्कृतेन तपसा अतिप्रीता जगतां धात्री चण्डिका देवी प्रत्यक्षं प्रकटीभ्य प्राह् कय-यामास । प्राहेति तिङन्तप्रतिरूपकमव्ययं । यतश्रण्डिका जगद्धात्री ततस्त्रयोः कृततपसोः प्रत्यक्षीबभूव । अन्यथा तत्कृतेन घोरेण तपसाप्तिनेव जगन्ति दह्येरत्नेवेति भावः । जगन्ति दधाति जगद्धा । आतोऽनुपसर्गे कः । अद भक्षणे । तृन् दृज्वा । यद्धा ओहाङ्गतौ । जगन्ति जिहिते जगद्धा । आतोऽनुपसर्गे कः । वर्गचतुर्थः । अत्री संहर्ती । अतएव ओहक् त्यागे । अतोपि के जगति जहान्ति जगद्धा । ततोत्री भोक्ती । देव्युवाच । हे भूप लया यत्प्रार्थ्यते । हे कुलनन्दन कुलवर्धन वैरय लया च यत्प्रार्थ्यते याच्यते ॥ १० ॥

१ 'यतात्मानौ' इत्यपि पाठः ।

( ४ नागोजीभट्टी ) प्रत्यक्षमिति कियाविशेषणं । देव्युवाच । यदित्युत्तरार्धम् । कुलनन्दनेति वैश्यसंबोधनं । ज्ञानाथिलेन प्रशस्तलात् ॥ १० ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) परितुष्टा जगद्वात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका स्वाहा १३ । देव्युवाच १४ । यत्प्रार्थ्यते स्वया भूप स्वया च कुलनन्दन स्वाहा १५ ॥ १० ॥

(६ दंशोद्धारः) यदिति । मत्तो मत्सकाशात्प्राप्यतां अङ्गीकियतां । अर्थायुवाभ्यामिति इति प्रत्येकमन्वेति । वा-मिति पाठः सुगमः ॥ १० ॥

## मत्तस्तत्पाप्यतां सर्व परितुष्टा ददामि वाम् । मार्कण्डेय जवाच । ततो वत्रे तृपो राज्यमविभ्रंक्यन्यजन्मनि ॥ ११ ॥

#### (१ गुप्तवती) ॥ ११ ॥

(२ चतुधरी) मत्तो मत्सकाशात्प्रार्थ्यतां स्वीकियतां । अविभ्रंशि विच्युतिहीनम् ॥ ११ ॥

(३ शान्तनवीं) तत्सर्वे मत्तः देवीतः सकाशात्प्राप्यतां लभ्यतां अवाप्यतां । अहं परितुष्टास्मि । तच्च तच्च ते च ते च क्षत्रियाय च वैश्याय च दरामि । कुलस्य नन्दन वैश्य । यतोसौ कुलात्सकाशाह्रक्ष्मीं न प्रहीष्यित मोक्षकामलाहैराग्यभाक्लादिति भावः । द्वितीयाथं प्रार्थ्यतामिति तु क्रचित्पाठः स पुनरुक्तः । प्राप्यतामिति तु पाट्यतां । यद्वा वैश्यापेक्षाया न पौनरुक्तयं । लया च प्रार्थ्यतामिति । दरामि तत् ददामि ते इति च पाठद्वयं कापि दश्यते । मार्कण्डेय उवाच ।
मत्तः देवीतः ततः देव्युक्तयनन्तरं वा तृपः सुरथः अन्यजन्मिन एतजन्मापेक्षया अन्यदिव्यससंभिव यजन्म तस्मिन्नन्यजन्मिन
अविभ्रंशि अविचलं । राज्ञो भावः कर्म वा राज्यं वन्ने प्रार्थयामास । अविभ्रंशि राज्यं मन्वन्तरत्वप्राप्तिसाध्यं । अथ च अत्र
अस्मिन्नपि च जन्मिन अविभ्रंशि । भ्रंश अधःपतने णिनिः । न विभ्रंशः अविभ्रंशः तद्युक्तं वा ॥ १९ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) मत्त इति । प्राप्यतां खीकियतां । तत्प्रार्थ्यमानं । मार्कण्डेय उवाच । तत इत्युत्तरार्धम् । अविभ्रंशि चिरस्थायि ॥ ११॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वे परितुष्टा ददामि तत्स्वाहा १६। मार्कण्डेय उवाच स्वाहा १७। ततो वन्ने नृपो राज्यमविश्रंश्यन्यजन्मनि स्वाहा १८॥ ११॥

(६ दंशोद्धारः) तत इति । अविश्रंशि स्थिरं अन्यजन्मिन सावर्णिमनुरूपे ॥ ११ ॥

#### अत्रापि च निजं राज्यं हतशत्रुवलं बलात् । सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वत्रे निर्विण्णमानसः १२ (१ गुप्तवती ) ॥ १२ ॥

(२ चतुर्धरी) अत्रास्मि अन्मिनि हतं शत्रुवलं यत्र राज्ये । ज्ञानं ब्रह्मवेदनम् ॥ १२ ॥

(३ शान्तनवी) अत्रैव निजे नगरे बलात् हतशत्रुवलं निजं आत्मीयं राज्यमेव ववे प्रार्थयामास । हतं शत्रुबलं यत्र तत्तथोक्तं । वृत्र् वरणे । कर्तरि लिङात्मनेपदं । ववे 'स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं ना काकसीरिणोः' ततो देवीतः ततो देव्युक्त्यनन्तरं वा प्राज्ञः मोक्षकाङ्क्षिलादतितरां बुद्धिमान् । निर्विण्णमानसः संसारदुःखोद्विप्रचेतस्कः सः समाधिर्नाम वैश्यो-प्यतिविरक्तः सन् ज्ञानं मोक्षबुद्धि ववे प्रार्थयामास ॥ १२ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) अत्रापि चेति । अत्राप्यस्मिन् जन्मन्यपि बलाद्भतशत्रुबलमिति राज्यविशेषणं । ज्ञानं तत्त्व-ज्ञानं । निर्विणमानसः संसाराद्विरक्तमानसः ॥ १२ ॥

(५ जगभन्द्रचन्द्रिका) अत्रापि चेति १९॥ १२॥

(६ दंशोद्धारः) अत्रास्मिन्ननमिन सुरथरूपे हतं शत्रुवलं यत्र तित्रजं राज्यम्। सोपीति। ज्ञानमात्मविषयं। किंभूतं। ममेत्यस्तीये स्त्रीयलाभिमानं अहमित्यनात्मन्यात्मलाभिमानः इतीहशस्य सङ्गस्य विच्युतौ नाशे कारणं। नतु
सुरथवद्यमपि वैषयिकसुखमेव किं न याचितवानतो विशेषणद्वयं। निर्विण्णमानसः विरक्तचित्तः। प्राज्ञश्च प्रकृष्टा ज्ञा वेदविषयज्ञानं तदस्यास्तीति प्राज्ञः। प्रज्ञाश्रद्धेति णः। तथा च श्रूयते। किं प्रज्ञया करिष्यामो येषामयं लोक इति । 'असुर्या
नाम ते लोका अन्थेन तमसा वृताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः'। इति । आत्महनो विषयासक्ताः॥ १२॥

१ 'तत्र' इत्यपि पाठः ।

### ममेत्यहमिति पाज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् । देव्युवाच । स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् ॥ १३ ॥

(१ गुप्तवती) ममेति । ममताहन्ताभ्यां प्रकर्षेणाज्ञः सत्रित्यर्थः । समत्तमर्थमेकमेव समत्तपदं तन्मध्ये बुद्धिमद्रा-चकस्य प्राज्ञपदस्य निवेशः । छान्दसो नरावाशंसमित्यत्रेवेति केचित् । तत्र खदेशे आधिपत्यं भविष्यति ॥ १३ ॥

(२ चतुर्धरी) ममेल्यस्वीये स्वीयाभिमानः । अहमिल्यनात्मन्यात्माभिमानः । इतिशब्दावुपद्र्शनार्थौ । ईद्रशो यः सङ्गलस्य विच्युतिकारकमिति ज्ञानविशेषणं । एवंविधज्ञानप्रार्थनायां हेतुमाह । निर्विण्णमानस इति । विरक्तचि-त्तलादिल्यर्थः । अत्राप्यहं प्राज्ञ इति । प्रज्ञा श्रौतज्ञानं तया चरतीति प्राज्ञः । तादृशो हि श्रुतौ श्रूयते 'किं प्रज्ञया करिष्यामो एषामयं छोक' इति । एतैरेव यतो ज्ञानमुदेति येनायं विरज्यते ततो ज्ञानमवाप्यापवृत्यत इति । तथाच महाभारते 'ज्ञानादेव हि वै राजन् ज्ञेयं वैराग्यलक्षणम्' इति । खल्पैरिति । अहोभिद्वैः ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) कीदशं ज्ञानं ममेखहिमित्येवं सङ्गविच्युतिकारकं ममायं पुत्रोऽहं पिता । ममेदं कलत्रमहं भर्ती। ममेदं धनं अहं स्वामी तत्येत्यादौ व्यासञ्जितः सङ्गः तस्य सङ्गस्य विच्युतिः क्षरणं विलयः तस्याः कारणं कारकं ममत्वं नाम मोहः संस्तिः तिद्वलयकारकं ब्रह्मज्ञानमिति भावः । अतिस्मित्तद्वद्विरध्यासः । तेन निःसङ्गस्येवात्मनो ममत्वाविभीवः सर्व-दुःखावद्दो भवति । ममता चाहंता च सङ्गः संसर्गोपेक्षाबुद्धिः द्वैतज्ञानं भेदनिबन्धनं तस्य विच्युतिकारकं विच्छेद्जनकं मोक्षोपयोगिज्ञानं हे नृप हे सुरथ भवान् खल्पैरहोभिर्दिवसैः कितपयैर्वासरैः रिपून्हला स्थितवतः अस्खलितं अविचलितं अविश्वश्रितं तव तत् राज्यं प्राप्स्यते लप्सते । आप्त्य व्याप्तौ । 'व्यत्ययो बहुलं' इत्यात्मनेपदं । 'शेषे प्रथमः' ॥ १३ ॥

(४ नागोजिभट्टी) ममेखहमिति च यः सङ्गस्तद्विच्युतिस्तन्नाशस्तत्करमिति ज्ञानविशेषणं । समासो न छान्दसः । प्राज्ञलं मुक्तीच्छयातिबुद्धिमत्त्वाच । खल्पैरिति खं राज्यमिखसमस्तम् ॥ १३ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) ममेखहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं खाहा २०। देव्युवाच २१। खल्पैरहोभिर्नृपते खं राज्यं प्राप्यसे भवान् खाहा २२॥ १३॥

(६ दंशोद्धारः) खल्पैरिति ॥ १३ ॥

# हला रिपूनस्विलतं तव तत्र भविष्यिति । मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्म देवाद्विक्वतः ॥ १४॥ (१ गुप्तवती) ॥ १४॥

(२ चतुर्धरी) तत्र राज्ये तव अस्खलितं राज्यं भविष्यतीत्यर्थः । अपशब्द एवायं निषेधः । 'नह्यनोनायं' इत्यभिधानात् । भूयः पश्चात् ॥ १४ ॥

(३ शान्तनवी) अस्खिलितं तव सुरथस्य अग्रिमे जन्मिन तत् राज्यं भविष्यति । तव राज्यं तव तच्च तव तत्र इति पाठत्रयं । तत्र नगरे जन्मान्तरे च । हे भूपं भवान् मृतः सन्नपि एतच्छरीरं परित्यक्तवानिप भूयः पुनरिप विवन्स्वतः सूर्योद्देवात् सवर्णीयाश्च तत्पत्न्याः जन्म उत्पत्तिं संप्राप्य ॥ १४ ॥

(४ नागोजीभट्टी) हलेति । तत्र राज्येति वाऽस्खिलतमस्खलनं भविष्यति । उत्तरार्धमुत्तरान्वयि ॥ १४ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) हंला रिपूनिति २३॥ १४॥

(६ दंशोद्धारः) तत्र राज्ये तवाऽस्खिलतमस्खलनं भविष्यति । आ इति निषेधार्थकमव्ययं वा पृथक् पदम् ॥१४॥

# सावर्णिको नाम मनुभवानभुवि भविष्यति । वैश्यवर्य तया यश्च वरोऽस्मत्तोभिवाञ्छतः ॥१५॥ (१ गुप्तवर्ता ) ॥ १५॥

(२ चतुर्धरी) वैश्यवर्य वैश्यश्रेष्ठ ॥ १५ ॥

( ३ शान्तनवी ) सार्वाणिको नाम मनुः राजा भुवि भविष्यति । सार्वाणिरेव सावणिकः । संज्ञायां कन् । वर्णेन सिहता सवर्णा । ततः स्त्रीभ्यो ढकं बाधित्वा बाह्वादिपाठादित्रि सावणिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । हे वैश्य हे वर्थ । यद्वा हे वैश्यवर्थ वैश्येषु श्रेष्ठ लया अस्मतः देवीतः यः वरः अभिवाञ्छितः अस्ति ॥ १५॥

(४ नागोर्जाभट्टी) सावर्णिक इति । यद्वाचकं नाम तदुपलक्षितो मनुरित्यर्थः । वैश्येत्यायुत्तरान्विय । अस्मत्त इति बहुवचनं खत्य सावित्म्ययोतकम् ॥ १५ ॥

(५ जगचन्द्रचिन्द्रका) साविणिको नाम मनुरिति २४॥ १५॥

(६ दंशोद्धारः) भविष्यति । भवीष्यसीत्यर्थः । वैश्यवर्येति ॥ १५ ॥

१ 'मनुनीम' इति शान्तनवीःस्थ पाठः.

# तं प्रयच्छामि संसिद्धौ तव ज्ञानं भविष्यति। भार्कण्डेय उवाच । इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलिषतं वरम् ॥ १६॥

(१ गुप्तवती) ॥ १६॥

(२ चतुर्धरी) ससिद्धै मोक्षाय ॥ १६ ॥

(३ शान्तनवी) तं वरं संसिद्धी परमात्मरूपसंगत्थै प्रयच्छामि । ततश्च वरप्रदानतः तव ज्ञानं भविष्यति । मोक्षे धीर्ज्ञानमुच्यते । अस्मत्त इति पश्चमीबहुवचनस्य तसिल् । अतश्चैकलाभावात् 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व' इति मादेशाभावः । नतु च अस्मत्त इति बहुवचनोपक्रमात्प्रयच्छाम इति बहुवचनेन भाव्यं । ततः कथं प्रयच्छामीत्येकवचनं स्यात् । एवं ति अस् मत्तः । असु क्षेपणे । अस्यति क्षिपति संसारं निराकरोति अस् । किपि रूपं । वरस्य विशेषणं । एकलात् मादेशः । अयस्मयादिलाभावात्पदलाभावात् रुलाद्यभावः । केचित्तु वैश्यवयं लया मत्तो वरो यश्चाभिवाञ्छितः इति पाठः । यद्वा 'व्यत्ययो बहुलं' इति एकवचनस्य बहुवचनं । ततश्च अस्मत्त इत्येव पाठः । वरणीयो वर्यः । 'क्षीवे प्रधानं प्रमुखप्रवेक्तानुत्तमोत्तमाः । मुख्यवर्यवरेण्याश्च प्रवहींऽनवराध्यवत्' । मार्कण्डे उवाच । मुनिः खशिष्यं वाचमुक्तवान् । हे कोष्ठिकिमहर्षे इति प्रकारेण तयोः क्षत्रियवैश्ययोः सुरथस्य समाधेश्च यथाभिलिषतं वरं अभिवाञ्छितं वाञ्छितमनितकम्य अभीष्टं वरं दत्त्वा ॥ १६ ॥

( ४ नागोजीभट्टी ) तमिति । संसिध्यै मुक्तये । ताद्ध्ये चतुर्थी । ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं । मार्कण्डेय उवाच । इतीति॥१६॥ ( ५ जगचन्द्रचिन्द्रका ) तं प्रयच्छामि संसिद्धौ तव ज्ञानं भविष्यति खाहा २५ । मार्कण्डेय उवाच खाहा २६। इति दला तयोर्देवी यथाभिलिषतं वरं खाहा २० ॥ १६ ॥

(६ दंशोद्धारः) संसिद्धी मोक्षाय ॥ १६ ॥

# बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्तया ताभ्यामिभष्टता । एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिभविता मनुः ॥ १७॥

## इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सुरथवैश्ययोर्वरपदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

(१ गुप्तवती) सार्वाणर्भविता सूर्यसार्वाणदक्षसार्वाणब्रह्मसार्वाणधर्मसार्वाणरहसार्वाणरौच्यभौत्येषु सप्तसु भाविषु प्रथमो मनुर्भविष्यति । अत्र षडुवाचमन्त्रा यथास्थानं संत्येवेति शिवं ॥ १७ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां मन्त्रव्याख्याने त्रयो-दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

(२ चतुर्धरी) क्षत्रियाणां ऋषभः श्रेष्ठः सुरथः राजा भगवत्याः वरं वरदानं प्राप्य साविणनीम मनुः सूर्यस्तो भिवता । मनुरिति वाक्यशेषः । स च मनुरष्टममन्वन्तराधिपो भविष्यतीत्यन्वयः । साविणभिविता मनुरिति पुनरावृत्तिः समाप्तिं योतयित ॥ १७ ॥ तथा च संप्रदायसंभवात् अनुष्ठुभां चात्र देवीमाहात्म्ये मार्कण्डेय उवाचेति मधुकैटभार्दिनिर्बन्धनेश्व सार्थाना विशंतिरित्येव त्रयोविशत्यधिकानि षट्शतानि भवन्ति । तथाहि । प्रथमेऽध्याये नवसप्ततिश्लोकाः । दितीयेऽष्टपष्टिः एकचलारिशत्तृतीये चतुर्थे पत्राशत् । पत्रमे नवसप्ततिः । सप्तमे पत्रविशतिः । अष्टमे सार्थेकपष्टिः । नवमे नविश्लात् । दशमे सार्थसप्तिवशतिः । एकादशे पत्रपत्राशतः । द्वादशे अष्टित्रशत्रातः । त्रयोदशे सार्थसप्तदश । मार्कण्डेय उवाचेति मधुकैटभवधादिनिवन्धनश्च सार्थमूनविशतिरित्येवं त्रयोविशत्यधिकपट्शतानि सप्तशतव्यवहारः पट्शताधिकतयैवोपपद्यते इतितत्वं । तथाहि । नन्दा त्रयो वस्तमवः कुवेदो विहः शरो नन्दगोपाश्रावानाश्रिताः (?)सार्थशन्शाङ्काला नन्दादयः नदात्रयः । सार्द्धनगाश्रिताश्च पत्रेषवः सार्थके चन्द्रा इति चण्डीमानं । इत्थं त्रयोदश त्रयोविशति सप्तयुक्ता अनुष्ठभाः पट्कथिता दशम्या । देवीमाहात्म्यतात्पर्यटीका दुर्गाववोधिनी । दुर्गाभक्तिप्रदानेन कृतिरास्तामियं विरं ॥ ॥ इति श्रीचतुर्धरिमिश्रविरिचितायां देवीमाहात्म्यतात्पर्यटीकायां सुवोधिन्यां सप्तशतीभाष्यं संपूर्णम् ॥ १३ ॥

(३ शान्तनवी) भत्तया ताभ्यां लब्धवराभ्यां अभिष्ठता लं जगतां स्रष्टी रिक्षत्री संहर्ती जननी चेति, संस्तुता सती सद्यः सा देवी भगवती चण्डिका सपिद अन्तिहिता बभूव अन्तर्धानमगात् ॥ १७ ॥ एवं देव्या वरं लब्धवा सुरथ-क्षित्रियर्षभः । सूर्याजन्म समासाद्य सार्वाणभिविता मनुः ॥१३॥ इति श्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धारणात्मजश्रीः शन्तवुचक्रवर्तिविरचितायां श्रीचण्डिकामाद्दात्म्यटीकायां सुरथवैश्यवरप्रदानविधिनिह्रपणोपलक्षितस्त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥ (४ नागोजीभट्टी) बभूवेति । देव्या इत्यपादाने पश्चमी । सूर्यादिति । सावणिभीविता मनुरित्यस्य पुनरावृत्तिः आचा-रात् । वक्ष्यमाणकात्यायनीतन्त्राच । अन्त्ये मनुरित्यनेन सावणिरित्यारभ्य सावणिभीविता मनुरित्यन्तोयं महामालामन्त्र इति सूचयतीति । तदुक्तं लक्ष्मीतन्त्रे । 'सम्यक्हृदि स्थिता सेयं जन्मकर्मावलिख्तुतिः । एतां द्विजमुखात् ज्ञाला अधीयानो नरः सदा । विधूय निखिलां मायां सम्यक् ज्ञानं समक्षुते । सर्वसंपद आप्रोति धुनोति सकलापदः । इति सर्वेष्टसिद्धिः ॥ ॥ १७ ॥ इति कालोपनामक शिवभद्दमुतसतीगर्भजनागोजीभद्दकृते सप्तशतीव्याख्याने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

(५ जगञ्चन्द्रचिन्द्रिका) बभूवान्तिहिता इति २८। सूर्योजन्म समासाय साविणभिविता मनुः खाहा ॥ २९ ॥ १७ ॥ इति श्रीकूर्माचलेन्द्रश्रीज्ञानचन्द्रात्मजश्रीकुमारजगचन्द्राश्रितसोमपायिपुरोहितबलभद्रपण्डितगोत्रापत्यहर्षदेवात्मजाव-सिथभगीरथिवरिचितकण्वगोविन्दकृतसप्तशातीमन्त्रहोमविधिकारिकाव्याख्यायां त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ ॥ ब्रह्मैको भगवानेको मार्कण्डेयस्तु मार्गणः। देवाः पञ्च ऋषिल्लिशहेवीद्वादशकं तथा। पुनवेंश्यः पुनद्वौं द्वौ राजोवाचेति वर्णतः। अर्धानि पूर्वापरयोर्मध्ये षोडश षोडश। अर्धानि सप्त च द्वे च श्लोकाः पश्चशतं तथा। श्लोकाश्च चतुराशीतिरध्यायाश्च त्रयोदश। एव-माहुतयः सप्तशती स्युक्तपणस्य च । दुर्गाहोमविधानेन श्लोकश्लोकैकमाहुतिः। रक्षां च कवचं मन्त्रं होमं तत्र न कारयेत्। यो मूर्खः कवचं हुला प्रतिवाचं नरेश्वरं । खदेहपतनं तस्य नरकं च प्रपद्यते । अन्धकश्च महादैत्यो दुर्गाहोमपरायणः। कवचाहुतिप्रभावेन महेशेन निपातितः ॥ ॥ इति कण्यगोविन्दकृतसप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाणां भगीरथिवरिचता जगचन्द्रचन्द्रिका संपूर्णा ॥:१३॥

(६ दंशोद्धारः) उक्तमुपसंहरति । एवमिति । देव्याः सकाशात्साविषम्निः अष्टममन्वन्तराधिपो भविता । क्रिष्युस्तके साविषम्भिविता मनुरित्यस्यवित्तः समाप्ति बोधयतीति सर्वमनवद्यम् ॥ १७ ॥ ॥ सप्तशत्या मया यस्तु दंशोद्धारो यथा-मित । निवद्धस्तेन गिरिजा प्रीयात्रः कुलदैवतम् १८ इति श्रीमत्समस्तगद्यपद्याद्यनेकानवद्यविद्योद्दयोतोद्द्योतितिदिक्चकश्री-मदुह्योपनामद्वेदिराजभद्दसूरिसूनुराजारामेण विरचिते सप्तशतीदंशोद्धारे त्रयोदशोऽध्यादः ॥ १३ ॥

( समाप्तीयं दंशोद्धारः )

#### यामलोक्तमन्त्रविभागविचारः।

एवं कात्यायनीतन्त्रे प्रतिमन्त्रं विशिष्यविभागो विस्तरेण वार्णतः। यामले लीषत्प्रकारभेदेन चतुःश्लोक्या संक्षिप्य दर्शितः। यथा । नवार्णेन हुनेदादौ षोडशाहुतिभिस्तथा । चण्ड्येका वैश्य एवैको ब्रह्मैको भगवानिप । मार्कण्डेयास्तथा पश्च राजानो वेदसंमिताः । षड्विशतिस्तु ऋषयो देव्य एकादश स्मृताः । देवौ द्वावथ दृतो द्वावध्यायास्तु त्रयोदश । श्लोकाः पश्चशतानि स्युः सप्तपश्चाशदुत्तराः । श्लोकार्धानि चतुश्रलारिशत्संख्यानि निर्दिशेत् । सर्वान्ते तु नवार्णेन षोडशाहुतयः पुनिरिति । अत्र चण्ड्येका देव्य एकादशिति विभज्य निर्देशेऽपि देवीलेनैक्याद्वादश देव्युक्तय इत्येव द्रष्टव्यं । केचित्तु विभज्येति बलात्सर्वारम्भे ॐनमश्चण्डिकायै इत्यस्य मन्त्रान्तरलिमच्छन्ति । तत्पक्षे मकारादिर्नुकारान्त इति वचनं विरुध्यते । कतमो देव्युवाचमन्त्रो निरसनीय इत्यनिर्धारणं च स्यात् । अयमिप पक्षो निष्कृष्य शतश्लोक्यां संगृहीतः सार्धे-रप्टिभः श्लोकैः । यामले तु त्रिपान्मन्त्रः पुनरुक्तश्च नेष्यते ॥ ७२ ॥

वाद्यन्त्रेषु त्रयं न्यूनमर्थेषु कतुबोधिकाः । विशतिः श्लोकसंख्यायामध्याया अपि मन्त्रकाः । आयन्तयोनेवार्णस्योक्तयः षोडशषोडश । एकोऽधिकः श्लोकपिण्डे शेषः सर्वोपि पूर्ववत् । तथाहि प्रथमो वैश्यश्वरमर्षिश्व नादिमे । प्रीतौ स्वस्तव युद्धेनेत्यर्थश्लोकात्मको मनुः । आवां जहीत्यर्धतः प्राक् पञ्चमे नास्ति देववाक् । दशमे जज्वलुश्चेति मनुरधोंऽधिकोऽन्तिमः । एवंप्रभावा सा देवी तामुपैहीति पद्ययोः । द्वे द्वे अर्धे पृथक्षन्त्राविति भेदस्त्रयोदशे । तेन ब्रह्मा भगवान् वैश्यश्चैकैकशश्चत् राजा द्विद्विद्वी देवाः मार्कण्डयाम्बिके शरार्कमिते । षड्विंशतिश्व ऋषयस्त्रयोदशाध्यायवाक्यानि । श्लोकासु सप्तपञ्चाशद-धिकशतपञ्चकप्रमिताः । अर्थानि चतुश्चलारिंशत्त्तसाष्टष्यश्चितकं । षोडशनवार्णमन्त्रैः पुटितं चेद्यामलोक्तसप्तशती ॥ ८०॥

कात्यायनीतन्त्रे विभागस्य सामस्त्येनोक्तिरतरतन्त्रयोरपूर्णतयोक्तेर्दर्शसौर्ययोरिव साजात्यात्प्रकृतिविकृतिभावः । प्रकृतौ च पञ्चविधा मन्त्रसंख्या त्रिविधा पिण्डसंख्या चेति पूर्वं प्रदर्शितं । इदानीं विकारांशमात्रं प्रदर्शयति । पश्चमाध्या- यस्थैयां देवीत्यादिभिद्वांविंशतिक्षोकैः षट्षष्टिमन्त्रा निष्पादितास्ते यामलपक्षे न सन्ति । विभजनाभावाद्वाविंशतिः स्रोकमन्त्रा एव । इति दल्ला तयोदेंवीति स्रोकद्वयं सकृदेव पठनीयं न द्विः । उवाचमन्त्रेषु प्रथमाध्याये वैदयिद्वयं पश्चमे स्तोत्रारम्भे देवा ऊचुरित्येकमिति मन्त्रत्रयं नास्तीति संहत्य प्रकृतित एकसप्ततिमन्त्रा न्यूनाः । तत्संपत्त्यर्थे यादेवीति द्वाविंशत्यां विंशतिः श्लोकाः प्राकृतश्लोकमन्त्रेषु विंशताः । अवशिष्टद्वयस्य प्रस्थान्नयस्पमेवंप्रभावा तामुपैहीति प्राकृतस्लोकमन्त्रद्वयं

गृहीला चलारोऽर्धमन्त्राः कृताः । प्रीतौ खस्तव युद्धेन श्लाध्यस्तं मृत्युरावयोरित्यर्धं प्रथमाध्याये । जज्बलुश्वाययः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्वना इत्यर्धं । दशमाध्यायान्ते च प्रकृतावविद्यमानमेव निक्षिप्तमिति षड्भिरधैः प्राकृतार्धमन्त्रसंख्यापि वर्धिता । एवं षड्विंशतिः । अध्यायवाक्यानां त्रयोदशानां मन्त्रलं प्रकृतावविद्यमानं स्वीकृतं । तानि तु इति मार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवध इत्यादिरूपाण्येव संप्रदायात् । न तु प्रथमोऽध्याय इत्यादिरूपाण्ये। पुराणे तस्य चतुःसप्तितमाऽध्यायलेन प्रथमादिपदप्रक्षेपे मानाभावात् । देवीमाहात्म्यान्तर्गतलेन प्राथम्यादिसमर्थनेपि स्वकित्पतपदप्रक्षेपे मन्त्रलहान्यापत्तेः । ऊह्प्रापकन्यायाभावात् । एवमूनचलारिशदवशिष्टद्वात्रिशत्संख्यापूर्वर्थं नवार्णमन्त्र एव पुनः पुनरावृत्या शरणीकृतः । अप्राकृतार्धद्वयप्रयुक्तेकश्लोकः । प्राकृतश्लोकपिण्डसंख्यायामितवृद्धः अवशिष्टार्धविशेषनिर्धारणादिकं प्रकृतिवदेवेत्यर्थः । साष्टषष्टिषट्शतकिमित्येतावन्मात्रं मकारादिनुकारान्तमन्वत्रस्वाचन्यत्त्रविष्ठाद्विशेषिति प्रकृतितो गौणोयं वैकृतो विभाग इति ध्वननाय पार्थवयेन तावन्मात्रं समुदायीकृत्य प्रदर्शितं । किंच नमो देव्या इति श्लोकपक्षेक कस्यापि त्रयसार्थीकरणसंभवात्रारायणीस्तुतौ सर्वतःपाणिपादान्त इति श्लोकस्य तैस्तैः प्रधमानस्य निवेशसंभवात्र्यायविरोधाभावेनानध्यवसाये दोषः । निश्लायकस्पष्टतन्त्रवचनादर्शनात् । संप्रदायपारम्पर्यस्योन्धिन्त्रक्षेः ॥ ॥

### अथ तन्त्रस्था चतुःश्लोकी।

महोको भगवानेको मार्कण्डेयास्तु मार्गणाः । दूतवैश्यौ पुनद्वौद्वौ राजोवाचेति शाखिनः । देवाः पञ्चर्षयस्त्रिशहेट्युवाचेति भास्तराः । श्लोकाश्चतुरशीतिस्तु तथा पञ्चशतान्यि । अधीन सप्त च द्वेत्र अध्यायास्तु त्रयोदश । पदानि पूर्वपदयोस्तथा षोडश षोडश । तानि श्वेताननादीनि सत्यन्तानीति षोडश ॥ एते मिलिला मन्त्राः स्युः सप्तशत्यभिधानकाः । इति । शाखिनो वेदाश्चलारः सप्त च द्वे च नवैवेत्यर्थः । अयमि पक्षः शतश्लोक्या निष्कृष्य पञ्चदशिमः श्लोकैः संगृह्योक्तः ॥ अथ तन्त्रान्तरे नेष्टौ पुनरुक्तित्रिपान्मन् । एकोनित्रशदूनानि मन्त्रार्थेष्वय वाद्यनौ । पञ्चाधिकाः सप्तचलारिशत् श्लोकमनुष्वि । आयन्तयोवैकृतिकरहस्यं पठितं द्विशः । श्वेताननादिसत्यन्तनामषोडशकं पठेत् । सार्धा दशश्लोकाः पिण्डेऽध्यायमन्त्रादि पूर्ववत् । प्रकृतितो द्वौ षट्षष्टिक्तिश्चिताः । श्वेताननादिसत्यन्तनामषोडशकं पठेत् । सार्धा दशश्लोकाः पिण्डेऽध्यायमन्त्रादि पूर्ववत् । प्रकृतितो द्वौ षट्षष्टिक्तिश्चिताः विश्वसा इति सप्तचलारिशत् श्लोकमन्त्राः । पञ्चशत्युक्तरस्मार्थनतुर्दश चेति श्लोका लब्धाः सार्धदशश्लोका अप्राकृता निक्षिप्ता इति सप्तचलारिशत् श्लोकमन्त्राः । पञ्चशत्युक्तरसम्प्राकृतश्लोकमन्त्रसंख्यायां विधिताः ते च षोडशनाश्चां द्वैगुण्येनाध्यायमन्त्रत्रयोदशक्तेनोवाचमन्त्रपञ्चकेन च वर्षितेन मिलिताः सप्तनवितः संपयन्ते । नवार्धप्रयुक्तसार्धश्लोकचतुष्टयस्य च योगेन श्लोकपिण्डसंख्या पञ्चशतानि सार्धाष्टा-शीतिश्च भवन्तीति प्राकृतिपिण्डसंख्यातः सार्धदशक्तमिप वृद्धं मवतीत्र्यथः ॥

एतदेवाध्यायभेदेन व्यवस्थापयितुमाह । तथाहि प्रथमे सोऽचिन्तयदित्यर्धमन्त्रकः । अन्येऽष्टसप्तिः श्लोकमन्त्रा एव नवाधिकाः । प्रीतौ ख इति योगेन श्लोक आवा जहीत्यपि । द्वितीये सप्तमश्लोकात्परतो वागृषेमता । चतुर्थप्रथमश्लोकात्परतो देववागपि । व्रियतां त्रिद्शा इत्यस्योत्तरार्धे द्दाम्यहं । ततः कर्तव्यमित्यर्धे वृद्धयेर्धे यथास्थितं । पश्चमे धृतिपृष्टिभ्यां द्वौ श्लोकावधिकौ मन् । भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा इत्यर्धमनुरष्टमे । तत्पश्चादिषवाक्योक्ताः श्लोकाः सर्वे ततः परे । अध्याये दशमे श्लोकत्रयोत्तरमृषेवचः । तत्रापि सेत्यर्धमेव जज्वलुश्चार्धमत्र न । एकादशे तु प्रथमश्लोकान्ते देववाग् भवेत् । द्वाविशात्सवतःपाणिपादेति श्लोककोऽधिकः । शाकम्भरीति विख्यातिमित्यर्धात्मैव मन्त्रकः । द्वादशे द्वावर्धमन्त्रौ व्यवधानेन संस्थितौ । सर्वे ममैतदित्येको निशुम्भे च महापरः । एतत्ते कथितं भूपेत्यर्धमन्त्रस्ययेदशे । इत्यं त्रयोदशाध्यायेप्यर्धमन्त्रा नवैव हि । श्लोक( बद्धं )षट्कं यथासंप्रदायमन्तिष्य निक्षिपेत् ॥ ६३ ॥

चतुर्थाध्याये वियतामित्यर्थस्योत्तरं । ददाम्यहमितप्रीत्या स्ववैरेभिः सुपूजिता । कर्तव्यमपरं यच दुष्कृतं तिविवेदातं । इत्येकः श्लोकः । पत्तमे लक्ष्मीरूपेणेत्यस्योत्तरं पृतिरूपेणेति तृष्टिरूपेणेत्यस्योत्तरं पृष्टिरूपेणेति च द्वौ श्लोकौ । एकादशे सर्वतःपाणीपादान्ते सर्वतोक्षिशिरोमुखे । सर्वतःश्रवणघाणे नारायणि नमोऽस्तु ते । इत्येक इति चलारः श्लोका बहुसंवादा- विश्लिष्ट्या एव । प्रीतौ स्व इत्यर्ध जज्वलुश्वेत्यर्ध चेति द्वयमि यद्यपि बहुसंवाद्येव तथापि तयोराद्यमेव निक्षेप्यं । न द्वितीयं नवैवार्धानीति । तथाहि प्रकृतावष्टमदश्तमैकादशत्रयोदशाध्यायगतश्लोकसंख्यानामेव सार्धलाचलार्यर्धान्यनयोद्यानि । तथा प्रथमे सोऽचिन्तयदित्येकमावां जहीत्यन्यदिति द्वे । चतुर्थे वियतां वृद्धयेऽस्मदिति द्वे । द्वादशे सर्वे ममेतिविश्लम्भे चेति द्वे । इत्येवं पडर्थान्यर्थान्तरेण संपर्काभावाद्यवहितश्लोकमन्त्रावयवेन मेलने बहूनां मन्त्राणां वावयलक्षणभङ्गापत्तेः कितपयश्लोक्कामेवृवाचमन्त्रप्रक्षेपापत्तेश्चानयनोद्यान्येवेति दशानामावश्यकलापत्तिः । एतद्योतनायैव व्यवधानेन संस्थितावित्येकत्रोन्कामेवृवाचमन्त्रप्रक्षेपापत्तेश्चानयनोद्यान्येवेति दशानामावश्यकलापत्तिः । एतद्योतनायैव व्यवधानेन संस्थितावित्येकत्रोन्

क्तमपि विशेषणं योग्यतया सर्वाधान्वयि । अतः प्रीता इल्रस्यावांजहीत्येतत्समीपे पाठे पतितयोरान्तरवाक्यरूपयोर्महा-वाक्यरूपैकमन्त्रलसंभवात् । तथा स्वीकारेण नवार्धवत्त्वमुपपाद्यं । इतरार्धानि तु प्रथमाध्याये द्वाविंशतिस्त्रयोदशे षडि-ल्यष्टाविंशतिरविशिष्यन्ते । तानि परस्पराव्यवधानेन चतुर्दशयुग्मरूपाण्येव संपद्यन्त इति श्लोकमन्त्रेष्वेव तिन्नवेश इति स्थितिः ॥

अत एवाशयेन जज्वलुश्चार्धमन्त्रतेत्युक्तं । एवं चावशिष्टाः षट्श्लोकास्तत्र तत्र दृश्यमाना बहुशोऽस्माभिः पूर्वं लिखिता अपि विसंवादभूयस्लाद्ये निर्णयतया संप्रदायलाभोत्तरमेव विश्वसनीया इत्याशयेन श्लोकषट्कं यथासंप्रदायमन्विष्येत्युक्तं । एतेनास्मिन्पक्षेप्यनध्यवसायापनयेन प्रकृतिपक्ष एव निष्कम्पप्रवृत्तिर्युक्तेति । किंच कर्तव्यमपरं यच्चेत्यर्धस्यापि किचिद्देशे पाठाभावदर्शनाद्रियतामिल्यर्थस्य द्दाम्यद्दमिल्यर्धन्तरयोजनेन श्लोकलात्तावताप्यर्धनवकोपपत्तेरमध्यवसाय एवेति ध्वनितं । अत एवोवाचमन्त्रेषु वरप्रार्थनारम्भस्थदेवोक्तिद्वयमेव स्वीकृत्य दृतीयादेव प्रथमाध्याये चरममृष्टि प्रथमवैद्यं च परित्यज्य द्वितीयाष्टमदशमाध्यायेष्वधिकलेन तन्त्रान्तरोक्तमृषिवाक्यं मन्त्रत्रयं स्वीकर्तुं न्याय्यमपि प्रत्यक्षवचनिवरोधानन्त्रद्वयसांकर्येण किवतपक्षान्तरस्य समञ्जसस्याप्यविश्वसनीयलाच त्यक्तव्यमेवेत्यपि ध्वनितं ॥

वचनेन न्यायानामाभासीकरणादिति । यद्यल्पसंवादेनैव षडिप श्लोका निर्धार्यास्तदा पत्रमेऽध्याये बुद्धिरूपेणेति मन्त्रात्परतो ह्रा मन्त्री स्फूर्तिमेधापदघटिता योज्या । एवं सप्तमे उत्थाय च महासिंहिमिति श्लोकोत्तरमेकः श्लोकः । छिने शिरिस देखेन्द्रश्चके नादं सुभैरवं । तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयमिति । अष्टमेऽध्याये । योद्धमभ्याययौ कुद्धो रक्तवीजो महासुरः इखस्योत्तरं भागिनेयो महावीर्यस्तयोः ग्रुम्भिनिशुम्भयोः । कोधवत्याः सुतो ज्येष्ठो महाबलपराक्तमः । इति एकः श्लोकः ॥

एकादशेऽध्याये नारायणीस्तृतां द्वां श्लोकां । दृष्ट्राकरालवदना इति श्लोकोत्तरं । कालरात्रिस्वरूपेण त्रैलोक्यमथनोद्यमे । महाकालि महामाये नारायणि नमोस्तृते । महालक्ष्मी शिवे शान्ते सर्वसिद्धे पराजिते । महारात्रि महावीये नारायणि नमोस्तृते । इति । एतान् पट्श्लोकान् कचिद्देशे केश्चिदादतलाद्वा संख्यापूरणाय गृह्णीयादित्याह द्वाभ्यां । अथवा पत्रमे स्फूर्तिमधे युद्धेः परा मन् सप्तमेष्यथ मुण्डात्प्राक छित्रे शिरसि इति । रक्तविन्दुर्यदेति प्राग् भागिनेयो महाष्टमे । कालरा-त्रिमहालक्ष्म्या विशादेकादशे परा ॥

अथ समुदितसंख्यामाह । विधिभगवन्तौ दूतविशौ देवमृकण्डुजौ शशिद्विशराः । नृपदेवृषयोब्ध्यकींत्रशत्संख्यास्त्रयो-दशाध्यायाः ॥ ९६ ॥ श्लोकाः स्युः पत्रशतानि चतुराशीतिर्नवार्धानि । नाम्नां षोडशिमः संपुटिता तन्त्रान्तरोक्तसप्त-शती ॥ ९७ ॥

अथ संग्रह एवावशिष्टाः पट्छोकः । आसु तु तिस्रपु प्रथमा प्राच्योदीच्यप्रतीच्यसूरिमता । दक्षिणदेद्यैरन्ये आहतदेद्ये विद्धप्तदेदेये च ॥ ९८ ॥ एवं वाक्यं मन्त्रोध्याहत्यानुषक्तिभः सुयोज्यापि । न पुनर्मन्त्रान्तरगतपदसाकाङ्को विना वचनं ॥ ९९ ॥ इतिमलेप परिश्रम इह रचितो मन्त्रलक्षणानुस्रतः । तिदमं विज्ञाय ज्ञा अज्ञाकलितं विभागमुज्झन्तु । इति मन्त्रपरिच्छेदो भास्करसंख्यावदात्मनेव कृतः । देव्युक्तपरिच्छेदे भास्करसंख्यावदात्मनेव कृतः । देव्युक्तपरिच्छेदे भास्करसंख्यावदात्मनेव यतः ॥ १०१ ॥ चिष्डस्तविन्त्रागांशे वालोप्युक्तिण्टतो यदि । स्यादनेन निवन्धेन शतश्चोकेन पण्डितः ॥१०२॥ इति श्रीधीरगम्भीररायसोमसुतः सुतः । भारत्यधाच्छतश्चोक्तीं काशीस्थो वह्न्योप्तिचित् ॥ १०३ ॥ आहतदेदेये इत्यनयोरीषदपरिसमाप्तौ प्रत्ययः । विद्धप्तदेदेये किं-चिद्नो विशेषलोप इत्यल्पादरस्तयोरित्यथः । आज्ञाकलितं उक्तमन्त्रस्त्रस्त्रपानिज्ञकृतकारिकोक्तं देव्युक्तिपदेन देवीकर्मकोक्तिस्पथण्डीस्त्रवो देवीकर्तृकोक्तिप्रतिपादको देव्युवाचेति मन्त्रश्च श्चिष्टो । उभयोरिप मन्त्रलादेकत्र परिच्छेदपदेन विभजनपरा शतश्चोकी । अन्यत्रयत्तास्पसंख्यया परिच्छेदः । भास्करत्यादेरेकत्र तन्नामकविद्वदात्मा । अन्यत्र द्वादशसंख्याकनेदः । एवकारस्यकत्राज्ञकृतविभागस्यासारलमन्त्रयत्र देव्युवाचेति भास्करा इति तन्त्रान्तरोक्तवचनार्थे सर्वेपामककण्ठ्येन विसंवादराहित्यं च ध्वन्यं । वह्नच इति विशेषणेन काण्वयुद्धिसद्वनदापात्माहित्रुद्धिमथितेयं भवतीति ध्वनितं । इति गुप्तन्त्रां तन्त्रान्तरोक्तमन्त्रविभागनिक्वर्यः ।

# अथ रहस्यत्रयम् ।

#### प्राधानिकरहस्यम्।

अस्य श्रीरहस्यत्रयस्य ब्रह्माऽच्युतरुद्रा ऋषयः । नवदुर्गा देवता ॥ अनुवृष् छन्दः महालक्ष्मीवीं नं । श्रीः शक्तिः । अभीष्सितफलसिध्यर्थे जपे विनियोगः ।

#### राजोवाच ।

भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्रयोदिताः। एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन्त्रधानं वक्तमहिसा ॥ १॥ आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन तद्विज । विधिना बृहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे ॥ २॥

(१ गुप्तवती) अथ रहस्यव्याख्या ॥ सुमेधसं प्रति राज्ञः प्रथ्नः । भगवित्रिति उपास्यदेवताया मुख्यारूपमुपासनेति-कर्तव्यतां च वदेल्थः ॥ १ ॥ २ ॥

#### ऋषिरुवाच ।

## इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । भक्तोसीति न मे किंचित्तवावाच्यं नराधिष ॥ ३ ॥

(१ गुप्तवती) भक्तोसीति । देव्या गुरोश्वेत्यर्थः ॥ प्रन्थारम्भे वाँगतं धर्मरूपं ब्रह्मैव चण्डिकापदवाच्यमुपास्यस्ररूपं तस्याश्च व्यष्टिरूपाणि त्रीणि महाकाली महालक्ष्मीर्महासरस्वती । तेन समष्टिरूपेव चण्डिका तुरीया धाँमरूपा निर्गुणा किन्तु पञ्चमीति स्थितिः । आसु व्यष्टित्रयकथनेनैव तदभिन्नायाः समष्टेस्तुर्यायाः कथितप्रायतान्तामनिर्दिर्येव व्यष्टिष्वन्यतममेव तुरीयासमानयोगक्षेमतयोत्तमत्वेन त्रिगुणिति निराकारेत्यलक्ष्येत्यवतारत्रयान्तर्गतेति च निर्दिशन् छुद्धसत्त्वस्वरूपां सगुणातुर्यामपहत्य त्रयान्यतमात एवेतरे द्वे निःसते इत्यादिरीत्या स्रष्टि कथितप्राग्नारभते ॥ ३ ॥

## सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी। लक्ष्यालक्ष्यस्यरूपा सा व्याप्य कृतस्त्रं व्यवस्थिता॥४॥

(१ गुप्तवती) सर्वस्यायेत्यादिना । त्रिगुणा सालिकराजसतामसमूर्तित्वयसमिष्टरेव सर्वप्रपत्नादिकारणं । केचित्तु महालक्ष्मीरिति व्यष्टित्रयान्यतमा अपि तु तुरीयायाश्रण्डिकाया एव नामान्तरं । 'सदाशिवाङ्कमारूढा शक्तिरित्याङ्कया शिवा । महालक्ष्मीरिति ख्याता सर्वदेवगुणान्विता' इति शिवपुराणादित्याङ्घः । एतत् । न यज्ञेष्वन्तर्गतमहालक्ष्म्याः पार्थक्येनेह रजोभूयिष्ठतया नामदशकेन चेतरयोरिव कथनाभावात्तदर्थमध्याहारादिक्वेशस्तुत्य एव । 'लक्ष्या' सगुणा 'अलक्ष्या' निर्गुणा यस्या ग्रहणं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यतेऽलक्ष्येति । देव्यथर्वशीर्पश्रुतेः स्वाविषयकज्ञानस्वरूपेति तदर्थः । वृत्तिज्ञानिरासाय स्वाविषयकेति तेषां घटमहं जानामीत्येवकारात्, ब्रह्मणश्ररमवृत्तिच्याप्यलेऽपि फलव्याप्यलानङ्गीकारादिति भावः ॥ ४॥

मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च विश्वती । नागं लिङ्गं च योनि च विश्वती नृप मूर्धिन ॥ ५ ॥ तप्तकाश्चनवर्णाभा तप्तकाश्चनभूषणा । शून्यं तदिखलं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६ ॥ शून्यं तदिखलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । वभार रूपमपरं तमसा केवलेन हि ॥ ७ ॥ सा भिन्नाञ्चनसङ्काशा दंष्ट्राश्चितवरानना । विशाललोचना नारी वभूव तनुमध्यमा ॥ ८ ॥

(१ गुप्तवती) लक्ष्यां निर्देशित । मातुलिङ्गमिति । वीजपूराख्यं फलिम्लर्थः । 'खेटं' चर्म 'विश्वती' करेरिति शेषः । नागादिलयं मूर्धनि विश्वती, 'लिङ्गम्' अत्र पुंचिहं रुद्रस्य 'योनिः' स्त्रीचिहं विष्णोः, स्त्रीपुंसात्मकलं च 'विष्णुर्योनि कल्पय- लिति श्रुतेः' परिशेषात्रागो ब्रह्मणिश्वहं स्यात् । तेनास्याः ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मकलं स्त्रीपुंसात्मकलं च प्रदिशतं भवति ॥५॥ अल- क्यामाह । श्रूत्यमिति । प्रलयकाले स्थूलरूपाभावेन संस्कारात्मनावस्थितं जगत् स्वेन तेजसा चिन्मालरूपेण या व्याप्तवतीलर्थः ॥ ६ ॥ महालक्ष्मीरेव महाकाल्यात्मकलेनापि परिणतेल्याह । श्रून्यमिति ॥ ७ ॥ ८ ॥

खद्भपात्रशिरःखेटैरलंकृतचतुर्भजा । कबन्धहारं शिरसा विश्वाणा शिरसां स्रजम् ॥९॥ तां प्रोवाच महाळक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम् ।ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते॥१०॥

# महामाया महाकाली महामारी क्षुषा तृषा । निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया ॥११॥

(१ गुप्तवती) 'शिरः' दण्डारोपितग्रीवाभागं खट्टाङ्गनामकं 'कवन्धाः' शिरोहीनदेहाः उरसेति शेषः । उरसि कवन्ध मालां शिरिस शिरोमालां च दधतीत्यर्थः । तां प्रोवाचेति तु प्रथमाद्वितीययोर्व्यत्यासेन तामसीवाक्यमेतिदिति केचित् । स तु वृथा प्रयासः, तदुत्तरार्धस्य नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नम इत्यस्य वहुषु पुस्तकेषु दर्शनेन प्रत्युताऽसम- असता च । एतेन विभक्तिव्यत्यासेनैव केषाश्चित्पाठोऽपि नादेयः । सालिकीप्रश्नमन्तरेणेतस्यैव नामप्रधानस्योत्तरत्व कथनाच्य ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥

इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः। एभिः कर्माणि ते ज्ञाला योऽधीते सोऽश्रुते सुखम् १२ तामित्युक्तवा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं तृप । सलाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुपभं दधौ ॥ १३ ॥ अक्षमालाङ्कः त्रधरा वीणापुस्तकधारिणी । सा बभूव वरा नारी नामान्यस्ये च सा ददौ ॥१४॥

(१ गुप्तवती) माहामाथादिनामदशकस्यान्वर्थकलमाह इमानीति । उक्तंच कालिकापुराणे । 'गर्भान्तर्ज्ञानसम्पन्नं प्रेरितं सूतिमारुतैः । उत्पन्नं ज्ञानरिहतं कुरुते या निरन्तरम् । पूर्वातिपूर्वसंस्कारसंघातेन नियोज्य च । अहरादौ ततो मोहममलज्ञानसंशयम् । कोधोपरोधलोभेषु क्षिप्ला क्षिप्ला पुनः पुनः । पश्चात्कामेन संयोज्य चिन्तायुक्तमहर्निशम् । अमोद्युक्तं
व्यसनासक्तं जन्तुं करोति या । महामायेति संप्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी' इति । एवं देवीपुराणे नाम निर्वचनाध्याये अन्यत्र चेतरनामनिर्वचनानि द्रष्टव्यानि । ईदृशार्थज्ञानपुरःसरं नामकीर्तनं फलाय विद्यते एभिरिति ॥ १२ ॥ महासरस्वतीलेनापि सैव परिणतेल्याह । तामिति । इमानि तवेति श्लोक एतन्नामदशकेऽपि योज्यः ॥ १३ ॥ १४ ॥

महाविद्या महावाणी भारती वाक सरस्वती । आर्या ब्राह्मी महाधेतुर्वेदगर्भा सुरेश्वरी ।।१५॥ अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीम् । युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वातुरूपतः ॥ १६ ॥ इत्युक्तवा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयम् । हिरण्यगर्भी रुचिरौ स्नीपुंसौ कमलासनौ १७ ब्रह्मन् विधे विरश्चेतिधातरित्याह तं नरम् । श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता स्नियं च ताम्१८ महाकाली भारती च मिथुने सजितस्म ह । एतयोरिप रूपाणी नामानि च वदामि ते ॥ १९ ॥ नीलकण्ठं रक्तवाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरम् । जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्नियम् ॥ २०॥

(१ गुप्तचर्ता) ॥ १५ ॥ मिथुने पुत्रः पुत्री चेति भ्रातृभगिनीयुगले ॥ १६ ॥ अत्र खयमिति पदं खकीयमेव भ्रीनामकं व्यष्ट्यन्तर्गतं रूपान्तरं घृत्वेत्यर्थकमिति केचिट् व्याचक्षते, महालक्ष्मीरिति व्यष्ट्या एव नामेति च वदतामस्माकं तु नायं क्रेशः ॥ १७ ॥ १८ ॥ १८ ॥ २० ॥

स रुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः। त्रयी विद्या कामधेतुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा२१ सरस्वतीं स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं तृप। जनयामास नामानि तयोरिप वदामि ते ॥ २२ ॥ विष्णुः कृष्णो हपीकेशो वासुदेवो जनार्दनः। उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे। चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः॥ २४ ॥

(१ गुप्तवती) त्रयीविद्या शास्त्रीया वेत्येकैकं भित्रमेव वा नामद्वययुगम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ एवं मिथुनत्रयं सृष्ट्वा तेषां विवाहाय कन्यादातृदम्पत्यपेक्षणात् स्वासां पुरुषान्तराभावात् स्वयमेव द्विद्विरूपतां धृतवत्य इत्याह । एव

मिति । पुरुषत्यं महालक्ष्मीर्व्वह्यतं महाकालीरुद्रत्यं महासरस्वती विष्णुतं प्रपेदे इत्यर्थः । आसा हि युवतित्वे सत्येव पुरुषतं

न तु व्यक्तिभेदेनोभयं वाष्यर्धनारीश्वरवदवच्छेदेनाव्याप्यवृत्ति किन्तु शरावस्थजलातपन्यायेनोभयमपि व्याप्यवृत्तीति
भावः । तदिदं रूपं चर्मचक्षुषामद्द्यमित्याह । चक्षुष्मन्त इति । ज्ञानस्येव चक्षुर्गुणपौष्कत्येन मुख्यचक्षुष्ट्वं नवार्णस्येति
भावः । अतदिद इति छेदः ॥ २४ ॥

ब्रह्मणे प्रदर्शे पत्नीं महालक्ष्मीर्नृप त्रयीम् । रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम् ॥ २५ ॥ स्वरया सह सम्भूय विरिश्चोऽण्डमजीजनत् । विभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् ॥२६॥ अण्डमध्ये प्रधानादिकार्यजातमभूत्रृप । महाभूतात्मकं सर्वे जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥ २७ ॥ प्रपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः । महालक्ष्मीरेव मता राजन् सर्वेश्वरेश्वरी ॥ २८ ॥

(१ गुप्तवतो) ॥ २५ ॥ अवशिष्ठां स्रष्टिमाह । स्वरयेति । त्रयीविद्यया सङ्गम्येत्वर्थः । तत् ब्रह्माण्डप्रधानादिमूलप्रकृतिमहदहङ्कारादिकमेण सांख्यतन्त्रोक्ततलसमूहम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ महालक्ष्मीरिति निराकारसाकारद्वयमस्या एव नान्ययोः । तेन व्यष्टित्रयान्तर्गतमहालक्ष्म्यास्तमः सलोपसर्जनकरजोगुणप्राधान्यात् तुरीयाया गुणत्रयसाम्यरूपलेन वा रजस्तमोऽस-ङ्कालितशुद्धसलरूपलेन पुराणान्तरसिद्धलेऽपि प्रकृतेः रजःप्राधान्येन तद्विरोधिगुणद्वयवत्तया सगुणिनर्गुणरूपद्वयवत्तया च महालक्ष्मीरुपास्येति निगर्वः । अतएव व्यष्टिप्राये महालक्ष्मीनामदशकस्य कीर्तनाभावप्रयुक्तामाशङ्कां परिहर्तुमाह । सविति । तस्या एवान्याभ्यो नामदात्वलेनानवस्थापत्या दाव्ये दात्रन्तराभाव एवकारार्थः ॥ २८ ॥

# निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत्। नामान्तरैर्निरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित् २९ इति प्राधानिकरहस्यम्।

(१ गुप्तवती) नामान्तरेरन्ययोर्व्यध्योर्नामिनरेव, अस्या एव तुरीयालेन स्वतन्त्रनामानपेक्षणादिति भावः। तस्मात् पार्थक्येन तुरीयामपह्न्य व्यष्टित्रयमध्यगा महालक्ष्मीरेव सर्वोत्तमेलेतदुपासकाभिमान इति प्रन्थस्य स्वारिसकाक्ष्यः। अतएव सप्तश्यां चलारि स्तोत्राणि, तेषु देवीसूक्तं महाकाल्यादित्रितयामेदेन तुर्यायाः स्तवनं, इतराणि त्रीणि कमेण गुणिमूर्तित्रयपणीति विवेकः। परे तु तुर्येवोपास्या व्यष्टयस्तिकोऽप्यवमा एवेति वर्णयन्तोऽमुं प्रन्थं क्षेत्रं लापयन्तो महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यथित्रत्रत्रयस्य कमाद् देवतासुर्या तु नवार्णस्य देवतेति व्यवस्थापयन्ति, एतन्मते सप्तशत्या व्यथ्य एवोपास्या न तु तुर्येति पर्यवस्थित चत्तत्र पावरात्रलक्ष्मीतन्त्रे परदेवताया इन्द्रस्य च संवादे महालक्ष्मीमेवादौ पथान्महाकाल्यादिश्रामर्यन्ता इति क्रमेण दशावताराः नवोक्तानेव कथियला सर्वान्ते यद्वणितम् 'एतासा परमा प्रोक्ता कृटस्था सा महीयसी । महालक्ष्मीमेहाभागा प्रकृतिः परमेश्वरी । अमुष्यास्तुतये दृष्टं ब्रह्माद्येः सक्तंः सुरः। नमो देव्यादिकं सूक्तं सर्वकामफलप्रदम्। इमा देवीं स्तुवित्रत्यं स्तोत्रेणानेन मामिह । क्षेशानतीत्य सकलानेश्ययं महत्युते । अमुष्याः सावतारायाः महालक्ष्म्या ममानघ । जन्मानि चरितेः सार्थे स्तोत्रवेभववादिभिः । कथितानि परा शक विस्थेन महात्मना । स्वारोचिषेन्तरे रात्रे सुरथाय महात्मने । समाधये च वैद्याय प्रणतायावसीदते' इलादिकं तद्विरोधात् महालक्ष्म्या व्यष्टवन्तर्गताया एव कूटस्थता स्थाभेदो देवीसूक्तस्य स्वैकपरता व्यष्टिद्वारा चरित्रत्रत्रयस्य स्वपरतेल्थानां तुर्ययेव स्पष्टीकरणात्, तस्मात्सप्तराती सर्वापि महालक्ष्म्या अभेदवेषेण तुर्यापरंव, अत्ववैकेन वा मध्यमेनेति मध्यमचरित्रमात्रस्य चरित्रत्रत्रयसमध्या विकल्पः सङ्गच्छत इति दिक् ॥२९॥ इति ग्रुप्तव्यां प्राधानिकरहस्यव्याख्या ।

# वैकृतिकरहस्यम्।

#### ऋषिरुवाच।

त्रिगुणा तामसी देवी सालिकी या त्रिधोदिता। सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते।।१॥ योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा। मधुकेटभनाशार्थ यां तुष्टावाम्बुजासनः ॥ २ ॥ दशक्ता दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा। विशालया राजमाना त्रिशलोचनमालया॥ ३ ॥ स्फुरहशनदंष्ट्राभा भीमरूपापि भूमिप। रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियाम् ॥ ४ ॥ खड्ठवाणगदाश्लशङ्कचक्रभुशुण्डिभृत्। परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोतद्वधिरं दधौ ॥ ५ ॥ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया। आराधिता वशीकुर्यात्पूजाकर्तुश्चराचरम् ॥ ६ ॥ (१ गुप्तवती) श्रीः। त्रिगुणेति तमःसलोभयोपसर्जनकरजोगुणप्रधानेत्यर्थः। श्रविति प्रयोगामावात्र डीषानुगागमी

॥ १ ॥ महाकाल्याः स्वरूपान्तरमाह । योगनिद्रेति ॥ २ ॥ प्रतिवक्तं नेत्रत्रयमिप्रेत्याह । त्रिंशदिति ॥ ३ ॥ ४ ॥ दिक्षणाधःकरमारभ्य वामाधःकरपर्यन्तं क्रमेणायुधान्याह । स्वहेति । शीर्षं स्वद्राहम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

सर्वदेवशरीरेभ्यो याविर्भूतामितप्रभा । त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७ ॥ श्वेतानना नीलभुजा सुन्वेतस्तनमण्डला । रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुरुन्मदा ॥ ८ ॥ सुचित्रज्ञघना चित्रमाल्याम्बरिवभूषणा । चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ अष्टादश्रभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती । आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात् ॥१०॥ अक्षमाला च कमलं वणोऽसिः कुलिशं गदा । चक्रं त्रिश्लंपरशुः शङ्घो घण्टा च पाश्वकः ॥११॥ शक्तिदण्डश्रमं चापं पानपात्रं कमण्डलुः । अलंकृतभुजामेभिरायुधेः कमलासनाम् ॥ १२ ॥ सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप । पूजयेत्सर्वदेवानां सलोकानां प्रभुभवेत् ॥ १३ ॥

(१ गुप्तवती) महालक्ष्म्या रूपान्तरमाह । सर्वदेवेति ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ सहस्रभुजेति वस्तुतोऽनन्तभुजापी-त्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥

गौरीदेहात्समुद्धता या सलैकगुणाश्रया। साक्षात् सरस्वती शोक्ता शुम्भासुरिनविहिणी।।१४॥ दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत्। बहुं घण्टां लाङ्गलंच कार्मुकं वसुधाधिप ॥ १५॥ एषा संपूजिता भक्तया सर्वज्ञलं प्रयच्छित। निशुम्भमथनी देवी शुम्भासुरिनविहिणी॥ १६॥ इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव। उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय॥ १०॥ महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती। दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्॥ १८॥

(१ गुप्तवती) महासरखत्या रूपान्तरमाह । गौरीदेहादिति ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ प्रथमप्रश्नस्य समाधानमुपसं-हरत्रेव द्वितीयप्रश्नोत्तरं प्रतिजानीते । इत्युक्तानीति ॥ १७ ॥ महालक्ष्म्याः पूजामाह । महालक्ष्मीरिति । दक्षिणोत्तरिव-भागः पूजकानुसारेण ॥ १८ ॥

विरिश्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे। वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्॥१९॥ अष्टादशश्चना मध्ये वामे चास्या दशानना। दक्षिणेऽष्टश्चना लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत्॥ २०॥ अष्टादशश्चना चैषा यदा पूज्या नराधिप। दशानना चाष्टश्चना दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१॥ कालमृत्यू च संपूज्यौ सर्वारिष्टमशान्तये। यदा चाष्टश्चना पूज्या श्चम्भासुरनिवर्हिणी॥ २२॥

(१ गुप्तवर्ता) मिथुनत्रयं देशतो व्यवस्थापयित । विरिश्चिरिति ॥ १९ ॥ अस्या एव स्वरूपान्तरेण पूजाप्रकारमाह । अष्टादशेति । वामदिक्षणिवभागो देव्यनुसारेण । अस्या इति विशिष्योक्तः । दशानना दशभुजाभ्यामेकैकस्या रूपद्वयसलेऽपि प्रधानदेवताया द्वितीयरूपेण पूजायामन्ययोरिप द्वितीयरूपेणेवाङ्गलम् । प्रथमरूपेण पूजायां तु प्रथमरूपेणेवेति । लक्ष्मी-मईतीत्यत्र द्वितीयाविभक्तयभावः । इतिशब्देन कर्मलस्याभिधानात् ॥ २० ॥ इतरयोः स्वातन्त्रयेण पूजायामसाधारणेतिक-र्तव्यताया अभावेन त्रितयसाधारणोमेव तामाह । सार्धेन । अष्टादशेति । दिक्षणोत्तरयोरित्युत्तरान्विय । देवतात्रयस्य द्वितीयस्रूपेण स्वतन्त्रपूजात्रयेऽपि दिक्षणे काल उत्तरे मृत्युश्चेति देवते पूजनीये इत्यर्थः ॥ २१ ॥ २२ ॥

नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तथा रुद्रविनायकौ । नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत्॥२३॥ अवतारत्रयाचीयां स्तोत्रमत्रास्तदाश्रयाः । अष्टादशश्रुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी ॥ २४ ॥ महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती । ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी ॥ २५ ॥

(१ गुप्तवती) अष्टादशभुजायाः स्वतन्त्रपूजायामन्यदप्यद्गमाह । यदा चेति । नव शक्तयः कवचोक्ताः

शैलपुज्यादयः पीठशक्तयो वा । रुद्र इति । दक्षिणोत्तरयोरित्यर्थः । अथ करणमन्त्रानाह । नम इति । नमो देव्या इत्येकेन वा अथर्वशीर्षस्थमन्त्रेण । रौद्रायै इत्यादिस्तोत्रमन्त्रैः सर्वेरिप वा ॥ २३ ॥ अवतारत्रयेति । महाकाली 'लं खाहा लं खधा' इति स्तोत्रमन्त्रेमेहालक्ष्मीं 'देव्या यया तंत' इति स्तोत्रमन्त्रेमेहासरस्वतीं 'देवि प्रपन्नार्तिहरे' इति स्तोत्रम-न्त्रेर्प्वयेदित्यर्थः । इदानीं चण्डीस्तवोपासकानामष्टादशभुजाया मध्यमचरित्रदेवताया महालक्ष्म्या एव पूजनं नित्यं काम्यंच, इत्तरयोः पूजनं कृताकृतं, महालक्ष्म्या एव समष्टिलेन तत्पूजयैवान्ययोः पूजितप्रायलादिति ध्वननाय विस्तरेण तदेव वर्णयति । अष्टादशेत्यादिना ॥ २४ ॥ २५ ॥

महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्मभुः । पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् ॥ २६ ॥ अर्घ्यादिभिरलङ्कारेर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतेः । धूपैर्दापेश्च नैवेद्यैनीनाभक्ष्यसमन्वितेः ॥ २७ ॥ रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया तृप । प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥२८ ॥ सक्पूरेश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितेः । वामभागेऽग्रतो देव्याव्छित्नशीर्ष महासुरम् ॥ २९ ॥ पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया । दक्षिणे पुरतः सिहं समग्रं धर्ममीश्वरम् ॥ ३० ॥ वाहनं पूजयेदेव्या धृतं येन चराचरम् । यः कुर्यात् प्रयतो धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३१ ॥

(गुप्तवर्ता) ॥ २६ ॥ २७ ॥ रुधिराक्तेनित । ब्राह्मणादिभेदेन विल्यवस्था पूर्वमेवोक्ता न प्र(वि)स्पर्तव्या ॥ २८ ॥ २९ ॥ सिंहस्य वाहनात्मकं रूपमाह । समग्रं धर्ममिति । चतुर्दशिवद्याविहितकर्मात्मकमित्यर्थः ॥ ३० ॥ यस्तस्याः पूजां कुर्यात्स सिंहं पूजयेदिति पूर्वेणान्वयः ॥ ३१ ॥

ततः कृताञ्जलिभूता स्तुवीत चिरतैरिमैः । एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह ॥ ३२ ॥ चिरतार्धं तु न जपेज्जपॅिन्छद्रमवाग्रयात् । पदिक्षणा नमस्कारान् कृता मूर्धि कृताञ्जलिः॥३३॥ क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतिद्धतः । प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसपिषा ॥ ३४ ॥

(१ गुप्तवर्ता) ततः अङ्गदेवतापूजोत्तरं चिरत्रत्रयेण समुचितेन वा मध्यमचिरत्रमात्रेण वा स्तोत्रचतुष्टयेन वा स्तुवीत । अत्र पूर्वपूर्वासम्भवे सत्युत्तरोत्तरपक्षो व्यवस्थितः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ प्रतिश्लोकमिति । उक्तमन्त्रविभागान्यतमो-पळक्षणित्मम् । अत्र केचित् कवचादित्रयस्य रहस्यत्रयस्य च प्रतिश्लोकं होममनुतिष्टन्ति । तत्र कवचांशे होमो न युक्तः तन्त्रान्तरे निषेधात् । यथा । चण्डीस्तवे प्रतिश्लोकमेकैकाहुतिरिष्यते । रक्षा कवचगैर्मन्त्रेहींमं तत्र न कारयेत् । मौर्ख्यात् कवचगैर्मन्त्रेः प्रतिश्लोकं जुहोति यः । स्याद्देहपतनं तस्य नरकं च प्रपद्यते । अन्धकाख्यो महादैस्यो दुर्गाहोमपरायणः । कवचाहुतिजात् पापान्महेशेन निपातितः' इस्यादि ॥ ३४ ॥

जुहुयात्स्तोत्रमन्नेर्वा चण्डिकायै शुभं हिवः । नमोनमःपदैर्देवीं पूजयेत्स्रसमाहितः ॥ ३५ ॥ मयतः माझिलः महः मणम्यारोप्य चात्मिनि । सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् ॥३६॥ एवं यः पूजयेद्धत्त्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम् । अक्ता कामान् यथाकामं देवीसायुज्यमासुयात्॥३७॥ यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्। भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्देहेत्परमेश्वरी ॥ ३८॥ तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम् । यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॥३९॥

## इति वैकृतिकरहस्यं समाप्तम्॥

(१ गुप्तवती) तावदशक्तस्य पक्षान्तरमाह । जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैवेति । अयं होमः प्रकरणात् पूजाङ्गम् ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ अस्याः काम्यलनिखले कमेणाह । एवं य इति द्वाभ्या ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ उपसंहरति । तस्मादिति ॥ ३९ ॥ इति श्रीगुप्तवत्यां वैकृतिकरहस्यव्याख्या ।

## मूर्तिरहस्यम् । ऋषिरवाच ।

नन्दा भगवतीनाम या भविष्यति नन्दजा। सा स्तुता पूजिता भक्तया वशीकुर्याज्जगत्रयम्॥१॥ कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा। देवी कनवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा॥ २॥ कमलाङ्कः अपाशाङ्कौरलंकृतचतुर्भुजा। इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना॥ ३॥ या रक्तदन्तिकानाम देवी प्रोक्ता मयाऽनघ। तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्॥४। रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा। रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा॥ ५॥ रक्ततीक्ष्णनस्या रक्तदशना रक्तदन्तिका। पति नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् ॥ ६॥

(१ गुप्तवती) अथ नन्दजादिम्तिसप्तकस्योपास्ति संक्षिप्याह। नन्देत्यादिना। पाशाब्जैरिति अब्जः शङ्कः कमलमेव वा। लक्ष्मीध्याने हस्ताभ्यां पद्मद्वयधारणस्यान्यत्र दर्शनात् ॥ १॥ २॥ २॥ ४॥ ५॥ पति नारीवेत्यनुरागमत्रांशे दृष्टान्तः ॥ ६॥

वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी। दीघौँ लम्बावितस्थूलौ तावतीव मनोहरौ ॥ ७॥ कर्कशावितकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी। भक्तान् संपाययेदेवी सर्वकामदुघौ स्तनौ ॥ ८॥ खड्गं पात्र च मुशलं लाङ्गलं च विभित्तं सा। आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च॥९॥ अनया व्याप्तमित्वलं जगत् स्थावरजङ्गमम्। इमां यः पूजयेद्धक्तया स व्यामोति चराचरम्॥१०॥ अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्यावपुस्तवम् । तं सा परिचरेदेवी पितं प्रियमिवाङ्गना ॥ ११॥ शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना । गम्भीरनाभिस्त्रवलीविभूषिततन्दरी ॥ १२॥ सुकर्कशसमोत्तुङ्गन्तपीनघनस्तनी। मुष्टिं शिलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया ॥ १३॥

(१ गुप्तवती) ७॥ ८॥ पात्रं मधुपानसाधनम् ॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ शिलीमुखा बाणाः धनुर्वाण-पद्मशाकान् विभ्रती चतुर्भुजैरित्यर्थः ॥ १३॥

पुष्पपछ्चमूलादि फलाढ्यं शाकसंचयम्। काम्यानन्तरसँर्युक्तं क्षुतृष्मृत्युज्वरापहम् ॥ १४॥ कार्युकं च स्फुरत्कान्ति विभ्रती परमेश्वरी । शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा मकीर्तिता ॥१५॥ विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्। उमा गौरी सती चण्डी कालिका सापि पार्वती॥१६॥ शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् संपूजयन्नमन्। अक्षय्यमश्चते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम्॥१७॥ भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा । विशाललोचना नारी दृत्तपीनपयोधरा ॥ १८॥ चंद्रहासं च डमरुं शिरःपात्रं च बिभ्रती। एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥१९॥ तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् । चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥ २०॥

(१ गुप्तवती) १४ ॥ शताक्षीमूर्तिदुर्गामूर्त्योरवतारान्तरलाभावेन शाकम्भरीपूजाविधिमेव तत्रातिदिशति । सैवेति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १० ॥ १८ ॥ चन्द्रहासं खङ्गम् ॥ १९ ॥ सप्तमीं मूर्तिमाह । तेज इति ॥ २० ॥

चित्रभ्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते । इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वस्रधाधिप ॥२१॥ जगन्मातुश्रण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः । इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचिच्वया ॥ २२॥

व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामधीष्वाऽवहितः स्वयम्। तस्मात् सर्वमयनेन देवीं जप निरन्तरम्।।२३।।
सप्तजन्मार्जितैघोरिक्रीसहत्यासमैरिप । पाठमात्रेण मन्नाणां मुच्यते सर्विकिल्बिषः ॥ २४ ॥
देख्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याहुह्यतरं महत् । तस्मात् सर्वमयनेन सर्वकामफलप्रदम् ॥ २५ ॥
इति वैकृतिकरहस्यं तन्नोक्तं समाप्तम् ।

(१ गुप्तवती) २१ ॥ २२ ॥ रहस्यत्रयस्याप्यध्ययनं विधत्ते । व्याख्यानमिति । अवहितः अर्थावधानसहित इति सर्वे शिवम् ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ इति गुप्तवत्यां मूर्तिरहस्यव्याख्या ।

(१ गुप्तवती) चतुष्टये पीठिकानां प्राचीनानांच तुष्टये । चमत्कृतिकरी भूयान्नवीनानांच मत्कृतिः ॥ १ ॥ साधुच्छाया प्रमितप्रमोदवर्षे चिदम्बरे तनुतात् ॥ २ ॥ गुरुरेव शिवो गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे । न गुरोरिधकं शिशुरिस्म गुरोर्मितिरस्तु गुरो जयनाथगुरो ॥ ३ ॥ श्रीकाशीपुरवासिसोमपसुधीगम्भीरराङ्भारतीपुत्रेणान्निचता मया रचितया चण्डीस्तुतेष्टीकया । या नन्दादिषु सप्तमी श्रमरिणी भीमातटे सन्नतिक्षेत्रे नः कुलदेवता वसती सा श्रीचन्द्रला प्रीयताम् ॥ ४ ॥ इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणपारावा-रीणधुरीणसर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमद्रम्भीररायभारतीदीक्षितात्मजभास्कररायभारतीदीक्षितमहान्निचिता विरचिता गुप्तवती-समाख्या सप्तशातीव्याख्या समाप्ता । नमश्रण्डिकायै नमो नमः । न वै देयमनुक्रोशाद्दीनार्त्तातुरकेष्विप । आप्ताचरित इस्रेव वा पुनः ॥ १ ॥



AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPE

the of the property of the property of the party of the p

I population with the transmission of the property of the prop

they is true that the both of the last had been been sufficient to the contract of the contrac

A RESERVED TO THE RESERVED OF THE PERSON AS A SECURIT OF THE PERSON OF T

Fg | 202

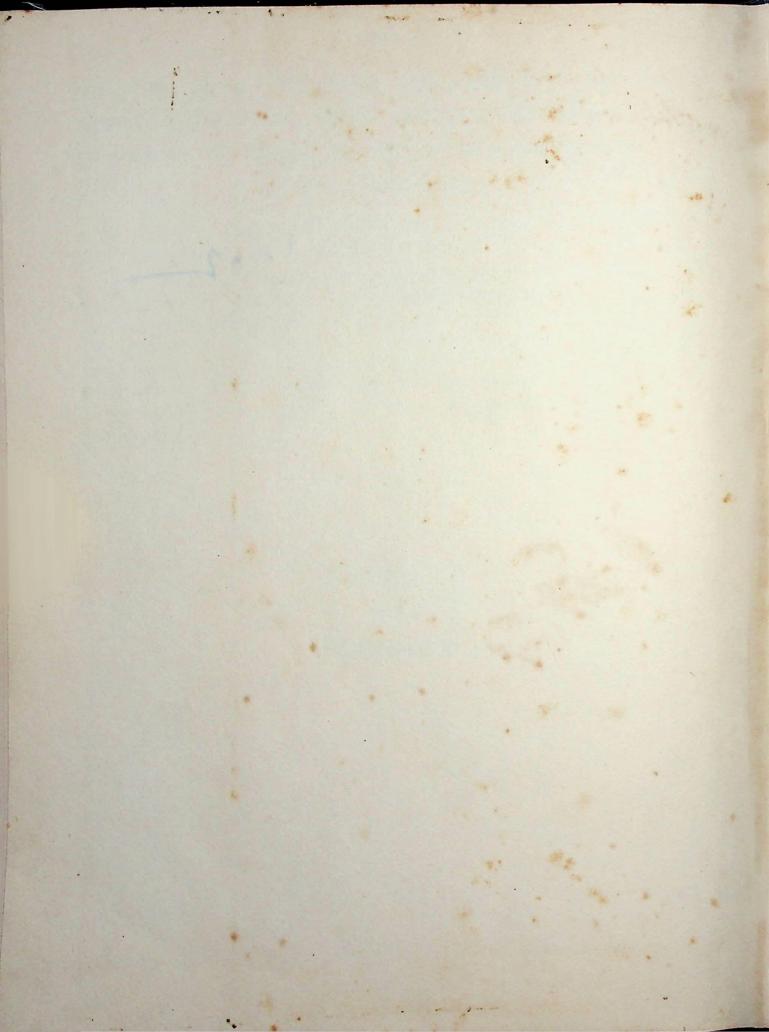

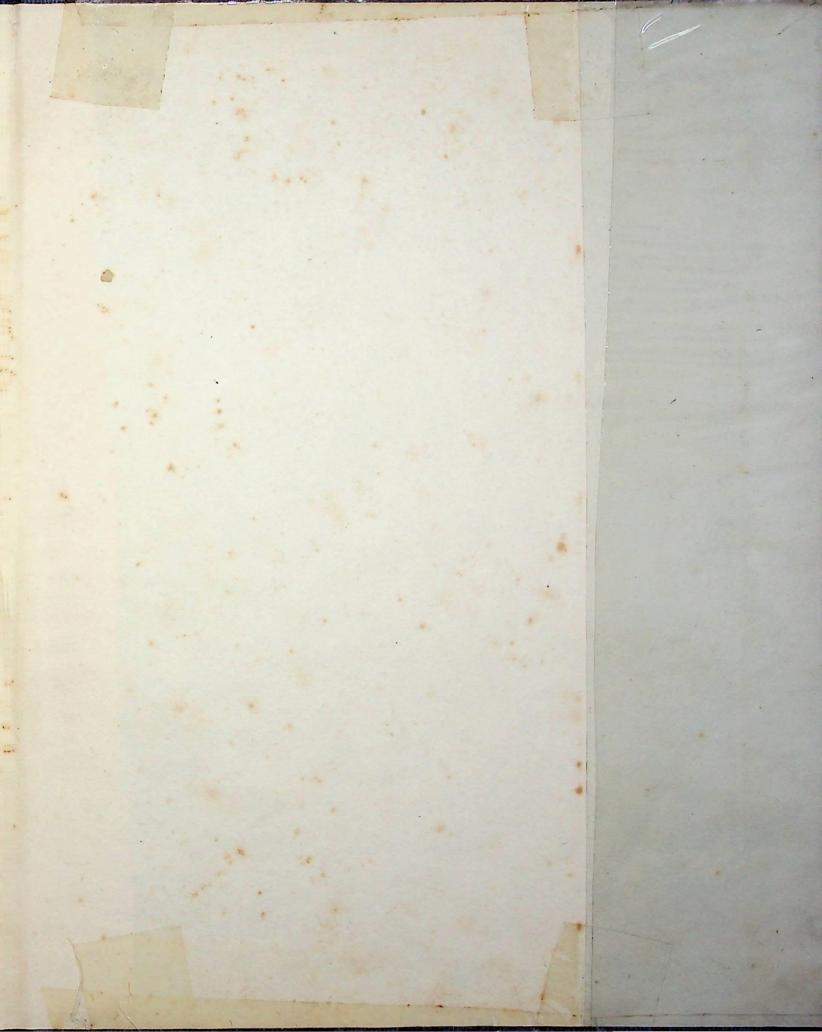

खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई-४